्री क्रिक्ट क्रिस्ट क्रिस क्र

ग्रन्थाङ्गः २१

## श्रीमद्द्वेपायनप्रणीतत्रह्मसूत्राणि

आर्क्सिरकतटीकासंविकतशांकरभाष्यसमेतानि ।

( प्रथमोऽध्यायः द्वितीयाध्यायस्य पादृद्वयं च )

एकसंबेकरेत्युपाह्वैः वे० शा० रा० रा० नारायणशास्त्रिभिः संशोधितानि ।

तानि च

## महादेव चिमणाजी आपटे

इस्यनेन

पुण्याख्यपत्तने

**आनन्दाश्रमसुद्रणालये** 

आयसाक्षरैर्मुद्रियत्वा

पकाशितानि ।

शालिबाहनशकाब्दाः १८१२।

मन १८२०

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशीमनानुमारेण खायचीकृताः )

मृज्यं ह्रपकषद्व । रु० ६

## आदर्शप्रस्तकोल्लेखपत्रिका ।

अधैतेषां सटीकशांकरभाष्यसमेतानां ब्रह्मसूत्राणां पुस्तकारियेः व परिहतेकतया संस्करणार्थं पदत्तानि तेषां नामाधीनि पुस्तकानां संज्ञाश्च कृतज्ञत्तया प्रकाश्यन्ते ।

- (र्क.) इति सज्ञितम्—मूलं सभाष्यं टीकोपेतं च, इन्दूरपुरिनवासिनां किबे इ-त्युपाह्वानां श्री. रा. रा. भाऊसाहेब बाळासाहेब इत्ये-तेषाम् । पत्राणां संख्या ४३२ । एकपत्रस्थपङ्किसंख्या ३७ । एकपङ्किस्थानामक्षराणां संख्या ६० । छेखनका-लस्तु त्रिंशत्संवत्सरिमत इत्यनुमीयते ।
- (स.) इति संज्ञिवा—केवला टीका, इन्दूरपुरिनवासिनां किबे इत्युपाह्वानां श्री. रा. भाऊसाहेब बाळासाहेब इत्येतेषाम् । पत्रा-णि २२१ । पङ्क्षयः ४२ । अक्षराणि ६२ । लेखनका-लः शके १७७६ तथा संवत् १९११ ।
  - (ग.) इति संज्ञितम्—सटीकं सूत्रचतुष्टयस्य भाष्यं, 'गडहिंगलजकर' इत्युपाह्वा-नां वे० मू० रा० विञ्चलभट्ट इत्येतेषाम् ।
  - (घ.) इति संज्ञितम्—केवल्लभाष्यं, काश्यां मुद्रणाल्लये मुद्रितं एकसंबेकर् हत्युपाह्वानां वे. शा. रा रा नारायणशास्त्री इत्येतेषाम्।
- ﴿इ.) इति संज्ञितम—मूलं सभाष्यं, आनन्दाश्रमग्रन्थसंग्रहालयस्थं व्यंकटेश्वर-मुद्रणालये मुद्रितं तन्मुद्रालयाधिकारिणा 'गङ्गाविष्णु ' इत्याख्येन मदत्तम् ।
- (च.) इति संज्ञिवा—केवला टीका, करवीरपुरनिवासिनां द्रविहोपाद्वानां वे. शा॰ रा॰ रा॰ नानाशाह्विणाम् ।
- (छ.) इति संज्ञिता—प्रथमाध्यायाद्यपादद्वयस्य केवला टीका, एकसंबेकर इ-त्युपाह्वानां वे० शा० रा० नारायण शास्त्रिणाम् ।
- ्जि.) इति संज्ञितम्—मूछं सभाष्यं, पुण्यपत्तनिवासिनां जोशी इत्युपा**ह्वानां** रा० रा० नारायण बाबाजी इत्येतेषाम् । पत्राणि ३०४ । पङ्कायः २२ । अक्षराणि ४२ । केस्वनकारुः श-के १७४० ।
- 'झ.) इति संज्ञितम्—मूलं सभाष्यं टीकोपेतं च, शानन्दाश्रमस्थं श्री०रा०रा०

महादेव चिमणाजी आपटे इत्येतेषाम् । पत्राणि १०९० । पङ्कयः २४ । अक्षराणि २८ । लेखनकालः शके १८११ ।

- (त्र.) इति संज्ञितम् मूळं सभाष्यं, कल्कितातानगरस्थमुद्रणालये मुद्रितं, कैलासवासिनां देव इत्युपाह्वानां पुण्यपत्तनिवासिनां वे०
  शा० रा० रा० बालशास्त्रिणाम्।पत्राणि ११५५। पङ्कःयः १४ । अक्षराणि २२ । मृद्रणाकालः १७८५ ।
- (ट.) इति संज्ञितम्—मूर्छं सभाष्यं, कैलासवासिनां देव इत्युपाह्वानां पुण्यपत्त-निवासिनां वे० शा०रा० रा० बालशाह्विणाम् । पत्रा-णि ५७७ । पङ्क्ष्यः १९ । अक्षराणि ४० । लेखनकालः १७४९ ।
- (ठ.) इति संज्ञिता—केवला टीका, प्रोडूटर इत्याख्यपुरस्थानां वे० शा० रा०
  रा० दुर्भक व्यंकट चेला शास्त्रिणाम् । पत्राणि ६७२ ।
  पङ्क्रयः २० । अक्षराणि ३९ । लेखनकालस्तु पञ्चपञ्चा•
  शन्मित इत्यतुर्मीयते ।
- (ड.) इति संज्ञिता—केवस्रा टीका, दक्षिणापथवर्तिविद्यास्रयग्रन्थसंग्रहास्यम्थं 'डॉक्टर' इत्युपपदधारिभिर्भाण्डारकरोपाह्नै रामकृष्ण गौ-पास्त इत्येतैर्दत्तम् । पत्राणि११६८।पङ्क्षयः १६ । अक्ष-राणि ३३ । स्टेखनकास्रः शके १६७७ । तथा संवत् १८१२ ।
- (ढ.) इवि संज्ञिता—केवला टीका त्रुटिता, मोहमयीराजधानीनिवासिनां रा॰
  रा॰ 'मनसुकराम सूर्याराम त्रिपाठी ' इत्येतेपाम् । पत्राणि २४० । पङ्कायः १८ । अक्षराणि ३५ । लेखनकालः
  पञ्जसप्ततिसंवत्सर्मित इत्यत्मीयते ।

#### · समाप्तिदं संज्ञापत्रकम् ।

# ब्रह्मसूत्रीयपादार्थदर्शनं निर्धण्यपत्रम् ।

| प्रतिपाद्यविषयाः ।                               | अध्यायाङ्काः । | पादाङ्काः । | पृष्ठाङ्काः । |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| सुस्पष्टब्रह्मबोधकश्वतिवाक्यानां समन्वयः         |                | 8           | ~ 8           |
| उपास्यब्रह्मवाचकास्पष्टश्चितिवाक्यानां समन्वयः   | 8              | 3           | १६३           |
| ज्ञेयब्रह्मपतिपादकास्पष्टश्चितिवाक्यानां समन्वयः | १              | 3           | २२१           |
| अव्यक्तादिसंदिग्धपदमात्राणामेव समन्वयः           | 8              | 8           | ३२५           |
| सांख्ययोगकाणादादिस्मृतिभिः सांख्यादिपयुक्त-      | •              |             |               |
| तर्केश्च वेदान्तसमन्वयस्य विरोधपरिहारः           | વ              | 8           | ३९६           |
| सां क्यादिमतानां दुष्टत्वमदर्शनम्                | . २            | २           | ४८६           |

## व्यासाधिकरणार्थदर्शनं निर्घण्टपत्रम् ।

#### समन्वयाख्यप्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे ।

| प्रतिपार्खंविषयाः ।                                                             | सूत्र  | ाड्काः । अधिक | रणाङ्काः । | हें बड़ाः । |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|-------------|
| त्रह्मणो विचार्यस्वं                                                            | ****   | १             | १          | 8           |
| त्रह्मणो लक्ष्यत्वं                                                             | ****   | વ             | ર          | ३०          |
| ब्रह्मणो वेदकर्तृत्वं ) १ वर्णकं,<br>ब्रह्मणो वेदैकमेयता ) २ वर्णकं, "" ""      | ••••   | <b>ર</b>      | ą          | ३९          |
| वेदान्तानां ब्रह्मबोधकत्वं र वर्णकं, वेदान्तानां ब्रह्मण्यवसितत्वं र वर्णकं,    | ••••   | 8             | 8          | ४५          |
| मधानस्य जगत्कर्नृत्वाभावकथनं                                                    | 4      | 1-88          | Q          | ८६          |
| आनन्दमयकोशस्य परमात्मत्वं } १ वर्णकं,<br>ब्रह्मण आनन्दमयजीवाधारत्वं } २ वर्णकं, | ٠٩     | २-१६          | Ę          | १०८         |
| आदित्यान्तर्गेतहिरण्मयपुरुषस्याक्ष्यन्तर्गेतपुरुष                               | ¥-     |               |            |             |
| स्य चेश्वरत्वं                                                                  | ···· 3 | ०-३१          | Ø          | १२४         |
| परत्रह्मण आकाशशब्दवाच्यत्वं                                                     | ****   | <b>૨</b> ૪    | 6          | १३०         |
| बसण आकाशशब्दवत्माणशब्दवाच्यत्वं                                                 | 2716   | <u>२</u> ३    | \$         | १३४         |

| प्रतिपाद्यविषयाः । सूत्राङ्काः । आ                      | धारप्रणाकाः | ) (191 <b>21</b> 0 ) |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| परत्रह्मणो ज्योतिःशब्दवाच्यत्वं २२-२७                   |             |                      |
| ब्रह्मणः प्राणशब्दमतिपाद्यत्वं २८-३१                    |             | • •                  |
|                                                         | 11          | 171                  |
| उक्ताध्यायस्य द्वितीयपादे ।                             |             |                      |
| मनोमयः प्राणशरीर इत्यादिच्छान्दोग्यवाक्येन              |             | •                    |
| ब्रह्मण उपास्यत्विवचारः १-८                             | १           | १६३                  |
| ब्रह्मणो जगत्कर्तृत्वं ९-१०                             | વ           | 808                  |
| चेतनयोजीवेश्वरयोर्ह्रद्वहागतत्वं १२-१२                  | ३           | १७६                  |
| छायाजीवान्यदेवान्हित्वा परब्रह्मण एवोपास्यत्वं १३-१७    | 8           | 968                  |
| प्रधानजीवेतरस्येश्वरस्यैवान्तर्यामिशब्दवाच्यत्वं १८-२०  | 4           | १९२                  |
| प्रधानजीवौ निराकृत्येश्वरस्य भृतयोनित्वं २१-२३          | ६           | १९८                  |
| त्रह्मणो वैश्वानरशब्दवाच्यत्वं २४-३ <b>२</b>            | Ø           | 200                  |
| <br>उक्ताध्यायस्य तृतीयपादे ।                           |             |                      |
| सूत्रात्महिरण्यगर्भप्रधानभोक्तृजीवेश्वराणां मध्ये के-   |             |                      |
| वरुमीश्वरस्यैव सर्वाधिष्ठानभूतत्वं १-७                  | १           | <b>२</b> २१ ′        |
| प्राणपरेशयोर्भध्ये परेशस्यैव सत्यशब्देन श्रेष्ठत्वं ८-९ | વે          | २३०                  |
| प्रणवन्नहाणोर्भध्ये ब्रह्मण एवाक्षरशब्दवाच्यत्वं १०-१२  | વ           | <b>२३</b> ८          |
| अपरपरत्रह्मणोर्भध्ये परत्रह्मण एव त्रिमात्रेण भ-        | - 2         | •                    |
| णवेन ध्येयत्वं १३                                       | 8           | २४१                  |
| दहराकाशत्वेन प्रतीयमानानां विपज्जीवत्रह्मणां मध्ये      |             |                      |
| त्रह्मण एव तदाकाशवाच्यत्वं १४-१८                        | G           | २४५                  |
| अक्षिपुरुषत्वेनाऽऽपाततः प्रतीयमानयोजीवपरेशयोः           |             |                      |
| परेशस्यैव तत्पदवाच्यत्वं १९-२१                          | Ę           | 298                  |
| जगत्मकाशकत्वेनोपछब्धयोः सूर्यादितेजःपदार्थचैत-          |             |                      |
| न्ययोश्चेतन्यस्येव तत्प्रकाशकत्वं २२-२३                 | v           | २६६                  |
| जीवात्मपरमात्मनोर्मध्ये परमात्मन एवाङ्ग्रष्टमात्रपु-    |             |                      |
| रुषशब्देन मतिपादनं २४-२५                                | 6           | २७१                  |
| देवानां निर्गुणविद्यायामधिकारनिरूपणं२६-३३               | ۹.,         |                      |
| शूद्राणां वेदानधिकारकथनपूर्वकः शोकाकुलत्वेन             |             |                      |
| गूद्रनाममात्रधारिणो जानश्चतेर्वेदविद्याधिगमः ३४-३८      | १०          | 304                  |
| •                                                       |             |                      |

| प्रतिपाद्यविषयाः । सूत्राङ्काः । आ                  | धेकरणाङ्काः | । গুরাঙ্কা:। |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|--|--|
| प्राणत्वेनाऽऽम्नातानां वज्रवायुपरेशानां मध्ये परेश- |             |              |  |  |
| स्पैव ताहशामाणशब्दवाच्यत्वं ३९                      | ११          | ३१३          |  |  |
| ब्रह्मणः परत्वज्योतिष्ट्वे ४०                       | १२          | 380          |  |  |
| ब्रह्मण आकाशशब्दवाच्यत्वं ४१                        | १३          | 388          |  |  |
| त्रह्मणो विज्ञानमयशब्दवाच्यत्वं  ४२-४३              | १४          | ३२१          |  |  |
| उक्ताध्यायस्य चतुर्थपादे ।                          |             |              |  |  |
| ़कारणावस्थापत्रस्य स्थूल्झारीरस्पैवाव्यक्तशब्द-     |             |              |  |  |
| वाच्यत्वं १-७                                       | 8           | ३२५          |  |  |
| ॅश्चितिप्रमितप्रकृतिस्मृतिसंगतप्रधानयोर्गध्ये तादः- |             |              |  |  |
| ्शमकृतेरेवाजाशब्दवाच्यत्वं ८-१०                     | વ           | ३४५          |  |  |
| प्राणचक्षुःश्रोत्रमनोन्नानां पञ्चपञ्चजनशब्दवा-      |             |              |  |  |
| च्यस्वं ११-१३                                       | 4           | ३५१          |  |  |
| त्रह्मपतिपादकवेदान्तवाक्यसमन्वयानां युक्तियु-       |             |              |  |  |
| ) सत्वं १४-१ <b>५</b>                               | 8           | 398          |  |  |
| माणजीवपरात्मनां मध्ये परात्मन एव कृत्स्नजग-         |             |              |  |  |
| त्कर्तृत्वेन बालािकना ब्रह्मत्वेनोक्तानां षोडशपु-   |             | 3.510        |  |  |
| कैषाणां कर्तृत्वनिराकरणं १६-१८                      | G           | ३६७          |  |  |
| संशियतजीवपरमात्मनोर्भेध्ये परमात्मन एव श्रव-        |             | 3100         |  |  |
| णमननादिविषयत्वं १९-२२                               | Ę           | ३७२          |  |  |
| ब्रह्मणो निमित्तोपादानोभयकारणत्वं, २३-२७            | Ø           | ३८५          |  |  |
| परमाणुजून्यादीनां श्वत्युक्तानामपि जगत्कारणत्व-     |             | 200          |  |  |
| मपहाय ब्रह्मण एव प्रतिनियतजगत्कारणत्वं २८           | 6           | 382          |  |  |
| इति प्रथमाध्यायस्य निर्घेण्ठपत्रं समाप्तं ॥         |             |              |  |  |
|                                                     |             |              |  |  |
| अविरोधारूपद्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे ।              |             |              |  |  |
| सांख्यस्मृत्या वेदसंकोचस्पायुक्तत्वं १-२            | १           | 399          |  |  |
| थोगस्मृत्याऽपि वेदसंकोचस्यायुक्तत्वं ३              | 2           |              |  |  |
| बैडक्षण्यांच्ययुक्तिद्वाराऽपि वेदान्तवाक्यानाम-     |             |              |  |  |
| ब्राध्यत्वं म. ,,,, म. म. म. ४-११                   | Ą           | 806          |  |  |

| प्रतिपाद्यविषयाः । सूत्राङ्गाः। अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धिकरणाङ्गा:। | বৃষ্টাই।: । |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| काणादबौद्धादीनां स्मृतियुक्तिभ्यामपि वेदवाक्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |
| नामबाध्यत्वं १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8            | ४२६         |
| भोक्तुभोग्यभेदवतोऽपि परब्रह्मणोऽद्वैतत्वस्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |
| बाधारवं १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G            | ४३१         |
| ब्रह्मणि भेदाभेदयोव्यीवहारिकत्वमद्वितीयत्वस्य च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |
| तात्त्विकत्वं १४-२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ę            | ४३३         |
| सर्वज्ञत्वेन जीवसंसारमिथ्यात्वं स्वनिर्लेपत्वं च प-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | *           |
| इयतः परमेश्वरस्य न हिताहितभाग्दोषः २१-२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ø            | ४५९         |
| अद्वितीयस्यापि ब्रह्मणः क्रमेण नानाकार्याणां सः-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | •           |
| ष्टिसंभावना २४-२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6            | ४६४         |
| ईश्वरस्योपादानद्भपपरिणामिकारणत्वव्यवस्थापनं. २६-२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩            | ४६७         |
| <b>ईंश्वरस्याशरीरित्वेऽपि मायावित्वं३०-३</b> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०           | ४७५         |
| नित्यतृप्तस्येश्वरस्यापि प्रयोजनं विनाडशेषजगदु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |
| त्पादनं ३२-३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११           | ४७७         |
| कर्मेनिपन्नितानां जीवानां सुखदुःखनिमित्तमात्रस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |
| जगत्संहरतश्च नैर्घण्यदोषाभावः ३४-३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२           | 860         |
| निर्गुणस्यापि ब्रह्मणो विवर्ते ह्रपेण प्रकृतित्वसिद्धिः ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83           | 858         |
| A series of the | • •          |             |
| उक्ताध्यायस्य द्वितीयपादे <b>।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | . اق        |
| सांख्यानुमतप्रधानस्य जगद्वेतुत्वखण्डनं १.२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8            | ४८६         |
| असहशोद्भवे काणाददृष्टान्तस्यास्तित्वं ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | વ            | 406         |
| परमाणूनां संयोगेन जगदुत्पत्तेर्युक्तिविरुद्धत्वं१२-१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ą            | ५१३         |
| <b>३ भराद्रित्रा</b> नां बाह्यवस्त्वस्तित्ववादिबौद्धविशेषसं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |
| मतानां परमाणूनां शब्दस्पर्शादीनां च जगद्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |
| त्पादकत्वमतस्वण्डनं १८-२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8            | ५३१         |
| विज्ञानवादिबोद्धसंमतविज्ञानस्य जगत्कर्तृत्वादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |
| <b>स</b> ण्डनं २८-३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | લ            | 488         |
| जीवादिसप्तपदार्थवादिनां बौद्धान्तराणां मतखण्डनं २२-३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ę            | बहर         |
| तटस्थेश्वरवादस्यायुक्तत्वं ३७-४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ·          | ५७१         |
| जीवोत्पत्त्यादेरयुक्तत्वं ४२-४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6            | 908         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |

#### ॐ तत्सह्रह्मणे नमः

श्रीमद्हैपायनप्रणीतब्रह्मसूत्राण्यानन्दिगरिक्के तटीकासंविलत्दशांकरशारीरकभाष्यसमेतानि

अध्यस्तान्ध्यमपूर्वेमथीविषणैत्रोह्यं पुमर्थास्पदं छक्ष्यं छक्षणभेदतः श्रुतिगतं निर्धूतसाच्यार्थेकम् । आम्नायान्तविभातविश्वविभवं सर्वोविरुद्धं पर सत्य ज्ञानमनर्थसार्थविधुरं ब्रह्म प्रपद्ये संदोम् ॥ १ ॥ यो लोकं सकलं पुनाति निगमा यं पाहुरैकान्ततो व्याप्तं येन जगज्जगन्ति सततं यस्मै नमस्कुर्वते । यस्मादाविरभुदशेषममरा यस्य मसादार्थिनो यस्मिन्पर्यवसास्याति स्फुरदिद तस्मै नमो विष्णव ॥ २ ॥ योऽनुत्रानुत्रवेजा जनयवि सक्लानालय य लभन्ते सर्वे निर्वान्ति येन श्रुतिपथपथिका वौषडातन्वते च। यस्मै यस्मादकस्मात्परिभवचिकता यस्य संरोचयन्ते चिन्ता यस्मिन्पवृत्ता भृशविशद्वियः सश्रये तं गिरीशम् ॥ ३ ॥ भिन्दानमेनांसि दुरासदानि प्रत्यूहवर्गप्रभवानि तानि । राजानमाघातपरंपराणामारादुपासे गिरिजाभिजातम् ॥ ४ ॥ श्रीमद्यामपयोनिधिर्निधिरसौ सत्सूक्तिपङ्किरफुर--मुक्तानामनवद्यहृद्यविपुलपद्योतिविद्यामणिः । क्षान्तिः शान्तिषृती द्येतिसरितामेकान्तविश्रान्तिम्-भूरेयात्रः सतत मुनीन्द्रमकरश्रेणीश्रयः श्रेयसे ॥ ५ ॥ यद्भाष्याम्बुजजातजातमधुरपेयोमधुपार्थना-सार्थेन्यग्रवियः समग्रमरुतः स्वर्गेऽपि निर्वेदिनः । यस्मिन्मुक्तिपथो मुमुक्षुमुनिभिः संपार्थितः संबभौ तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु भगवत्पादाभिधां विश्वते ॥ ६ ॥ यत्पादाम्बुजचऋरीकधिषणा निर्वाणमार्गोविगा पङ्किम्रेकिनसर्गेदुर्गेदुरिता वाचंयमानामियम् ।

यस्मिन्नित्यमिद शमादि समभूहोषाङ्करो मे यतः
शुद्धानन्दमुनिश्वराय गुरवे तस्म परस्मै नमः ॥ ७ ॥
मातर्नतोऽस्म भवतीमथ चार्थये त्वां
चेतः सरस्वति परास्य पराञ्चमथेम् ।
शारीरके महदनुग्रहसमसनमेकाग्रमस्तु वचसा सह सम्यगर्थे ॥ ८ ॥
अद्धाभक्ती पुरोषाय विधायाऽऽगमभावनाम् ।
श्रीमच्छारीरके भाष्ये करिषये न्यायनिर्णयम् ॥ ९ ॥

नित्याध्ययनविध्युपादापितवेदान्तवचोभिरापाततः प्रतिपन्नं शास्त्रारम्भौपयिकमनुबन् न्थजातं न्यायतो निर्णेतुं भगवान्बाद्रायणः स्त्रितवानथातो ब्रह्मजिज्ञासेति । तत्र म-मातुत्वादिबन्धस्याध्यासत्वं धर्मभीमांसया ब्रह्ममीमांसाया गतार्थताभावो विशिष्टाधिकारि-सभवो विषयादिंसचं चेति चत्वारोऽथीः सैचिताः । तथाहि । सत्यत्वे बन्धस्य बद्धा-बद्धयोर्जीवब्रह्मणेरिक्यानुपपत्तेः सत्यस्य च ज्ञानाद्विवृत्तेज्ञानिस्य चाज्ञानमात्रविरो-धित्वादुत्तरज्ञानस्य च विरोधिगुणवया पूर्वज्ञानादिनिवर्वकत्वाद्विषयप्रयोजनिमिद्धिहेतु-तया बन्धस्याध्यासता सूचिता। पूर्वसिद्धत्वे वेदान्तविचारस्य विशिष्टाविकारिणश्चाभावे तं प्रति तत्कतेव्यतोक्तरयोगादगतार्थत्व विभिष्ठाभिक्ताः भवन्य व्यक्तितः । त्वमंथेदृष्ट-बन्बस्यान्यदीयज्ञानादनिवृत्तेस्तद्र्यज्ञानमीप तिन्नविही त्वमर्थावषयमेवेत्यर्थात्तदैक्यं वि-षयः स्चितः । मुमुक्षारथशब्द्बोतितस्य ज्ञानाय विचारविधानात्तत्साध्यज्ञानान्मुक्तिः सूचिता। ब्रह्मज्ञानाय च विचारविधानाद्वह्मणः शक्यमतिपाद्यतया वेदानैतैः संबन्धोऽ-पि दक्षितः । तदेतद्भाष्यकद्यथाक्रमं व्युत्पाद्यिष्यति । अस्य चाविकरणस्य पाथ-म्यान्नाधिकरणसंगतिः । उत्तराधिकरणसंगतिस्तु तसँयवानेनेति नास्योच्यते । विचार-विध्यपेक्षितविषयाद्यपेकश्रुतिभिरस्योत्थानादुत्थाप्योत्थापकत्वं श्रुतिसगतिः । इदं च धर्मेजिज्ञासासुत्रवदुपेद्धावतया चिन्ता प्रक्रतसिद्धचर्थामुपोद्धातं प्रचक्षत इति न्यायेन शास्त्रेण सबध्यते । विचारारम्भोपयोगिनीनामधिकार्यादिश्रुतीना स्वार्थे समन्वयोक्तरस्य विशेषतः समन्वयाध्यायसगतिः । स्पष्टंबद्घालिङ्गाना विषयाद्यपेकवाकयानां स्वार्थे समन्व-योक्ता विशेषतोऽस्याऽऽ चपादेन \* संबन्धः । पूर्वपक्षे विचारानारम्भात्तदर्धानज्ञानाभावा-दुपायान्तरसाध्या मुक्तिः । सिद्धान्ते तु तदारम्भसभवात्तदर्धानज्ञानिभिद्धेम्तेनेव मुक्तिः सिध्यतीति फलभेदः। बचेदमधीतिविधिवदन्तभूतमेव शास्त्रे तदारम्भकार्थनापरम्। तत्र वेदान्तमीमासाञास्त्रं विषयस्तदारभ्यमनारभ्यं वेति विषयाद्यसभवसभवाभ्या संशयः। पा-

<sup>\*</sup> सगतिः।

९ ख. °दिमत्त्व। २ ख. सृत्रिताः । ३ ख. °मर्थे दः। ४ ख. °छ्त्राह्मः।

#### युष्मदस्मत्मत्ययगोचरयो-

माणिकत्वेन प्रमातृत्वादिबन्वस्य सत्यवया तत्त्वज्ञानानपोद्धत्वाद्वद्धाबद्धयोजिविबद्धणो-रैक्यायोगात्तदभावे च बन्धाध्वस्तेबन्यान्वस्तौ च फलाभावात्पाच्या च मीमासया वे-दार्थमात्रोपायौ पवृत्तया गतार्थत्वात्फलेच्छावतोऽधिकारिणोऽपि तुच्छत्वात्तद्विशेषणानां च दुर्वचत्वाद्भव्यणः प्रसिद्धत्वे विषयपयोजनयोरनुपपत्तेरप्रसिद्धत्वे संबन्धपयोजनयोर-सिद्धेस्तस्य च निःसामान्यविशेषत्वादसंभावितविषयादिकेमनारभ्यं शास्त्रमिति पूर्वपक्षः । प्रमातृत्वादेव्यीवहारिकमानसिद्धत्वेऽपि तात्विकमानासिद्धतया तथाविवमानजनितवी-अनाषाविरोपाद क्तविषयादिप्रतिलम्भाद्धभैमीमासायाश्च वेदार्थेकदेश्यमैमात्रोपहिततया अद्यारपर्शितया तन्मीमांसया गतार्थेतानवकाशादध्यक्षाद्यविगतिमध्याभावस्य बन्वस्य ज्ञाननिवर्खेतया तिन्वृत्तिकामस्याधिकारिण. सुल्रभत्वादिशेषणानां च विवेकादीनाम-वीते वर्तमाने वा जन्मिन कतसुकतजिनतचित्तमसादासादितानामनुमानागमाधीनतया सवचत्वाद्वराणश्च ब्रह्मपदादात्मत्वाच सिद्धाविष विचारं विना मानादसिद्धेरनन्यलभ्य-तया विषयत्वात्तद्वगतेश्च फलत्वादत्यन्तासिद्धचभावाच शक्यप्रतिपाचत्या संबन्धा-दिसिद्धेरारोपितसामान्यविशेषभावमादाय वदीयविषयत्वस्यं प्रतिपाद्यत्वादुक्तविषयान दिमदिदं शास्त्रमारभ्यमिति सिद्धान्तः । तदिदं हृदि निषाय वेदान्तमीमांसाशास्त्रं व्या-ख्यातुकामो भगवान्भाष्यकारः शास्त्रारम्भार्थमाद्यसूत्रेणार्थतः सूचितं विषयादि विद्वुं विरोविनो वन्धस्याध्यासत्वं लक्षणसंभावनासद्भावममाणैः सिसाधियपुरादावध्यासमाक्षिप-वि । युष्मदस्मत्यत्ययगोचरयोरित्यादिना भिथ्येति भवितुं युक्तमित्यन्तेन भाष्ये-षा। अर्थाच सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिरित्यन्तेनानुपश्चतं चिन्मात्रमातमानमनुसंद्धानस्त-श्वानुस्मरणं मङ्गळाचरणं विद्योपशमनाद्यर्थं संपादयवि । चैत्रे मैत्रोऽयमिविभान्तिरन्य-न्नेक्यप्रमित्यवेक्षासंस्कारजन्यत्वात्तत्प्रमितिश्चैक्यकृतेत्यात्मानात्मनेरिक्याध्यासेऽपि त-त्मिमलादेवीक्तन्यता मन्वानम्तयोरैक्याभावेऽपि त्रिंविधं विरोधं हेतुमाह । युष्मद-स्मत्यत्ययगोचरयोरिति । न च पत्ययोत्तरपदयोश्चेति सूत्रे पत्यये चोत्तरपदे च परतो युष्मदस्मदोरेकार्थवाचिनोभेपर्यन्तस्य त्वमावादेशावित्यक्तत्वात्वतपुत्रो मत्पुत्र इ-विवस्त-मत्प्रत्ययगोचरयोरिति स्यादिति युक्तम् । त्वमावेकवचन इति सूत्रादेकाधी-भिषायिनोर्युष्मदस्मदोर्भपर्थन्तस्य स्थाने त्वमावादेशी भवत इति व्याख्यानादेकवच्चन इत्यविकारादत्र च युष्मद्रमद्रोरेकार्थवाचित्वस्याविवाक्षवत्वाचुष्मद्रमद्यहणाविरो-भादसमद्र्थे साक्षाणि नभोवद्गीपाविकं बहुत्वम् । न चैवं युष्माकमित्यादाविव बहुव-च्नमनुसृत्य विग्रहोत विरोधोक्त्यनुगुणतया यथा तथा विग्रहेऽपि निवारकाभावात ।.

१ क. ख 'पोयला'। २ स, कमिदम'। ३ क, ख. त्वात्तद्विं। ४ क. ब. दिय सुप्र । ५ क. त्रिविष्विर्ो बहें

#### विषयविषयिणोस्तमः मकाशवद्विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावानु-पपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि स्तरामितरेतरभावानुपपत्ति-

युष्मदस्मत्पदयोश्चेतनाचेतनार्थत्वादातमानात्मवैलक्षण्यार्थमिदमस्मत्प्रत्ययगोचरयोरिति वक्तन्येऽपि युष्मद्रग्रहणमत्यन्वभेदोपलक्षणार्थम् । न हि त्वकारविद्दंकारस्याहंकारम-तियोगित्वमेते वयमिमे वयमित्यादिपयोगातः । न च यूयं वयं वयमेव यूयमितिवदौ-**पचारिक**त्वं तत्र तथात्वाभिमानवत्पक्ते तद्भावात् । मुख्यामुख्ययोरादौ मुख्योपनिपा-तादरमदर्थस्य च मुख्यत्वात्पथममस्मद्यहणप्रसक्ताविष युष्मदर्थादनात्मनो निष्कष्य शुद्धस्य चिद्धावोरध्यारोपापवादन्यायेन ग्रहणं घोतयितुमादौ युष्मद्ग्रहणम् । तत्र युष्मद्रमद्शिव प्रत्यक्पराक्तवेनाऽऽत्मानात्मनोः स्वभावविरोवः सूच्यवे । युष्मच्छब्दे-नाईकारादिरसम्ब्छब्देन तत्साक्षी गृह्यते । तयोरेव प्रत्ययपदेन स्फुरणवया तद्वत्वेन प्रतीतिनो विरोषो द्योत्यते । तत्रानात्मा प्रतीतिन्याप्यत्वादात्मा च प्रतीवित्वात्मत्ययस्त-योव्यवहारतो विरोधो गोचरशब्दार्थः। युष्मदर्थो हि कौटस्थ्यादिस्वभावात्मितरस्कारेण सिक्रयत्वादिनाऽस्मदर्थोऽपि ब्रह्मास्मीत्यहंकारादिविलोपेन पूर्णतया व्यविह्नयते। युष्म चारमच युष्मदरमदी वे एव प्रत्ययौ तावेव गोचरौ तयोखिविषविरोधभाजोरन्यत्रैक्या-योगान तत्प्रमितिरित्यर्थः । ऐक्यासंस्काराद्वद्थ्यासेऽपि वादात्म्यसस्कारादिदं र-जतिमितिवत्तद्ध्यासः स्यादित्याशङ्कत्य तैर्स्यापि तत्प्रमितिपूर्वकत्वात्तस्याश्च वादात्म्यापे-क्षत्वादात्मानात्मनोस्वदभावानेवि मत्वा तयोस्तादात्म्याभावे हेतुमाह । विषयविषयिणो-रिति । ऐक्याभावेऽपि जात्यादौ तादात्म्यादपौनरुक्त्यम् । नित्यानुभवविषयो युष्मदर्थौ विषयो विषयी त्वस्मदर्थो नित्यानुभवस्तयोदोह्यदाहकवान्मिथो विरुद्धयोजीतिव्यक्ति-त्वादेरभावान तादात्म्यमित्यर्थः । उक्ताद्धेतोः सिद्धमभेदानंभवं सदृष्टान्तमाह । तमः-प्रकाशवदिति । न खल्वनयोरभेदः । न च तयोभीवाभावत्वेन तद्भावस्तमयोऽपि गुणवच्चादिना भावत्वात्तथाऽऽत्मानात्मनोरिप मिथो विरुद्धयोनीभेदोऽस्वीत्पर्थः । विर मतौ नाभिन्नतया प्रमितौ मिथो विरुद्धत्वात्तमः प्रकाशवदिति विरोवफलमाह । इतरेत-रेति । इतरस्येतरभावो नामेतरेतरत्वमैक्यमितरीस्मिन्नितरभावस्तादात्म्य तयोरपतीतातु-क्तन्यायमाप्तायां तत्संस्कारासिद्धः । नन्वात्मानात्मनोरितरेतरभावाभावेऽपि तद्धर्भाणा **चैवन्यजाड्यादीना**मित्रेतरत्र भावः स्यातः । दृश्यते हि पुष्पपुटिकादौ पुष्पामावेऽपि वद्धमेगन्थानुवृत्तिः । वथा चेतरेतरत्रेतरेतरधर्मपर्मित्या तत्संस्कारात्तदध्यामः सिध्यवीवि नेत्याह । तद्धर्माणामपीति । तयोरात्मानात्मनोर्धर्माश्चेतन्यजाञ्चाद्यस्तेपामितरे-

<sup>\*</sup> तादात्म्यस्यापि । † पुष्पपेटिकादौ ।

१ क. प्रकृतिम । २ क. स. "लापनेन । ३ क. पूर्वतया ।

#### रित्यतोऽस्मत्मत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्यय-गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासस्तद्विपर्ययेण विषयिण-

वरत्र न भावो मिथो विरुद्धयोधीर्मणोर्वमीणामिवरेवरत्र भावस्यादृष्टत्वात्तेषां धर्मिवा-दारम्याचोक्तविरोधभाक्तवाद्धर्मिणमविक्रम्य च वद्धर्मोणामगमनात् । नहि गन्धोऽपि विना धर्मिणं पुष्पपुटिकादौ हरयते सुक्ष्मेण स्वाअयेण सहिवोपलम्भादन्यथा गुणत्वव्या-भावाद् त्कान्त्यधिकरणे चैतद्वक्ष्यति । तस्मात्तद्धर्माणामपि नेवरेवरत्र सत्त्वपमेत्यर्थः । वधाऽप्यात्मानात्मनोरन्योन्यात्मकताध्यासस्यं च किमायात्मित्याशङ्कचाऽऽह । इत्यत इति । इतिशब्देनाभेदमभित्यभावो हेतुरुक्तः । वत्फलमभेदसंस्काराभावोऽवःशब्दार्थः । यदात्मनो मुख्य पत्यक्त्वं प्रवीतित्वमहंकारादिविलापनेन ब्रह्मास्मीविव्यवहार्यत्वं चोक्तं वद्युक्तमहमिविपतीयमानत्वादहंकारवदित्याशङ्कच संस्काराभावफलमध्यासा-भावं वक्तुमविष्ठानस्वरूपमाह । अस्मत्यत्ययगोचर इति । अहंवृत्तिव्यङ्गचर्फुरणत्वं तद्भवं वा हेतुः । आद्ये साधनविकलो दृष्टान्तो द्वितीये त्वसिद्धिरतोऽनुमानायोगादा-रमनो युक्तं मुख्यं प्रत्यक्तवादीत्वर्थः । यदात्मनो विष्यित्वं तन्न । अनुभवामीतिव्यव-हृतत्वादहंकारविद्याशङ्कचाऽऽह । विषिपणिति । अनुभवामीति व्यवहृतत्वं तद्वा-च्यत्वं तल्लक्ष्यत्वं वा नाऽऽद्यः । असिद्धेः । नेतरः हेतुवैकल्यादतो युक्तं विषयित्व-मित्यर्थः । अहंकारस्य देहं जानामीति विषयित्वेऽपि मनुष्योऽहमित्यमेदाध्यासवदि-हापि स्यादित्याशङ्कत्याहंकारदेहयोजीं ज्यादिना तुल्यत्वाद्भेदाध्यासेऽपि चित्त्वेनाऽऽ-त्मत्वेन वाडजडेडनविछन्ने प्रवीचि विद्वपरीवाध्यासो न सिध्यवीत्याह । चि-दात्मक इति । दीपादेर्विषायित्वेऽपि चिदात्मकत्वाभावादपुनरुक्तिः । अहामिति प्रथा-विशेषादात्मवदहंकारस्यापि मुख्यमत्यक्तवादियोगाद्युक्तं पराक्तवादीत्याशहुचाऽऽह । युष्पदिति । अहंकारतत्साक्षिणोरहमित्येकरूपमथानङ्गीकारादहंकारादेः पातीतिक-पत्यक्त्वादिभावेऽपि पराक्त्वाद्येव मुख्यमित्यर्थः । अहंकारादेर्बेन्वत्वेनानर्थतया ैहेयत्वं सचयति । विषयस्येति । तस्याध्यासो मिथ्येति संबन्यः । मा भूदातमन्यनातमाध्यास-स्तद्धर्माणां तु जाड्यादीनां तास्मिन्नध्यासः स्यादित्याशङ्खचाऽऽह । तद्धर्माणां चेति । न हि धर्मा धर्मिणमतिकमन्ते नरविषाणादिधीवदात्मनि वैकाल्पिकी जाड्यादिधीरित्य-र्थः । आत्मनो मुख्यप्रत्यक्त्वादिभाक्त्वाद्नात्मतद्धर्भोध्यासान्धिष्ठानत्वेऽपि तद्वैपरी-त्यादहंकारादेरात्मवद्धर्भाध्यामाधिष्ठानत्वं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । तद्विपर्ययेणेति । अहंकारादी जड़े विषये ततो विषयेयश्चैतन्यं तेनाऽऽत्मना विषयिणश्चिदात्मनो योऽ-ध्यासः स मिथ्येत्यन्वयः । नन्वनात्मन्यात्मानध्याक्षेऽपि तद्धर्भाणामनुभवादीनां बु-द्भचादावध्यासः स्यात । नमसो ध्वन्यभेदानध्यासेऽपि तद्भेदानां वर्णानां इस्वो दीर्घो स्तद्धर्माणां च विषयेऽध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम् । त-थाऽप्यन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्माश्चाध्यस्येत-रेतराविवेकेनात्यन्तविविक्तयोर्धर्मेधर्मिणोर्मिथ्याज्ञाननिमिक्तः

वेति ध्वनिविशेषेऽप्यध्यासदर्शनादित्यत आह । तद्धर्माणां चेति । अनुभवादीनां बुद्धिवस्यपाधी तत्तत्रतया भानादुपचारात्तद्धमैत्वम् । युक्तो वर्णाना ध्वनिभेदेष्वध्यासो जाड्यादिना तुल्यत्वादात्मधर्मत्वाभिमतानामनुभवादीना चित्रपात्ततो भेदाभावाच जडे बद्धचादावध्यासोऽतुल्यत्वादित्यर्थः । अध्यासो नामान्यस्मिन्नन्यरूपतावीः स मिथ्ये-त्यविद्यमानतोच्यते । अर्थोध्यासो ज्ञानाध्यासश्चेत्यध्यासयोनोस्तित्वं वक्तं द्विरध्यास-वचनम् । आक्षेपमुपसंहरति । इति भवितुमिति । इति युक्तमिति वक्तव्ये भवितुमि-स्याक्षेपस्य संभावनैव मुळं न मानमिति दशेयितुमुक्तम् । तदेवं मातृत्वादिबन्धस्य वै-स्तुतया विषयाद्यभावादनारभ्यमिदं शास्त्रमित्याक्षेष्ठाविवक्षितम् ।अध्यासस्य नास्तित्वमयु-क्तत्वादमानाद्वेति विकल्प्याऽऽद्यमङ्गिकरोति । तथाऽपीति । द्वितीयं प्रत्याह । अप-मिति । मनुष्योऽहमिति प्रवीतरध्यासस्वरूपापलापायोगादस्याश्च देहातिरिक्तात्मवादे प्रमात्वाभावात्तदमुक्तपं कारणं कल्प्यमिति भावः । अपरोक्षमध्यासं द्वेवा विभजन्विशे-ब्यं निर्दिशति । लोकव्यवहार इति । लोक्यते मनुष्योऽहमिनि ज्ञायत इति ज्ञा-नोपसर्जनोऽधीध्यासी लोकविषयो व्यवहार इत्यर्थोपसर्जनो ज्ञानाध्यामश्रोकः। कोऽ-यमध्यासी यो विषयादिसिद्धिहेतुरित्याशङ्कच तल्लक्षणमाह । अन्योन्यस्मिन्नित्या-दिना धर्मधर्मिणोरित्यन्तेन । तत्रान्यस्मिन्नन्यावभास इत्युक्ते प्रविमाया देववाह-ष्टिरिप भ्रान्तिः स्यात्तवो विशिनष्टि । अन्योन्यस्मिन्निति । तत्र देवताद-ष्टिमात्रमारोप्यं न प्रतिमाद्दष्टिक्री ब्राह्म प्रिक्त काँदिति न्यायात् । पटे तन्तवः स च त-न्तुष्विति लोकवादिदृष्टचा वन्तुपटयोरन्योन्याधारत्विधयोऽध्यासत्वपाप्तावृक्तमन्यो-न्यात्मकतामिति । पटः शुक्कः शुक्कः पट इतिप्रमाव्यावृत्त्यर्थमितरेतराविवेकनेति । इत्यंभावे तुर्वीया । स्वरूपविवेकविरस्कारेणाभेदधीरध्यासो नैवं शुक्कपटादिधीरित्यर्थः । म एवायमयमेव स इत्यैक्यपमां मत्याह । विविक्तयोधीमें णोरित । औपाविकभेद्रीभा-सविरस्कारेण पत्यभिज्ञायामैक्यं प्रमीयते विविक्तयोधीर्मणोविवेकं विरस्कृत्यैक्यधीश्रा-न्तिरित्यर्थः। प्रत्यभिज्ञानेऽपि काल्रह्वयवैशिष्टचादस्ति विविक्तवेति विविक्तपदस्यावद्धा-वर्तकत्वमाशङ्कचाऽऽह । अत्यन्तेति । आत्मनो बुद्धचादेश्व स्वच्छत्वादिना माम्या-दृत्यन्तविवेकासिद्धिमाशङ्कच जडत्वाजडत्वयोस्तद्धभयोरत्यन्तविवेकाद्धर्मिणोरपि तिस-**द्धिरित्याह । अत्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोरिति ।** उक्तक्रपयोर्धर्मधर्मिणोरन्योन्य-स्मिन्नन्योन्यात्मकतारूप इतरेतराविवेकात्मकोऽध्यास इति समुदायार्थः । अन्योन्य-

१ स. ध्यासे जा। २ स. सत्यतया । ३ क. दावभा।

#### सत्पाचते मिथुनीकृत्पाहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽपं स्रोकव्यवहीरः।

धर्मौश्चेति पृथकथनमन्धोऽहमित्यादौ धर्मोध्यासे प्राधान्यसूचनार्थस् । निन्वतरेतरावि-वेकार्थं द्वयोः स्वरूपितरस्कारे कथमन्योन्यिसमिन्निति लक्षणांशसिद्धिस्तित्सद्धये द्वयोः स्वरूपोपिस्थितौ कथमविवेकोपपित्तरत आह् । सत्येति । सत्यमिनदं चैतन्यं तस्य संसृष्टक्षपेणाध्यस्तत्वेऽपि स्वरूपेणानध्यस्तत्वादनृतमहंकारादिः स्वरूपतोऽप्यध्यस्त-त्वात्तदुभयमिथुनीकरणक्षपोऽध्यास इति यावत् । आस्यसपेस्य सत्यरज्ञवां तन्मा-ज्ञतया निमज्जनवद्सत्याहंकारादेः सत्यिचन्माज्ञतया निमज्जनादेकत्वधीः सत्यासत्ययो-रात्मानात्मनोस्तर्कतो विविच्यमानत्वादन्योन्यिसमिन्निति लक्षणांशश्च संभवतीति भावः ।

ैकि पुनरध्यासस्य कारणमित्याशङ्कचा निमित्तमात्रमुपादानं वा निमित्तविशेषो वा प्रच्छचत इति विकल्प्याऽऽधौ प्रसाह । मिथ्येति । मिथ्या च तद्ज्ञानं च तनि-भित्तमुपादानं यैस्य सोडध्यासस्तथा । तत्र मिथ्येत्युक्ते आन्तिज्ञानपाप्तावज्ञानमित्यु-क्तं तन्मात्रमहे ज्ञानाभावशङ्काया मिथ्येति तेनानिर्वाच्यत्वेनाभावविस्रक्षणं ज्ञाननिवर्त्य-मनाद्यज्ञानं तदुपादानोऽध्यास इत्यथः। एतदेवाज्ञानं संस्कारकालकर्मोदिरूपेण परिण-तमध्यासनिमित्तमिति वक्तं निमित्तमहणम् । निमित्तविशेषमश्चं मतिवक्ति । नैसर्गिक-इति । मत्यक्चैतन्यसत्तामात्रानुबन्धा पवाहरूपेणानादिरिति यावतः । न च पवाह-रूपस्य प्रवाहिन्येंतिरेकिणोऽसन्वात्प्रवाहिन्यक्तीनां च सादित्वात्कुतो नैसर्गिकत्विमिति वाच्यम् । प्रवाहिव्यक्तीनामन्यतमव्यक्ता विना पूर्वकाळानवस्थानं कार्येष्वनादितेत्य-भ्युपगमात् । यद्वा कारणरूपेणास्यानादित्वं कार्यात्मना नैमित्तिकत्वमित्युभयमविरुद्धम् । भध्यस्य मिथुनीकृत्येति करवापत्ययो नाध्यासस्य पूर्वकालस्वमन्यस्वं च लोकव्यवहा-रादङ्गीकत्य प्रयुक्तो लोकञ्यवहारस्याध्यासत्तया क्रियान्तरत्वाभावाद्तो वस्तुतोऽपौर्वा-पर्येऽपि विशेषणभेदेन कल्पितभेदं वस्तुतत्मितिपत्तिक्रभेण पौर्वापर्यं च । तदालम्बनमनु-भवं द्रढियतुमध्यासमभिनयति। अहिमति । तत्राहिमति कार्याध्यासेष्वाद्योऽध्यासस्त-स्याध्यासत्वं चिदाचिदात्मत्वातः । इदमिति भोक्तुर्भोगसाधनं कार्यकरणसंघातो ममेद-मिलाहंकर्त्रा सत्वेन तस्य संबन्धस्तयोश्चेदं ममेदमिति दृष्टयोरध्यस्तत्वमध्यस्तभोक्तृ-शेषत्वात्सप्रादावध्यस्तराजोपकरणवतः । तदेवं पूर्वभाष्योक्तरीत्याः युक्तिशून्योऽप्यत्य-न्तविविक्तयोरित्यादिना लक्षितः सत्यानतिमथुनीकरणक्रपत्वेन संभावितो विशिष्टका-रणप्रसूतो नैस्रिकत्वादागन्तुकदोषानपेक्षोऽहमिद्मित्यादिपकौरैनिरूपितपविभासत्वेन मत्यक्षत्वान्ज्ञेयाध्यासो ज्ञानाध्यासश्चाज्ञक्योऽपह्नोतुमित्यसत्यत्वाद्वन्धस्य विषयादिसंभ-वादारभ्यमिदं शास्त्रमित्यभिसंघिः । शास्त्रारम्भहेतुविषयादिसाधकमध्यासमाक्षेपसमा-

१ क. °हारश्राऽऽह । को °। २ क. किंतु । ३ क. यस्येत्यध्यासः स तथा । ४ क. °व्यतिरेच केणास °। ५ क. °सेषु चाद्योऽ । स्त. °मेऽध्या १।

आह कोऽयमध्यासो नांमेति । उच्यते । स्मृतिद्धपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः ।

षिभ्यां संक्षिप्य तमेव लक्षणसंभावनाप्रमाणैः स्फुटीकर्तुं चोदयित । आहेति । शास्त्र-स्य तत्त्वनिर्णयार्थतया वादत्वात्तत्र गुरुशिष्ययोरविकारात्पुरस्थितिव शिष्यं ग्रहीत्वा परोक्तिः । इत आरभ्य कथं पुनः प्रत्यगात्मनीत्यतः प्रागध्यासलक्षणपरं भाष्यम् । तस्मादारभ्य तमेतमविद्याख्यामित्यतः माक्तनं तत्संभावनाया एतदादि सर्वेळोकपत्यक्ष इत्यन्तं तन्निर्णयायेति विभागः । समाधानभाष्येऽध्यासलक्षणनिर्देशेऽपि प्रसिद्धाध्यास-लक्षणे निर्णीते पागुक्तलक्षणस्य तद्विशेषतया सिद्धिरिति मत्वा प्रसिद्धाध्यासं पृच्छ-ति । कोऽयमिति । किशब्दस्याऽऽक्षेपेऽपि संभवादत्र सोऽपि विवश्यते । आत्मन्य-ध्यस्तोऽनात्मेतिविशेषोक्तरसदशयोश्वाविष्ठानािवष्ठेयत्वायोगादसभावनया विशेषाक्षेपा-रमश्राक्षेपयोर्भिन्नार्थत्वादुपपत्तिरिति भावः । अध्यासामाधारणस्वरूपधीहेतुत्वेन लक्षण-स्याभ्यहितत्वादाक्षेपमुपेक्ष्य पृष्टमेवेति मत्वाऽऽह । उच्यत इति । अत्र प्रश्नवाक्य-स्थाध्यासपदानुषद्गान साकाङ्क्षत्वम् । परत्रेत्युक्ते परस्येत्यार्थिक परत्र परावभास इ-त्येव लक्षणं वदुपपादकं स्मृतिकपत्वं वत्साधनार्थं पूर्वहष्टत्वम् । अध्यासद्वयेऽपि पर-त्रीति सामान्यतो धीयोग्यमधिष्ठानमुक्तम् । अर्थपक्षेऽवभास्यतः इत्यवभामः परश्चामा-ववभासश्चेति । तथा ज्ञानपक्षेऽवभासनमवभासः परस्यावभासैः परावभासः नावत्युक्ते घटात्परस्य पटस्यावभासः । स चावभासमानोऽध्यासः स्यात्तनिवृत्तये परत्रेति । न चैवमपि खण्डा गौरित्यादावतिव्याप्तिः परत्रेत्यारोप्यात्यन्वाभाववनोऽभिवानात्खण्डगवा-दीनां तादात्म्यवता संसर्गेशून्यत्वाभावात् । दोषमस्कारसंप्रयोगीत्थत्वादित्थमवभामः संभवतीति वक्तुं स्पृतिकूप इत्युक्तम् । स्मर्थेत इति स्मृतिः स्मर्थेमाणोऽर्थः । भावेऽकर्ते-रि च कारके सज्ञायामिति सुत्रद्वयमधिकत्य स्त्रिया क्तिन्निति सुत्रेण माने कर्नुव्यवि-रिक्ते च कारके कर्मादी संज्ञायामसंज्ञायां च क्तिन्विधानादकर्तरि चेति चकारस्य सज्ञा-व्यभिचारार्थत्वाङ्गीकारातः । स्मर्थमाणस्य क्रपमिव क्रपमस्येति स्मृतिकरपो न तु स्मर्थ त एव स्पष्टं पुरोवस्थिवत्वेन भानातः ! ज्ञानपक्षे स्मरणं स्मृतिभीवे क्तिन्वियानात्स्मृते रूपिव रूपमस्येति स्मृतिरूपो न स्मृतिरेव पूर्वानुभृतस्य तथाऽभानातः । म्मृतिरूपवान दोषादित्रयोत्थत्वात्ताद्यंभीविषयत्वाद्वा। अदृष्टरजतस्य रजतभगदृष्टेस्तत्मंस्काराभावाच सस्कारद्वारा स्मृतिक्रपतोपयोगिपूर्वेष्टष्टत्वम् । तदेवं परत्र परावभास इत्येव लक्षणम् । अन्यदुक्तरीत्या तच्छेषमिति स्थितम् । अध्यासे वादिविमतिपत्तेरुक्तं तल्लक्षण कथमित्या-राङ्कचाऽऽरोप्यदेशादौ विवादेऽपि लक्षणसंवादान्यायतश्च तल्लक्ष्येऽनिर्वाच्यवाभिद्धेः सर्वेतन्नसिद्धान्तोऽयमिति विवक्षित्वा वादिविवादानुपन्यस्यन्केषाचिद्रन्यथारूयातिवा-

तं केचिदन्यत्रान्यधर्माध्यास इति वदन्ति।केचित्तु यत्र यदध्या-सस्तद्विवेकाग्रहनिबन्धनो भ्रम इति।अन्ये तु यत्र यदध्यासस्त-स्यैव विपरीतधर्मत्वकल्पनामाचक्षत इति। सर्वथाऽपि त्वन्यस्या-न्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति।तथा च लोकेऽनुभवः शुक्तिका

दिनामात्मस्यातिवादिनां चामिपायमाह । तं केचिदिति । अन्यत्र शुक्त्यादावन्य-स्य कार्यत्वेन पारतक्रयाद्धर्मस्य रजतादेरध्यासस्तादात्म्यवीर्देशान्तैरगतं हि रजतादि दोषारपुरोवत्यीतमना भावीत्येवमुक्तमध्यासं केचिदन्यथास्यातिवादिनो वदन्वीतैयेकत्र । अपरत्र त्वन्यत्र बाह्ये शुक्त्यादावन्यस्य ज्ञानस्य धर्मी रजवादिस्वस्याध्यासी बहि-रिव तदभेदेन धीरित्यात्मस्यातिवादिनस्तमध्यासमाहुरिति योजना । पक्षद्वयेऽपि प-रत्र परावभासे संमतिरस्तीति भावः । अरूयौतिमतमाह । केचिचिवति । वदन्तीत्यनु-षज्यते । यत्र शुक्त्यादौ यस्य रजतादेरध्यासो छोकेप्रसिद्धस्तयोस्तद्धियोश्च दोषव-शाद्विवेकामहे तरकतो रजतामिदमित्यादिसंसर्गव्यवहार इत्यख्यातिवादिनस्तैरपि सं-सर्गेन्यवहाराय तैद्धीरूपस्यावस्तुम्रहे तद्भिन्नविवेकामहायोगात्तस्य तत्कतत्वासंभवा-दिविधेतरदोषस्प भाति वस्तुन्यभानहेतुतानुपल्रम्भादतः परत्र परावभासे तेषामप्यस्ति संमतिरितिभावः । केषांचिदन्यथारुयातिवादिनां माध्यमिकानां च मते दर्शयति । अ-न्ये त्विति । यत्र शुक्त्यादी यस्य रजवादिरध्यासस्वस्यैव शुक्त्यादेविंपरीवधर्मत्वस्य रजतादिक्रपत्वस्य भावान्तरत्वेन शून्यत्वेन वा सत्ताहीनस्य कल्पनां भासमानतामध्यासं भावान्तराभाववादिनः शृन्यवादिनश्चाऽऽचक्षते । तथा च तत्रापि परत्र परावभामे संवादोऽस्तीत्यर्थः । मतान्तराण्युपन्यस्य स्वमतानुसारित्वं तेषा निगमयाति । सर्वथे-ति । सर्वेषु पक्षेषु प्रकारविशेषविवादेऽपि पुरोवर्तिनो रजतादित्वेनैव वेद्यतामध्यासो न व्यभिचरतीति युक्तमुक्तलक्षेणस्याध्यासस्य सर्वतन्त्रसिद्धान्तत्वम् । न च तस्य सत्त्वं बाध्यत्वादन्यत्र रजतादिमत्त्वस्यामानत्वान्न च तदसत्त्वमपराक्षेत्वान्नापि विरोधादेकस्य सदसस्वमतोऽनिर्वाच्यतेति भावः । न केवछं वादिनामेवायमध्यासःसंमतोऽपि तु छैकिकानामपीत्याह । तथा चेति । अनुपहितेदमंशे रजवादिसंस्कारसाहिवाऽविद्यया रजवाचध्यासवत्पूर्वपूर्वोहङ्कारादिवासिवाना द्यविद्यया चिदात्मन्यनुपहिते भवत्यहङ्का-राद्यध्यास इति निरुपाधिकाहकाराद्यध्यासे दृष्टान्तमाह । शुक्तिकेति । सम्यग्वीसि-द्धाविष्ठानकपाभिपायेण शुक्तिकामहणं संप्रयुक्तस्य मिथ्यारजतत्वभानविया वत्करणम्। अनुभवप्रसिद्धचार्थो हिशब्दः । विम्बपातिविम्बयोः प्रतिविम्बाना च मिथो भेद-

<sup>9</sup> ज. नुभावः । २ स्व "न्तगदिग"। ३ क. स्व. त्येकेऽत्रापरे त्व"। ४ क. "स्यातिवादम"। स्व. "स्यातिवादम"। ५ स. लोकप्रसि"। ६ क. स्व. तस्वीक्षास्या । ७ स्व. परात्मनाव । ८ स्व परात्मन्त्रावभामे । ९ स्व. क्षेत्रणाध्या ।

हि रज्ञतवदवभासते एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति । कथं पुनः प्र-त्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम् । सर्वो हि पुरोवस्थि-ते विषये विषयान्तरमध्यस्यति युष्मत्मत्ययापेतस्य च प्रत्य-गात्मनोऽविषयत्वं ब्रवीषि । उच्यते । न तावदयमेकान्तेना-विषयोऽस्मत्मत्ययविषयत्वादपरोक्षत्वाच प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः ।

धीवजीवब्रह्मणोर्जीवाना च भेदवियः सोपाविकभ्रमस्य दृष्टान्तमाह । एक इति । एकत्वग्रहो वत्ग्रहश्च पूर्ववतः । लक्षणमकरणमुपसंहर्त्वभितिशब्दः । लक्षितरजताध्याय-स्य छोकवादिसिद्धत्वेऽपि नाऽऽत्मन्यनात्माच्यासः स्यादिति विदेयादोवमुन्यापयवि । कथमिति । प्रतीचि पूर्षे स्फूरणत्वेनाननुभाव्ये पराचां परिच्छिन्नानामनुभाव्याना बुद्धचादीनां तद्धमीणां च नाध्यासो मिथो विरुद्धानामविष्ठानाविष्ठेयत्वासंभवादित्यर्थः । विरुद्धानामैक्यताद्वात्म्यप्रमित्ययोगेऽपि तदध्यासयोग्यतया कल्प्यतामधिष्ठानाष्ट्रेयत्व-मित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वो हीति । औरोप्येण सह तुन्येन्द्रियमाह्यत्वमधिष्टानस्य ह-ष्टामेह तद्भावानाध्याम इत्यर्थः । तर्हि प्रत्यगारमन्यध्यामस्ष्टेर्विषयत्वमपीष्टमित्याश-ङ्कचाऽऽह । युष्मदिति । प्रत्यक्तवादात्मत्वाचास्याविषयत्वमन्यथेदंमत्ययविषयत्वा-पावादपराद्धान्वापावाच तम्मात्तस्मिन्नध्यामो हृष्टोऽपि स्टिष्टो नेत्यर्थः। अनारमविशेषा-रोपे तिद्वशेषान्तरस्याविष्ठानत्वेऽपि तन्मात्रारोपे चिदारमैवाविष्ठानमित्याऽऽह । उच्यत इति । विरुद्धयोर्वस्तुतोऽविधानाविष्ठेयत्वायोगेऽपि कल्पनया तत्सिद्धिगितभावः । य-रवेकजानाविषयत्वान्नाधिष्ठानाविष्ठेयतेति तत्राऽह । न तावदिति । एकस्मिन्विज्ञाने तयोभीनमात्रमारोपेऽपेक्षते न विषयतया भानं केवलव्यतिरेकाभावादात्मनः स्वमकाशत्वा-द्नात्मनस्तद्विषयत्वाद्वयोरिष भासतोर्मनुषयोऽहमित्यादिवीवशादन्योन्याध्यामःसिध्य-वीत्यर्थः नियमेनाविषयत्वाभावे कृतः स्वप्नकाशत्व तत्राऽऽह । अस्मदिति । अस्मदर्थाश्च-दात्मा साक्षितया प्रतीयते प्रतिबिम्ब्यतेऽस्मिन्नित्यस्मत्प्रत्ययोऽहंकारस्तत्संबन्यालब्ब-परिच्छेदः मन्नात्मस्वक्रपरफुरणेन स्फुरन्नि तद्विषयो निरुच्यते ततोऽन्य शून्यवद-त्यन्ताविषयत्वाभावेऽपि नास्वप्रकाक्षातेत्यर्थः । अध्यामे मन्यस्मत्पत्ययविषयत्वं म-ति तस्मिन्नध्यास इत्यन्योन्याश्रयत्वमाज्ञङ्कचानादित्वेन परिहारेऽपि न्तरमाह । अपरोक्षस्वाचेति । अस्मत्प्रत्ययाविषयत्वेऽप्यपरोक्षत्वादेकान्तेनावि-षयत्वाभावात्तिसम्बहंकाराँ ध्यासङ्कर्यथेः । अपरोक्षत्वमपि कैश्चिदात्मनो नेष्टमित्या-शहुन्याऽऽह । प्रत्यगात्मेति । अस्यार्थः । अस्ति तावनमभेद विदितमिति विशिष्टवीः न च सा विशेषणदर्शनाहवे युक्ता न च ज्ञानान्तरादस्य म्फुरण वि-मतं नैतिद्विषयमेति निष्ठसाक्षात्कारत्वात्तादृष्ययसाक्षात्कारविद्वयन्मानातः । न च घ-

९ ख. अध्यारीप्येण । २ क. ख. "ति च त"। ३ ख. "ति निराश"। ४ क. "राय-या"।

न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थित एव विषये विषयान्तरमध्य-सितव्यमिति । अपत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्तलमिलनताद्यध्य-स्यन्ति । एवमविरुद्धः पत्यगात्मन्यप्यनात्माध्यासः । तमेतमेवंल-क्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते । तद्विवेकेन च वस्तु-स्वद्भपावधारणं विद्यामादुः । तत्रैवं सति यत्र यदध्यासस्तत्कु-

टादिज्ञानाश्रयतयाऽऽत्मसिद्धिस्तस्य तदधीनपकाशत्वे वेद्यत्वापातात्तस्माद्यस्मिन्नात्मनि-विशोषणवं कल्पितं तस्य संविद्वपत्वेनैव स्फुरणाद्वपरोक्षत्वं देवदत्तस्वापकालो देवद्त्ता-त्माऽस्तीति व्यवहारहेतुसाक्षात्कारवान्काळत्वादिवरकाळवदित्यनुमानाव । न च स्वा-पेऽहंवृत्तिस्तद्यायातातः । न च पुरुषान्तरं तत्माक्षात्कर्तुमलमीश्वरास्तित्वे च साक्षात्का-रस्यास्मद्विशेषणमादेयमिति । अपरोक्षाध्यासो नापरोक्षमात्रे कचिद्गि युक्तः संपयुक्तव-या पुरस्थितापराक्ष्ये तहुष्टेरित्याशङ्कचाऽऽह । नचेति । तत्र हेतुरप्रत्यक्ष इति सा-क्षिवेद्यतया संप्रयोगमन्तरेणापरोक्षेठपीति यावत् । न हि नभो द्रव्यत्वे सत्यक्रपरपश्चिन त्वाद्वाह्येन्द्रियमात्वं नापि मनसोऽसहायस्य बाह्ये वृत्तिः तेन मसिद्धपत्यक्षत्वहीनेऽपि-नभस्यविवेकिनस्तलभिनद्रनीलकटाहर्कल्पं मिलनता धुम्रवामन्यञ्च पीताद्यध्यस्यन्ति तथा चापिष्ठानारोध्ययोरेकेन्द्रियमात्रत्वानियविरिवि भावः । दार्ष्टीन्वकं ब्रुवाणः संभावनां निगमयति । एवमिति । आत्मानात्मनोश्चिदचिच्वेन वास्तवाभेदासिद्धौ सामानाधिकर-ण्यात्तदभेद्धीरध्याँससंभावनां निंगमयवीति भावः । ननु ब्रह्मविद्यापोद्यत्वेन स्त्रिताम-विद्यां हित्वा किभित्यध्यासो वर्ण्यते तत्राऽऽह । तमेतमिति । आक्षिप्तत्वं समाहि-वत्वं लक्षितत्व च विशेषणार्थः । अध्यासमित्यनुभवानुसारिण्यनर्थवोक्ता पण्डिता म-न्यन्त इति पृथक्जनागोचरत्वेनैतद्विद्यात्वस्य व्युत्पाचत्वमुक्तं प्रतिपन्नोपाधौ निषेध्य-स्याविद्यान्वयन्यतिरेकित्वादविद्यात्वमस्येतिवक्तमविद्याग्रहणमतो न स्त्रिताविद्योपे-क्षिता तस्या एव वर्ण्यमानत्वादित्यर्थः । न केवलमन्यादिनाऽस्याविद्यात्वं विद्यापोद्य-त्वेन तद्विरोधित्वाचेत्याह । तद्विवेकोनेति । तस्याध्यस्तस्य बुद्धन्यादेविवेको विलापनं वेन रूपेणाऽऽत्मनोऽसाधारणरूपस्येदमित्थमेवेत्यवधारणं विद्या वेन विद्वरोधित्वादिना सिद्धेऽध्यासस्याविद्यात्वे सेवोच्यव इत्यर्थः। तथापि कारणाविद्यां त्यक्त्वा कार्याविद्यो-क्तिरयुक्तेत्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । तस्मिन्नध्याँसे उक्तरीत्याऽविद्यात्मके सत्याच्छादि-काविद्यायाः स्वापादौ स्वतोनर्थत्वाद्रश्नीत्कर्तृत्वाद्यध्यासात्मना तस्या जागरादौ तथा-त्वाकार्याविद्यावर्ण्यते । यत्राऽऽत्मनि बुद्धचादौ यस्य बुद्धचादेरात्मनो बाध्यासस्तेन बु-द्धचादिनाऽऽत्मना वा कतेनाशनायादिदोषेण चैतन्यगुणेन वाऽऽत्मा नात्मा वा वस्तवने

९ ख. पुरोवस्थि । २ ख. "त्यक्षेपीति । ३ ख. "कल्पे माँ। ४ ख. ध्यासे सं । ५ क. ख. ग. मयतीति । ६ क ख. "ध्यत्वस्या"। ७ ख. से दार्वितनी आऽ"।

तेन दोषेण गुणेन वाऽणुमात्रेणापि स न संबध्यते । तभेतम-विद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेयव्यवहारा छोकिका वैदिकाश्च प्रकृताः सर्वाणि च शास्त्रा-णि विधिर्पातषेधमोक्षपराणि । कथं पुनरविद्यावद्विषयाणि पत्य-क्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति । उच्यते । देहेन्द्रियादिष्व-हंममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्तेः । न हीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सभवति । न चाधि-

न सन्पेनापि युज्यत इत्यतो विद्यया तनिवृत्तिरित्यर्थः। लक्षणसंभावने भेदेनोक्त्वा सद्रावं निर्णेतुमादी पत्यक्षं दर्शयति । तिमिति । आक्षेपसमाधिविषयत्वं तद्र्थः । लक्ष्यत्वमे-तद्धेः । अविद्याख्यमिति संगावितोक्तिः । पुरस्कत्येत्यध्यामस्य व्यवहारहेतुतया सा-नुभवसिद्धत्वमुक्तम् । प्रमाणममेयम्रहणं प्रमात्रादेहपळक्षणम् । अपीरुषेयत्वेन विशेषं मत्वा शास्त्राणां पृथग्यहणम् । मोक्षपराणि विविनिषेधज्ञन्यानि वस्तुमात्रनिष्ठानीत्यर्थः। त्रिविध-व्यवहारस्याध्याभिकत्वे प्रमाणान्तर्जिज्ञासया प्रच्छिति । कथमिति । यद्यपि प्रत्यक्षा-दिसर्वेमविद्योत्थाहंकारादिविशिष्टात्माश्रयमिति स्वसादिक तथाऽपि केन मानान्तरेण तथा स्यात्पुनःशब्दानमानान्तरविवक्षाधीः यद्वा प्रमाता प्रमाणानामाश्रयो नाविधावाननुपयो-गादित्यक्षिपः । अथवा यद्येतानि प्रमाणानि कथमविद्यावद्विषयाणीत्यन्वयः । यद्वा यद्ये-वान्यविद्याविद्वषयाणि कयं प्रमाणान्यविद्यावदाश्रयत्वे कारणदोषाद्यामाण्याद्यस्य च दुष्टं करणभित्यादि भाष्यादित्याक्षेपः व्यवहारहेतुमध्यासमनुमानादिना सापियतुमार-भवे । उच्यत इति । तत्रानुमानं वक्तुं व्यविरेकव्याप्तिमाह । देहेन्द्रियादिष्विति । स-शिरस्कोवयवी त्वीगिन्द्रियस्यानपेक्षाधारो देहस्तत्र मनुष्यत्वादिजातिमति देहे अहमभि-मान इन्द्रियेष्वादिशब्दगृहीतदेहावयवेषु च ममाभिमानस्तेन हीनस्य सुप्रस्य प्रमातृत्वा-् नुपपत्तौ सत्या मानापवृत्तेरध्यासस्तद्धेतुरित्यर्थः । यत्र नाध्यामस्तत्र न व्यवहारः यथा , सुषुप्ताविविव्याप्तिः । देवदत्तस्य जागरादिकालः । तस्यवाध्यामावीनव्यवहारवास्तस्यैव .स्वापादिकालादन्यकालत्वाद्यविरेके तस्यैव स्वापादिकालवदिविभावः।इन्द्रियादिषु मम-त्वाभावेऽपि देहेऽहंभावमात्रान्मानपवृत्तिमाशङ्कत्याऽऽह।नहीति।इन्द्रियग्रहणं लिङ्गा-देरुपळक्षणं प्रत्यक्षादित्यादिपदपयोगाद्ध्यवहारस्य व्यवहर्तारं विनाऽयोगादनुपादान-स्य व्यवहारस्य च कर्वृसाम्ये तान्यनुपादाय यो व्यवहारः म नेति योजना । यो द्रष्टु-. त्ववकृत्वादिरक्षमक्षंपवि नियवो व्यवहारः यश्च लिङ्गादिनाऽनुमातृत्वादिव्यवहारो ना-सौ तानि ममत्वेनागृहीत्वा युक्तः देहाध्यासेऽपिचक्षुराद्यनध्यामेऽन्यादेरदर्शनादित्यर्थः। इन्द्रियाध्यासे तेनैव व्यवहारादलं देहाध्यासेनेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । इन्द्रियान

१ क. ज. 'नहीतस्य । २ स. 'थिमतिषे'।

ष्ठानमन्तरेणेन्द्रियाणां व्यवहारः संभवति । न चानध्यस्तात्मभा-वेन देहेन कश्चिद्धाप्रियते । न चैतिस्मन्सर्वस्मित्रसत्यसङ्गस्याऽऽ त्मनः प्रमानृत्वमुपपचते । न च प्रमानृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्ति-रस्ति । तस्मादविद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शा-

णामधिष्टानत्वेन देहे ग्रहीतेऽपि तस्मिन्नहंभावस्य न मवृत्युपयोगो देहात्मनोः संबन्धाः न्तरादि प्रवृत्तेरित्याशङ्कचाऽऽह । न चानध्यस्तेति । अस्यार्थः । अध्यासेतरोः देहात्मयोगो देहस्यात्मसंयोगोवाऽऽत्मेच्छयाऽनुविधीयमानत्वं वा तदनुविधानयोग्य-खं वा तत्कमीरभ्यत्वं वा I नाऽऽद्यः आत्मसंयुक्तेन परदेहेनापि तत्पसङ्घात I न द्वितीयः तद्भावेऽप्यातुरहेहे मातृत्वादिदर्शनात । न तृतीयः स्वापादावि तत्प्रसङ्गा-त्तरोग्यताया यावहृज्यभावित्वात् । न च तदा सैवैकर्मेळ्यान शरीरमेवोति वाच्यं स-न्ष्यचा तद्भावेऽपि परदृष्टचा तद्भावात्तस्य तस्मिन्मातृत्वादिधीधौन्यातः । न चतुर्थः भृत्यादिदंहरि तत्मसङ्गात्तेषा स्वाभिकार्यारभ्यत्वादतो देहस्यात्मनि संबन्धान्तरासिद्धे-रध्यास इति । नन्वात्मा स्वतश्चेतनत्वान्मातृत्वादिशक्तिमानिन्द्रियाद्यवधाने जागरादौ मातृत्वादिकमश्चते स्वापादौ चक्षुराद्यभावात्तदभावो नाध्यासाभावादवोऽन्यविरेकिणि न्यतिरेकः सन्दित्रवे तत्राऽऽह । न चैतिस्मित्रिति । प्रमातृत्वं प्रमा प्रति कर्तृत्वं तच कारकान्तराप्रयोज्यस्य तत्प्रयोक्तृत्वं न च व्यापारमन्तरेण करणादिप्रयोक्तृत्वं न च कूटस्थासंगात्मनः स्वतो न्यापारः न चेच्छौतिरेकेण प्रमाकरणप्रयोक्तृत्वं न चांऽऽ-त्मन्याकियेऽगुणे कियागुणवद्भृद्धचाद्यध्यासाहते सा युक्ता तस्माद्भुद्धचाद्यभेदाध्यासे वद्धर्माध्यासे चामवि स्वतोऽसंगस्य मातृत्वायोगादध्यासस्वद्धेतुरित्यर्थः । तर्हि माभू-दसंगस्याऽऽत्मनो मातृत्वं नेत्याह । नचेति । आत्मन्याध्यासिकमातृत्वाभावे सर्वव्य-वहारहानिरित्यर्थः । एवं व्यतिरीकणि व्यतिरेकासंदेहात्तस्यादोषत्वादर्भापत्तरेषि 'वे-नावरोधात्प्रमाणान्तरप्रश्ने समाहितेऽपि कथमाक्षेपसमाधिस्तत्राऽऽह । तस्मादिति । प्रमाणस्य सत्त्वादितियावत् । अयं भावः । मातुरेव मानाश्रयत्वेऽपि तस्याध्यस्तत्वात्ते-षामविद्यावदाश्रयत्वम् । न च कारणदोषादमामाण्यं सति प्रमाकरणे पश्चाद्वाविनो दोषस्य दोषत्वादविद्यायास्तत्कारणनिविष्ठत्वाद्यस्य च दुष्टं करणामिति चोक्तेरागन्तु-कदोषविषयत्वादध्यक्षादीनां च तात्विकप्रामाण्याभावस्येष्टत्वाद्यवहारे बाधाभावाद्याव-हारिकमामाण्यासिद्धेः । न च तेषामतात्विके मामाण्ये तदन्तर्गतश्चतेरपि तथात्वानेष्ट-सिद्धिः श्रुत्युर्थस्य ब्रह्मणः सत्यं ज्ञानमित्यादिना वात्विकत्व दृष्टेस्वस्यास्वात्विकमामा-ण्यादिति । नन्वविवेर्किन्यवहारस्याध्यासिकत्वेऽपि नाविद्याविद्वेषयाण्येव ममाणानि

क. "िद्रयव्य"। ज. "िद्रयव्यापार: । २ क. "तुरे दे"। ३ क. ब. सर्वकार्यक"। ४ क. क. "मिकमीर"। ५ क. "च्छाव्यति"। ६ ख. तेन विरो"।

स्नाणि च । पश्चादिभिश्चाविशेषात् । यथा हि पश्चादयः शब्दा-दिभिः श्रोत्रादीनां संबन्धे सित शब्दा दिविज्ञाने प्रतिकृत्ने जाते ततो निवर्तन्ते अनुक्ते च प्रवर्तन्ते । यथा दण्डोचतकरं पु-रुषमभिग्नुस्तुप्रकृष्य मां हन्तुमयभिच्छतीति पत्नायितुमारभन्ते हरितृतृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं पत्यभिगुस्तीभवन्ति । एवं पुरुषा अपिन्युन्पन्नचित्ताः कृरदृष्टीनाक्रोशतः खङ्गोचतकरान्वलवत उ-पल्भय ततो निवर्तन्ते । तद्विपरीतान्यति प्रवर्तन्ते अतः समान्वः पश्चादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयन्यवहारः । पश्चादीनां च

विवेकिनामपि वद्मवहारात्तत्राऽऽह । पश्वादिभिश्चेति । च सब्दः शङ्काव्यावृत्यर्थः । यौक्तिकविवेकस्याध्यक्षभ्रान्त्यविरोधित्वाद्विरोधित्वेऽपि तदननमन्याने विवेकिनामपि व्यवहारे पश्वादिभिरविशेषात्तद्भवहारोऽप्याध्यासिक एवेत्यर्थः । कथं व्यवहारकाले विवेकिनापि पश्चादिभिरविशेषः न हि ते निःशेषं पश्चादिव्यवहारमनुवर्तन्ते तत्राऽऽह । यथाहीति । संग्रहीतोऽर्थी यथा न्यज्यते तथोच्यत इति यावत् । आदिशब्देन शकुन्तादिरुक्तः । शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबन्वे मतीत्यर्थेन्द्रियसंनिकर्पात्मकमध्यक्ष-मुक्तम् । शब्दादिविज्ञान इति तत्फलम् । प्रतिकुलेऽनुकुल इत्यनुमानम् । ते हि श-ब्दाद्युपळभ्य तज्जातीयस्य पातिकृल्यमानुकृल्यं वाऽनुस्मृत्यास्यापि तज्जातीयत्वात्त-थात्वमनुमिन्वेति । तत्र पतिकृलत्वानुमौनफलं निवृत्तिः । अनुकृलत्वानुमौनफलं पवृत्ति-रिवि विवेकः । उक्तमर्थमुदाहरति । यथेति । पुरुषविशेषं दृष्टा वज्नावीयस्य इन्तु-त्वमनुस्मृत्यास्यापि तज्जातीयत्वात्तदनुमाय ततो वैमुख्यै भजनतीत्यर्थः । प्रत्येकं प-श्वादीनामाश्चयं दर्शियतुं मामित्युक्तम् । पुरुषान्तरं तुं हृद्वा वज्जातीयस्यानुक्ल्यमनु-स्मृत्यौस्यापि वज्जावीयत्वात्तदनुमाय वदााभेमुख्यं भजन्वीत्याह । हरितेति । दार्छी-न्तिकं वदन्व्यवहारं लिङ्गेनाध्यासमनुमातुं तस्य पक्षधर्मतामाह । एविमिति । पित्रादि-त्रितयशिक्षाजन्यपद्वाक्याभिज्ञता व्युत्पन्नचित्तता । क्रूरदृष्टचादिविशिष्टान्पुरुषान्द-ट्टा विद्विधानां प्रातिकूल्य स्मृत्वा वधात्वेनैतेषामपि तदनुमाय पश्वादिवद्विकेनोपि वे-भयो विमुखीभवन्ति तेभयो विपरीवान्मसन्नदृष्टित्वादिविशिष्टानपुरुपविशेषानालक्ष्य वा-ह्यानामानुकूल्यं स्मत्वा तथात्वादेषामपि तदनुमाय वेष्विममुखीभवन्वीत्यर्थः । पक्षय-र्मेतां निगमयति । अत इति । अनुभवार्थोतः शब्दः । नन्वस्माकं प्रवृत्तिरध्यासादिति न पश्चादयो ब्रुवन्ति नापि परेषामेतत्पत्यक्षमतो दृष्टान्तस्य साध्यैवकल्यं तत्राऽऽह । पश्चादीनां चेति । अविष्टानारोप्यज्ञानेऽसवि अध्यक्षादिभिः सामानाधिकरण्यविरो-

१ ज. "णि चेति । प २ ज. "न्ते अभिमुखी भवन्ति अ । ३ इ. स. "माफ । ४ इ. माफ । ५ क. त्यापि । ६ क. स. रत्विते । ७ क. स. तैया ।

प्रसिद्धोऽविवेकपुरःसरःपत्यक्षादिव्यवहारस्तत्सामान्यदर्शनाद्धुत्प-त्तिमतामि पुरुषाणां पत्यक्षादिव्यवहारस्तत्कालः समान-इति निश्चीयते । शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वका-री नाविदित्वाऽऽत्मनः परलोकसंबन्धमधिकियते तथाऽपि न वेदान्तवेद्यमशनायाद्यतीतमपेतब्रह्मक्षत्रादिभेदमसंसार्यात्मतत्व-मधिकारेऽपेक्ष्यते अनुपयोगादिधकारिवरोधाच । \*माक्च त-

विविवेकाभावाद्ध्यासवस्वं तेषां कल्प्यते विनापि मानैविवेके तदानर्थक्यमतो विना वि-वेकं पश्चादिषु व्यवहार छोरतन्मूलाध्यासिसिद्धिरित्यर्थः । संपरयनुमानमाह । तत्सा-मान्येति । तैः पत्वादिभिः सामान्यं व्यवहारवस्तं तस्य विवेकेषु भानादितिया-वतः । अपरोक्षाध्यासस्य व्यवहारपुष्कळकारणत्वात्तस्याध्यासस्य काळ एव काळो यस्य व्यवहारस्य स तत्कालः समानः पश्वादिभिरिति शेषः । विमतो व्यवहा-रोऽध्यासकृतो व्यवहारत्वात्संमतवद्विमता वाऽऽध्यासवन्तो व्यवहारवन्त्वात्पश्वा-दिवदिति प्रयोगः । मान्युक्तिभ्या विवेकेऽप्यध्यासिवरोधिप्रमित्यभावादध्यासवस्व-मविरुद्धिमिति मत्वा व्युत्पत्तिमतामपीत्युक्तम् । न च व्यवहारवस्वाद्यपयोजकमा-त्मनो मातृत्वादिशक्तिमखे शक्तेः सनिमित्तशक्याधीनतया मुक्तानामि सनिमि-त्तराक्यापादकत्वात्तत्रापि मातृत्वादिमसक्त्या मुक्त्यभावापातस्य विपक्षे बाधक-त्वात्प्रमातृत्वादिलक्षणशक्याभावे च ब्राहकमानाभावेन शक्तिमस्वस्यापि दुवेचैन-त्वात् । न च सर्वो व्यवहारो रजताध्यासकृतो व्यवहारत्वादित्याभासतुल्यता बा-धादेव तस्यानुत्थानात् । मनुष्योऽहमित्यध्यासस्य सर्वानुभवसिद्धतया तदभावादि-ति भावः । विवेकिनां च लौकिकन्यवहारस्याध्यासिकत्वेऽि शास्त्रीयन्यवहारस्य वि-द्वद्विषयत्वाच तत्पूर्वकतेति भागे बाधमाशङ्कच तस्यापि तत्पूर्वकत्वार्थे देहेतरात्मधीपूर्व कत्वमङ्गीकरोति । शास्त्रीये त्विति । तस्य तद्विषयत्वे कथमध्यासाधीनतेत्याशङ्कत्या-SSह । तथापीति । कि तद्वेदान्तवेद्यं तदाह । अशनायादिति । कर्त्रन्वयाविका-रान्वयभोक्रन्वयाविशेषणैर्व्यावर्त्यन्ते । आमुष्मिकफल्लकर्मसु देहेतरात्मज्ञानादेव पवृ-चावुक्तात्मज्ञानस्याकिचित्करत्वादित्याह । अनुपयोगादिति । किचोक्तात्मज्ञाने स-वीभिमानभङ्गात्कर्भस्वपवृत्तिरेवेति कुतस्तद्पेक्षेत्याह । अधिकारेति । तथापि कथं शा-स्त्रीयमवृत्तेराध्यासिकत्वं न हि देहातिरिक्तात्मेंज्ञाने बाधके तदध्यासानुवृत्तिरित्याश-ङ्कच तस्य पारोक्ष्यादपरोक्षाध्यासाविरोवे तत्पूर्विकैव शास्त्रीयपवृत्तिरित्याह । पाक्चेति ।

<sup>\*</sup> प्राक्तथा । अय पाठो रत्नप्रभानुसारेण ।

९ ज्. सिद्ध एवाविवेकपूर्वकः प्र<sup>°</sup>। २ क. स्त्र<sup>°</sup>वत्वा । ३ ग. शास्त्रप्र<sup>°</sup>।

धामुतात्मविज्ञानात्मवर्तमानं शास्त्रमविचावद्विषयत्वं नातिवर्त-ते । तथाहि बाह्मणो पजेतेत्यादीनि शास्त्राण्यात्मनि वर्णा-श्रमबयोवस्थादिविशेषाध्यासमाश्रित्य वर्तन्ते । अध्यासो ना-मातस्मिँस्तब्दुद्धिरित्यवोचाम । तद्यथा पुत्रभार्यादुषु विक-लेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाह्यधर्मानात्मन्य-ध्यस्यति तथा देहधर्मान्स्थलोऽहं क्रशोऽहं गौरोऽहं ति-श्रामि गच्छामि लङ्घयामि चेति तथेन्द्रियधर्मानमुकः का-क्रीबो बधिरोऽन्धोऽहमिति तथाऽन्तःकरणधर्मान्का-T:

यथा यथोक्तान्यध्यक्षादीन्यध्यासं सावयन्ति तथाऽऽगमोऽपि विधेबोद्धारमधि-कारिणं ब्राह्मणादिशब्दैरनुवदन्देहात्मनारन्योन्याध्यासं सावयतीत्याह । तथा हीति । तत्राष्ट्रवर्षे बाह्मणमुपनयीवेत्यादिवेर्णवयोविशेषस्य न ह वै स्नात्वा भिक्षेवेत्यादिराश्रम-विशेषस्य जातपुत्रः कृष्णकेशोभीनादभीतेत्यादिरवस्थाविशेषस्याध्यासः । आदिश-ब्दाजाविञ्जह यादिति जीवनस्य स्वर्गकामो यजेतेति कामित्वस्य गृहदाहवान्यजेतेति निमित्तविशेषस्य महापातकित्वादेश्वाध्यासो गृह्यते । उक्तप्रमाणैः सिद्धेऽप्यध्यासे क-स्म युष्मद्रथेस्य कस्मिन्नस्मद्रथे वैपरीत्येन वाडध्यास इति विशेषबुभुत्सायां तद्रथेम-ध्यासलक्षणं परामुज्ञाति । अध्यासो नामेति । अध्यासस्यानर्थहेत्ता दर्शयितुं तद्धि-शेषानुदाहरति । तद्यथेति । प्रसिद्धातिरेकयोरिष पुत्रादिसाकल्यवैकल्ययोरनुभवेनैव मुख्याध्याससिद्धावप्रसिद्धाविरेकाणां कशत्वादीनां तथा स्यादिति किवक्तव्यमित्याश-येनाऽऽह । पुत्रेति । बाह्याः स्वदेहापेक्षया पुत्रादयस्तद्धर्मी वैकल्यादयः स्वस्वाम्य-निमित्तमात्मनि स्वदेहे तानारोपयतीत्यर्थः । प्रसिद्धभेदानामपि स्वदेहद्वाराऽऽत्मनि मु-रूयाध्यासे सत्यमसिद्धभेदानां सुतरां तत्र मुरूयाध्यासः स्यादित्याह । तथेति । वैक-ल्यादीनां स्वदेहद्वाराऽऽत्मन्यध्यासवदिति यावत् । देहश्च तद्धर्माश्च देहतद्धर्मास्ता-नात्मन्यध्यस्यतीति संबन्धः । अत्र चाहङ्कारद्वाराऽऽत्माऽधिष्ठानम् । उक्ताध्यासाद-प्यन्तरङ्गमध्यासं कथयति । तथेन्द्रियेति । यथा देहं तद्धर्भाश्चात्मन्यध्यस्यति तथे-न्द्रियाणि तद्वमीआँ ध्यस्यतीत्येततः । देहस्य चक्षुरादिद्वारा साक्षिवे चत्ववदिन्द्रिया-णामि लिङ्गादिद्वारा तद्भावादेहवदिहमहण प्रथमध्यासनिर्देशाच । न चैवं नित्यानुमे-· यत्वव्याघातस्तेषां लिङ्गादिव्यवधानेन साक्षिवेद्यत्वाद्धिष्ठानं तु पूर्ववादेति भावः । यथा देहेन्द्रियवर्गानात्मन्यध्यस्यति तथान्तकरणधर्मानपि कामाद्वीनात्मनि संबन्धित्वेन नाऽऽरोपयतीत्याह । तथाऽन्तःकरणेति । धर्माणामेवाध्यासमुक्तवा देहादिवद्धर्म्य-

१ क. ज. प्रवर्तन्ते । २ क. ज. °री वाऽह°। ३ क. ख. °स्य क्रु°।४ क. ख. °रेकिणा ५ क. न पृं। ६ क. णामध्यां।

मसंकल्पविचिकित्साध्यवसायादीन् । एवमहंप्रत्यायनमशेष-स्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्व-साक्षिणं तद्विपर्यपेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यति । एवमयमनादिर-नन्तो नैसर्गिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययद्भपः कर्नृत्वभोक्तृत्वप्रव-र्तकः सर्वलोकप्रत्यक्षोऽस्यानर्थहेतोः प्रहाणायाऽऽत्मैकत्वविद्याप-

ध्यासमाह । एवमिति । बुद्धिविशिष्टे तद्धर्माध्यासवत्तद्ध्यासे किमिषष्टानं तदाह । अशेषेति । स्रस्याहङ्कारस्य प्रचाराः कामादयस्तेषां साधिकरणानां साक्षादेव साधके पत्यगारमिन देहारिषु विवेकाद्वहिनीतेषु पातिलोम्येनान्वरश्चतीवेति पत्यगुच्यते स चाऽऽत्मा । निरुपचरितस्ररूपत्वात्तस्मिन्नज्ञानवतीत्यर्थः । आत्मन्यनात्मतद्धर्मोध्यासे सिद्धे तस्याधिष्ठानत्वनियमे तद्विशेषचैतन्याभानाज्ञगदान्ध्यमित्याशङ्कच तस्यापि संसृष्टत्वेनाध्यासमाह । तं चेति । तद्विपर्ययस्तेषामन्तः करणादीनां विपर्ययश्चेतनत्वं तदात्मनेति यावत् । न च तेषामिवष्ठानत्वमेव तद्विशेषादृष्टचा व्यवहारिवरहादतो द्वयोविंशेषदृष्टेर-योन्याध्यासधीरध्यासे विशेषदृष्टेरध्यस्यमानताकृतत्वान च द्वयोविं-शेषदृष्टी नाविष्ठानत्वं स्वनिष्ठत्वेन तद्भानाच्च चोभयोरध्यासे बाध्यतया शून्यता द्वि-थाऽध्यस्ता नाऽऽत्मनः सर्वथा बायेऽपि संसृष्टक्रपेणैवाध्यस्तात्मनस्तन्मात्रबायेऽपि स्वरूपशेषादिति भावः । आत्मनि बुद्धचाद्यध्यासोक्त्या कर्तृत्वभोकृत्वे तस्योक्ते वेष्वात्माध्यासोक्त्या बुद्धचादिषु चैवन्यमुक्तम् । संप्रत्यध्यासं सप्रमाणं निगमयि । एवमिति । पूर्वेबुद्धचाद्यध्यासात्संस्कारीद्यध्यासस्ततस्ताहगुत्तरबुद्धचाद्यध्यास इति प्रवाहात्मना प्रवाह्यपादानजाड्यात्मना वाऽनादित्वम् । तत्त्वविया विना सर्वोत्मना नाशहानेरानन्त्यम् । उपादानस्य मायाशक्तितया जडस्य प्रत्यक्चैतन्यसस्वानुबन्धि-त्वाद्रविष्ठानधीबाध्यत्वं सिद्धवत्कृत्योक्तम् । नैसर्गिक इति । मिथ्याधीहेतुत्वेन वादात्म्यमाह । मिथ्येति । कारणाध्यासो हि कार्योध्यासस्य हेतुरित्यध्यासस्य मिथ्यापत्ययैत्वमित्यर्थः । लक्षणतस्तथा रूप्यते न प्रतीयत इति रूपग्रहणम् । अथवा मिथ्याप्रत्ययानां रूपमनिर्वाच्यत्वं यस्य स तथेत्यनिर्वाच्यत्वं वोच्यते । यद्वा मिथ्या-भूवाखण्डजडशक्तिस्तन्मात्रत्वेनाध्यासमत्ययो रूप्यते न हि कारणाद्यते कार्यस्य रूप-मस्ति । तस्यानर्थहेतुत।माह । कर्नृत्वेति । प्रमाणं निगमयति । सर्वेति । प्रत्यक्षप-दमुक्तप्रमाणोपळक्षणम् । विषयादिसंभावनाहेतुमध्यासं प्रसाध्य विषयप्रयोजने निर्दि-शन्वेदान्तानामादेयत्वात्तदीयविचारशास्त्रस्यापि तथात्वमाह । अस्येति । कर्तृत्वादि-रनर्थस्तस्य हेतुरुक्तोऽघ्यासस्तस्य प्रकर्षेण हानं सोपादानस्य निवृत्तिस्तदर्थीमिति यावतः । कुतोऽस्य प्रहाणं तत्राऽऽह । आत्मेति । आत्मनस्त्वमर्थस्य तदर्थेन ब्रह्मणा

<sup>9</sup> च. °राध्या । २ क. ख. °यहेतु व । ३ ग. °क्षकम् ।

[अ०१पा०१स०१]

तिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते । यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदा-न्तानां तथा वयमस्यां आरीरकमीमांसायां भदर्शयिष्यामः । वेदा-न्तमीयांसाजाह्यस्य व्याचिक्यासितस्येदमादिमं सूत्रम् ।

### अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥ (१)

यदेकत्वं वाक्यार्थस्तिद्विषया विद्या साक्षात्कारो बुद्धिवृत्तिस्तस्याः प्रतिपत्तिरप्रतिबद्ध-तया प्राप्तिस्तदर्थमिति यावत् । कृतः पुनरेषा विद्योत्पद्यते तत्राऽऽह । सर्व इति । द्विविधवाक्यसंग्रहार्थः सर्वज्ञाब्दः । आरम्भो विचारो विचारिवेभ्यो यथोक्तविद्योत्था-नमित्यर्थः । वेदान्तेषु प्राणाचुपास्तीनामपि भानात्कथमात्मैक्यमेवार्थस्तेषामित्याश्च-ङ्गचाडडह । यथा चेति । शरीरमेव शरीरकं कृत्सितत्वात्तिवाँसी शारीरको जीव-स्तस्य ब्रह्मतावेदिका विचाराश्मिका मीमांसा तस्यामिति यावत् । प्रथमवर्णके वि-चारविवेज्ञीनव्यववानेन विषयो ब्रह्मार्तेम्यं बन्धध्वस्तिश्च फलमित्यध्यासोक्त्या साधितम् । इदानी पूर्वेभीमांसया वेदार्थमात्रोपाधी पवृत्तया गतत्वान्नतद्विचारकर्तव्य-वेत्याशङ्कचाऽऽह । वेदान्तेति । वेषां मीमांसा विचारो मीमांसाशब्दस्य परमपुरु-षार्थहेतुसुक्ष्मार्थनिर्णयार्थविचारवाचित्वात्तस्याः शास्त्र सुत्रसंदर्भः शास्यते शिष्येभ्योऽ-नेन प्रतिपाद्यवे तत्त्वमिति व्युत्पत्तेः । तचेदानीमेव व्याख्यात्विष्टमथातो धर्मेजिज्ञा-सेति वेदार्थेकदेशे धर्मोपाधी विचारकार्यताप्रतिज्ञानाचोदनासूत्रे च तस्यैव लक्षणप-माणयोः श्रुत्यर्थोभ्यामुपन्यासादुत्तरत्रापि तस्यैव विचारितत्वदिदान्तविचारशास्त्रस्ये-दमादिमं स्त्रम् ।

आदिमत्वादनेन श्रीतृपर्वेत्तये विषयादि सूच्यते सूत्रत्वाचास्यानेकार्थम् चकत्वम् । उक्तं हि । लघूनि सूचिवार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च । सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः ॥ १ ॥

> अल्पाक्षरमसंदिग्वं सारवद्विश्वतोमुखम् । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ २ ॥

इति । तथा च विशिष्टविषयादिमदिदं शास्त्रमारभ्यामिति भावः । वर्णकद्वयेन सूत्रवा-त्पर्येमुक्त्वा तत्रावतारितसूत्रस्य सामर्थ्यं दर्शयितु प्रतिपदं व्याख्यास्यन्नथश-

<sup>\*</sup> सोऽस्य निवास इत्यण् । शरीरक निवासोऽस्य शारीरकः ।

१ क. <sup>°</sup>त्काराह्यद्वि°। २ क. <sup>°</sup>थमे व°। ३ झ. °त्वात्तस्ये°। ४ क. ख<sup>°</sup> वृत्तेरद्गमृत्वि°।

तत्राथशब्द आनन्तर्पार्थः परिग्रह्मते नाधिकारार्था ब्रह्म-जिज्ञासाया अनिधकार्यत्वात् । मङ्गलस्य च वाक्यार्थे सम-न्वयाभावादर्थान्तरमयुक्त एव श्वथशब्दः श्वत्या मङ्गलमयोजनो भवति । पूर्वमकृतापेक्षायाश्च फलत आनन्तर्याव्यतिरेकात् ।

ब्दस्य वृद्धमयोगेऽर्थचतुष्टयसाधारणत्वादभीष्टमर्थमाह । तत्रेति । तेषु सूत्रपदेषु मध्ये योऽथशन्दः स आनन्तर्यार्थ इति योजना । लोकेऽथशन्दस्यार्थचतुर्हेये निवेशेऽि तदर्थोऽत्राऽऽनन्तर्थमेवार्थान्तरस्य वक्ष्यमार्णरीत्याऽत्रायोगादित्यर्थः । नन्वथशब्दोऽ-विकाराभोंऽपि लोकवेदयोर्द्धणेऽथैप ज्योतिरथयोगानुकासनमिति वथेहापीत्याकाङ्कचा-SSE । नाधिकारार्थ इति । तत्र हेतुः ब्रह्मेति । अस्यार्थः । किमयमथकाब्दो ब्रह्मज्ञाने-च्छायाः किंवा तनिर्णीतविचारस्यायवेच्छाविशेषणँस्य ज्ञानस्याऽऽरम्भार्थः । नाऽऽद्यः। वस्या मीमांसामवर्विकायास्वदमवर्श्वत्वादनारभ्यत्वात्तस्याश्चोत्तरत्र प्रत्यधिकरणमपाविपा-दनात् । न द्वितीयः । अथशब्देनाऽऽनन्तयों किद्वारा विशिष्टाधिकार्यसमर्पणे साधनचतु-ष्ट्यसंपन्नानां ब्रह्मधीविद्वचारयोरनिवैत्वाद्विचारानारम्भान च विचारविविवशाद्विकारी करुप्यः पारम्भस्यापि तुरुयत्वाद्धिकारिणश्च विध्यपेक्षित्रोपाधित्वातः । न तृतीयः । ब्र-**स्रज्ञानस्याऽऽनन्द्रसाक्षात्कार**त्वेनाधिकार्यत्वेऽप्यमाधान्याद्यशबदासंबन्धात्तरमात्राऽऽ-रम्भार्थवेवि । अस्तु वर्हि मङ्गलार्थत्वं नेत्याह । मङ्गलस्येति । न वाबद्वव्यजिज्ञासा कर्वव्येति वाक्यार्थे मङ्गळस्य कत्रीदिभावेनान्वयस्तस्य वथात्वाप्रसिद्धेः कारकान्तराणां च परिद्धेने च ब्रह्मजिज्ञासा मङ्गलामिति सामानाविकरण्यं पैशंसात्वेन सूत्रस्यार्थवादत्वा-पत्तेस्तन्माङ्गल्यस्य च प्रसिद्धत्वात । न च तद्नूष तत्कर्तव्यतापरं सूत्रम् । तस्या मङ्गळत्वे कर्वव्यत्वस्याऽऽधिकत्वादवो न मङ्गळार्थः । ननु विद्रोपशान्तये शिष्टाचार-रक्षारी च शास्त्रारम्भे मङ्गलमाचरणीयम् । ॐकारश्वाथशब्दश्वीत्यादिस्मृतेभेङ्गलार्थश्वाथ-शन्दस्तत्राऽऽह । अर्थान्तरेति । आनन्तर्यमर्थान्तरं तस्मिनेव प्रयुक्तोऽथशब्दः अवणमात्रेण बीणाँध्वानिवन्मङ्गळहेतुस्तत्फळो भवति । अन्यार्थं नीयमानोदकुम्मोपळ-म्भवत् । उक्तस्मृतिस्तु मङ्गळफळत्वविषयेत्यर्थः । उक्तस्यान्तार्थो हिश्रब्दः । अथैत-न्मतमितिवत्पकृताद्रथीद्रथीन्तराथौंऽथक्राब्द्स्तत्राऽऽह । पूर्वेति । यत्किचित्पकृतमपे-क्ष्य भाविन्या जिज्ञासायामथप्रयोगेऽनुवादाइष्टार्थस्वयोरन्यतरस्वम् । अवश्यं हिं पुमान्किचित्कत्वा किचित्करोति फलत्वेनावस्थितिज्ञासौहेतुत्वेन पक्तापेक्षया मावि-न्यामस्यामथशब्दे पक्तापेक्षावशाद्यदस्यार्थान्तरं तदानन्तर्योन्नातिरिच्यते हेतुफलयो-रव्यभिचारेणाऽऽनन्तर्यस्यैव मुख्यत्वात्तथा चार्थान्तरं न पृथयाच्यम् । अतो हेतु-

<sup>3</sup> क. रैण्याद । २ क. स्त. हैशिन । ३ क. स्त. पनीत्याऽ । ४ क. स्त. प्रज्ञाः । ५ स्त. प्रज्ञास्तिलेन । ६ स्त. व्यत्याः ७ क. पादिध्य । ८ ग. उदाहृतस्मृः। ९ क. साया हैः।

सित चाऽऽनन्तर्यार्थत्वे यथा धर्मजिज्ञासा पूर्ववृत्तं वेदाध्ययनं नियमेनापेक्षत एवं ब्रह्मजिज्ञासाऽपि यत्पूर्ववृत्तं नियमेना-पेक्षते तद्वक्तव्यम् । स्वाध्यायौनन्तर्य तु समानम् । नन्विह कर्मावबोधानन्तर्यं विशेषः । न । धर्मजिज्ञासायाः मागप्यधीतवे-

भूँवार्थस्याधिकारिविशेषणत्वेन फलपर्यन्तेच्छाविचारादिपवृत्तौ प्रतिपत्यपेक्षत्वात्पवृत्त्य-द्भशास्त्रीयाधिकारिविशेषणसाधनचतुष्टयपुष्कलहेत्वानन्तर्यार्थोऽथशब्द इति भावः। तस्याऽऽनन्तर्यार्थत्वेऽपि कथं बह्मजिज्ञासायाः साधनचतुष्टयादेवाऽऽनन्तर्यमित्याश-द्भचाडऽह । सति चेति । दृष्टान्ते दाष्टान्तिके च नियमेन पूर्ववृत्तमिति संबन्धः । ननु धर्माजिज्ञास।सूत्रे पूर्ववृत्तस्योक्तत्वान्नात्र वक्तव्यं शिष्यते तत्राऽऽह । स्वाध्याः येति । विध्यवीनसाङ्गाध्ययनलञ्चाखाध्यायादानन्तर्यं वर्मब्रह्मजिज्ञासयोः सावारण-मतो नात्र पृथक्थनीयम् । यद्वा समानं नात्यन्तमनपेक्षितं नापि स्वयमेव प्रयोजकम-तस्तन्न शास्त्रारम्मे पुष्कळकारणमित्यर्थः । ननु धर्मेजिज्ञासायां वेदाध्ययनादेवाऽऽन-न्तर्थम् । यथाऽऽहुः । ताह्शी तु वभीजज्ञासामविकृत्याथशब्दं प्रयुक्तवानाचार्यः । या वेदाध्ययनमन्तरेण न संभवतीति । ब्रह्माजिज्ञासाया तु कर्मावबोधादानन्तर्यमथश-ब्दार्थः । युक्तं हि विचारयोरन्योन्यमुपकार्योपकारकत्वादुपकार्यब्रह्मावबोधस्योपकार-ककमीवनावादानन्तर्यमवो धर्माजिज्ञासावो ब्रह्मजिज्ञासाया हेतुभेदोऽस्तीवि शङ्कते। निवति । विचारयोरुपकार्योपकारकत्वस्यासिद्धेभैवाभिति समावत्ते । नेत्यादिना । यद्यि वेदान्ताध्ययनं ब्रह्मजिज्ञासायां न पुष्कलो हेतुस्तथाऽपि तेन विना न सा युक्ता । युक्ता त्वधीववेदान्तस्य विनाऽपि धर्मजिज्ञासया तस्यास्तस्यामनुपयोगादतो न ब्रह्मजिज्ञासाया धर्मजिज्ञासानन्तर्यमित्यक्षरार्थः । अयं भावः । पाच्या मीमासायां न्यायसहस्रं तद्रतवाक्यार्थधीर्वाक्यार्थश्वाभिहोत्रादिकमेति त्रयं वृत्तम् । तत्र न ताव-दस्या न्यायसहस्रानन्तर्यम् । तस्य तत्तद्र्थभेदज्ञानोपयोगिनोऽस्यामनुपयोगात्स्वा-ध्यायस्यार्थज्ञानोपयोगेऽनपेक्षत्वेन स्वतोमानं त्वेन च न्यायद्वयमिहोपयुक्तमपि स्वा-ध्यायाध्ययनवन्न पुष्कलकारणामिति न तदानन्तर्यमस्या युक्तम् । नापि वाक्यार्थज्ञा-नादत्राऽऽनन्तर्थेम् । विद्धि नात्र प्रवर्तकमन्यार्थत्वाचापि प्रत्यायकं धर्भब्रह्मणोरसंबन्धाच च ज्ञाताहाक्यार्थाद्वाऽऽनन्तर्यमज्ञानत्वेन व्यवहितफलहेतुकर्मसु फलपवृत्तिकालज्ञा-नानपेक्षेषु ब्रह्मज्ञानफळविचाराधिकारोपावितया पूर्वक्षणे ज्ञातव्याधिकारिविशेषणत्वा-योगात्तरमात्र कभैतज्ज्ञानविचारानन्तर्यमथशब्दार्थ इति । ननु धर्मेजिज्ञासाया ब्रह्म-जिज्ञासाया सामग्रीत्वाभावेऽप्यानन्तर्योक्तिद्वारा तत्क्रमज्ञानार्योऽथशब्दः । इद्य-स्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्नाया अथ वक्षस इत्यवदानक्रमज्ञानार्थायशब्दवतः ।

१ का. °याध्ययनान । २ का. °शेष इति चेस्र । घं। ३ का. °भ्तस्यार्थ । ४ का. प्र्वप्रवः । ५ ठः इं ते च ।

दान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेः । यथा च हृदयाद्यवदानांनामान-न्तर्यानयमः क्रमस्य विवक्षितत्वाच तथह क्रमो विवक्षितः। शेषशेषित्वेऽधिकृताधिकारे वा प्रमाणाभावाद्धमेबद्यजिज्ञासयोः फर्लजिज्ञास्यभेदाच । अभ्युदयफर्लं धर्मज्ञानं तचानुष्ठानापेक्षम् । निःश्रेयसफल्लं तु ब्रह्मविज्ञानं न चानुष्ठानान्तरापेक्षम् । भव्यश्र

> "अवीत्य विविवद्वेदान्पुत्राश्चीत्पाद्य वर्मतः । इष्टा च शक्तिवो यज्ञैर्मनो मोद्गे निवेशयेत"

इति स्मृतेः। न तु पुष्कलहेतुज्ञानार्थताऽस्येति तत्राऽऽह । यथेति । अनुष्ठेयाव-दानानां बहुत्वादनुष्ठार्तुं श्वेक्यादयौगपद्यात्ऋमधौन्यात्तियममथशन्दो बूयातः । इह तु विचारयोरनुष्ठातृभेदान कमो विवक्षितः । यत्राङ्गाङ्गित्वं प्रयाजदर्शादिषु यत्र चाधिकताधिकारा गोदोहनादिषु तत्रैव कत्रैंक्यं न प्रस्तुतविचारयोस्तथात्वे मानम-तोऽत्र कर्वृभेदान क्रमविवक्षा । स्मृतिस्त्वविरक्तस्याऽऽश्रमक्रमोक्त्या यज्ञाचनुष्टाना-नन्तरं झुद्धबुद्धेर्भुमुक्षा दर्शयाते न ब्रह्मविचारस्य धर्मविचारानन्तर्यम् । तत्र वद्वाचिशब्दाभावाद्वस्यचर्यादेव संन्यासविधानाच । वस्मादनेककर्षेकत्वादिचार-योने क्रमार्थोऽथशब्द इत्यर्थः । नन्वाभेयादीनामेकस्वर्गेफछानामध्यायानां च द्वादशानामेकवर्मार्थानां क्रमदर्शनादनयोरिप विचारयोरछौकिकसुखफलयोरेकवेदा-र्थविषययोर्पेक्षिते ऋमे तद्थींऽथशब्दी मविष्यित नेत्याह । फलेति । नोक-रीसा ऋमापेक्षेति शेषः । अङौिककमुखफलत्वे तुल्ये कथं भिन्नफछतेत्या-शङ्कच धर्मेजिज्ञासाफलमाह । अभ्युद्येति । ज्ञानेन जिज्ञासा लक्षिता मरू-वत्वात । तस्या धर्भज्ञानानुष्ठानद्वारा देहाचविच्छन्नत्वेनाभितो जातः स्वर्गीदिसुखवि-शेषः फलामित्यर्थः । न केवलं स्वरूपतः फलभेदः कितूत्पादनपकारभेदादपीत्पाह । तचेति । वैदिकधीत्वाद्रह्मधीरपि धर्मधीवदभ्युदयफलेत्याशङ्कचाऽऽह । निःश्रेय-सेति । अभ्युदयफर्लेव्यावृत्तये तुझब्दः । पूर्ववज्ज्ञानशब्दो जिज्ञासामधिकाराष्ट्रक्ष-र्यात । उपास्तिवद्धमेजानवद्धा स्वगतमर्थगतं वा ब्रह्मवीरप्यनुष्ठानमपेक्षताभित्याश-ङ्कचाऽऽह । नचेति । ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेतीतिश्रुतेश्रह्मचीरोंकारनिष्ठांन्यतिरिक्ता-नुष्टानानपेक्षेत्यर्थः । फलभेद्मुक्त्वा जिज्ञास्यभेदमाह । भव्यश्चेति । भवत्यसाविति भन्यो भविता भन्यगेयादिशब्दानां विकल्पेन कर्तरि निपातनात । उक्तं हि । भन्या-दयः शब्दाः कर्तिरि निपात्यन्त इति । धर्मस्य भव्यत्वं साध्यैकस्वभावत्वं ततुपपाद-

<sup>ी</sup> झ. "नान"। २ क. "ति च स्मृ"। ३ ख. "तुस्त्वैक्या"। ४ ख. "ब्दोऽपि म"। ५ क. "ळः-त्वव्या"। ६ क. ख. "ष्टाति"।

धर्मी जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति पुरुषव्यापारतन्त्रत्वादिह त भतं ब्रह्म जिज्ञास्यं नित्यत्वात्र पुरुषव्यापारतस्त्रम् । चोटनाप्रवृत्तिभेटाच । या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्ववि-षये नियुक्षानैव पुरुषमवबोधयति ब्रह्मचोदना तु पुरुषमवबो-धयत्येव केवलमवबोधस्य चोदनाऽजन्यत्वात्र पुरुषोऽवबोधे नियुज्यते । यथाऽक्षार्थसंनिकर्षेणौथार्वबीधे तद्वतः । तस्मा-त्किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपदिवयत इति ।

यवि । न ज्ञानेति । वत्काले सन्वाभावे तुच्छत्वमाशङ्कचाऽऽह । पुरुषेति । असतोऽपि तत्काले कियामाध्यत्वादतुच्छतेत्यर्थः । धर्मवद्भव्राणोऽपि वेदार्थतया साध्यत्वमाशङ्क्ष्योक्तमिह त्विति । भूविमत्यवीतत्वं व्यावर्वयति । नित्यत्वादिति । कालत्रयासंस्पर्शोद्श्-यस्वाच धर्मवरकाविसाध्यत्वमाञ्जूष्य कालादिकल्पनासाक्षित्वाने-त्याह । न पुरुषेति । रूपवो जिज्ञास्यभेदमुक्त्वा मानवोऽप्याह । चोदनेति । वैदिकशब्दमात्रं चोद्ना विशेषेण सामान्यलक्षणातः । शक्तिवात्पर्याभ्यामर्थज्ञापकत्वे वुल्ये कथं तत्पवृत्तिभेदस्तत्राऽऽह । या हीति । वैदिको लिङादिवेमें मानम् । चोद-नालक्षणोऽथीं धर्म इत्युक्तत्वात् । सं स्वविषये धात्वर्थकरणकपुरुषार्थभाव्यार्थभावनारूपे मेरयन्नेव पुरुषं बोधयित यजेतेत्यादिहिंशन्दों ऽशत्रयविशिष्टामर्थमीवनां विद्धत्तद्वबोवे पुरुषाप्रवृत्तेस्तामपि बोधयतीत्यर्थः । ब्रह्मचोदनाऽपि चोदनात्वादितस्वत्पवृत्तिनिष्ठेत्या-शक्रुचाऽऽह । ब्रह्मीत । ब्रह्मणि प्रतीचि स्थितमयमात्मा ब्रह्मेत्यादिवाक्यं त्वंपद-लक्ष्यं पुरुषं केवलमपपञ्चं ब्रह्म बोधयत्येव न प्रवर्तेयतीत्यत्र हेतुमाह । अवबोध-स्येति । नन्वात्मा ज्ञातव्य इत्यादिवाक्येर्बद्धा बोध्यते तेन ब्रह्मबोवे भाव्ये पुरुषं पेरयन्त्रो वेदान्तास्तद्धावृत्तां भावना बोधयन्ति सत्यादिवाक्यानां भूतं भव्यायोपदि-श्यत इति न्यायाद्विधिवाक्येरैक्यात्तन्नाऽऽह । न पुरुष इति । ज्ञानस्थेच्छापय-त्नानधीनत्वान्मानवस्तुतन्रत्वादिनच्छवोऽयवमानस्यापि दुर्गन्धादिज्ञानान्न वस्मिन्वि-धिः । न च त्रिविधेऽपि ज्ञाने विधिः शक्यो निरूपयितुम् । न च चोदना साध्य-मेव बोधयित निंतु भूतादाविष चोदना हि भूतिमत्याद्युक्तया तत्पवृत्तेः। न च तस्य विधिरोषित्वेनेव भीः समन्वयसूत्रविरोघादिति भावः । पुंसो बोधे नियोगाभावं दृष्टान्वेन स्पष्टयवि । यथेति । आनन्तर्यवाचिनोऽथञ्चब्दस्याऋमार्थत्वे पुष्कळहेतुज्ञानार्थत्वमे-वेत्युपसंहराति । तस्मादिति । अध्ययनादेर्बद्धाजिज्ञासायामसामग्रीत्वात्तथाभृतमन्यदेव

<sup>\*</sup> प्रयोजनेच्छाजनिताक्रियाविषयव्यापारोऽर्थभावना ।

९ ग. नित्यनिर्वृत्तत्वाञ्च । २ ज. "गाक्षार्था"। ३ ज. "बोधस्तद्व"। ४ क. स. ठ. द. सा हि स्व । ५ ठ. इ. 'शेयत्वें'।

उच्यते । नित्यानित्यवस्तुविवेक इहामुत्रार्थभोगविरागः शमद-मादिसाधनसंपन्ममुक्षुत्वं च । तेषु हि सत्स्र पागपि धर्मजि-ज्ञासाया ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितं ज्ञातं च न विपर्यये l तस्मादथशब्देन यथोक्तसाधनसंपत्त्यानन्तर्पमुपदिश्यते । अतः-शब्दो हेरवर्थः । यस्माद्वेद एवाभ्रिहोत्रादीनां श्रेयःसाधनाना-मनित्यफलतां दर्शपति 'तद्यथेह कर्मचितो

वाच्यमित्याह । उच्यत इति । शास्त्रीयविषेस्ताहरोवाविकारनिमित्तामिति मत्वाऽऽह। नित्येति । आत्मातिरिक्तं सर्वं कार्यत्वाद्धटवदनित्यमात्मैव नित्योऽकृतकभावत्वादिति निश्चयो नित्यानित्यवस्तुविवेकः । वर्तमानदेहस्थितिहेत्वनिषिद्धानाचितिरिक्तार्थेच्छावि-रुद्धा रढा चेत्रोवृत्तिरिहामुत्रार्थभोगविरागः । छौिककसर्वेबुद्धिव्यापाराणां स्वाधिकारानु-पयुक्तानामफल्लवज्ञानपूर्वकस्त्यागः शमः। तथारूपबाह्यकरणव्यापारत्यागो दमः। सत्त्व-शुद्धी वित्यानामपि विधित एव त्याग उपरतिः । शीतोष्णादिद्वंद्वानां स्वाधिकारापेक्षि-वजीवनविच्छेदकाविरिकानां सहिष्णुवा विविक्षा । सर्वास्तिकवा श्रद्धा । विविस्तिन-अवणादिविरोधिनिद्रादिनिरोधेन चेतसोऽवस्थानं समाधानम् । एतेषां संपत्तिः शमदमा-दिसंपत् । आत्मनोऽज्ञानतत्कार्थसंबन्यो बन्यः । तद्विच छोदो मोक्षः । तदिच्छावत्त्वं मुमु-क्षत्वम् । एतेषां पूर्वस्य पूर्वस्योत्तरोत्तरहेतुत्वया मुमुक्षावसानात्तस्या एव ब्रह्मजिज्ञासाहे-तुत्वाचुक्तममुष्यास्तदानन्तर्यम्।तेषां साक्षात्पारंपर्याभ्यां तद्धेतुत्वादित्यर्थः।साधनचतु-ष्टयस्य ब्रह्मविचारादिपवृत्ती दृष्टहेतुत्वमन्वयेनान्वाचष्टे । तेष्विति । तत्रैव व्यतिरेकमा-ह । नेति । कथंचित्कुतूहािकतया ब्रह्मािजज्ञासायां प्रवृत्तस्यापि फलपर्यन्तज्ञानानुदया-द्यतिरेकसिद्धिः । अन्वयन्यतिरेकसिद्धमर्थमुपजीन्यायशब्दन्याख्यामुपसंहरति । तस्मा-दिति । अथशब्दादानन्तर्यमात्रं शक्त्या इष्टोऽर्थः । साधनचतुष्टयस्य ब्रह्मजिज्ञा-सादिमवृत्ती दृष्टहेतुत्वेन जिज्ञासासामग्रीत्वं तेन चोत्योऽ थे इति भेदः । ऋममाप्त-मत.शब्दं व्याकरोति । अतःशब्द इति । अथशब्देन हेतोरुक्तत्वादतःशब्देनापि वस्यैवोक्ती पुनहक्तिरित्याशङ्कच हेतुरूपमर्थमेवाऽऽह । यस्मादिति । वस्मादितुत्त-रेण संबन्धः । अस्यार्थः । अथभन्देनाऽऽनन्तयोक्तिद्वारा पूर्वनिर्वृत्तवश्चित्रासापुष्क-छहेतुचतुष्टये विवक्षितेऽपि तद्यवादे शङ्किते तनिरासेन तद्धेतुखमतःशब्देनाथशब्दो-क्तहेतुवाचिना व्यवस्थाप्यते । तथाहि कृतकत्वादेध्वैसादौ व्यभिचारादक्षण्यमित्या-दिश्रुत्या च विरोधादनित्यत्वासाधकत्वादकृतकत्वस्य प्रागभावे व्याभेचारान्नित्यत्वी-हेतुत्वाद्भावत्वविशेषणे चाण्वादौ भावादात्ममात्रनित्यत्वासिद्धेरपरिच्छिन्नत्वस्य प्रति-देहं भिन्नेष्वात्मस्वभावादिभुत्वविवक्षायामाकाशादिषु भावादुक्तदोषानिस्यानिस्यविवेका-

एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' छान्दो० ८।१।६ इत्यादिः। तथा ब्रह्मविज्ञानादिप परं पुरुषार्थं दर्शयित 'ब्रह्मविदाप्रोति परम्' इत्यादिः। तैत्ति० २।१ तस्माचयोक्तसाधनसंपत्त्पनन्तरं ब्रह्म-जिज्ञासाकर्तव्या । ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्म च वक्ष्यमाणलक्षणं जन्माचस्य यत इति । अत एव न ब्रह्मशब्द-स्य जात्याचर्थान्तरमाशङ्कितव्यम् । ब्रह्मण इति कर्मणिषष्ठी

योगाँदैराग्यादेरिप तद्भावेऽभावाद्विशिष्टाधिकाँयेभावादनारम्भः शास्त्रस्येत्याशङ्कच तिनरासेन हेतुचतुष्टयमुपपाच तद्धेतुत्वमतःशब्दः सावयति । न हि ध्वंसादौ नित्यत्वं प्रागभावादावकृतकत्वमारमनि वा परिच्छिन्नत्वं याविद्वकारं तु विभाग इति न्यायातः । पुण्यस्याक्षयफळत्वश्रुतिस्तु वस्तुबळपवृत्तानुमानानुगृहीतश्रुतिविरोवेन स्वार्थे मानमतो विवेकद्वारा वैराग्यादिभावादिशिष्टाविकारिलाभादारभ्यं शास्त्रमिति । आदि-शब्दादतोऽन्यदार्तिमित्यादिवाक्यं गृह्यते । मुमुक्षुत्वस्य हेत्वन्तरमाह । तथेति । यथा कर्मणामनित्यफलत्वं वेदेशे द्शेयति तथेति यावतः । परमपुरुषार्थं निरस्तममस्तदुःखं निरातिशयानन्द्रमित्यर्थः । अत्राप्यादिशब्देन तरित शोकमात्मविदित्याद्यच्यते । हेतुचतुष्टस्य ब्रह्मजिज्ञासासामग्रीत्वे स्थिते परिपूर्णो हेतुरवश्यं कार्यमुत्पादयतीति फलिवमुपसंहरति । तस्मादिति । अथातःपदे व्याख्याय ब्रह्मजिज्ञासापदस्य वृत्ति-काराभीष्टचतुर्थीसमासनिरासेन पश्चीसमासमाह । ब्रह्मण इति । अवयवार्थस्ये-च्छायाः कमेप्रयोजनयोरैकयात्कर्मणः खरूपसायकत्वेन पावान्यात्कर्माणे षष्टीसमासः। तादर्थसमासे प्रकृतिविकृतिग्रहणस्य कर्तेन्यत्वात्तथाभृतयूपदार्वादौ तहृष्टेरश्वघासादौ षष्टीसमासाङ्गीकारातः । न च धर्माय जिज्ञासेतिवदिहापीति वाच्यमः । षष्टीसमास-स्यैव तत्रापीष्टत्वात् । उक्तं हि । सा हि तस्य ज्ञानुभिच्छोति । न चात्र प्रकृतिविकृतित्व षष्टीसमासेऽपि ब्रह्मप्राधान्यमार्थिक तस्माद्वयवार्थे षष्टीसमासोऽयुक्त इति भावः । कि तद्भा यत्कर्मत्वेन फलत्वेन च जिज्ञासाया विवक्षित तदाह । ब्रह्मति । यतो ब्रह्म-जिज्ञासां पितज्ञाय ब्रह्मलक्षणं वक्षत्यतो वृत्तिकारप्रयासो वृयेत्याह । अत एवेति । आदिशब्देन जीवकमलासनशब्दराशीनां ग्रहणम् । वृत्त्यन्तरे शेषे पष्ठी व्याख्याता तत्राऽऽह । ब्रह्मण इतीति । जिज्ञासापदस्याकारपत्ययान्तत्वेन कृद्योगात्कर्तृकर्मणोः क्तीति सूत्रात्कर्भण्येषा पष्टा । न च कर्भणि चेति सूत्रे पष्टचाः समासनिषेवाद्रझ-जिज्ञासेति समासासिद्धिरुभयपाष्त्रौ कर्मगीति सूत्राद्या पृष्ठी कर्तृकर्मणीरुभयोरि साम-

१ ग. 'कार्यलाभाद'। २ ख. वेदार्थों द'। ३ ख. 'प्रवेहें।

न शेषे जिज्ञास्यापेक्षरवाञ्चिज्ञासाया जिज्ञास्यान्तरानिर्देशाख । नन शेषपधीपरिग्रहेऽपि ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्मस्वं न विरुध्यते संबन्ध-सामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात । एवमपि मत्यक्षं ब्रह्मणः कर्मस्वम्-त्सच्य सामान्यहारेण परोक्षं कर्मत्वं कल्पवतो व्यर्थः प्रयासः स्यात । न व्यर्थो ब्रह्माश्चिताशेषविचारप्रतिज्ञानार्थस्वादिति चेत । न । मधानपरिग्रहे तदपेक्षितानामधीक्षिप्रत्वात । ब्रह्म हि ज्ञाने-नाऽऽप्रमिष्टतमत्वारमधानम् । तस्मिन्मधाने जिज्ञासाकर्मणि परि-

थ्योदुंपादानपाप्ती कमर्ण्येवेति नियमिता तस्या एव समासनिषेत्राद्यथाऽऽहोभयपाप्ती कर्मणीत्यस्याः षष्ठचा इदं प्रहणमिति प्रकृते नोभयमाप्तिर्बद्यणः कर्मत्वस्यैवेष्टत्वा-त्कर्तृस्थाविश्यस्याविवक्षिवत्वात्तस्मात्कर्तुकर्मणोः कृतीत्येवात्र पश्चीवि ब्रह्माजिज्ञासीवि-समाससिद्धिरिवि भावः । परपक्षनिषेधमुक्तवा हेतुमाह। नेत्याहिना । कभीदिभ्योऽन्यः पाविपदिकार्थाविरिक्तः स्वस्वामिसंबन्यादिः शेषस्तन नैया पष्टी किंतु कर्मण्येव जिज्ञा-साया जिज्ञास्यापेक्षत्वान्ज्ञानं हीच्छायाः प्रतिपच्यनुबन्धस्तद्भावे जिज्ञासानिकप-णाज्ज्ञानस्य ज्ञेयं ब्रह्म विद्वना ज्ञानायोगादतः प्रतिपच्यनुवन्यत्वादादी जिज्ञासा कर्भे-वापेक्षवे न संबन्दमात्रम् । देनैषा कर्मण्येव षष्ट्रीत्यर्थः । जिज्ञासाया जिज्ञास्यापे-क्षिवत्वेऽपि ममाणादि जिज्ञास्यमस्तु ब्रह्म तु शेषिवया संबध्यवामिस्याशङ्कचाऽऽह । जिज्ञास्यान्तरेति । शुतकर्मलाभे नाश्चवकल्पनेति भावः । प्रमाणादिपतिज्ञानां श्रीतत्वमामिपेत्य शङ्कते । नन्दिति । पश्ची शेष इति संबन्धमात्रे तिद्वधानेऽपि च्यवहारस्य विशेषनिष्ठत्वात्सक्रमेकिकरायां कर्मणोऽन्तरङ्गत्वाद्वद्यणा कर्मणा जिज्ञा-सानिक्रपणं सिध्यतीत्यर्थः । एकश्यापि प्रधानस्य श्रीतत्वं न बहुनामपि गुणा-नामिति समावत्ते । एवमपीति । पत्यक्षं शब्दवाच्यं प्रथमापोक्षतं वा । परोक्ष-मार्थिकं जघन्यं वा । शेषपष्ठीवादी स्वामिमायमाह । नेत्यादिना । शेषपष्ठीपक्षे सामान्येन यत्किचिद्धस्रयोगि मानयुक्त्यादि तत्सर्वं जिज्ञास्यत्वेनोक्तं स्यात्पविज्ञा-त्रवयं चैतदन्यथा विचार्यत्वायोगात् । अतः संबन्धमात्रमेवात्रेष्टं सामान्ये विशेषा-न्तर्भावादित्यर्थः । सिद्धान्ती स्वाभिसंधिमाह । न प्रधानेति । मानादीनामपि स्ववि-चारेषु तुल्यं पाधान्यं नेत्याह । ब्रह्मेति । तथाऽपि ब्रह्मोपास्यमित्युक्ते मानाद्यजिज्ञा-सावत्पक्तेऽपीत्यामञ्ज्ञचाऽऽह । तिरमिनिति । अपधानानां मुख्यवृत्या राब्दोपा-दानं मर्यानस्यार्थाक्षेपश्चोचितोक्तिसंभवो नेति भावः । उक्तमर्थं दृष्टान्तेन स्फुँटयित ।

१ ग. <sup>°</sup>दुभयोरिप प्रा<sup>°</sup>। २ क. ख. अप्रधानार्थाना । ३ क. ख. <sup>°</sup>धानार्थस्याप्यर्था । ४ क. स्पष्टयति ।

यहीते' वैजिंजासितैविंना ब्रह्म जिज्ञासितं न भवति तान्यर्था-क्षिप्रान्येवेति न प्रथक्सत्रयितव्यानि । यथा राजाऽसौ गच्छ-तीत्युक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गमनमुक्तं भवति तद्वत् । श्चत्य-नुगमाच । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' तैत्ति० ३।१ इत्याचाः श्रुतयःतद्विजिज्ञासस्य तह्रस्रेति' पत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं दर्शयन्ति । तच कर्मणि षष्ठीपरिग्रहे सत्रेणानुगतं भवति । तस्माह्रह्मण इति कर्मणि पष्टी । ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं सन्वाच्याया उच्छायाः कर्म फलविषयत्वा-दिच्छापाः ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं ब्रह्म । ब्रह्मावगतिहिं पुरुषार्थः । निःशेषसंसारबीजाविद्याद्यनर्थनिवर्द्धणात् । तस्माह्यस विजिज्ञासितध्यम् । तत्पनर्बद्धा प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा स्पात । यदि

यथेति । कर्मणि षष्ठीत्यत्र युक्त्यन्तरमाइ । श्रुतीति । एतत्मुत्रमूळश्रुतौ ब्रह्मणः कमत्वरष्टेः सुन्नेऽपि षष्टचा तदेव ग्राह्ममिति भावः । कथं कृटस्थस्य ब्रह्मणः अतौ कमेत्वमुक्तं तत्राऽऽह । यत इति । प्रत्यक्षमिति स्फूटत्वोक्तिरविद्याद्वारा वत्कमेत्व-श्रुतिरिति भावः । श्रौतेऽपि कमस्ते ब्रह्मणः सौत्रं शेषत्वमेव कि न स्यात्तत्राऽऽह । तचेति । न हि श्रुतिसत्रयोर्मुळमुळिनोर्विमतिपत्तिर्युक्तेति भावः । षष्ट्रचर्यमुपसंहरति। तस्मादिति । जिज्ञासापदस्यावयवार्थमाह । जानुमिति । ब्रह्मणि ज्ञाते तज्ज्ञानस्याऽऽप्त-त्वाचिर्च्छायोगादकाँविवेशेषणाजानाचन्ज्ञानेच्छासिद्धेर्ने जिज्ञासेत्याशङ्कचाऽऽह । अवगतीति । ज्ञानावगत्योरैक्यात्कथं भेदकथेत्याशङ्ख्य हेतुफलभावेनेत्याह । ज्ञाने-नेति । ब्रह्मावगतेरपीष्टानिष्टमाप्तिहानितद्धेतुत्वाभावानेष्टत्वभित्याशङ्कचोक्तं ब्रह्मति । पुमर्थत्वे तस्या हेतुं हिशब्दस्चितं विशद्यति । निःशेषेति । समस्तसंमार-चीजमनादिरविद्या तस्यास्तामादित्वेनाऽऽदाय प्रवृत्तानर्थस्य च तस्येव संसारस्यो-क्तावगत्या ध्वस्तेरिति यावतः । सूत्राक्षरच्यास्यामुपसंहरति । तस्मादिति । विश्वि-ष्टाविकारिसत्त्वं तद्रथेः । ब्रह्मज्ञातुकामेन ब्रह्म विचारयितव्यमिदं शास्त्रं श्रोतव्यमित्यर्थः। बन्धीमथ्यात्वेन सिद्धेऽपि विषयादौ विधान्तरेण तदाक्षिप्य समाधातुं वर्णकान्तरम-वतारयन्नादावाक्षिपति । तदिति । प्रागेव जिज्ञासायास्तद्वय कुतश्चिण्ज्ञातमज्ञातं वेति विकल्पार्थः । आद्ये शास्त्रापितपाद्यतया नास्य ब्रह्म विषयोऽनन्यलभ्यत्वाभावा-दवोऽनेनानवगमान्नास्य फलमि वदवगविरिति विषयाचिसिद्धिरित्याह । यदीति । यंत्र कदाचिद्पि केन चिदाकारेण बुद्धावारोहित तैस्य प्रतिपाद्यत्वेऽशक्यप्रतिपाद्यतया

१ ज. "ते सति येँ। २ ग. ज. जिज्ञासितव्यम् । ३ क. ख. "दि तत्प्रसि"। ४ क. ख. ट. "ज्ञाते वि"। ५ क. ठ. "इतत्व हि"। ६ क. ख. तस्याप्र"।

मिसद्धं न जिज्ञासितव्यमथामिसद्धं नैव शक्यं जिज्ञासितुमिति।उ-च्यते।अस्ति तावद्वह्य नित्यश्चद्वबुद्धमुक्तस्वभावं सर्वज्ञं सर्वशक्ति-समन्वितम्। ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यश्चद्धत्वाद-योऽर्थाः मतीयन्ते बृंहतेर्धातोर्त्यानुगमात्सर्वस्याऽऽत्मत्वाच्चब्रह्मा-स्तित्वप्रसिद्धिः। सर्वो ज्ञात्मास्तित्वं प्रत्येति न नाहमस्मीति।यदि

न शासेण संबेन्योऽपाविषाद्यत्वे तदवगतिर्ने फलमपीति संबन्याद्यसिद्धचा द्विवीयं दूषयित । अथेरपादिना । ब्रह्मणः सामान्यवो ज्ञातस्य विशेषवो विना विचारम-ज्ञांनाद्विचारयोग्यवेवि त्रिवयमपि समाधत्ते । उच्यत इति । वत्र प्रसिद्धत्वोक्तया ब्रह्मणः शक्यप्रतिपाचतया संबन्धं साध्यति । अस्तीति । प्रसिद्धत्वमस्तित्वम् । मसिद्धमप्रसिद्धं वेत्यिधिकारात् । ब्रह्मणो निरुपाविकं रूपमाह । निरुपेति । कार्यै-क्यन्यार्वेत्त्ये नित्यपदम् । वत्तादात्म्यं न्यामेद्धं शुद्धेति । अखण्डजाडचाखाभान्यं व्यावर्तयवि । बुद्धेति । वाष्ट्रग्जाक्रीक्याभासेनाध्यस्वचैतन्यं व्युदस्यवि । मुक्तेति । मोक्षावस्थायामेव नित्यत्वादीत्याशङ्कषाऽऽह । स्वभाविमति । भौनाभानकता मुक्ति-बन्धयोर्भेदबुद्धिरिवि भावः । सोपाविकं बद्धक्रपमाह । सर्वज्ञमिति । ननु न सामान्येनापि छोके ब्रह्म ज्ञातं तस्योक्तरूपस्याध्यक्षाद्यगम्यत्वाच्चापि अत्या तदी-स्तद्रतब्रह्मशब्दस्याज्ञातसंगतित्वादत एव न पदमात्राद्धि तद्धीस्तत्राऽऽह । ब्रह्मीत । श्रुतिसूत्रयोज्ञैद्धाशब्दोऽन्यथानुपपन्नो निगमायनुगृहीतो विशिष्टवाक्यार्थान्वैयिपदा-थीकारूक्षानुगृहीवश्च नियतपदार्थेषीहेतुतया विशिष्टेऽपि ब्रह्मणि संभावनाहेतु-रिवि युक्ता वस्य प्रसिद्धिरित्यर्थः । बृंहिवयात्वाळोचनायामपि वत्पसिद्धिरि-त्याह । बृंहतेरिति । संकोचकपकरणोपपदाभावे वृद्धिकर्मणो बृंहतिवातोनिरङ्कशम-हरवनोवित्वादवच्छेदत्रयशून्यत्वसिद्धेर्नित्यपदस्य तत्परत्वाद्दोषभूयिष्ठत्वाद्यभावेन सुद्ध-त्वाद्जडत्वेन बुद्धत्वाद्विद्याद्यपरवश्रवया मुक्तत्वात्कुवश्चिद्प्यव्यावृक्तज्ञानशक्तिवया सर्वज्ञवादिसिद्धेषीत्वर्थानुरोधादेवोक्तबन्नसिद्धिः । नित्यत्वादिशून्ये निरङ्क्रभमहत्त्वा-योगातथाच पदशक्तरेव मसिद्धं ब्रह्मेत्यर्थः । तत्पदार्थस्य नित्यत्वादिना मसिद्धिमु-क्त्वा त्वंपदार्थात्मनाऽपि मसिद्धिमाह । सर्वस्पेति । आत्माऽपि मत्यक्षाद्यगो-चरत्वात्मसिद्धो नेत्याशङ्कचाऽऽह । सर्वो हीति । पमाणापमाणसाधारणी मर्वातिम-पवीविनिरासेन रेफोरयवि । न नेति । अहमस्मीवि न न मत्येवि कि वु मत्ये-त्येवेवियोजना । आत्मनः श्रून्यस्यैव प्रवीवेर्नारिवत्वप्रसिद्धिरिवि शून्यवाद्माश-**ङ्कणाऽऽह । यदीति ।** आत्मनः शून्यस्य पतीतावहं नास्मीति पतीतिः स्यात्म-

९ क. ख. ठ. "वन्यस्तस्याप्र"। २ क. ख. ठ. "बृत्ती नि"। ३ ठ. भावनाभावनक्र"। ४ क. "धि-कन्न"। ५ ठ. सङ्गतिऋत्वा"। ६ क. ख. "न्वयी प"। ৬ ठ. "तिप्रयु"। ८ ख. ठ. "सिद्धतेम"। ९ ख. स्फोटयति ।

हि नाऽऽत्मास्तित्वमसिद्धिः स्यात्सर्वे छोको नाहमस्मीति मती-यात्। आत्मा च बह्य। यदि तर्हि छोके ब्रह्माऽऽत्मत्वेन मसिद्ध-मस्ति ततो ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्। न। तद्विशेषं मति विमतिपत्तेः। देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मेति माकृता जना छोकायतिकाश्च मतिपन्नाः। इन्द्रिपाण्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे। मन

वश्च लोकोऽहमस्मिति प्रत्येत्यतस्तदस्तित्वधीरित्यर्थः। आत्मप्रसिद्धाविप कथं ब्रह्मप्रसि-द्धिस्तत्राऽऽह । आत्या चेति । चैतन्याविशेषादयमात्मा ब्रह्मेत्यादिश्रवेश्व ब्रह्मात्म-नोरिक्यमित्यर्थः । प्रसिद्धत्वोक्त्या संबन्धादी सिद्धे तत्पक्षोक्तं दोषं स्मारयावि पर्वपक्षी । यदीति । व्यवहारभमी विना विचारमात्मत्वेन ब्रह्म यदि मसिद्धमस्ति वर्डि ववो लोकादेव जावं ब्रह्मेखनैन्यालभ्यत्वेन शास्त्राविषयत्वात्तद्वगवेश्वाफलत्वा-रपनरिप प्राप्तमिजिज्ञास्यत्वमिति योजना । धर्मै प्रति विप्रतिपन्ना बहुविद हार्तन्यायेन परिष्ठरित । नेत्याहिना । आत्मनोऽहमिति पत्यात्मं प्रसिद्धत्वेऽपि तद्विशेषे विपति-पत्तेरवस्या वस्तुतो ब्रह्मविषयत्या सामान्येन सिद्धमपि विद्वशोषवोऽसिद्धेस्वद्धेतोः शासस्य भवति विषयः । भवति च वदवगदिस्तत्फलं सामान्यतः सिद्धत्वाच विशेषतः शक्यं प्रतिपाद्यवाभिति संबन्धिसिद्धिरिति युक्ता ब्रह्मंजिज्ञास्यवेतिभावः । विप्रतिप-धीरेव दर्शयब्रादी स्थूलह्यां मतमाह । देहेति । देहातिरिक्तं चैतन्यं स्वतब्रमस्वतश्रं वा नास्ति देहाकारपरिणतभूतचतुष्टयान्तभैतमेव तदिति मात्रचो प्रप्रहणम् । मृत-देहद्यावृत्यर्थं चैतन्यविशिष्टमित्युक्तम् । आत्मेत्यह्मालम्बनमुच्यते । माकृताः शास्त्रासंस्कृतिवयो दृष्टमात्रा विकाल्पतपवृत्तयो जना जन्ममरणमात्रवर्माणो लोकाय-विका भूतचतुष्टयतत्ववादिनः । देहस्त्विगिन्द्रियस्यानपेक्षमधिकरणं तत्र मनुष्योऽहमिन विबुद्धेरात्मवेत्यर्थः । सत्यिप देहे नेत्रादी चामवि स्वापादी स्वकर्पाद्यज्ञानात्तेषामि-न्द्रियानुविधानासचैतन्यदृष्टेरतेषु चाहंबुद्धेस्तेषामेवाऽऽत्मति पक्षान्तरमाह । इन्द्रि-याणीति । न च तेष्वनेकेषु भोगायोगो वरगोष्टीवन्मिथी गुणप्रावान्यात्ऋमेण तथो-गात । न च नानात्वे पत्याभिज्ञानुपपत्तिरेकदेहाश्रिवत्वेनोपपत्तिरिति भावः । स्वप्ने नेत्राद्यभावेऽपि केवले मनसि ज्ञानबष्टेरहंथियश्च तस्मिन्नवैकल्यादिन्द्रियानुविधानस्य च क्रपादिषयां तद्वधर्मत्वेऽपि तत्करणत्वाद्वपपत्तेरेकदेहस्थत्वेन प्रत्यभिज्ञायामेकपासा-दस्थानामिष वत्मसंगानमन एवाऽऽत्मेति मवान्वरमाह । मन इति । छोकायवमवमे-

१ ठ ैदि छो । २ ठ. ैनन्यरु । ३ क. इत. ठ. दिणो जि । ४ इत. ौरेक्त चे "। ५ इत. "पाद्या"। क. ठ. कायतिकम ।

इत्यन्ये । विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके । शुन्यमित्यपरे । अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोकेत्यवरे । भोकैव केवलं न कर्तेत्येके । अस्ति तद्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित्। आत्मा स भोक्तरित्यपरे। एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः। तत्राविचार्य यहिंकचि-त्मतिपद्यमानो निःश्रेयसात्मतिहन्येतानधं चेयात । तस्माह्रह्म-

दानुक्त्वा योगाचारमतमाह । विज्ञानेति । आश्रयं व्यावर्तीयतुं मात्रपदम् । सिद्धा-न्वाद्विशेषार्थं क्षणिकमिति । देहादेर्जेयत्वाद्वटतुरुयत्वान्मनसोऽनन्तर्बुद्धचनितरेका-दाश्रयान्तरस्यादृष्टत्वातक्षणिकज्ञानेष्वपि सादृश्यात्पत्यभिज्ञानाद्वन्यमोक्षयोः सन्ताना-अयत्वाद्युक्तं योगाचारमतिमत्यर्थः । माध्यामिकमतमाह । ग्रून्यमिति । खापे वियोऽ-प्यभावादकस्मात्पुनरहमित्युदयादसदालम्बनाऽहंधीरित्यर्थः । तार्किकादिमतमाह । अस्तीति । शन्यातिरिक्तमस्तित्वम् । अहमस्मीत्यनुभवात्तवाळम्बनस्य।ऽऽत्मत्वात्तस्य पत्मिक्तया स्थाथित्वाव । तस्याश्चाभान्तितया साहश्यानधीनत्वादविकारस्य क्रिया-फललायोगात्क्रियावेज्ञात्मैत्वात्कर्तृत्वस्यैवमातमत्वाच संसारस्याऽऽत्मनो युक्तैवंह्रपते-त्यर्थः । सांरूयमतमाह । भोक्तेति । करोमि जानाभीति वियोऽहंकारानुगमात्केव-लात्मायोगाद्गोगस्य चिद्वसानत्वाचद्रपातमनो युक्ता यथोक्तक्रपतेत्यर्थः। त्वमर्थे विवा-दृद्वारा वद्धें वं सूचियत्वा साक्षादेव वन विवादमाह । अस्तीति । देहाचाविरिक्ता-द्भोक्तरप्यविरिक्तत्वं वद्मविरिक्तत्वं वत्समर्थनार्थं सर्वेज्ञ इत्यादिविशेषणम् । स्वपक्ष-माह । आत्मेति । स हीश्वरो मोक्तुः स्वरूपं बृंहत्यर्थान्वयेन खवोऽनविकान्नत्व-स्योक्तत्वाचितन्ये भेदायोगादैक्यश्चतेश्चेश्वरस्यावाटस्थ्यादिवि भावः । विप्रविपत्ती -रुपसंहरति । एवमिति । मानयुक्ती विना विवादमात्रान पूर्वपक्षतेत्याशङ्कचाऽऽह । युक्तीति । अन्त्यपक्षवादिनो युक्तिवाक्याश्रया अन्ये वदाभासाश्रया इत्युचराधिकर-णेषु व्यक्तीभविष्यवि । वथाऽपि यस्य यस्मिन्पक्षे श्रद्धा स वमाश्रित्य सार्थे साधाय-ष्यति कि विचारेणेति तत्राठऽह । तत्रेति । विवादः सप्तम्यर्थः । मिथोविरुद्धधीषु कस्याश्चित्तत्त्ववित्वात्तस्या विचारसाध्यत्वात्तद्धीनस्तत्त्ववीवेषुर्यात्र पुमर्थभौगीत्यर्थः । किंचाविचारे वत्त्वाज्ञानाचास्विकत्वे ये के चाडडत्महनो जना इवि श्रुवेः श्रुत्यर्थव-हिर्मुखोऽनर्थं गच्छेदित्याह। अनर्थं चेषादिति। सूत्रतात्पर्यमुपसंहराति। **तस्मादिति।** विषयादिसच्वं तद्रथेः । ब्रह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन विशिष्टा मीमांसाँ स्तूयत इति सं-बन्धः । विशिष्टज्ञानेच्छोक्तिव्याजेन विचारारम्भपरं सूत्रम् । न हीच्छा ज्ञानं वा

१ ड. ट. "न्ये । इन्द्रियाणि मनो वा इति तदेकदेशिन: । वि । २ क. स्त. "क्तमात्मस्वम"। ३ ट. ्रैकाल्वम<sup>8</sup>। ४ क. **च**ठ, "त्मकत्वा"। ५ **ग्र. "तीरप"। ६ क. ख. "**भागित्य"। ७ क. **ख.** "सा प्रस्तू"।ठ. "साप्रसू"।

जिज्ञासोपन्यासमुस्नेन बेदान्तवाक्यमीमांसा तदिवरोधितकोँपक-रणा निःश्रेयसमयोजना मस्तूषते ॥ १ ॥ (१) ब्रह्म जिज्ञासितव्यमित्युक्तम् । किंस्रक्षेणं पुनस्तद्वद्वोत्यत आह भगवानसूत्रकारः ।

जन्माद्यस्य यतः ॥ २॥ (२) जन्मोत्पत्तिरादिरस्येति तद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । जन्मस्थिति-

साक्षात्कर्वव्यम् । तथी चेष्यमाणज्ञानोपायविचारकार्यवार्थं सूत्रमित्यर्थः । किमुपकरणा सिवि वत्राऽऽह । तद्दविरोधीति । वेषां वेदान्वानार्मविरोधिनस्वकी मीमांसायां न्याये च वेदमामाण्यशुद्धचाद्युपयोगिनो यस्या उपकरणं सा तथा मीमांसायास्वर्कत्वेऽिष वकीन्वराणामुपकरणतेवि भावः । किंप्रयोजना सेत्यव आह । निःश्रेयसेति । ब्रह्म-ज्ञानद्वारोवि केष ॥ १ ॥ (१)

पथमसूत्रेण शास्त्रारम्भमुपपाच तदारभमाणी जन्मादिसूत्रस्य पातनिकामाह । अ-होति । जिज्ञासापदस्यावयवोर्थत्यागेनान्वर्णीवविचारार्थत्वमुपेत्य ब्रह्मज्ञातुकामेनेदं शास्त्रं ज्ञावव्यमित्युक्तमित्यर्थः । ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वोक्त्याऽर्थोत्प्रमाणादिविचाराणां मितज्ञातत्वेऽपि अग्रममाणं अग्रयुक्तिरित्यादिविशिष्टविचाराणां विशेषणमित्यपेक्षत्वा-दादी ब्रह्मसरूपं वाच्यमित्याह । किंस्क्रभणिमति । श्रीतस्य ब्रह्मणः श्रीतस्थान द्वयावेदकं सूत्रं सूत्रकारं पूजयन्नवतारयति । अत इति । यतो वा इमानीत्यादिवाक्यं बद्धा न लक्षयित लक्षयाति वेत्येकस्योभयहेतुत्वासंभवसंभवाभ्यां संदेहे श्रुतेरनु-मानानुगुण्यादेकस्योभयहेर्तुत्वे दृष्टान्ताभावेनाशक्यानुमानत्वादेकवरहेतुत्वस्य छक्ष-णत्वे वस्तुपरिच्छेदाञ्चश्यस्याबद्धात्वाच स्रक्षयतीवि पाप्ते पुरुषमविप्रभवत्वेनार्नुमानस्य संभाविवदोषस्यापारुषेयत्वेनापास्वदोषागमानुमाहकतर्कत्वादवीन्द्रियेऽथे खतोऽपामा-ण्यादागमिकोभयहेतुत्वे सुखादिष्ट्यान्वेन संभावनामात्रहेतुत्वाद्वस्तुतोऽपरिच्छेदाल-क्ष्यस्य बद्धावासिद्धेर्जगिविभित्तोपादानं सिचदानन्दं ब्रह्मेवि लक्षयवीवि सिद्धान्तमाह । जन्मादीति । पूर्वीधिकरणेनास्योत्थाप्योत्थापकत्वं संगविरुक्ता । अवीविविध्युपादा-पितोपनिषद्वाक्यस्य स्पष्टबद्मालिङ्गस्य लक्षणद्वयवति ब्रह्मणि समन्वयोक्तेः श्रुविशास्ता-ध्यायपादसंगतयः पूर्वोचिकरणस्थबज्ञालक्षणपरीक्षणात्तरफलमेव पूर्वोत्तरपक्षयोरत्र फ-लम् । पदच्छेदः पदार्थोक्तिः पदविखह इवि त्रयं व्यास्याङ्गं दर्शयवि । जन्मेति । जन्मस्थितिमङ्गं पष्टचोच्यते । वहुणसंविज्ञान इत्यत्र तदा बहुवीसर्थी एसते तस्य गुणत्वेन संविज्ञानं यत्र समासे स वथा सर्वस्य विशेषणत्वे समासायोगात्तव्येकदेशस्वथा

१ ठ. क्षणकं पुं। २ क. था वेष्यं। ३ क. खा. तथेति । ४ झ. वक्तव्यम् । ५ क. ख. वार्था-त्रां। ६ क. ख. क्ष श्रोतं। ७ ठ. तुतायां हं। ८ क. नुभावस्य ९ क. ख. ठ. थें। ऽन्यपदार्थों गृं।

## [अ०१पा०१सू०२] आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्तशांकरभाष्यसमेतानि । ३१

भक्कं समासार्थः । जन्मनश्चाऽऽदित्वं श्वितिनिर्देशापेक्षं वस्तुष्ट-त्तापेक्षं च ।श्वितिनिर्देशस्तावस् 'पतो वा इमानि भूतानि जापन्ते' तैत्ति ० २।१ इत्यस्मिन्वाक्षे जन्मस्थितिमल्यानां क्रमदर्शनात् । वस्तुवृत्तमपि जन्मना लब्धसत्ताकस्य धर्मिणः स्थितिमल्यसंभ-वात् ।अस्पेति प्रत्यक्षादिसंनिधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः । पष्टी जन्मादिधर्मसंबन्धार्था। पत इति कारणनिर्देशः। अस्य जगतो

तेत्र विशेष्येकदेशं विशेषणं कत्वा समास इत्यर्थः। तत्र फलमाह। जन्मस्थितीति। जन्मादिरस्य स्थित्यादेरित्यतद्भुणसंविज्ञाने स्थितिभङ्गमात्रं जन्मादिशब्दार्थः स्यातः । त्तक्शोभयंकारणत्वेलाभान्नोपलक्षणत्वं सिध्येत् । न च स्थितिलयमात्रहेतुत्वं तथा जन्म-हेतोरन्यत्वे छक्ष्यस्य परिच्छेदादब्रह्मत्वादतो जन्मनोऽपि विशेष्यान्तर्मोवाद्धर्मजा-तस्य संहतिप्रधानस्य हेतुर्बद्मेत्पुपलक्षणसिद्धिरित्यर्थः । तास्थ्यमैजातं ग्रहीत्वा नपुंस-कप्रयोगः । नन्वनादौ संसारे कथमादित्वं जन्मनो गृह्यते तत्राऽऽह । जन्मनश्चेति । एकत्सूत्रलक्षितश्रुतौ जन्मादार्वुच्यते तद्येक्षं सूत्रेऽपि तस्याऽऽदित्वमित्यर्थः । श्रुत्याऽपि कथम्युक्तमुक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । वस्तिवति । वस्तुनो वृत्तं जनित्वा स्थित्वा लीयत इति स्वभावो जन्मना छव्यात्मकस्य स्थित्यादियोगादवो नानादेः संसारस्यादि-र्जेन्म किंतु प्रतिवस्तु वस्याऽऽदित्वमिति तद्पेक्षं श्रुतिसूत्रयोस्तदादित्वमित्यर्थः । श्रुति-निर्देशं विशदयति । श्रुतीति । अनुकूलो जन्मादित्वस्थेति शेषः । तत्र हेतुर्यत इति । वस्तुवृत्तं विभजते । विस्त्विति । जन्मादित्वस्यानुगुणं वस्तुवृत्तमिति विव-क्षित्वा हेतुमाह । जन्मनेति । इदमः संनिहितवाचित्वात्प्रत्यक्षमात्रपरामर्कित्वमा-शङ्कच प्रतीतिमात्रं संनिधिरिति एहीत्वा प्रातिपदिकार्थमाह । अस्येति । सर्वस्य जगतो न जन्मास्ति वियदादेरनादित्वादित्याशक्ष्य वियद्धिकरणन्यायेन विभक्त्य-र्थमाह । षष्ट्रीति । सगतो जन्मादेवी ब्रह्मासंबन्यान लक्षणैतेत्याशङ्कचाऽऽह । यत इति । न जगजनमादि वा ब्रह्मळक्षणं किंतु तत्कारणत्वं तचाज्ञाते ब्रह्मणि संभा-वितमित्यर्थः । मृत्रपदान्येवं व्याख्याय पूर्वमूत्राद्वैद्यपदानुषङ्गेण तच्छब्दाध्याह्मरेण च वाक्यार्थमाह । अस्पेत्यादिना । प्रधानादिहेतुत्विनरासेन ब्रह्महेतुत्वं संभा-विंयतुं कार्यप्रश्चं श्रुतिसिद्धं द्वैराश्येन विशिन्ष्टि । नामेति । तृतीयेत्थंभावे । घटादौ स्वनामक्रपगर्भविकैल्पपूर्वकव्याक्रियाइष्टेर्जेगतोऽपि तथात्वानुमानादचेतँना-भावकर्त्रकत्वमयुक्तम् । विमतं चेतनभावकर्तुकं नामक्रपारमत्वाद्धटादिवदित्यर्थः ।

<sup>🤰</sup> क. "यकर"। २ ठ. "णत्वाला"। ३ ख. "बुच्यमाने त"। ४ ठ. "णिनित्या"। ५ ख. "इ.झानु"। ६ ग. विशेषकरपनापूँ। ७ "त न भा"। ८ क. ख. ठ. "त्मकत्वा"।

नामह्याभ्यां व्याक्रतस्यानेककर्त्रभोक्तसंयुक्तस्य प्रतिनियतदे-अकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मनसाऽप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभक्कं यतः सर्वज्ञात्सर्वशक्तेः कारणाद्भवति तहस्रोति वाक्पशेषः । अन्येषामपि भावविकाराणां त्रिष्वेवान्तर्भाव उति जन्मस्थितिनाशानामिह ग्रहणम् । यास्कपरिपठितानां तु 'जाय-तेऽस्ति' इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगतः स्थितिकाले संभाव्यमान-

वर्हि चेवनाभावाश्व जीवभेदा नामक्रपे बुद्धावाछिरूय जगज्जनियष्यान्ति कि ब्रह्मणे-' त्याक्रङ्कचाऽऽह । अनेकेति । न चान्यतरस्याऽऽधिकत्वादुभयग्रहणानथेक्यमृत्विगा-दीनां कर्तृत्वेऽप्यभोक्तत्वात्पित्रादीनां च श्राद्धादौ भोक्तत्वेऽप्यकर्तृत्वात्तथा च जीवा-नागि 'सष्टव्यकोटिनिवेशाज्यगत्कर्तृत्वायोग्यतेत्यर्थः । सेवादिफळवद्मावहितफळत्वात्क्-मफलस्येश्वरमदावुकत्वानुमानात्तदात्मकं जगदीश्वरकर्वेकमित्याह । प्रतिनियतेति । प्रतिनियतौनि देशकालनिमित्तानि येषां क्रियाफलानां तदाश्रयो जगत्तस्येति विग्रहः। प्रतिनियदो देशः खर्गफलस्य मेरुपृष्ठं प्रामादेर्भमण्डलम् । कालोऽपि खर्गस्य प्रतिनि-यतो देहपातादर्ध्व पत्रफलस्य बाल्यादर्ध्वम् । निमित्तमपिपतिनियतमृत्तरायणमरणादि सगीदेशीमादेस्त राजपसादादि। न चेदमीहशं जगदसर्वज्ञो निर्मातुमहैवीत्यर्थः। विचि-त्रकार्यत्वाच जगवो विशिष्टबुद्धिमत्कर्तृकत्वं मासादादिवदनुमेयमित्याह । मनसेति । एतेन कर्तुः सर्वेशाकित्वं संभावितम् । कल्पितकारणत्वेन सजातीयप्रधानादेविजातीयाच कार्योद्धम्नव्यवच्छेद्कतया जगद्धेतुत्वे तटस्थलक्षणे स्थिते ब्रह्मणः स्वक्रपलक्षणं विवक्ष-न्विशिनष्टि । सर्वेज्ञादिति । अद्वितीयत्वं सत्यचिदात्मत्वं स्वतत्रवर्यौ निरविशयस्-खत्वं विशेषणाभ्यां विवक्षितम् । नन्वन्येऽपि परिणामादयो विकारा जनमादीत्यादि-प्रहणेन कि न गृह्यन्ते तत्राऽऽह । अन्येषामिति । अजातस्यास्थितस्यानष्टस्य च परिणामाचयोगात्तेषा तद्वीनत्वात्तद्भहणेनैव ग्रहाज्जन्मस्थितिनाशानाभेवात्रोपादानमि-त्यर्थः । ननु निरुक्तकारस्य जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनरयतीति मूत्रं मूळीकृत्य जन्मादिशब्देन पण्णामि विकाराणा ग्रॅहणे नान्तभीवोक्तिक्केशस्तन्नाऽऽह । यास्केति । जन्मादिसूत्रस्य नैरुक्तोक्तिमूळतयाऽनेन तदुक्तविकार्रयहे तद्वाक्यस्य पौरुषेयत्वानमूळमानापेक्षत्वादागमस्य तनमूळत्वे सूत्रस्यैव तिसद्धौ नैरुक्तोक्तिमृळ-वानभेक्यादध्यक्षं वदुक्तिमूळं वाच्यं तच महाभूतसगीदृष्ट्यं समावितं भौतिकविकारगी-चरं ततो यथोक्ताध्यक्षांथीननैरुक्तोक्तिमूछत्वे सूत्रस्य जन्मादिषट्वं जगवो यतः तद्भक्षे-

९ क. ख. ठ. पि मृज्यको । .२ क. °तादीनि । ३ ठ. °त्वेन त । ४ क. ख. याऽनित । ५ क. स. "त्वं च ति । ६ स. सूत्रमूळकजा। ७ झ. प्रहे ना । ८ ठ. "रस्तदेता" ९ क. स. धीनेनै ।

त्वान्मूलकारणादुत्पत्तिस्थितनाशा जगतो न गृहीताः स्युरित्या-शङ्क्येत तन्मा शङ्कीति योत्पत्तिर्बह्मणस्तत्रैव स्थितिः मलयश्च त एव यहान्ते । न यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथोक्तविशेषण-मीश्वरं मुक्त्वाऽन्यतः प्रधानादचेतनादणभेयोऽभावात्संसारिणो

त्युक्ते भूतपश्चकस्य भौतिकविकारहेतुत्वात्तदेव ब्रह्मेति छक्ष्येत । न भूतपश्चकस्य जन्मा-दयो मूलकारणाद्वयाणो एतेरनेवत्स्त्रमूलभूवनैरुक्तस्त्रस्य वदगोचरत्वात्तस्मान्मूलका-रणं ब्रह्म न लक्षितिमत्याशङ्कां निरसितुं ब्रह्मणः सकाशादुत्पत्तियां जगतः श्रुता यी च तस्मिन्नेव तस्य स्थितिलयी श्रुती ते जन्मादिशब्देन एखनते तेन तद्विषये यती वेत्यादिवाक्ये बुद्धिस्थे जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म लक्षितं भवतीत्यर्थः । न चैवमिष जन्मैव सैन्यता तन्नान्तरीयकतया स्थितिभङ्गं सेस्त्यतीति युक्तम् । जन्ममात्रस्य नि-मित्तादि संभवात्रिभिरस्योपादानतासूचनादृत्यत्र स्थितिलयायोगात । न च लयाधार-त्वादेवोपादानत्वे जन्मस्थितिवचनान्धेक्यं प्रकृतिविकार्भिदेनाद्वेतिसिद्धये त्रयाणामादे-यत्वातः । अन्यथा ब्रह्मणो जगदुपादानाँवे तदुत्पत्तिस्थिस्योरन्योऽधिष्ठाता कुम्भोद्भवे कुम्भकारवद्राज्यस्थेन्नि राजवचेत्याशङ्कचेत तन्मा शङ्कीति त्रयाणां ग्रहणामिति भावः। युक्ति विना छक्षणस्याति व्यास्यसमाधेरभीदनेन साठिप सित्रवेति वामपन्यस्यति । नेत्यादिना । नामक्रपाभ्यामित्यादिनोक्तविशेषणचतुष्टयविशिष्टस्येत्याह । यथोक्तेति । सर्वज्ञं सर्वशाक्तिसमन्वितमित्युकं स्मारयति । यथोक्तविशेषणमिति । उक्तस्य जगतो नोक्तमीश्वरं मुक्तवांऽन्यस्मादुत्पत्त्यादि संभावायितुं शक्यमिति संबन्यः । ननु सर्वे विकाराः सुखदुःखभोहसामान्यप्रकृतिकास्तद्गन्वितस्वभावत्वाचे यद्गन्वितस्वभावास्ते त-त्प्रकृतिका यथा मृद्दिवतस्त्रभावाः शरावाद्यो मृत्प्रकृतिका इत्यनुमानात्प्रधानाज्ञग-जन्मादि स्यादित्यांशङ्कचाऽऽह। न प्रधानादिति। वैद्वचचेतन जगदनभिज्ञं न तस्यो-त्परयादि कर्तुमिष्टेऽन्दर्वेहिमीवेन सुखादीनां पेटादीनां चाध्यक्षेण भेदग्रहादेकार्थज्ञानै चैकस्यैव ज्ञातुः मुखाद्यात्मत्वेन युगपत्तद्वहापाताद्धेत्वसिद्धेर्न मधानकारणता रचनानु-पपस्यिकरणे चैतद्वक्ष्यतीति भावः । सर्वे कार्यद्रव्यं स्वपरिमाणादणुवरपरिमाणसंयो-गसचिवसमानजावीयानेकुद्रव्यारव्यं कार्यद्रव्यत्वाद्धटवदित्यनुमानादणुभ्यो जगज्ज-न्मादि संमावितमित्याशाच्याऽऽह । नाणुभ्य इति । दीर्घविस्तीर्णेदुक्छारब्ध-रज्जुद्रव्यस्य ह्रस्वस्यापि कार्यद्रव्यस्वेनानैकान्त्याद्वैशेषिकाविकरणे चाणुकारणता-निराकरणात्र तेभ्यो जगजन्मादीत्यर्थः । ज्ञून्यवादिनस्तु सर्वं कार्यमभावपूर्वकं योग्यत्वे सत्यदृष्टपूर्वावस्थत्वात्परकीयात्मवदिति व्यतिरेकिणाशृन्यस्य जगद्धेतुँता-

९ ट. °स्यो वाऽभां। २ ठ. सूच्यता। ३ क ख. ठ. रैलेऽपि तै। ४ ख. तक्षंचे । ५ ख. ठ. घटादीना। ६ झ. ँहै शिषिं। ७ क. ख. ैतुल्वमा ।

वा उत्पत्त्यादि संभाविषतुं शक्यम् । न च स्वभावतो विशिष्टदे-शकालिनिमत्तानामिहोपादानात् । एतदेवानुमानं संसारिव्यति-रिक्तेश्वरास्तित्वादिसाधनं मन्यन्त ईश्वरकारणिनः । निवहापि तदेवोपन्यस्तं जन्मादिस्तत्रे । न । वेदान्तवाक्येकुसुमग्रथनार्थ-त्वात्स्त्रत्राणाम् । वेदान्तवाक्यानि हि स्त्रैरुदाहृत्य विचार्यन्ते ।

माहुस्तान्पस्याह । नाभावादिति । घटस्य पूर्वोवस्था मृदःयक्षेति हेरविमिद्धे-ने ज्ञान्यस्य जगद्धेतुतेत्यर्थः । केचित्तु हिरण्यगर्भ संसारिणमेवाऽऽगमाज्ञगद्धे-तुमाचक्षते तान्प्रत्युक्तं न संसारिणो वेति । आगमस्य वेद्विरुद्धत्वे पामा-ण्यायोगान्नासौ जगद्धेतुरित्यर्थः । स्वभाववादं व्युद्स्यति । नचेति । उत्पच्यादि जगतः संभावयित न शक्यमिति संबन्धः । सभावाद्रलचत इति स्वयमेव स्वस्य निमित्तमिति वा निमित्तानपेक्षमिति वा विवक्षितम्। नाऽऽद्यः स्वाश्रयत्वात्। न दितीय: । भावाभावयोरनिभिक्तत्वे योगपद्मापातातः । स्वतःसिद्धसामध्यीनां चार्थानाम-न्योन्योपकार्योपकारकःवस्याध्यक्षरवादित्यर्थः । उक्तलक्षणन्यतिरेक्यनुमानादेवोक्तयु-क्तिसहिताद्ववाणोऽस्तित्वादिसिद्धेः शास्त्रयोनित्वाद्यधिकरणवैयर्थ्यमित्याशद्वत्याऽऽह । एतदेवेति । युक्तिमर्ढुंकलक्षणमेव स्वतन्त्रमनुमानं सिद्धिशिष्टेश्वरनिश्चायकमिति यद्वैशे-षिकादिमतं तद्युक्तम् । लक्षणं हि युक्तिमद्पि मिद्धस्य ब्रह्मणः सजातीयादिन्याव-र्वकं न तु तदीद्दशमिति तत्स्वरूपनिश्वायकम् । कार्यछिद्भकानुमानं च कारणसत्ता-मात्रे पर्यवस्येत्तदेकत्वादी तटस्यम् । न च वदैक्यासिखी तदीयं सर्वज्ञत्वादि ज्ञातुं शक्यं सोऽयं जगद्धेती नानात्वैकत्वस्पर्शी संशयो लायवादुत्कटैककोटिता नीतो मूल-कारणे विशिष्टे ब्रह्मणि संभावनेत्युच्यते संभाविते तस्मिन्यमाणावकाशादुत्तराधिकरणा-र्थवत्तेति भावः । अथेदं सत्रमुक्तब्रह्मित्रश्चायक न वा । न चेदपामाण्यात्तृक्तलक्षणेऽपि विश्वासी न स्यात । आधे व्यक्तिरिकिणी लक्षणस्य सत्रीक्तकार्यलिङ्गकानुमानवन्नानि-श्र्वायकवेति चोदयति । निवृति । वदेवेत्येवकारेणाऽऽगमा वा तदनुगुणयुक्तिवी न स्त्रितेत्युच्यते प्रस्तुतानुमानं तद्येः । नावेदविन्मनुते नैषा तर्केणेत्याद्रिश्रुतेवैदिकं ब्रह्मेत्यक्तयुक्तयनुप्रहीवलक्षणास्यव्यविरेक्यात्मकागमीकिपर स्त्रमिति परिहर्गते । नेत्यादिना । कार्यानुमानस्य यत इत्यादिश्रत्यक्तत्वेऽपि नानुमानात्मना निश्चायक-त्वम् । तेन संभावनामात्राभिवानादागभात्मनी निश्चायकत्वमिति भावः । उत्तरसृत्रे-ष्विप तुल्यैमागमप्राधान्यमिति वक्तुं सूत्राणामित्युक्तम् । सूत्रेषु कुसुमप्रथनवन्न वाक्य-अथनं मुख्यमित्याशङ्क चाऽऽह । वेदान्तेति । तेषामपारुषेयत्वेन निर्दोषाणां स्वत एव

<sup>9</sup> क. ज. "क्यप्र"। २ ख. ठ. "विरोधे प्रा"। ३ ठ. "तु श्री ४ ठ "दुक्त । ५ क. ख. "स्य तदे"। ६ ठ. निश्चीयक । ७ क. "हीत लाँ। ८ स. ठ. "रेकास्म"। ९ क. "ना तृ निष्। १० ठ. ल्याग"।

वाक्यार्थविचारणाध्यवसाननिर्वत्ता हि ब्रह्मावगतिनीनुमानादि-ममाणान्तरनिर्वृत्ता । सत्स्र त वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादि-कारणवादिष तदर्थग्रहणदाद्यीयानुमानमपि बेदान्तवाक्यावि-रोधि प्रमाणं भवन्न निवार्यते । श्रुत्यैव चे सहायत्वेन तर्कस्योभ्युंपे-तत्वात् । तथाहि 'श्रोतव्यो मन्तव्यः' इति श्रुतिः (बृह० २।४।५) 'पण्डितो मेधावी गन्धारानेबोपसंपद्येतैवमेवेहाऽऽचार्यवान्परुषो

स्त्रीर्थनिणीयकत्वाद्विचारानर्थक्यमित्याशङ्खाऽऽह । वाक्यार्थेति । वाक्यस्य तद-र्थस्य च तालपीनिश्चयार्थं संभावनार्थं च विचारणा तस्याश्चाध्यवसानं तद्भयनिश्चय-स्तेन 'निर्वृत्तो ब्रह्मसाक्षात्कारस्तरमाद्विचारोऽर्थनानित्यर्थः । विचारावधारिवशक्तिवा-रपयीभ्यां ममापकं शब्दं हित्वा शक्तिमात्रेण ममापकं प्रमाणान्वरं ब्रह्मणि लाघवादा-देयमित्याशङ्कचाठऽह । नेति । ब्रह्मणस्वदगोचरत्वादित्यर्थः । वर्हि शब्दादेव ब्रह्म-सिद्धेमेननविधिर्युक्तिसुत्रणं च कथमित्याशङ्कचाऽऽह । सिरस्वति । विमवमभि-न्नोपादानाधिष्ठातुकं कार्यत्वारसुखादिवत् । विमतं चेतनमक्तिकं कार्यत्वात्तद्वदि-त्याह । अनुमानमपीति । तेषु सत्सु वदिष प्रमाण भवन्न निवार्यत इति संबन्धः । विचारसंस्कृतवेदान्तानां स्वीर्थवोधित्वसिद्धौ किं वेनेत्याशङ्कचाऽऽह । तदर्थेति । वेषामथीं जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानत्वं तस्य ग्रहणं स्वीकारस्तस्य दार्क्यं तदुपयोगि-संभावनात्मा निश्चयस्तद्रथमनुमानमित्यर्थः । विमतं भिन्नोपादानाविष्ठातकं कार्थद्रव्य-त्वाद्धटवदित्यनुमानवाव इति चेन्नेत्याह । वेदान्तेति । जगवश्चेतनोपादानवानिमि-त्तस्ववादिवेदिविरोधान तेऽनुमानम् । मन्मते तदिवरोधात्तदर्थे संभावनाहेतुरित्यर्थः । जगद्धेतुर्न तर्कगम्यो वैदिकत्वात्परिशुद्धवस्तुवदित्याशङ्कचाऽऽह । श्रुत्येति । वर्कस्य वस्तुनिश्चयाय श्रुत्सैवेष्टतया साध्यविकळवेत्यर्थः । काऽसौ श्रुविरित्युक्ते श्रवणा-विरेकेण भननं युक्त्यनुसंघानं विद्धवी श्रुतिमाह । श्रोतव्य इति । न केवछं श्रीत-स्तर्कोऽत्रोपयुज्यते किंतु पतिबन्धनिवर्तकत्वेन लौकिकोऽपीत्यत्र श्रुतिमाह । पण्डित इति । उक्तार्थधीसामध्ये पाण्डियम् । अनुकेडपि पयोजकशिक्षयोत्मेक्षाकाकिमेधा-वित्वम् । यथा कश्चिद्रन्थारदेशेम्यः समानीय चौरिररण्ये बद्धचक्षुनिक्षिष्ठो देशिकोप-देशस्वदुक्तस्य साकल्येन ज्ञाता पण्डितः स्वयमूहापोहक्षमो मेधावी गन्वारानेव माप्रो-वि । एवं ब्रह्मणः सकाशादाच्छिय विवेकदृशं निरुष्याविद्यादिभिः संसारार्रण्ये निहिवो जन्तुरविकारुणिकगुरूपदेशेवः स्वस्वभावं मतिपद्यत इत्यर्थे । श्रुविवा-

१ क. ज. च त<sup>°</sup>। २ ठ. <sup>°</sup>स्याप्यभ्यु<sup>°</sup>। ३ क. <sup>°</sup>न्युपेयत्वा<sup>°</sup>। ज<sup>°</sup>भ्युपगम्यमानत्वा<sup>°</sup>। ४ क. स्वा-च्यांनि । ५ ठ. निश्चाय । ६ क. ख. निर्देतो । ७ क. य स्वार्थाववो । ८ ठ. चोरे । ९ क स. शाहिस छि<sup>°</sup>। १० क. 'रण्यनि<sup>°</sup>। ११ ख. 'देशात्स्वस्व'।

वेद'इति(छान्दो०६।१४।२)च पुरुषचुद्धिसाहाय्यमात्मनो दर्शपित।
न धर्मेजिज्ञासायामिव श्रुत्यादय एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम् ।
किंतु श्रुत्यादयोऽनुभवादयश्च यथासंभविमह प्रमाणमनुभवावसानत्वाद्भृतवस्तुविषयत्वाच ब्रह्मेज्ञानस्य। कर्तव्ये हि विषये नानुभवायेक्षाऽस्तीति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यं स्पात्पुरुषाधीनात्मलौभत्वाच
कर्तव्यस्य। कर्तुमकर्तुमन्यथां वा कर्तुं शक्यं लौकिकं वैदिकं च कर्म
यथाऽस्वेन गच्छति पद्मचामन्यथा वा न वा गच्छतीति। तथाऽति-

त्पर्यमाह । पुरुषेति । आत्मनः श्रुवेरित्यर्थः । ननु धर्मविद्विशेषाद्वश्चापि श्रुत्या-घेवापेक्षते तत्कथं तत्र श्रुतिस्तर्कं सहायीकरोति तत्रांऽऽह । नेत्यादिना । दशान्वे जिज्ञास्यो धर्मो दार्षान्तिके ताहग्वम् ग्राह्मम् । श्रुत्यादय इत्यादिशब्देन लिङ्गवान्य-पकरणस्थानसमास्या ग्रह्मन्ते । तत्र पदान्तरनिरपेक्षः शब्दः श्रुतिः । श्रुतस्यार्थस्या-र्थोन्तरेणाविनाभावो लिङ्कम् । अन्योन्याकाङ्क्षासिन्निधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यम्। वाक्यद्वयसामध्येमारभ्याधीतविषयं प्रकरणम् । क्रमवर्तिनां पदार्थानां क्रमवर्तिभिरथैं-र्यथाक्रमं संबन्धः स्थानम् । संज्ञासाम्यं समारूया । गुणोपसंहारे चैषामुदाहरणानि वश्यन्ते । किं वर्हि जिज्ञास्ये ब्रह्मणि ममाणान्तरमिति मश्रपूर्वेकमाह । किं रिवति । अनुभवो ब्रह्मसाक्षात्कारो विद्वदनुभवः । आदिपदमनुमानादिसंग्रहार्थम् । श्रुत्यादी-नामनुमानादीनां च शब्दशक्तितात्पर्यावधृतिद्वाराऽनुभवमुत्पाच ब्रह्माण प्रामाण्यामनुभ-वस्य साक्षादेव तदविद्याध्वंसित्वेनेवि मत्वोक्तं यथासंमविति । वेदार्थत्वाद्धमेवद्धग्र-ण्यापि नानुभवः संभववीत्याशङ्कश्च वदयोग्यत्वमुपाधिरित्याह । अनुभवेति । न हि त्यर्थः । साधनव्याप्तिमाशङ्कचाऽऽह । भूतेति । चकारः शङ्कानिरासी । ननु कर्म-वाक्यानामनुभवानपेक्षफळवेज्ज्ञानजनकत्वाद्भग्नवाक्यानामपि वेदप्रमाणत्वाचाहर्याज-नकत्वं नेत्याह । कर्तव्येति । धर्मस्यानुभवायोग्यत्वात्तदनुष्टानस्य च शाब्दधीमात्रादेव सिद्धेर्भमेवाक्यानां युक्तमुक्तयीजनकत्वम् । ब्रह्मणि त्वनुभवयोग्ये तद्वाक्यानां नैविम-स्यभैः । धर्मस्यापि ब्रह्मवदनुभवयोग्यत्वं वेदार्थत्वादित्याशङ्कचाकार्यत्वमुपाविरित्याह । पुरुषेति । चकारोऽत्रापि शङ्कानिरासी । कर्तव्येऽपि तुल्यमसाध्यत्वमित्याशङ्कच छोकिके वैदिके च कर्मणि साध्यत्वमाह । कर्तुमिति । तत्र छोकिकमुदाहरावि । यू-थेति । तेन सह वैदिकं दृष्टान्तं समुचिनोति । तथेति । कर्तुमकर्तुमित्यस्य दृष्टान्त-

१ ज. "इ.विद्या"। २ ज. "लामाचा। ३ क. "थाद्य"। ४ ठ. "न्तेनजि"। ५ ठ. "वहर्यद्या"। ६ क. "टेक्स्रें

रात्रे षोडशिनं यह्नाति नातिरात्रे पोडशिनं यह्नात्युदिते जुहोत्यतु-दिते जुहोतीति । विधिमतिषेधाश्चात्रार्थवन्तः स्युविकल्पोत्सर्गाप-बादाश्च । न तु वस्त्वेवं नैवमस्ति नास्तीति वा विकल्प्यते । विकल्पयते । विकल्प्यते । विकल्प्यते । विकल्प्यते । विकल्प्यते । विकल्पयते । विकल्पयते

मुक्त्वा कर्तुमन्यथा वा कर्तुमित्यस्य दृष्टान्तमाह । उदित इति । इतोऽपि कर्मणो नानुभवयोग्यतेत्याह । विधीति । यजेतेत्यादयो विधयो न हन्यादित्यादयो निषे-भाश्व कर्भणि सावकाशास्तेन साध्यत्वादनुभवयोग्यतेत्यर्थः । वत्रैव हेत्वन्तरमाह । विकल्पेति । उदितानुदितहोमार्थो न्यवस्थितो विकल्पो ग्रहणा ग्रहणार्थस्त्वैच्छिकः । न हिस्यात्सर्वभूतानीत्यत्सर्गोऽभीषाभीयं पशुमालभेवेत्यपवादः । ते च कर्मणि सावका-शास्तथा चान्यवस्थितं कर्मानुभवायोग्यमित्यर्थः । ब्रह्मण्यपि तुल्यत्वाद्व्यवस्थितत्व-स्योक्तोपाध्यसिद्धिरित्याशङ्कन्याऽऽह । न त्विति । प्रकारविकल्पवत्पकारिविकल्पं निरस्याते । अस्तीति । वस्तुन्यापे विकल्पा दृष्टा वादिनामित्याशङ्कचाऽऽह । विकल्पनास्त्वित । सम्यग्ज्ञानाथीनत्वाद्वस्तुनस्तस्य च पुरुषाधीनत्वाद्वस्त्विप तथे-त्याशङ्कचाऽऽह । न वस्तिवति । कथं वर्हि वदुत्पत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । कि तहींति । पुरुषतत्रत्वं निषेद्धमेवकारो न मानाधीनत्वं निषिध्यते । विकल्पनांनां मनः-स्पन्दितमात्रत्वेनासम्यग्धीत्वं सम्यग्धियश्च वस्त्वधानवेत्यत्र दृष्टान्तमाह । न हीति । आद्यो वाशब्दोऽवधारणे । पुरोवर्तिनि स्थाणावेकस्मिन्नेव स्थाणुरेवेत्यदृष्टकरणस्य धीरितरस्य तत्रैव पुरुषो वा स्थाणुर्वेति संशयः । न हि तदुभयमपि सम्यग्ज्ञानमैक-स्योभयत्वायोगादित्यर्थः । कथं वर्हि विभागवीस्वत्राऽऽह । तत्रेति । स्थाणुः सप्त-म्यर्थः । उक्तन्यायं संचारयवि । एविमति । दार्धान्विकमाह । तत्रेति । विकल्प-नानां बुद्धिजन्यत्वेनावस्त्वनुसारिणीनामसम्यग्धीत्वे सम्यग्धियश्च वस्त्वनुसारित्वे पूर्वो-क्तन्यायेन स्थिते सर्वीति यावतः । न पुरुषतन्त्रमित्येवकारार्थः । ववो न धीद्वारा वस्तुनोऽपि तद्धीनवेति शेषः । ब्रह्मज्ञानस्य वस्त्वधीनत्वेन सम्यग्वीत्वे हेतुमाह । भृतेति । परमार्थवस्त्ववगाहित्वादित्यर्थः । ब्रह्मणः सिद्धत्वेनासाध्यतया धर्भवैषम्यी-दनुभवयोग्यत्वासत्रानुभैवापेक्षा युक्त्यनुप्रवेशश्चेत्युक्तम् । इदानीं ब्रह्मणि प्रमाणा-

<sup>ी</sup> हा. "भवयो"। २ हा. "ल्यो प्रह्मार्थ"। ३ खा. "नानामनास्प"। ∙४ गा. "नैलक्षण्याद"। ५ खा. "भवो यथायु"।

स्रमेव भूतवस्तुविषयत्वात् । ननु भूतवस्तुत्वे बह्मणः प्रमाणान्तरिविषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्यविचारणाऽनिधंकेव प्राप्ता । न ।
इन्द्रियाविषयत्वेन संबन्धाग्रहणात् । स्वभावतो विषयविषयाणीनिद्रयाणि न ब्रह्मविषयाणि । सति हीन्द्रियविषयत्वे ब्रह्मण इदं
ब्रह्मणा संबद्धं कार्यमिति एह्मेत । कार्यमात्रमेव तु एह्ममाणं किं
ब्रह्मणा संबद्धं किमन्येन केन चिद्वा संबद्धमिति न शक्यं निश्चेतुम् । तस्माज्जन्मादिसूत्रं नानुमानोपन्यासार्थं किं तर्हि वेदान्तवाक्यमदर्शनार्थम् । किं पुनस्तद्धेदान्तवाक्यं यत्सूत्रेणेह लिलक्षयिषितम् । 'भृगुर्वै वारुणिः । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि
भगवो ब्रह्मेति' । इत्युपक्रम्याऽऽह । 'यतो वा इमानि भूतानि
जायन्ते । येन जानानि जीवन्ति । यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति ।
तिद्विजिज्ञासस्व । तद्वस्नेति' (तैत्ति० । ३ । १) तस्य च निर्ण-

न्वरमनेशे जन्मदिसूत्रमनुमानोपन्यासार्थमित्यनुमविषि शङ्कवे । निन्विति । सिद्ध-त्वाद्भगो धमेवैजात्येऽपि मानान्तरगम्यतेत्यनुमानादिविचारं हित्वा वाक्यमात्रावि-चारोऽयुक्तो ब्रह्मण्युभयपवेज्ञाविज्ञेषादृतः सुत्राणां वेदान्तवाक्यय्रथनार्थत्वमसिद्ध-मित्यर्थः । ब्रह्मणि संभावनाहेतु श्रुत्यनुगुणानुमानादि प्रवेशाहुणतया तद्विचारस्यापी-ष्टरवात्माधान्येन वेदान्तवाक्यमथनार्थवा सूत्राणामिति समाधत्ते । नेत्यादिना । मानान्तरमपि करणमेव ब्रह्मपिमताविति पक्षे पत्यक्षंमनुमानादि वा तदिति विकल्प्य दूषयति । इन्द्रियति । ब्रम्नणि करणत्वेन मानान्तराप्रवेशादिति शेषः । पराश्चीत्या-दिशुत्या पत्यक्षाविषयत्वं ब्रह्मणो विवृणोति । स्वभावत इति । संबन्धाग्रहणादि-सुक्तं व्यनक्ति । सित हीति । ननु ब्रह्मसंबद्धामिदं कार्यमिति विया कि स्यात्कार्यमेव यसमाणं ब्रह्म ज्ञापियव्यति नेत्याह । कार्येति । तन्मात्राद्धेतुमात्रं सिध्यति न सत्य-ज्ञानादिरूपं ब्रह्म तस्वावगमादेव ज्ञेयमित्यर्थः । श्रीतार्थे सामान्यद्वारा संभावनाहेतु-मीनान्तरमिति युक्ता सूत्राणां वेदान्तमथनार्थतेत्युपसंहराति । तस्मादिति । बहुत्वा-द्वेदान्तानामेवद्धिकरणविषयनुभूतसया प्रच्छति । किं पुनरिति । जिज्ञास्यं लक्षितं ब्रह्म सप्तम्यर्थः । विशिष्टाधिकारिणो ब्रह्मज्ञातुकामस्य जगत्कारणत्वीपलक्षणानुवादेन वसमिविपादकं वाक्यं सोपकममाह । भूगुरिति । ननु प्रकृष्टमकाशश्चन्द्र इति स्वँक्प-लक्षणाहते यत्र शाखामं स चन्द्र इत्युपलक्षणमात्राचन्द्रस्तरूपाह्येहरपलक्षितस्य स्वरूपलक्षणं वाच्यं तत्राऽऽह । तस्येति । ब्रह्मणो जगद्धेतुत्वानुवादेन स्वरूपिनणी-

२ क. स. "त्येऽपि मा"। ३ ठ. 'क्षे प्रत्यक्षम'। ४ ठ. सुरूप।

यवाक्यम् । 'आनन्दाद्धयेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते। आन-न्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति' (तैत्ति । । ३ । ६) अन्यान्यप्येवंजातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्ध-मुक्तस्वभावसर्वेज्ञस्वरूपकारणविषयाण्युदाहर्तव्यानि ॥ २॥ (२) जगत्कारणत्वपदर्शनेन सर्वेज्ञं ब्रह्मेत्युपक्षिप्तं तदेव द्रढयमाह ।

## शास्त्रयोनित्वात् ॥ ३॥ (३)

महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदी-

यकमानन्दत्वविधायि वाक्यम् । ततः सत्यादिवाक्याच स्वप्रकाशानितशयानन्दलक्षणं अक्षेति निर्णेतु शक्यिमत्यर्थः । तैत्तिरीयेश्वताविव श्रुत्यन्तरेऽपि अक्षणो लक्षणद्वयवादिनि वाक्यानि यः सर्वेज्ञः सर्वविद्विज्ञानमानन्दिभित्यादिनि सन्ति तान्यपीहोदाहरणत्वेन द्रष्टव्यानीत्याह । अन्यान्यपीति । एवंजातीयकत्वमेवाऽऽह । नित्येति । तदेवं सर्वासु शाखासु लक्षणद्वये वादिवेदान्तवाक्यानि जिज्ञास्ये अक्षणि समन्वित्वानीति तद्विया मुक्तिरयत्नलभ्येत्यर्थः ॥ २ ॥ [ २ ]

सूत्रान्तरमवतारयनपूर्वसूत्रसंगतिमाह । जगदिति । सर्वकारणत्वं ब्रह्मछक्षणं सूत्र-यता प्रधानादाविव्याधिनिरासाय तह्नछ्छक्यं सर्वेज्ञत्वमथिंदुक्तं तदेवात्र साध्यते तथा चाऽऽधिकपित्ज्ञयाऽस्य संगतिरित्यथेः । वेदानां नित्यत्वाच्दकर्वृत्वे विश्वंकर्वृत्वा-योगान्न तेनास्य सर्वज्ञतेत्याज्ञङ्ग्च श्रीतपतिज्ञयेव संगतिमाह । तदेवेति । वेदानां नित्यत्वेऽपि ब्रह्मणस्तत्कर्वृत्वसंभवोक्त्या तदेव जगद्धेतुत्वक्रवे सर्वज्ञत्वमत्र दृढीिकि-यते । तेन हेतुसावनद्वारा तदीयसाध्यसाधना चुक्ताऽस्य श्रीत्या प्रतिज्ञ्ञया संगति-रिति भावः । अस्य महत इत्यादिवाक्यं ब्रह्मणो वेदकर्वृत्वेन सार्वज्ञ्या संगति-रिति भावः । अस्य महत इत्यादिवाक्यं ब्रह्मणो वेदकर्वृत्वेन सार्वज्ञ्या संगति-रिति भावः । अस्य महत इत्यादिवाक्यं ब्रह्मणो वेदकर्वृत्वेन सार्वज्ञ्य स्वाध्यत्वत्र साध्यत्वत्र साध्यत्वत्व साध्यत्वति पाचि नित्वत्व सार्वज्ञत्व साध्यत्व त्र स्वेज्ञत्व नाच्चेत्वत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व साध्यत्व साध्यत्व साध्यत्व साध्यत्व साध्यत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व साध्यत्व सार्वज्ञत्व श्रुत्व सार्वज्ञत्व श्रुत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व श्रुत्व सार्वज्ञत्व श्रुत्व सार्वज्ञत्व विज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्य सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्व सार्वज्ञत्व सार्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्व सार्व सार्वज्ञत्व सार्वज्ञत्व सार्व स

९ क. स. विकश्वा २ झ. वस्य वां। ३ क वेदान्ताना। ४ क. ठ. श्वयोनित्वां। ५ क. स्व. तं सर्विं। ६ क. बुक्त्याऽऱ्य । ७ क. स्व. ेटिङ्गस्य वां। ८ ठ. अमादिं। ९ क. स्व. देखेदादिं।

पवत्सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकलपस्य योनिः कारणं ब्रह्म । न ही हशस्य शास्त्रस्यग्वेदादि स्रक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्व-ज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति । यद्यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात्पुरुपविशे-पात्संभवति यथा व्याकरणादि पाणिन्यादर्जेपैकदेशार्थमपि स ततोऽप्पधिकतरविज्ञान इति मसिद्धं स्रोके । किमु वक्तव्यमनेक

पुराणन्यायभीमांसाधभेशास्त्राणि व्याकरणादिषडङ्गानि च दश विधास्थानानि तैस्तत्त-द्वौरोपकतस्योति यावतः । एतेन शिष्टसंग्रहादमामाण्यशङ्काऽपि शास्त्रस्यार्थोदपास्ता । पुराणादिमणेतारो महर्षयस्तथा तथा वेदान्व्याचक्षाणास्तदर्थे चाऽऽदरेणान्तिष्ठन्तो वेदानाहतवन्तस्त्रत्कर्थं तदपामाण्यमिति भावः । अबोवित्वास्पष्टबोवित्वयोरभावादिप वेदानां प्रामाण्यमित्याह । प्रदीपविदिति । उक्तमुपजन्य सर्वज्ञत्वोपयुक्तं विशेषणा-न्तरमाह । सर्वजेति । तत्सह्झस्येति यावतः । साह्य च सर्वज्ञानस्य सर्वविषय-त्ववदुक्तेरि शास्त्रीयायास्त्रथात्वम् । कल्पमत्ययोऽचेतनत्वात् । उक्तविशेषणस्य वेदस्य निश्वसितश्रुत्या विभक्तत्वहेतूपकृतया ब्रह्मकायेतेत्याह । योनिरिति । व्यतिरेकमुखे-नोक्तं न्यक्तीकुर्वाणः सर्वज्ञत्वं प्रतिजानीते । न हीति । महत्वादिविशेषणवत्त्वमीह-शत्वम् । तस्य सर्वेज्ञादन्यतोऽसंभवे हेतुं सूचयति । सर्वज्ञेति । तस्य गुणः मर्वार्थज्ञा-नवस्वं तेनान्वितिमदं शास्त्रं सर्वार्यत्वादतस्तस्योत्पत्तिः सर्वज्ञादेवेत्यर्थः । उक्तमनुमानी-कर्तुं व्याप्तिमाह । यदिति । महाविषयत्वाद्धेदस्य ब्रह्मज्ञानेन तुल्यार्थत्वश्रान्तिनिवृत्त्यर्थे विस्तरार्थिमित्युक्तम् । यच्छब्दत्रयस्य स ततोऽपीत्युक्तरेण संबन्धः । शास्त्रमणेतुराष्ट्रत्वार्थे पुरुषविशेषपदम् । यो यद्वाक्यममाणपणेता स वद्विषयाँदिविकार्थज्ञानवानिति व्याप्ति-भूमिमाह । यथेति । ब्रह्मणः शास्त्रकर्तृत्वेऽपि पाणिन्यादिवदसर्वज्ञत्वं शद्भित्वोक्तम् । क्रेयेति । तस्य द्वेयैकदेशविषयत्वं तत्कर्तुरसार्वद्रये हेतुरित्यर्थः । अपिस्तयात्वसंभाव-नार्थः । यद्यस्मात्पाणिन्यादेः संभवति स तस्माद्धिकार्थज्ञानवानिष्टः । शब्दस्य ज्ञाना-इयुनार्थत्वाद्यथेदं तथाऽन्यद्पि मानमूतं ज्ञास्तं यस्माद्भियुक्तादुरपद्यते स तस्माद्धिक-ज्ञानवानिस्पर्थः । उक्तेज्ञानान्यू नार्थस्विमक्षुक्षीरादिमाधुर्यस्यावान्तरवैषम्येऽपि तदाख्यातुं सुशिक्षितोऽपि न शक्ष्यतीति न्यायसिद्धमित्याह । इति मसिद्धमिति । व्याघि-मुक्तवा विवक्षितमनुमानमाह । किम्बित । शास्त्रस्थोक्तविशेषणवतो यस्मान्महतो भृता-चोनेः संभवस्तस्य सर्वज्ञत्वाद्यनितिशयमिति किमु वक्तव्यमिति संबन्धः । ब्रह्म वेदार्थोद्धिकार्थज्ञानवत्तत्कर्तृत्वाद्यो यद्वाक्यममाणकर्ता स तद्र्थोद्धिकार्थज्ञानवान्यथा पाणिनिः । यद्वा वेदः सार्थोद्धिकार्यज्ञानवज्जन्यो वाक्यप्रमाणस्वात्पाणिन्याहि-

१ ठ. विधस्था । २ क. ख. देरिणोप । ३ क. धे साद । ४ ठ. वैक्स्ता । ५ क विस्तास । ६ क. भित्मुक्त । ७ ख. थार्थ । < झ. थें । तय । ९ क. ख. धिकार्थका ।

शाखाभेदभित्रस्यं देवतिर्यञ्चनुष्यवर्णाश्रमादिमविभागहेतोर्ऋग्वे-दाचारुयस्य सर्वज्ञानीकरस्याप्रयक्षेनैव लीलान्यायेन परुषिनश्चा-सवचस्मान्महतो भूताचोनेः संभवः । 'अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतचहम्बेदे (बृह० २।४।१०।) इत्यादिश्चतेः तस्य महतो भूतस्य निरतिशेयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्त्वं चेति । अथवा यथोक्तमृग्वेदादिशास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणमस्य त्र-ह्मणो यथावत्स्वहृषाधिगमे । शास्त्रादेव भमाणाज्जगतो जन्मा-

वाक्यविदर्यर्थः । शास्त्रहेतोर्बह्मणः सर्वज्ञतापक्षवर्मता बलादिति वक्तं शास्त्रस्य अन्थतो महत्त्वमाह । अनेकेति । महाविषयत्वेनोक्त महत्त्व व्यनिक । देवेति । आदिशब्देन वर्णाश्रमधर्मा एखन्ते । मदीपवत्सर्वीर्थीवद्योतिन इत्युक्तं मक्तोपयोगि-त्वेनार्थतोऽनवदति । सर्वेति । यथोक्तं शास्त्र ब्रह्मणो जायते चेत्तस्य पौरुषेयत्वेनान-पेक्षत्वप्रामाण्यहानिरित्याशङ्कचाऽऽह । अप्रयत्नेनेति । पीरुषेयत्वं पुरुषनिर्वर्त्यत्व-मात्रं वा नृतनानुपूर्वरिचन वा मानान्तरदृष्टार्थोक्तिरचनं वा । नाऽऽद्यस्तवापि पद्वाक्यादिषु तुल्यत्वातः । द्वितीये नृतनत्वं क्रमान्यत्वमात्र वा विसदृशक्यत्वं वा । नाऽऽद्यः । त्वयाऽपि प्रतिपुरुषमुपाविभेदादुपहितक्रमान्यत्वमात्रस्येष्टत्वात् । न द्वितीयः । मयाऽपि क्रमवैसाह्यस्यानिष्टत्वातः । न तृतीयोऽनङ्गीकारातः । अतो न पैक्षियतया सापेक्षतेति भावः । अयत्नेन ब्रह्मणो वेदात्पत्तौ मानमाह । अस्पेति । ब्रह्मणोऽनितश्यं महत्त्वं तान्विक च सर्वज्ञतासावकं तद्रहिते तद्नुपलम्भादिति मन्वा महतो भ्तस्येति पुनरुक्तम्। यथा दीपादिभासनशक्तेः स्वहेतुवह्निशक्त्यनुमापकत्वं तथा वद्गतसर्वार्थभासनभक्तरि खाश्रयोपादानस्थमवीर्थाभासनभक्तम् नुमापकतेति समुदा-यार्थः । शास्त्र शास्त्रकर्तृत्वे सत्यसर्वज्ञत्वानधिकरणकर्तृकं कार्यत्वाद्धटवदित्यनुमानाद्धे-दस्य सर्वज्ञकर्तृकतेसुक्तम् । इदानीं जगद्धेतुत्वेन लक्षिते ब्रह्मणि मानविशेषचिन्तायै वर्णकान्तरमवतारयति । अथवेति । त त्वापनिपदमित्यादि ब्रह्मणः शास्त्रैकगम्यत्वं समैर्थयेम वेति कार्यीछङ्गस्य हेतुविशेषावसानानवमानाभ्या संशये विमतं सकर्तृकं कार्य-त्वाद्धटविति सिद्धे कर्तिर तदेकैत्वनानात्वसंदेहे छाववात्तदैक्यं सँ च जाँत्वैव सर्व करोतीति सर्वज्ञः सर्वभक्तिश्चेत्यनुमानभेव विचार्यमिति प्राप्ते पत्याह । यथोक्तमिति !

सिद्धस्य ब्रह्मणः शास्त्रं कारणितत्ययुक्तिनत्याशङ्कचाऽऽह । प्रमाणिमिति।अनु-इपि लाघवानुग्रहीताद्वसम्बद्धपथीतमवात्र तत्र शास्त्रमेव मानभित्याशङ्कचाऽऽह। ादिति । न तावदपत्यक्षं ब्रह्म बह्निबद्धिशेषतोऽनुमेयं कार्यमात्रस्य कर्नुमात्रममक-

१ ज. "स्य तस्य दें। २ क. "ना कार"। ३ क. "शयस"। ४ क. ख. वर्गवी। ५ क ख. मर्परे। °करवानेकरवं। ७ ग सर्वे जां।

दिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभिषायः । शास्त्रमुदाहृतं पूर्व-सूत्रे । 'यतो वा इमानि भृतानि जायन्त' इत्यादि । कि-मर्थं तहींदं सूत्रं यावता पूर्वसूत्र एववंजातीयकं शास्त्रमु-दाहरता शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणो दर्शितम् । उच्यते । तत्र पूर्व-स्त्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्पानुपादानांज्जन्मादि केवलमनुमान-मुपन्यस्तमित्याशङ्कचेत तामाशङ्का निवर्तिपतुमिदं सूत्रं मंब-वृते । शास्त्रयोनित्वादिति । ३। (३) कथं पुनर्बह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वमुच्यते । यावता आम्नायस्य

त्वातः । न च लाघवात्तर्वस्यधीविचित्रशासादादेरनेककर्तृकस्यापि दृष्टत्वेनानिर्णयातः । तथा च कर्तुर्न सर्वज्ञत्वाद्यनुमानलभ्यम् । शास्त्रे तु यत इत्येकत्रचनात्कर्त्रेक्यमिद्धी सर्वज्ञत्वादिसिद्धेः शास्त्रकगम्यं ब्रह्मेति भावः । कि तद्क्रह्माण प्रमाणं शास्त्रं तदाह । शास्त्रमिति । पर्वसूत्रे शास्त्रस्योक्तत्वे शास्त्रयोनित्वं पृथङ्न वाच्यमिति शङ्कते । किमर्थमिति । एतत्सूत्रार्थवस्यं प्रतिजानीते । उच्यत इति । तत्र शास्त्रस्योक्तस्वेऽपि स्त्रे तद्वाचकाँभावाज्ञन्मदिछिद्धकं स्वतत्रमनुमानमुक्तमिति शङ्कां निरमितुमिदं सूत्र-मिति तद्थेवतां समर्थेयते । तत्रेति । न च तहींद पूर्वशेषतया तदन्तर्गमान पृथक-रणीयम् । तच्छेषत्वेऽपि सर्वज्ञत्वे शास्त्रकर्तृत्वहेतुसमर्थनन्यायभेदादविकरणान्तरत्व-सिद्धेरिति । ३।(३)

वेदान्ता यथोक्ते ब्रह्मणि प्रमाणं न वेति सिद्धार्यज्ञानात्फलभावाभावाभ्यां सिद्धमर्थं क्रपादिहीनं बोधयतो वाक्यस्य सापेक्षत्वानपेक्षत्वाभ्या वा संशये पूर्वाविकरणदिती-यवर्णकेनाऽऽक्षेपलक्षणां संगातं विवक्षव्रत्तरसूत्रव्यावर्त्वपक्षमाह । कथमिति । सदे-वेत्यादितसदामायाधीतसर्वोपनिषदां स्फुटबद्यालिङ्काना बद्याणि समन्वयसाधनादम असादिसगतयः । फल तु पर्वपक्षे परिकाद्धबद्धवादाचभावात्तदार्थनामुपनिषत्स्वपवात्तः। सिद्धान्ते शुद्धब्रह्मबुद्धिसिद्धौ मुमुक्षुणामुपनिपत्म यत्नाविक्यमिति विवेक्तव्यम् । कथ-मित्याक्षेपे हेतुर्यावतेति । वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेत्यादयोऽर्थवादा विध्यदेशार्थवादयो-र्मिथोपेक्षणाद्धिध्यदेशेनैकवाक्यतया धर्मे प्रमाणं न वेति संशये पूर्वपक्षयति । आम्ना-यस्येति । सर्वस्य वेदस्य विधिनिषेधार्थवादमञ्जनामध्यात्मकस्य कार्यतच्छेपार्थनाधी-व्याद्यानि वाक्यानि कार्यं वा तच्छेषं वा नाऽऽचक्षीरान्कित् शुद्धं सिद्धमर्थमिमदर्थार-व्रतदर्शाना तेषामानर्थेक्यं फलवद्भिधेयेवधुर्थमतोऽनित्यमनियतं सापेक्षमेवांच्यते वेदस्य प्रामाण्यमित्यक्तत्वाद्यर्थाश्रातिग्रहीतानामर्थवादाना मन्तममन्तं वा भूतमर्थे वद्तां

१ट. °नाज्जगतो जै।२ ज. "दि इति के"।३ का ज. प्रवर्तते।४ट "कापदाभा"। ५ स्ट 'धीनस' । ६ क. 'थासृत्रश्रुतगु'।

कियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानामिति ( पू० मी० जै० १।२।१ ) कियापरत्वं शास्त्रस्य मदर्शितम् । अतो वेदान्तानामानर्थ-क्यमिकयार्थत्वात् । कर्नृदेवतादिमकाशनार्थत्वेन वा कियो-विधिशेषत्वमुपासनादिकियान्तरविधानार्थत्वं वा । नहि परि-निष्ठितवस्तुमितिपादनं संभवति मत्यक्षादिविषयत्वात्परिनिष्टि-

तदुक्त्यैव नैराकाहृक्ष्यात्कायाध्याहारांभिद्धेः स एवन भूति गमयवीति विशिष्टार्थावदनेनै-वावसानाद्वायव्य श्वेतमालभेतेत्यनेनैकवाक्यत्वाभावानम्ख्यार्थभंभवे पाशस्त्यलक्षणायो-गादारूयायिकाँतमनामिष लोके शब्दाना दर्शनात्तेषा फलवदर्थावबोवानियमादध्ययन-विवेरक्षरावाष्ट्रया दृष्टार्थरवाद्विष्यदेशस्यापि विशिष्टार्थविधिना चरितार्थरवानियापेक्षा-भावादर्थवादानर्थेक्यात्तत्त्वसमञ्जादेर्गि वथात्वादेषा धर्माप्रमापकत्वादेत्वकचोदनानाम-प्रामाण्यादप्रमाण सर्वो वेद इति प्राप्ते विविना त्वेकवाक्यत्वात्स्वत्यर्थेन विवीना स्युरिति सूत्रेण सिद्धान्तमाह । क्रियेति । वायव्यं श्वेतमालभेत भृतिकाम इत्येवम-न्तेन विध्य देशेन सह वायुर्वे क्षेपिष्ठेत्याद्यर्थवादाना क्षिप्रदेवतासाध्यं कर्म क्षिप्रमेव फलं दास्यतीति माझस्त्यार्थेनैकवाक्यत्वात्तन पकृतविध्यपेक्षितमर्थं वदन्तोऽर्थवादादयोऽर्थ-वन्तः स्युरित्यक्तेरध्ययनविषेर्देष्टार्थत्वादक्षरावाग्नेरफलत्वात्फलवदर्थावसायिवाया वेद-मात्रस्य वाच्यत्वाद्वभेवादाना च मृत्रिभेवेदने फलानवसायादारूयायिकात्मकलीिकक-**शब्दानामफ** छत्वस्यानिष्टरवाद्विध्याकाङ्क्षितमाशस्त्यछक्षणया तदेकवाक्यत्वाद्विधेरेव मवृत्ती पाधान्येऽपि तदनुम्राहकतया स्तुत्यपेक्षणात्तदेकवाक्यानामर्थवादाना तथैव मामाण्यान्मञ्चादेरपि स्वाध्यायविविना फलवत्त्वमिद्धेविशिष्टार्थेकोविमवानवाक्यार्थे मा-माण्यात्त गुक्तचोदनानामपि तद्भावाद्यक्तं सर्वस्यैवाऽऽम्नायस्य क्रियातच्छेपविषयत्वेन प्रामाण्यं तदेवं पूर्वीत्तरपैक्षाभ्या शास्त्रमात्रस्य कार्थपरत्वं प्रमाणलक्षणे स्थितमित्यर्थः। वधाडिं वेदान्वेषु कि जातिभित्याशङ्कच याववेत्यस्यांभेक्षितमाह । अत इति । अर्थ-मात्रदृष्टेरानर्थक्यं फळवद्भिवेयराहित्यमिकयार्थत्वात्कार्यतच्छेषवाचित्वाभावादित्यर्थः। अध्ययनविविविरोबादान धेक्यमयुक्त भित्याशङ्कचाऽऽह । कार्त्रीत । फलसंग्रहाधे-मादिपदम् । उक्तं हि । ऋत्वर्यकर्तृपतिपादनेनोपनिषदां नैराकाङ्क्यभिति । कर्मपक-रणोत्तीर्णोपनिषदां कृतस्तद्विधिशोषतेत्याशङ्खचाऽऽह । उपासनादीति । आदिशब्देन अवणादयो गृह्मन्ते । ननु वेदान्ताना न कियाविविशेषत्वमुपक्रमोपसंहारैकँक्षप्या-दिलिङ्गैर्कभणि तालर्थसिद्धेस्तत्राऽऽह । न हीति । मानान्तरयोग्ये ब्रह्मणि वेदान्ता-ना न तात्पर्यम् । तत्संवादेऽनुवादितथा तद्विसंवादे च स्पर्शनशीविशीविचित्रनिम्नोझ-

१ ज. "याशे"। २ क. "स्तुल रूपप्र"। ३ क. ठ. राद्यासिदः सी ख. "राद्यासि"। ४ क. "आनाः मी ५ क. ख. "तार्थावे"। ६ ठ. "पदा" ७ झ. "रैभ्यरू"। ८ ठ. "द्याब्दे ता ।

तवस्तुनः । तत्मितिपादने च हैयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभा-वात् । अत एव सोऽरोदीदित्येवमादीनामानर्थक्यं माभूदिति 'विधिना त्वेकवौक्यात्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' (पू० मी०१।२ ७) इति स्तावकत्वेनार्थवत्त्वमुक्तम् । मन्नाणां चेषे त्वेत्या-

तचाक्षुषधीविद्वरोधादेव तेषामतद्वीधित्वादित्यर्थः । परिनिष्ठितेऽर्थे वेदान्तामामाग्ये हेत्वन्तरमाह । तदिति । न हि भूतार्थपतिपादने कचिद्धानमुपादान वा तयोः पवृत्तिनिवृत्त्यायत्तत्वात्तयोश्च विधिनिषेषाचीनत्वात्तयोरिष कार्यविषययोः भिद्धेऽर्थेऽ-संभवादतस्तद्वादस्याफलत्वात्फलाधीनतात्पर्योभावात्र वेदान्ता भूते मानम् । न च कियानपेक्षं भृतं वस्तुफलं तद्धेतुर्वा सुखदुःखाधिहानितद्धेतृत्वादृष्टेरित्यर्थः । माना-न्तरसिद्धसिद्धार्थमोवित्वायोगात्तद्वोवस्य चाफलत्वातः। न चेद्रेदान्तास्तत्र प्रमाणं कथं तर्हि तेषामर्थवत्तेत्याशङ्कचार्थवादाविकरणभिद्धान्तं स्मारयति । अत एवेति । वेदान्तानां मन्नवत्तृथगर्थसंभवात्किमित्यर्थवादवद्विधना पदैकवाक्यतेत्याशङ्ख्य मन्नव-देव वर्हि विविभिन्नीक्यैकवाक्यवा तेषाभित्याह । मन्नाणां चेति । अर्थवादा-धिकरणं परिसमाप्य मन्नेषु चिन्ताऽवतारिता प्रमाणलक्षणे । इषे त्वेत्यत्र लिने-श्रीत्यध्याहारेण शाखाच्छेद्मतीतेर्शिर्मुर्वेत्यादौ च तहेतुदेवतादिदृष्टेरिधे त्वेत्याद्यो मन्नाः श्रुत्यादिना ऋतौ विनियुक्तविषयास्ते किमुचारणमात्रेणाद्दथं त्रोपकुर्वन्त्याहोस्विद्दर्धेनैवार्थपकाशनेनेति संशये मन्नाणा दृष्टार्थस्वे स्वाध्यायका-लिसिद्धतद्रथेस्य चिन्तादिना स्मृतिसंभवात्तावनमात्रार्थवता तेषा नित्यवद्राम्नानानर्थक्या-न्मत्रेरेवार्थपत्यायननियमादृदृष्टकल्पने ततुःचारणादेव पुरुपव्यापारगोचरात्तियोगवि-षयात्तत्कल्पनस्य युक्तत्वादुचारणमात्रेणादृष्टं कुर्वन्तोऽमी क्रतावुपकुर्वन्तीति पूर्वपक्ष-माह । तद्रथेशास्त्रादिति । इषे त्वेति छिनत्तीत्यध्याहारात्क्रियोक्तिसमर्थो मम्रस्तनैवनं मम्रामिषे त्वेति शाखामाच्छिनक्ति शास्त्रं निवद्गात्यर्थीक्त्या ऋतूपकारे तद्रथेशास्त्राः नर्धक्यात्तस्मात्तदुद्धारणमात्रेणैव ऋताव्यकारिताऽस्येत्यर्थः । मन्नेरेव देवतादि स्मर्तेव्य-भितिनियमस्य दृष्टार्थाभावादृदृष्टार्थकल्पनेऽपि मन्त्रोचारणस्य तद्रथसमारकत्वेन दृष्टार्थ त्वादर्थस्मृतेश्च प्रयोगार्थत्वात्प्रयोगाच फलोद्यादृष्टे सत्यदृष्टकल्पनायोगात्तदर्थशास्त्रस्य च परिसंस्यार्थत्वाहृष्टेनेवार्थपकाशनेन मन्नाणा ऋतुपकारितेति सिद्धान्तमाह । अति-शिष्टस्तु वाक्यार्थ इति । लोकवेदयोः शब्दानामर्थाविशेषालांके फलवदुचारणदृष्टेवे-देऽपि मन्नोचारणस्य तथात्वाद्यकाशिते यज्ञे तद्दे च यागासिद्धेम्तद्र्थे यज्ञादिप-काशनेन कर्मण्युपकारो मञ्जाणामित्यर्थः । तदेव वेदान्तानामाप मञ्जवत्कर्मतद्भेत्वादित्वे-

९ ज. ट. दित्यादी । २ क. ज. वाक्यत्वात्स्तु । ३ क ल. विकेपि । ४ क ट. मान । ५ क. च. धिकार पै। ६ ठ. नितीत्य । ७ क. च. ठ. युक्तावि । ८ क निर्मिति <sup>म</sup>ै।

दीनां क्रियातत्साधनाभिधायित्वेन कर्मसमवायित्वमुक्तम् । न कचिदपि वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेणार्थवत्ता दृष्टो पपत्ना वा। न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः संभवति क्रियाविषय-त्वाद्विधेः।तस्मात्कर्मापेक्षितकर्तृस्वरूपदेवतादिमकाशनेन क्रिया-विधिशेपत्वं वेदान्तानाम्। अथ मकरणान्तरभयात्रैतदम्युपग-म्यते तथाऽपि स्ववाक्यगतोपासनादिकर्मपरत्वम्। तस्मात्र ब्र-स्वणः शास्त्रयोनित्वमिति माप्त उच्यते।

## तत्तु समन्वयात् ॥ ४ ॥ (४)

तुशब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः । तद्बद्धः सर्वेज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्प-क्तिस्थितिल्यकारणं वेदान्तशास्त्रादेवावगम्यते । कथं । समन्व-यात् । सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्थेणैतस्यार्थस्य प्रति-

न विविभिविक्येकवाक्यतया कर्भसम्बायित्व सिद्धवत्कत्य मत्राधिकरणं पवृत्ताभिति भाष्यार्थः । कर्मकाण्डीयमञ्जाणां विधिभिर्वाक्यैकवाक्यत्वेऽपि प्रकरणान्तरस्थवेदान्तानां खार्थनिष्ठत्वेनैव प्रामाण्यमित्याशङ्खाऽऽह । नेति । विविनिषेवार्थवादमञ्जनामधेया-विकारान्यहीतुं कचिदपीत्युक्तम् । अदृष्टाऽपि युक्तिवशादेष्टं शक्येत्याशङ्कच न हि परिनिष्ठितेत्यादिनोक्तं मत्वाऽऽह । उपपन्ना वेति । पूषा मिष्टभाग इत्यत्र यागा-विनामृतद्रव्यदेवताबुद्धचा यागविधिकल्पनावद्वेदान्तानामपि स्वार्थे विधि परिकल्प्यार्थ-वस्वसंभवे कि कर्मविधिशेपत्वेनेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । दक्षा जहोतीत्यादाविव सिद्धेऽप्यर्थे विविः स्यादित्याशङ्क्याऽऽह । क्रियेति । तत्र मावार्थस्यान्यतो लब्बत्वात्तद्नुवादेन विधेः संक्रान्तत्वाद्विनाभावार्थं ग्रुद्धस्य सिद्धस्य विध्यविषयतेति भावः । वार्तिककारमतमुपमंहरात । तस्मादिति । तत्रारुचि सुचिथित्वा मतान्तरं निगमयति । अथेत्यादिना । मतद्वयेऽि संमतमर्थमुपसंहराति । तस्मान्नेति । पूर्वप-क्षमन् सिद्धान्तसूत्रमवतारयति । इति पाप्त इति । तत्र पूर्वेपक्षपितक्षेपपितज्ञां व्याचष्टे । तुशब्देति । तत्पदोपात्तां सिद्धान्तप्रविज्ञा विभजते । तद्वद्वीति । पूर्वसूत्र-योरुक्तं मेथमूतं ब्रह्म स्मारायितुं विशेषणानि । नन् वेदान्तवाक्यस्य छौकिकवाक्यव-द्वाक्यत्वादेव संसुष्टार्थत्वादस्वण्डेकरसे ब्रह्मणि कथं प्रथाहेतुतेति प्रच्छाते । कथमिति । अपर्यायानेकशब्दानामखण्डार्थत्वस्य प्रकृष्टपकाशादिवीक्ये दृष्टत्वादस्यापि ब्रह्मसक्-पमात्रबोधनमवृत्तस्यं तद्धीहेतुता युक्तेति हेतुमाद्त्ते । समन्वपादिति । हेतुं विवृ-णोति । सर्वेष्विति । वेदान्तानामैकान्तिकी ब्रह्मपरतां वक्तं बहुनि वाक्यान्युदाइ-

१ क. ज. ह्यादवै। २ ज. भाक्स्यैवार्थै। ट. भीवतै। ३ ग. सूचय मताै। ४ क. स्त. प्रमेन्यभता । ५ स. वाक्यकै। ६ स. १६य तस्य तै।

पादकत्वेन समनुगतानि । 'सदेव सोम्पेदमग्र आसीत्' । (छा-न्दो० ६।२।१) 'एकमेवाद्वितीयम्' । (बृह० २।५।१६) 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्' । (ऐत० २।४।१।१) 'तदेतद्वसापूर्व-मनपरमनन्तरमबाह्मम्' 'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभृः' 'ब्रह्मैवेदम-मृतं पुरस्तात्' ( मुण्ड० २।२।११ ) इत्यादीनि न च तद्रतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते समन्वयेऽवगम्यमानेऽर्थान्तर-कल्पना युक्ता श्रुतहान्यश्रुतकल्पनामसङ्गात् । न च तेषां कर्तृ-

रति । सदेवेस्यादिना । सदित्यस्तितामात्रमेवेत्यवधारणे । कि तदविधयते तदाह । इदमिति । यदिदं व्याकृतं जगत्तद्ये प्रागुल्पत्तेव्याकृतक्रपत्यागेन सदेवामी हे सोम्य पियदर्शनेति पित्रा पुत्रः संबोध्यते । स्थूल पृथिव्यादीदं बुद्धिबोध्य प्रागत्पत्तेमी-भूदन्यतु महदादिस्क्ममासीदेवेति नेत्याह । एकमिति । कार्यं मवोऽन्यनाऽऽभीदेवे-लर्थः । वधाऽपि मृदो घटाकारपरिणामयितकुळाळवज्जगन्निमित्तं मतोऽन्यदामीदित्या-शङ्कचाऽऽह । अद्वितीयमिति । सतोऽपि चिच्वं विना प्रधानवन हेतुतेत्याशङ्कच शुरयन्तरमाह । आरमेति । आप्नोतीत्यात्मा मुलकारण वैज्ञाब्देन प्रागवस्था स्मर्यते । इदमित्याद्युकार्थम् । तस्य निर्विशेषत्वार्थं श्रुत्यन्तरं पठति । तदेतदिति । तच्छब्देनेन्द्रो मायामिरिति प्रकृतात्मोक्तिः । वियेयं ब्रह्मापेरूय नपुंपकं तद्तदेव यद्वय । तद्वा कि लक्षणं तत्राष्ठ्ठह । अपूर्वीमति । नास्य पूर्व कारणाभित्यपूर्व-मकार्यभित्यर्थः । नास्यापरं कार्यं वास्तवमस्तीत्यनपरमकारणभित्यर्थः । नास्या-न्तरं जात्यन्तरमन्तरालेऽस्तीत्यनन्तरमेकरम्मित्यर्थः । तथाविवमन्यद्पि तटस्थ-मस्तीति नेत्याह । अबाह्ममिति । बाह्मभैस्यानात्मभूतं नास्तीत्यद्वितीयमित्यर्थः। वस्यापरोक्षत्वमाह । अयमिति । तिसद्धचर्थं चित्स्वभावत्वमाह । सर्वेति । ब्रह्मात्मा सर्वमनुभवि चेदनुभान्यस्य प्रथक्तानाद्वैतिमत्याशङ्कचाऽऽह । ब्रह्मेति । यत्पुरस्ता-त्पूर्वस्या दिश्यबँग्लेवाविदुषां माति तत्सर्विमिर्ममृतं ब्रह्मेव वस्तुत इत्यर्थः । आदिपदेन ससज्ञानादिवाक्यानि गृह्यन्ते । नन्वेषा वाक्यानामर्थवादाविकरणन्यायेन कर्मापेक्षित-कर्त्रोदिपकाशनेन कियाविविशेषतेसुकं तत्राऽऽह । न चेति । वायुर्वे क्षेपिष्ठेत्यादी-नामिव कियाविविशेषत्वेऽपि तेषां न शुतहानिरश्रुतकल्पना वेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । युक्तमर्थवादाना स्वीर्थे पुमर्थहीनानामध्ययनविवीर्वध्यपेक्षितपाशस्त्यद्वारा त-च्छेषत्वम् । यथाऽऽहुः । स्वाध्यायविधिना वेदः पुरुषार्थाय नीयते । तद्वशंनार्थवा-दाना प्राशस्त्येन प्रमाणतेति । वदान्ताना तु कर्मारेक्षितकत्रीद्यबोधित्वान तिहिविशेष-

१ क पेक्य ने। २ ठ "मस्मादना"। ३ क. "स्नीत्यबाह्यमद्विनी। ख. "स्तीति बाह्यमद्विती। ४ ठ. अहीवा"। ५ ग. "स्वार्थेध्वर्थी।

स्वक्षपप्रतिपादनपरताऽवसीयते । 'तत्केन कं पश्येत्' ( वृह ० २।४।१३) इत्यादिक्रियाकारकफलिराकरणश्चतेः । न च परि-निष्ठितवस्तुस्वक्षपत्वेऽपि प्रत्यक्षादिविषयत्वं ब्रह्मणः 'तत्त्वमसि' ( छान्दो० ६।८।७) इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्रमन्तरेणानवगम्य-मानत्वात् । यत्तु हेयोपादेयरहितत्वादुपदेशानर्थक्यमिति । नैष दोषः । हेयोपादेयशून्यब्रह्मोत्मतावगमादेव सर्वक्षेश्यप्रेहरणात्पुरु-पार्थसिद्धेः । देवतादिप्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगतोपासनार्थत्वेऽ-पि न कश्चिद्विरोधः । न तु तथा ब्रह्मण उपासनाविधिशेषत्वं संभवति । एकत्वे हेयोपादेयशून्यतया क्रियाकारकादिद्वैतिव-ज्ञानोपमदेषियत्तेः । नह्मकत्वविज्ञानेनोन्मथितस्य द्वैतविज्ञानस्य

वेत्सर्थः । ननु पर्णताया जुहूद्वारा ऋतुशेषतावदात्मनोऽपि ज्ञानद्वारा कमेशेषत्वात्त-दर्भा वेदान्तास्तद्विविशेषा भविष्यन्ति नेत्याह । तदिति । तत्तत्र विद्यादशायां केन करणेन कं विषयं को वा कर्ता पश्येदित्यादिवाक्येनाऽऽत्मविद्यया क्रियादिनिरास-श्रुतेर्नासी कर्माङ्गम् । ततो धीद्वाराऽऽत्मनस्तद्विध्यशेषत्वात्तदर्थवेदान्ताना न तच्छे-षतेत्यर्थः । यतु न परिनिष्ठितवस्तुपतिपादनं तस्याध्यक्षादियोग्यत्वादिति तत्राऽऽह । न चेति । तत्त्वममीति शास्त्रमन्तरेणेति संबन्धः । वेदान्तवेद्यस्य मिद्धस्वंऽपि माना-न्तरायोग्यत्वात्तत्मंवाद्वविमंवादाभावाद्युक्तं तत्रानपेक्षं तत्प्रामाण्यमित्यर्थः । तत्प्रतिपादने च हेयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभावादित्यत्रोक्तमनुबद्ति । यत्त्वित । पुरस्तात्पश्चम्या वस्तुन इत्यध्याहार्यम् । आनर्थक्यं हेयादिहीनार्थत्वं वा विफलत्वं वा तत्राऽऽ-द्यमुपेत्य द्वितीयं दृषयाति । नेति । यतु स्ववाक्यगतोपासनादिपस्त्व वेदान्तानां त्रत्कि कतिपयानामृत सर्वेषामम्। आद्यमङ्गीकरोति । देवतादीति । आदिशब्देन देवता-सुरसङ्कामो गुणजात फलविशेषश्चीच्यते । तस्य तत्प्रकरणस्योपास्तिशेषत्वं प्रकरणादि-ष्टमेवेत्यर्थः । नेतरः । सर्वेषां वेदान्तानां तच्छेषत्वे मानाभावात् । तदर्थस्य च नक्ष-णस्तच्छेषत्व ज्ञानात्मागृध्वै वा । आद्येऽध्यंस्तगुणवतस्तस्य तच्छेषत्वेऽपि न द्वितीय इत्याह । न त्विति । देवतादिपतिपादनं दृष्टान्तयितुं तथेत्युक्तम् । तत्र हेतुरेकत्व इति । ज्ञाते सर्ताति शेषः । हेयोपादेयशून्यतयेत्यत्र ब्रह्मणो ज्ञातस्याद्वितीयस्येत्य-ध्याहार्थम् । उपास्योपायकादिभेदबुद्धचभावादुपास्तिविध्ययोगान्न ब्रह्मणो ज्ञातस्य तच्छेषतेत्यर्थः । संस्कारात्पुनर्द्वेतज्ञानोदये विध्यादिमर्वमिवरुद्धमित्याशङ्कचाऽऽह । नहीति । संस्कारोत्थस्याऽऽभासस्वाद्विध्यनिभित्तस्वान्न ब्रह्मणस्तच्छेषतेत्यर्थः । वेदा-

१ क. ज. रैव तरवै। २ क. ज. हैं झात्मावै। ३ ट० प्रहाणाै। ४ क. ख. ट. देवासुै। ५ क. इट ैत्यस्ते गुँ।

पुनः संभवोऽस्ति । येनोपासनाविधिशेषत्वं ब्रह्मणः मितपद्येत । यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेण ममाणत्वं न दृष्टम् । तथाऽप्यात्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात्र तद्विपयस्य शास्त्रस्य मामाण्यं शक्यं मत्याख्यातुम् । न चानुमानगम्यं शास्त्रभामाण्यं येनान्यत्र दृष्टं निदर्शनमपेक्षेत । तस्मात्सिद्धं

न्ताः सार्थे न मानं विविश्नन्यवाक्य त्वात्समतवदित्यनुमानात्तेषां विविशेषतेत्याशङ्कच स्वार्थे फलराहित्यमुपाविरित्याह । यद्यपीति । अन्यत्रेति कर्मकाण्डीक्तिः । वेदनाक्याना सोऽरोदीदित्यादीनामिति यावत । तथाऽपि स्वार्थे वैफल्य तेषां विधिस्पर्शमन्तरेणाः प्रामाण्ये हेतुरिति शेषः । साधनव्याप्तिं पत्याह । आत्मेति । तद्विषयस्येत्यात्म-ज्ञानं तच्छच्दार्थः । शास्त्रस्य सार्थे फलवच्चात्तेत्रवेति शेषः । एतेन न कचिद्पी-त्यादि च्यास्यातम् । अर्थवादाधिकरणस्य विषयभेदं वक्ष्यति । न च मत्रवद्वेदान्तानां विधिभिर्वोक्यैकवाक्यस्वं तेषां दृष्टद्वारा ऋतूपकारित्ववदेषां तद्योगादेतदुत्थात्म-ज्ञानस्य कर्माविकारविरोवित्वादिति द्रष्टन्यम् । ननु वेदान्ता विविचार्विनी मानत्वे सति वेदवाक्यत्वारसंमतवज्ञेत्याह । न चेति । वक्ष्यमाणन्यायेन निषेववाक्ये व्यभिचारादवावितानविगतासंदिग्ववीवित्वाद्यक्तं विविस्पर्शं विना खार्थे वेदान्त-प्रामाण्यमित्यर्थः । विध्यसंस्पर्भिनो वेदवाक्यस्य स्वार्थे प्रामाण्यमन्यत्रादृष्टं निषे-थवाक्येऽपि विप्रतिपत्तीरत्याशङ्कचाऽऽह । येनेति । शास्त्रप्रामाण्यस्यानुमान-गम्यत्वेनेति यावतः । अपेक्षेत शास्त्रपामाण्यभिति शेषः । न तथा तदनुमा नगम्यं स्वारितकत्वादुरपन्नायां हि प्रमाया शास्त्रस्य ति छुद्गेन तज्जनकत्वमनुमेयम् । ततस्तद्वत्पात्तिरिति स्वीकारे परस्पराश्रयत्वं तस्मादनुमानेन ज्ञेयमपि शास्त्रपामाण्यं न तद्रम्यत्वेन भवतीति नास्ति इष्टान्तापेक्षेत्यर्थः । वर्णकार्थमुपसहराति । तस्मा-दिति । वेदान्तानां पामाण्ये विवितुल्यत्वं तच्छब्दार्थः । लौकिकोक्तीना मानान्तराय-त्तानां सिद्धेऽर्थे मामाण्यमुपेत्य वेदान्तेषु विना कार्यार्थतामनपेक्षत्वं वा फलवर्वं वा न लभ्यामिति मतं ब्रह्मात्मनो मानान्तरायोग्यत्वेन तर्द्धामात्रात्फललाभेन च परास्तम् । संपति कार्योन्विते शब्दशिकिनियमान सिद्ध वस्तु शाब्द्मिति वदतामुपास्तिविधिन-ष्ठान्वेदान्तानिच्छतां मतं निरमितुं वर्णकान्तरमारैम्यते । यद्वा । आरापितब्रह्मत्वस्य जीवस्योगस्तिपरा वेदान्ता न ब्रह्मात्मत्वे मानामिति पक्षं प्रतिक्षिप्य तेपा वस्त्रनि मान-त्वेऽपि विविद्वारेति विशेषमाशङ्कच वर्णकान्तरम् । तत्र सदेवेत्याद्विदा-ना विवेयधी-विषयत्वेन ब्रह्मार्थयन्त्युत साक्षादिति सिद्धेऽप्यत्वस्यभावभावाभ्या संशये पूर्वपक्षयति ।

<sup>9</sup> झ. °ण्टोक वे । २ क. ख. पिनः स्वार्यमा । ३ ठ. °रमते ।

ब्रह्मणः शास्त्रममाणकत्वम् । अत्रापरे मन्यवितष्ठन्ते । यद्यपि शास्त्रममाणकं ब्रह्म तथाऽपि मितपित्तिविधिविषयतयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते । यथा यूपाहवनीयादीन्यलौकिकान्यपि विधिशेन्ष्यत्या शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत् । कुत एतत् । मवृत्तिनिवृत्तिमन्योजनत्वाच्छास्रस्य। तथाहि शास्त्रतात्पर्यविद आहुः। 'दृष्टो हि तस्यार्थः कर्माववोधनम्'। (जै० स्तू० १।१।१) इति । चोदनेति

अत्रेति । ब्रह्म कार्यस्पृष्टमेव शास्त्रगम्यं केवलमपीत्युभयत्र फलभेदः। सप्तम्या ब्रह्मणः शास्त्रमगणकत्वमुक्तम् । तदेव वदन्नुक्तमङ्गोछत्यानिष्ट मसञ्जयति । यद्यपीति । मति-पत्तिविधिविषयतया तिद्वषयमितपत्तिविषयतयेति यावतः । वस्तुमात्रनिष्ठत्वे ब्रह्मवियो हानाद्यर्थत्वाभावादानर्थक्यमेवेत्यर्थः । कथ कार्यपरवेदान्वेभ्यो वस्तुर्धावीक्यभेदादित्या-शङ्कचाऽऽह । यथेति । यूपे पशुं बन्नातीति पशुबन्धनाय विनियुक्ते यूपे तस्यार्छीकिक-त्वात्कोऽसावित्याकाङ्किते खादिरो यूपोरे भवाते । युपं तक्षाते यूपमष्टाश्रीकरोवीत्यादि-भिस्तक्षणादिविधिपरेरापे वाक्यैविंशिष्टसंस्कारसंस्थानं दारु यूप इति गम्यते । यदाह-वनीये जुहोतीति होमाधारत्वेनोक्ताहवर्न।यस्यालौकिकत्वात्कोऽसाविति वीक्षाया वसन्ते बाह्मणोडमीनादधीवेत्यादि विद्विधिपैररेव वाक्यैः संस्क्वोडिमरसाविति भाति । तथा देवतासर्गाद्यपि विविपरेणैव शास्त्रेणोच्यते । तथाऽन्यपरेणापि तेन विध्याक्षेपादुपादा-नाद्विशिष्टं बह्य सुबोधिमत्यर्थः । नन् फेलिनो हुमा मूभागो निविमानित्यादिषु विनाठ-पि विधि प्रयोगधी हु । काले गापि विध्यनपेक्षेण ब्रह्मणोऽपेणमिति शहुते । कृत इति । दृष्टान्तेऽपि कार्योध्याहाराद्यभिमेत्याऽऽह । प्रवृत्तीति । 'पवृत्तिर्वा निवृत्ति ... वी नित्येन कतकेन वा । पुंसा येनोपदिश्येते तच्छास्त्रमभिषीयत इति न्यायाद्वेदा-न्तानामि शास्त्रत्वादन्यतरानियमाद्विविनिष्ठताघ्रौव्यमित्यर्थः । पवृत्त्यादिपरस्यैव शास्त्रत्वं शब्दशक्तिश्च कार्यान्वयिन्येवेत्यत्र वृद्धसंमतिमाह । तथा हीति । वेदमधीत्य स्नायादित्यध्ययनस्नानयोरव्यववानाविगमाद्वीत्य स्नानमक्तत्वा धर्मं जिज्ञासमानो वेदमिममतिकामेदनतिकामितव्यश्चासाविति चोदिते भाष्यकतोक्तम् । अतिकामिष्याम इममाम्नायमनतिकामन्तो वेदमर्थवन्तं सन्तमनर्थकमवकरुग्येमेति । कस्तर्हि वेदस्यार्थस्त-भाऽऽह । हष्टो हीति । तस्य वेदस्य कर्मावबोवनं नियोगज्ञानं दृष्टोऽर्थो हर्षं फलम्। नियोगश्च साध्यत्वात्प्रवृत्त्याद्यपेक्षस्तर्मात्पवृत्त्याद्विपरं शास्त्रंमित्यर्थः । वर्मजिज्ञासामू-त्रस्थं भाष्यमुक्तवा तत्रैव चोदनासूत्रस्थं भाष्यमाह । चोदनेति । चोदनासूत्रे हि चोदनेत्यनेन अब्देन कियाया नियोगस्य प्रवर्तकमनुष्ठापकं वचनमाहुर्वेद्विद्स्तेन शास्त्रं पवर्तकमित्यर्थः । प्रवृत्त्यादिपरं शास्त्रमित्यत्रैव सूत्रकारं संवादयस्त्रीत्पत्तिकसूत्रा-

<sup>9</sup> ठ. °र्वा कार्यभे । २ इत. °पे युं। ३ ठ. विभिन्नयोग धी । ४ ठ. ँक्र प्रवर्तक भि ।

क्रियायाः मवर्तकं वचनम्। 'तस्य ज्ञानमुपदेशः' (जै० स्०१।१।५) 'तद्भतानां क्रियार्थेन समाम्रायः'। (जै० स्०१।१।६५) 'आम्रा-यस्य क्रियार्थेत्वादानर्थक्यमतदर्थानामिति च' (जै० स्०१।८।१)

वयवमादत्ते । तस्येति । अध्यक्षाचभावान्मानागम्यंस्य धर्भस्य कथं धीरिति वीक्षाया-मक्तम् । औत्पत्तिकस्त् शब्दस्यार्थेन संबन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुप-लब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वादिति १।१।५। उत्पत्तिभीवः शब्दस्य वाचकस्यार्थेन वाच्येन शक्तिसंबन्धस्तयोभीवेनावियुक्ती नित्यो न तूत्पनयोरुक्तर-भावी तथाऽपि धर्मे कि मान चोदनैवेत्याह । तस्येति । अग्निहोत्रादिधर्मस्याध्यक्षाच-सिद्धस्य ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं तनिमित्तं मानुमुपदेश उपदिश्यतेऽनेनेति विधिवाक्यमव्य-तिरेकश्च शब्दोत्थस्य ज्ञानस्यार्थे व्यभिचाराभावो न ह्यपीरुवेयोक्तिजन्यं ज्ञानं जातु विपर्योति तद्स्माद्न्यतोऽनुपलब्वेऽर्थे धर्माख्ये तदेवोपदेशशब्दित विधिवाक्यं मानं ज्ञानान्तरे पुरुषान्तरे वा तस्यानपेक्षत्वाद्वावरायणस्यापि भगवतः संमतमेतदित्याचार्यं पुजयितं बादरायणोक्तिरित्यक्षरार्थः । तत्र लोके शब्दस्य मानान्तरवेद्यत्वापिहितस्वार्थे शक्तिनियमाद्देवदत्तादिपदे च संकेतादर्थधी हु छै: सर्वशब्दानां तथैवार्थेनोपित्वाद-वेद्ये संकेतायोगान्नास्य वेदार्थतेत्यभावो वेदार्थस्यत्याशङ्कच कार्थबोवाधीनव्यवहारकतः शक्तौ मानान्तरानिवेशात्कार्यान्वितसार्थमात्रे शक्तरवधूतत्वाद्वद्धव्यवहारात्रिश्चितशक्ते-र्गवादिशब्दौर्थधीदृष्टेर्देवदत्तादिपदे दृष्टभंकेतानुमानायोगात्प्रामद्धार्थपद्समाभिव्याहारा-द्वचृत्पत्त्युपायादपूर्वकार्यार्थेता लिङ्गादेः शब्दान्तराणां तदन्वितसार्थव्युत्पत्तेर्मानान्तरा-नपेक्षार्थत्वं साभाविकसंबन्धादपीरुषेयवचसामिति चिन्तितम् । तथा चौत्पात्तिकसूत्राद्धि शास्त्रं पवृत्त्यादिपरमेवेत्यर्थः । कार्यान्विते पदशक्तिरित्यत्रैव सूत्रं पठाति । तद्भतानाः मिति । समाम्नायोऽर्थस्य तनिभित्तत्वादिति सूत्रशेषः । वेदवाक्यानि मानान्तरसापे-क्षाणि तन्निरपेक्षाणि वैति संशये वृद्धन्यवहारे वाक्यात्तदर्थज्ञानेऽपि वेदवा-क्यस्य समुदायान्तरत्वादर्थेनाज्ञातसंबन्बत्वात्तत्कल्पने सकेतापाताद्वेदवाक्यानां सापे-क्षत्वादमामाण्यमिति माधे लोकवेदयोः शब्दार्थाभेदाहैदिकवाक्यार्थवियो लोक-व्युत्पत्तिमूळत्वात्कार्योन्विते ज्ञातशक्तीनाभेव शब्दाना विशिष्टार्थावच्छेदकाना वाक्य-रवाह्वेदिकवाक्यानां संकेतानपेक्षाणा स्वार्थेवीहेतुत्वादपीरुपेयाणा तेषामनपेक्षं पामाण्य-मिति राद्धान्तितम् । तेषु पदार्थेषु भूतानां वर्तमानानां पदाना कार्येण वाक्यार्थेन तत्पतिपत्यर्थत्वेन समाम्नायः संभूय वाक्यत्वेनोचारणभेकेकपदस्मृतार्थस्य मिलितार्थस्य वाक्यार्थधीनिमित्तत्वात्पदार्थमितपत्त्यवान्तरव्यापाराणि हि पदानि वाक्यार्थे बांधय-न्वीति सूत्रार्थः । भूतार्थपरस्य न शास्त्रतेत्यत्रापि सूत्रकारानुमविमाह । आस्त्रायस्पेति ।

१ त. <sup>\*</sup>स्य क<sup>°</sup>। २ क. ख<sup>°</sup>ब्दादर्थ°। ३ ठ. त्रृपगमाद<sup>°</sup>।

अतः पुरुषं किचिद्विषयिवशेषे मवर्तयत्कृतिश्विद्विषयिवशेषात्रिवतैयच्चार्थवच्छास्तम् । सच्छेषतया चान्यदुपयुक्तम् । तत्सामान्याद्वेदान्तानामपि तथैवार्थवच्चं स्यात् । सित च विधिपरत्वे यथा
स्वर्गादिकामस्यामिहोत्रादिसाधनं विधीयत एवममृतत्वकामस्य
बह्मज्ञानं विधीयत इति युक्तम् । निन्वह जिज्ञास्यवैरुक्षण्यमुक्तं
कर्मकाण्डे भव्यो धर्मी जिज्ञास्य इह तु भूतं नित्यनिवृत्तं बह्म
जिज्ञास्यमिति । तत्र धर्मज्ञानफ्र इह तु भूतं नित्यनिवृत्तं बह्म
जिज्ञास्यमिति । तत्र धर्मज्ञानफ्र इह तु भूतं नित्यनिवृत्तं बह्म
जिज्ञास्यमिति । तत्र धर्मज्ञानफ्र इह तु भूतं नित्यनिवृत्तं बह्म
ज्ञानफर्न् भवितुमईति । नार्हत्येवं भवितुम् । कार्यविधिमयुक्तस्यैव बह्मणः मतिपाद्यमानत्वात् । 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः'
(बृह ० २।४।५ । इति)। 'यआत्माऽपहतपाप्मा' 'सोऽन्वेष्टव्यः स
विजिज्ञासितव्यः' (छान्दो० ८।७।१)। 'आत्मित्येवोपासीत' (बृ०
१।४।७) 'आत्मानमेव छोकमुपासीत' । (बृ० १।४।१५)। 'ब्रह्म
वेद बह्मवे भवति' (मुण्ड० ३।२।९)। इत्यादिविधानेषु सत्स

अभियुक्तोक्त्या फिलवमाह । अत इति । इष्टोपायो यागादिविषयविशेषोऽनिधी-पायो हननादिद्वितीयो विषयविशेषः । विधिनिषेधकाण्डस्यैवमर्थवस्वेऽपि कथमर्थवादा-दिषु तथेत्याशङ्कचाऽऽह । तच्छेषतयेति । तथाऽपि वेदान्ताना किमायातं तनाह । तत्सामान्यादिति । कर्मशास्त्रेण सामान्यं शास्त्रत्वं तथैव पवर्तकत्वेन निवर्तकत्वेन तच्छेषत्वेन बेखर्थः। ननु वेदान्तेषु 'पतिष्ठाकामो रात्रिसत्रेण यजेत' इत्यादिवादिधेयामा-वामियोज्याभावाच विध्ययोगान प्रवृत्त्यादिपरत्वं तत्राऽऽह । सतीति । शास्त्र-त्वात्तेषामपि विधिपर्त्वधौन्ये रात्रिसन्नन्यायेन नियोज्यविशेषलाभादातमियश्वाभि-होत्रादिवद्विधेयत्वाद्विविद्वारा वेदान्तानां प्रवृत्त्यादिवरतेत्यर्थः । उक्त स्मारयन्त्रब्नावियो विवेयत्वमाक्षिपवि । निन्वति । इहेवि काण्डद्वयस्याऽऽद्यसूत्रस्य चोक्तिः । भूतशब्द-स्यार्थान्तरं निरिसतुं विशिनष्टि । निरुपेति । धीकर्भणोर्विषयवैषम्येऽपि विवेयत्वे कि जावं वत्राऽऽह । तत्रेति । ब्रह्मवियोऽसाध्यफलत्वात्र कर्मवद्विवेयवेत्येत हूव-यति । नेति । कृतियोग्यभावार्थविषयो नियोगोऽत्र कार्यविविस्तद्येतितस्यैव ब्रह्मणो वेदान्तेषु प्रतिपादनात्तस्य स्रतोऽसाध्यत्वेऽपि विवेयिकियाद्वारा साध्य-त्वात्कर्भफळवद्शिफळस्यापि नैयोगिकत्वात्फळाद्वेळक्षण्याद्रभयोविं येयता तुल्येत्यर्थः । वेदान्तेषु विध्यश्रवणान तच्छेषतया ब्रह्मोक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । आरमेति । ब्रह्म वेदेत्यत्र रात्रिसत्रवद्विधिः । आदिपदाद्वव्यविदाप्रोवित्यादि ग्रह्मते । वथाऽपि मत्या-दिवाक्यानि वाक्यभेदेन विध्यस्पृष्टब्रह्माभिदशीरिज्ञत्याशङ्च वाक्यैक्ययोगे न तद्भे-

'कोऽसावात्मा कि तह्नस् 'इत्याकाङ्क्षायां तत्स्वरूपसमर्पणेन सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः 'नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतो नित्यमुप्तो नित्यश्च द्वाद्व सुक्तस्वभावो विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इत्येवमादयः । तहुपासनाच शास्त्र दृष्टो हृष्टो मोक्षः फलं भविष्यतीति । कर्तव्य-विध्यननुभवेशे वस्तुमात्रकथने हानोपादानासंभवात् 'सप्तद्वीपा वस्तुमती' 'राजाऽसौ गच्छति' इत्यादिवाक्यवद्वेदान्तवाक्यानामान्धंक्यमेव स्यात् । ननु वस्तुमात्रकथनेऽपि 'रज्जुरियं नायं सर्पः' इत्यादौ भ्रान्तिजनितभीतिनिवर्तनेनार्थवत्त्वं दृष्टम् । तथेहाप्यसंसार्थात्वस्तुकथनेन संसारित्वभ्रान्तिनवर्तनेनार्थवत्त्वं स्यात् । स्यादेवदेवम् ।यदि रज्जुस्वरूपश्रवण इव सर्पभ्रान्तिः संसारित्वभ्रान्तिवद्वेवस्य ।यदि रज्जुस्वरूपश्रवण इव सर्पभ्रान्तिः संसारित्वभ्रान्तिवदेवम् ।यदि रज्जुस्वरूपश्रवण इव सर्पभ्रान्तिः संसारित्वभ्रान्तिविवदेवम् । विद्यासितव्यः' (वृह ०२।४।५) इति च श्रवणोत्तरकान्त्रयोगंननिविद्यपासनयोविधिदर्शनात् । तस्मात्पतिपत्तिविधन

दकल्पनत्याह । को इसाविति । वानेव वेदानतानाह । नित्य इत्यादिना । क्षाणक बुद्धेर्देहाचाऽऽत्मानं व्यावर्वियतुं नित्यपदम् । पश्यंश्रक्षुरित्यादिश्रवेश्रक्षरादिमात्राव च्छिन्नं रूपादिज्ञामवस्वं च्यावत्ये सर्वेत्रामतिबद्धज्ञानवस्वमाह । सर्वेज्ञ इति । दिग-म्बरेष्टं सर्वज्ञं पराष्ट्रष्टे । सर्वेति । सांख्यं पत्याह । निस्येति । जडविशेषरैक्यता-दात्म्ये व्यासेद्धं नित्यशुद्धोति । अखण्डजाड्यच्यावृत्त्यर्थे बुद्धोते । विवर्तहीनाखण्ड-जडशक्रयेक्यौध्यस्तशवळचैतन्यं निषेखं मुक्तेत्यादि । एतानि विशेषणानि तत्तद्वा-क्यस्थान्यत्र तत्तद्वाक्योपलक्षणत्वेनोक्तानि । अपरोक्षत्वमाह । विज्ञानमिति । परम-पुरुषार्थत्वमाह । भानन्दमिति । आदिशब्दः सत्यं ज्ञानमित्यादिसंग्रहार्थः । नन्-क्तविधिफलं दृष्टमदृष्टं वा । नाऽऽद्यः विध्यानथेक्यातः । न चावधातादिवत्तदर्थ-त्वम् । दृष्टमात्रफळवरवविरोधात्तेषु नियमादृष्टस्येष्टत्वात् । न द्वितीयः। मानाभावात् । तनाऽऽह । तद्भासनाचेति । पत्यग्बह्म तच्छच्दार्थः । शास्त्रं ब्रह्म वेदेत्यादि । अन्व-यन्याविरेकासिद्धत्वमदृष्टत्वम् । ब्रह्मणो विध्यनुपर्वशमुक्तवा विपक्षं प्रत्याह । कर्त-व्येति । ब्रह्मणो विधेयधीविषयत्वाभावे विध्यस्प्रष्टरेथैवोक्ती तत्र हानाचयोगार्होकिकोक्ति-वदानभैक्यमेव वैदान्तानामिस्रर्थः। वस्तुमात्रोक्ताविप नाऽऽनर्थक्यमिति दृष्टान्तेन शङ्कते। निवति । वैषम्योक्त्या मत्याह । स्यादिति । वाक्योत्यज्ञानादेवाकृतकृत्यत्वे हेत्वन्तर-माह । श्रोतन्य इति । पूर्वपक्षमुपमंहरवि । तस्मादिति । भिद्धेऽर्थे शन्दा-

<sup>9</sup> जा. आ. ट. "शे तुवै। २ जा. "नितरिप ब्रह्म"। ३ गा. "क ,ाध्यासज्ञ"। ४ जा. विध्यन"।

विषयतयैव शास्त्रमाणकं ब्रह्माम्युपगन्तव्यमिति । अत्राभिधी-यते । न । कर्मब्रह्मविद्याफल्योर्वेलक्षण्यात् । शारीरं वाचिकं मानसं च कर्म श्रुतिस्मृतिसिद्धं धर्माल्यं यद्विषया जिज्ञासा । 'अथातो धर्मजिज्ञासा' (जै० स्००१।१) इति स्नित्रता । अधर्मोऽपि हिंसादिः पतिषेधचोदनालक्षणत्वाज्जिज्ञास्यः परिहा-राप । तयोश्चोदनालक्षणयोरर्थानर्थयोर्धमीधर्मयोः फले पत्यक्षे स्रसदुःखे शरीरवाज्ज्यनोमिरेवोपमुज्यमाने विषयेन्द्रियसंयोग-जन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे । मनुष्यत्वौदारम्य

नामज्ञातशक्तित्वं वेदान्ताना शास्त्रत्वमर्थवन्त श्रवणादृध्वं मननादिविधिश्च तच्छ-ब्दार्थः । प्रतिपत्तीत्यादि प्रातिपत्तेविधिनियोगस्तस्य विषयभूतां प्रतिपत्तिं प्रत्यवच्छे-दकत्वेन विषयतयेत्यर्थः । प्राप्तं पक्षमनूद्य सिद्धान्तयाते । अत्रति । परमतिन-रामं प्रतिजानीते । नेति । न कर्मविद्धिया धीरित्युक्तनिषेथे हेतुमाह । कर्मेति । तदेव वक्तुं कर्म भिनत्ति । शारीरिमिति । तत्तत्कर्मभेदे देहादेः सर्वस्थोप-योगेऽपि क्वित्कस्यचित्पाधान्यात्रैविध्यम् । तत्र प्रमाणमाह । श्रुतीति । अग्निहोत्रं जुहुयात् । 'ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाणः' 'संध्यां मनसा ध्यायेत' हत्याद्या श्रुतिः ।

'शरीरवाङ्मनोभियेत्कर्म पारभते नरः' इत्याद्या स्युतिः ।

लोकेऽपि वत्मसिद्धं मत्वोक्तं धर्माख्यमिति । न्यायसिद्धं चैवदिखाह । यद्विषयेति । स्वाध्यायाध्ययनानन्तरं तस्य धर्मिजिज्ञासीफलहेतुत्वाक्तिणीयार्थं वेदवाक्त्यानि
विचारियवन्यानीति वदवा धर्मस्यैव विचारिवत्वाक्तस्य न्यायसिद्धत्वेऽपि कथमधर्मस्य
विद्विषयवेत्याक्षद्भ्यः धर्मेशन्दस्योपलक्षणत्वाद्धमेस्य जिज्ञास्यत्वेऽपि कुवोऽवर्मस्य
वैथेत्याक्षद्भचाऽऽह । प्रतिषेधेति । धर्मो हि पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्तीति विज्ञज्ञासा स्यादधर्मिजज्ञासा तु विफलेत्याक्षद्भचाऽऽह । परिहारायेति । उक्तं कर्मकपमनूच वत्फलकपमाह । तयोरिति । सर्वलोकप्रसिद्धत्वेन विद्वन्मात्रसिद्धविद्याफलाद्भेदं सूचयाति । प्रत्यक्षे इति । सुखमात्रं विद्याफलंभिदं दुःखमपीति भेदान्तरमाह । सुखेत्यादिना । अकार्यकरणस्य विद्याफलं लभ्यं कर्मफलं त्वन्यथेति विशेपान्तरमाह । शारिति । नित्यसिद्धं विद्याफलमिद्यापिचानभङ्गमात्रापेक्षं कर्मफलमन्यथेत्यपरं विशेषमाह । विषयेति । अज्ञेष्यपि सस्ताच कर्मफलं विद्याफलविलक्षणाभित्याह । बद्यादिष्विति । वारतम्यभाक्तवादिष कर्मफलस्य विद्याफलादनार्वेशपाद्विवतेत्याह । मनुष्यस्वादीति । श्रुतेरुक्तार्थानुसारित्वमनुशब्दार्थः । 'स एको

९ इ. "त्वाबार"।२ ठ. "सापुष्कलहे"। ३ ग. तथात्विभत्या"। ४ ठ. "लमेव दुः"।

बद्धानतेषु देहवतसु सुस्रतारतम्यमनुश्रूयते । ततश्च तद्धेतोर्ध-र्मस्य तारतम्यं गम्यते । धर्मतारतम्यादधिकारितारतम्यम् । प्रसिद्धं चार्थित्वसामर्थ्यादिकृतमधिकारितारतम्यम् । तथा च 'यागाचनुष्टायिनामेव विचासमाधिविशेषादुत्तरेण पथा गमनं केवलेरिष्टापूर्वदत्तसाधनेर्धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनं तन्नापि सुस्रतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च शास्त्रात् 'यावत्सं-पातमुषित्वा' (छान्दो० ५।१०।५) इत्यस्माद्रम्यते । तथा मनुष्या-दिषु नारकस्थावरान्तेषु सुस्रस्वश्चोदनास्त्रभ्यभंसाध्य एवेति ग-म्यते तारतम्येन वर्तमानः । तथीध्वंगतेष्वधोगतेषु च देहवतसु दुः-स्वतारतम्यदर्शनात्तद्वेतोरधर्मस्य मित्रपेधचोदनास्त्रभणस्य तदनु-

मानुष आनन्दः। ते ये शतं मानुषा आनन्दाः' इत्याचा श्रुतिः। फलवैलक्षण्यमुपलक्षणं करवा साधनवैलक्षण्यमाह । ततश्चीत । फले वारतम्यस्य अवत्वादिवि यावत । हेतुवैचिष्यं विना कार्यवैचिष्यस्याऽऽकस्मिकत्वापत्तेमोंक्षे विद्याक्रंपं साधनमेकक्रपमिति व्यक्तं विद्याकर्मणोः सक्तपैवेचित्र्यम् । किंच विद्यायामेकक्तपः साधनचतुष्टयवि-शिष्टोऽधिकारी नानाकपस्तु कर्भणीत्यायिकारभेदमाइ । धर्मेति । कर्माधिकारितारतम्थे हेरवन्वरमाइ । मसिद्धं चेति । आदिपदमपर्युदाससंग्रहार्थम् । न केवल मिस्हत्वा-दिभकारिवारतम्यं कितु दक्षिणोत्तरगविश्रुतेरपीरयिभकारिवारवम्ये श्रुतार्थापिनगइ । तथा चेति । विद्येत्यपासनोक्ता समाविरुपास्येऽर्थे मनसः स्थिरीभावस्वयोविशेषो नाम पकर्षः । समुखयानुश्रायिनामचिराद्यपळक्षितं देवयानं पन्थानमुक्तवा कर्भमात्रनिष्ठाना पथ्यन्तरमाइ । केवलेरिति । इष्टमभिहोत्रं तपः सत्यं वेदौना चानुपालनमाविश्यं वश्वदेवामित्येवंविधं कर्म । पूर्व वापीकुपवडामादिदेववायतनान्नमदानारामादिक्रपं स्मार्वं कमें । दत्तं शरणागर्वत्राणमहिंसा बहिर्वेदिदानं च । धुमाग्रुपलक्षितेन दक्षिणेन पथा चन्द्रलोकं गतेषु सुखैकक्ष्प्यात्तद्धेतोरापे तथात्वादन्यत्रापि तत्तारतम्यासिद्धिरित्याश-ङ्कचाऽऽह । तत्रापीति । संपर्वांवे येनास्माल्लोकादमुं लोकामीव संपातः । तैत्र यावद्गोक्तन्यं स्थित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्त इतीयत्ताकर-णात्साविशयत्वं सुखतद्धेत्वोर्भावीत्यर्थः । मनुष्यत्वादारभ्योर्ध्वगवेषु सुखतद्धेत्वोरु त्कर्षमुक्त्वा तहुष्टान्वेन तस्मादारभ्याभोगतेषु तयोरपकर्षतारतम्यमाह । तथेति । सुखरदेतुतदनुष्टायिनामुत्कर्षापकर्षेतारतम्यवद्वः खतद्वेतुतदनुष्टायिनामपि तद्वभयमस्वी-त्याह । तथोध्वेति । मनुष्यत्वादृध्वंगवेषु दुःखापकर्षवारतभ्यं तस्माद्धोगवेषु च

१ क. च. ज. धोर्ध्वगः। २ छ. ति। धर्माः। ३ स्त. दार्थपाः। ४ छ. वपास्तनमः। ५ क. स ट. तैत्यनेनाः। ६ इ. तस्य । ७ क. स्त. ठ. स्त्राद्यपः।

[अ०१पा०१सू०४] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिकतशांकरभाष्यसमेतानि ।

ष्टायिनां च तारतम्यं गम्यते । एवमविद्यादिदोषवतां धर्माधर्मतीः रतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपूर्वकं सुखदुःखतारतम्यमनित्यं संसार्रे रह्वपं श्वितिस्मृतिन्यायमित्रद्धम् । तथा च श्वितः 'न ह वै सश रीरस्य सतः मियामिययोरपहितरस्तीति' (छान्दो० ८।१२।१) यथावणितं संसारह्वपमनुवदित । 'अशरीरं वाव सन्तं न मियामिये स्पृशतः' (छान्दो० ८।१२।१) इति मियामियस्पर्शनमित- वेधाचोदनालक्षणधर्मकार्यत्वं मोक्षारूपस्याशरीरत्वस्य मितिष्धि ध्यत इति गम्यते । धर्मकार्यत्वे हि मियामियस्पर्शनमितिषेधो नोपपचते । अशरीरत्वमेव धर्मकार्यमिति चेन्न । तस्य स्वाभाविकत्वात् । 'अशरीरर शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् । महान्तं

वैदुत्कर्षतारतम्यिमितिमेदः। कर्मफलं विद्याप्तलाद्भेतुं पपश्चितमुपसंहरति । एविमिति । अविद्यादीत्यादिपदेनास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा एहान्ते । सुखदुःखपरिणामद्वारं दशे-यति । शरीरेति । तस्योपादान तस्मिन्द्विविषोऽभिमानस्तस्यानर्थतया हेयत्वमाह । संसारेति । अनित्यमित्यपि तद्येमेव । मेयमुपसंहत्य मानमुपसंहरति । श्वतीति ।

'शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरता नरः।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्' ।

इत्याचा स्मृतिः इष्टहेतुसाम्येऽि इष्टं सुखादिवैचित्रयं तथाभूतमेवालोिककं हेतुं कल्पयतीति न्यायः । श्रुतिमाह । तथा चेति । निपाताववधारणे । श्रुतेस्तात्पर्यमाह । यथेति । नास्याः संसारकपावेदने तात्पर्यं तदनुवादेन मुक्तिपरत्वादित्याह । अनुवद्गतीति । विद्याफलमाह । अश्रुरिमिति । तस्वतो विदेहं सन्तमात्मानं वैपयिके सुखदुःखे नैव स्पृश्रातो वावेत्यवधारणादिखर्थः । श्रुतितात्पर्यमाह । चोदनेति । तन्न गमकमाह । प्रियेति । गमकत्वमस्य व्यविरेकेण स्फोरयित । धर्मेति । तत्कार्ये तहुन् छेरित्यर्थः । धर्मस्य विचित्रफलत्वाददेहत्वमि तत्कार्यमेवेति शद्धते । अश्रुरित्व-मिति । वस्तुतो देहासंबन्धोऽशरीरत्वं तस्य नित्यत्वात्त्रद्यविश्वाज्ञानस्य ज्ञानमात्रान्पोक्षत्वात्त्र धर्मकार्यतेत्याह । नेति । तत्र मानमाह । अश्रुरिमिति । शरीरं स्थूलं वस्तुतो नास्यास्तीति यावत् । तत्र हेतुः । शरीरेष्विति । अनवस्थेष्वनित्येष्ववन् स्थितं नित्यिपित्यर्थः । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । महान्तमिति । औपिक्षिकत्वं वारयित ।

99

<sup>\*</sup> सर्वेध्वपिपुस्तकेषु "पोह्यत्वा" इतिवर्तते ।

९ ड. °र्राप्र<sup>9</sup>। २ ड. ट. °कार्च भवीत्विति । ३ क. ख. °तत्तदुः । ४ ड. <sup>°</sup>रवात्तिरोधायकाज्ञाः । ५ ठ. ड. सापेक्षिकत्व ।

विभूमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति (काठ० २।२२)। 'अ-माणो समनाः शुक्रः' (मुण्ड० २।१।२) । 'असङ्को सयं पुरुषः' (बृह० ४।३।१५) इत्यादिश्वतिभ्यः । अत एवानुष्ठेयकर्मफल-विलक्षणं मोक्षारूयमशरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम । तत्र किंचि-त्परिणामिनित्यं यस्मिन्विक्रयमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिर्न विहन्यते । यथा प्रथिव्यादिजगन्नित्यत्ववादिनाम् । यथा च सांख्यानां गुणाः। इदं तु पारमाधिकं कुटैस्थं नित्यं व्योम-वत्सर्वव्यापि सर्वविक्रियारहितं नित्यतुप्तं निरवयवं स्वयंज्यो-

विभुमिति । मन्तृमन्तठयभेदं प्रत्याह । आत्मानमिति । ईंडशमात्मानं मत्वा वीरी भवति । न हि तन्माति विना धीरत्वं संभवति । स च धीरः शोकोपलक्षितं संसारं नानुभवती-त्यर्थः । सुक्षमदेहाभावे मानान्तरमाह । अप्राण इति । क्रियाशाक्तिमान्पाणोऽस्य वस्तुतो नास्तीति वित्रवेधात्तत्प्रधानानि सार्थानि कर्मेन्द्रियाणि निषिद्धानि वद्भिमायेण हिशब्दः । ज्ञानशक्तिमन्मनोऽस्य वस्तुतो नेति तन्निषेधात्तत्प्रधानज्ञानेन्द्रियाणि सा-र्थानि निषिद्धान्यत एव शुभ्रः शुद्ध इत्यर्थः । देहद्वयाभावे श्रुत्यन्तरमाह । असङ्को हीति । स यत्त्रनेत्यादौ स्वप्नादिकतकर्मस्वकर्ताऽऽत्मेत्युक्तेऽर्थे हेतुरनेनोच्यते । मर्त मृतीन्तरेण युज्यमानं स्पन्दत आत्मा तु पूर्णत्वादमृतीं न केनचिद्युज्यते तेनाकर्तत्यर्थः। अकायमञ्जणमित्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । अकारीरत्वस्य स्वाभाविकत्वे फल्जितमाह । अत इति । तद्वैलक्षण्ये किं स्यात्तदाह । नित्यमिति । तथाऽपि परिणामित्वाद्विधे-यकियानुमवेशमाशङ्क चापरिणामिनित्यतां वक्तं परिणामिनित्यं पृथकरोति । तत्रेति । मकतं नित्यं सप्तम्यर्थः । परिणामित्वनित्यत्वयोविरोधं प्रत्यभिज्ञया प्रत्याह । यस्मित्रिति । तत्र भीमांसकादिसंगत दृष्टान्तमाह । यथेति । तथाऽन्यद्ि विकिय-माणं पत्यभिज्ञातो नित्यं स्यादिति शेषः । सांरूर्यायदृष्टान्तमाह । यथा चेति । तन्मते सन्तरजस्तमांसि गुणा विक्रियमाणा एव प्रत्याभज्ञया नित्यास्तथाऽन्यदाप पान-णामिनित्यमित्यर्थः । वाद्यङ्नित्याददेहत्वे मोक्षे विशेषमाह । इदं तिर्वात । तत्त्व-ल्वतात्विकं परिणामस्य कार्ल्न्थेंकदेशाभ्यां भेदाभेदाभ्या च दुर्वचैनत्वात् । मोक्षाख्यम-देहत्वं स्वाभाविकमकल्पितमिति विशेषमाह । पारमाधिकमिति । तत्र हेतुमाह । कुटस्थेति। तद्र्यं सर्वेगतत्वेन परिस्पन्दपरिणामराहित्यमाह। ठ्योमवदिति । फला-थींऽपि किया तत्र न केल्प्या तृप्तेः सदातनत्वादित्याह । नित्येति । परिणामाभावे हेल्वन्तरम् । निरवयवमिति । पकाशार्था विकिया न तत्रत्याह । स्वयमिति ।

१ ड. भि स्यायास्मि । २ ट. "त्य स्यादास्मि"। ३ क. ड. ज "टस्थान"। ४ ठ. ड. "चत्वा"। ५ ठ. ड. करणा ।

[अ०१पा०१सू०४] आनन्दगिरिकृतटीकासंविखतशांकरमाध्यसमस्ति

तिःस्वभावम् । यत्र धर्माधर्मी सहकार्येण कालत्रयं चै नोपावर्तेते । तदेतदशरीरत्वं मोक्षारूपम् । 'अन्यत्र धर्मादन्यत्रा-धर्मोदन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भृताच भव्याच' (क॰ २।१४) इत्यादिश्चितिभ्यः । अतस्तद्वद्य यस्येयं जिज्ञासा पस्तुता । तद्यदि कर्तव्यशेषत्वेनोपदिश्येत तेन च कर्तव्यन साध्यश्चेन्मोक्षोऽभ्युपगम्येतानित्य एव स्यात् । तत्रैवं सति यथो-क्तकर्मफल्डेष्वेव तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु कश्चिद्तिशयो मोक्ष इति पसज्येत । नित्यश्च मोक्षः सर्वेमीक्षवादिभिरभ्युपगम्य-तेऽतो न कर्तव्यशेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः । अपि च 'ब्रह्म

उक्तविशेषणवशौन्न सा कर्मकार्येसुक्तिदानी धर्मीवर्मयोः सकार्ययोज्जीह्मसंबन्य-निषेपाद्रि तत्पाप्तिर्मुक्तिने कर्मकार्येत्याह । यत्रेति । कालानवन्छित्रत्वाच मुक्तिर-कर्मसाध्येत्याह । कालेति । ब्रह्मणो धर्माचनवच्छेदत्वे मानमाह । अन्यत्रेति । धर्मात्तत्फ्रलाच सुखाद्वपर्मात्तत्फ्रलाच दुःखात्कतात्कार्याद्कताच कारणाडूतादिकालत्र-थाच प्रथम्भूतं तेनानवच्छेद्यं यैत्पश्यसि तद्वदेति मृत्युं प्रति नचिकेतसो वचनम् । आदिसब्देन नैनं सेतुमित्याद्या श्रुतिर्गृह्यते । प्रथग्जिज्ञासाविषयत्वाच धर्माद्यस्पृष्टत्वं ब्रह्मणी युक्तमित्याह । तदिति । अतः ज्ञब्दपाठे धर्मा वस्पर्शे कर्मफळवेळक्षण्यं हेतूक-तम् । कर्तव्यभीशेषस्वेन ब्रह्मोपदेशात्तरप्राप्तेर्भुक्तेर्वेथवीफलस्वमित्याशङ्कचाऽऽह । तच-दीति । अनित्यत्वेऽपि स्वर्गादिवस्पुमर्थतेत्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । वस्मिन्मोक्षे विवे-यिक्रयासाध्यत्वेनानित्ये सतीत्यर्थः । यथोक्तेति । तयोश्चोदनास्रक्षणयोरित्यादाविति शेषः । स्वर्गोदिदृष्टान्तादित्यर्थः । इष्टापत्तिं पत्याऽऽह । नित्यश्चेति । ब्रह्माप्तेर्मुक्तेर-वैयफलत्वे फलितमाह । अत इति । मुक्तेरवैयफलत्वे हेत्वन्तरमाह । अपि चेति । यो ब्रह्म पत्यक्त्वेन साक्षात्करोति स तदेव वेद्यं ब्रह्म भवति तत्क्रतुन्यायात् । तस्मि-न्परात्मिन परं कारणमवरं कार्यं तहूपे तद्विष्ठाने मत्यक्त्वेन साक्षात्कृते सत्यस्य विदुषोऽनारच्यानि कर्माणि क्षीणानि भवन्ति । ब्रह्मणो रूपमानन्दं विद्वान्भयहेत्व-भावानिर्भयो भवति । श्रुतावितिशब्दः श्लोकसमाध्यर्थः । हे जनक त्वमभयं ब्रह्म - पाप्तोऽसि तत्साक्षात्कारवचाद्यदस्मिन्देहे जलसूर्यवत्प्राविष्ट ब्रह्म जीवारूय तदाचार्येण बोधितमात्मानमेव सर्वकल्पनातीतमवेद्विदितवत्कथमहं ब्रह्माद्वितीयमस्मीति तरैमादेव ज्ञानादज्ञानकतासवैत्वनिवृत्त्या तद्रह्म पूर्णीत्मना स्थितमासीत । 'यस्मिनसर्वाणि मूतान्या-त्मैवामूद्धिजानतः' इति यः सर्वात्मभावो विद्याव्यद्गचत्वेनोक्तस्तत्राऽऽत्मनि तद्धीकाले

१ क. ख. ठ. ड. शान्मुक्ती कियाननुप्रवेशात्र । २ झ. यत्तरा १ ३ ट. ड. 'णो मुर्तेरित्या' ४ झ. 'तीत विदि"।

वेद ब्रह्मेव भवति' (मुण्ड० ३।२।९) 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रष्टे परावरे' (गुण्ड० २।२।८)। 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान विभेति कुतश्चन' (तैत्ति ० २।९)। अभयं वै जनक माप्तोऽसि ' (बृह० ४।२।४) 'तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति' (बृह० १।४।१०) 'तस्मात्तत्सर्वमभवत्' (बृह० ४।२।४)। 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपर्यतः' (ईशा० ७) इति । एवमाद्याः श्रुतयो ब्रह्म-विद्यानन्तरं मोक्षं दर्शयन्त्यो मध्ये कौर्यान्तरं वारयन्ति । तथा 'तद्धैतत्परयन्ऋषिवामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च' (बृह॰ १।४।१९) इति । ब्रह्मदुर्शनसर्वात्मभावयोभेध्ये कर्तव्यान्तरवार-णायोदाहार्यम् । यथा तिष्ठनगायतीति तिष्ठतिगायत्योर्भध्ये तत्क-र्वेकं कार्यान्तरं नास्तीति गम्यते । 'त्वं हि नः पिता योऽस्मा-

तदात्मैक्यमुपदेशेन परयतः शोकाद्यपछक्षितः संसारो नेतीति श्रुतीनामर्थः । आदि-शब्देन ब्रह्मविदांप्रीतीत्याचा ग्रह्मन्ते । वासां तात्पर्यमाह । ब्रह्मित । विचातत्फल-योरिककालत्वश्रुतेवैवज्ञानापूर्वजन्यत्वे मुक्तेस्तद्योगाद्विधफलस्य कालान्तरभावित्वाद्धस-धीने विवेया तत्फलं च दृष्टमेवेति भावः । इतश्च मोक्षा वैवो नेत्याह । तथेति । तत्पद्रस्थं ब्रह्मतद्वात्मत्वेन स्थितमस्मीति पश्यन्नस्मादेव दर्शनाद्यपिर्वामदेवनामा परं ब्रह्माविद्याध्वस्त्या प्रतिपन्नवान्किलेति हशब्दो व्यववानेन संबध्यते । स चारिमन्दर्शने स्थितः सर्वात्मैयकाशकान्मत्रानहमित्यादीन्द्रष्टवानि।ति श्रुत्यर्थः । तस्यास्तात्पर्येमाह । ब्रह्मेति । लक्षणहेत्वोः क्रियाया इत्यत्र येनं लक्ष्यते तह-क्षणं जनको हेतुस्तौ छक्षणहेतू कियाविषयौ चेद्भवतस्तदा कियात्मके तस्या छक्षणे तस्या हेती चार्ये वर्तमानाद्धातोः परस्य छटः शतृशानचानादेशौ भवत इत्युक्तम् । यथा तिष्ठनमूत्रयति शयानो भूद्गेऽधीयानो वसतीति । तथाऽत्रापि मतिपात्तीकिया-हेती कियायां दर्शने पश्यन्निति शतुर्दर्शनाद्व्यवहिते च हेतुमति कियाया हेतु-त्वादेष शतुमत्ययः सर्वात्मत्वस्य काळान्तरत्वं वारयति । अतोऽस्य न वैथतेत्यर्थः । यद्यपि न स्थितिक्रियामामध्योद्गीतिक्रिया किंतु यत्नान्तरात्तथ,ऽपि तयोर्मध्ये क्रिया-न्तरं शब्दतो न भातीत्येतावतोदाहरति । यथेति । इतश्च ब्रह्मधीने विवेया तत्फळं च न वैथमित्याह । त्वं हीति । भरद्वाजादयः षड्ऋषयः परविद्यापदं पिप्पछादं गुरुं विद्यानिष्क्रियार्थमन्यद्नुरूपमपश्यन्तः पाद्योः प्रणम्योचिरे । त्वं खल्व-स्माकं पिता ब्रह्मदेहस्याजरामरस्य विद्यया जनयितृत्वात । इतरौ पितरौ देह-

१ ड. 'ध्ये तत्कर्तृक वा'। ट. 'ध्ये तत्कृतका'। २ ज. कर्तव्यान्तर । ३ छ. प्रोति परिमत्या'। ४ ठ. ड. 'रमत्वप्र'। ५ ठ. ड. 'न तह्नश्य'।

कमिवद्यायाः परं पारं तारयिस' [प०६।८] श्रुतं ह्यंव मे
भगवदृशेभ्यस्तरित शोकमात्मिवत्' इति । 'सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु'
[छान्दो०७।१।३] 'तस्मै मृदितकषायाय तमसः
पारं दर्शयित भगवान्सैनात्कुमारः' [छान्दो०७।२६।२]
इति चैवमाद्याः श्रुतयो मोक्षमितवन्धनिवृत्तिमात्रमेवाऽऽरमज्ञानस्य फळं दर्शयन्ति । तथा चाऽऽचार्यप्रणीतं न्यायोपवं-

मेव जनयतः । जनयिवृत्वमि सिद्धस्यैवाविद्यानिरासादित्याह । यस्त्वमस्मानविद्या-महोदवेः परमपुनरावृत्ति रूपं पारं वारयीन प्रापयित विद्यास्वेनेति । प्रश्लोपनिषद-मुक्त्वा सनत्कुमारनार्दसंवादात्मिकां छान्दोग्योपनिषदं पठति । श्रुतं हीति । तत्र ता-रयत्वित्यन्तमुपक्रमस्थं शेषमुपसंहारस्थमितिभेदैः । मम भगवत्तुल्येभ्यः श्रुतमेवेदं चत्त-रित शोकं मनस्तापमकृतार्थबृद्धिमात्मिनिदिति । सोऽहमनात्मिनित्वाच्छोचाम्यतस्तं मां शोचन्तं शोकसागरस्य पारमन्तं तारयतु भगवानात्मज्ञानोडुपेनेति नारदेन पेरितः सन-रकुमारस्तरमे वैराग्यादिना निरस्तममस्तदोषाय योग्याय तमसोऽविद्याख्यस्य पारं पर-मार्थेत खं दक्षितवानित्यर्थः । आदिशब्देन 'यो वेद निहितं गुहायाम्' इत्याद्याः श्रुतयो यहीतास्तासां तात्पर्यमाह । मोक्षेति । विद्याफलमविद्याव्वस्तिः श्रुता न चामानात्त-द्धारितस्तथा चोपास्तेर्रन्या मानमेव ब्रह्मवीने विवेया तत्फळं च मुक्तिने वैधीत्यर्थः। श्रुत्यनुसारेणाविद्याध्वस्तिफळत्वाह्रझवीस्तत्ववीरित्युक्तम् । इदानी तर्कशास्त्रानुमारे-णापि वयैवेत्याह । तथा चेति । दु.खं प्रतिकुछवेदनीयं बावा पीडा वाप इत्यनेक-विषम् । जन्म देहेन्द्रियबुद्धीनां निकायविशिष्टः पादुर्भावः । हिंसास्त्रेयादिरूपाँ पान पिकापवृत्तिरवर्भे प्रसूते । दानत्राणादिकपा प्रवृत्तिवर्भे जनयति । तावेतौ धर्माधर्भा प्रवृ-त्तिसाध्या तच्छब्दो । रागद्वेषेष्यीसूर्यामानळामादयो दोषाः । मिथ्याज्ञानमतस्मिँसतँ-ण्ज्ञानमात्मा नास्तीत्यादि । तेषा पाठकमादुत्तरोत्तरस्यापाये तदनन्तरस्य पूर्वपूर्वस्यापा-यादपवर्गो निःश्रेयसम् । मिथ्याज्ञानादयो दुःखान्ता धर्मी विच्छेर्दाहते वर्तमानाः संसारः । तथा च यदा तत्त्वज्ञानान्निश्याज्ञानमपैति तदा हेत्वभावे फलाभावाद्दोषापायस्तद्रपाये च पवृत्तिसाध्यवर्माधर्मापायाज्ञन्मापायद्वारा दुःखमपगच्छति ततश्चाऽऽत्यन्तिकं निःश्रेयसं सिंध्यति । तदेवं तत्त्वज्ञानान्मिश्याज्ञानध्वस्त्या मोक्ष इत्यक्षपादस्यापि विवक्षितिम-त्यर्थः । ननु भेदधीरेव मिथ्याधीविरुद्धा तत्त्वबीस्तर्केशास्त्रे त्वभीष्टा । तत्त्वज्ञानं

१ इ. ट. "न्सनत्कु"। २ क. ख. "दः। मे भ"। ठ. इ. "दः। स मे भ"। ३- क. ख. "ल्येभ्ये। भगवत्सदृशेभ्यः शु"। ४ क. ख. "रन्यमा"। "५ इ. ख. "पा प्रापि"। ६ क. ख. "याभिमा"। ७ इ. "स्तद्भान"। ८ ख. "दादेते।

हितं सूत्रम् । 'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषिमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः' [न्या० सू० १ । १ । २ ] इति । मिथ्याज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैकत्विज्ञानाद्भवित । न चेदं ब्रह्मात्मैकत्विज्ञानाद्भवित । न चेदं ब्रह्मात्मैकत्विज्ञानां संपद्भपम् । 'यथाऽनन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन छोकं जयित' [वृह० ३ । १ । ९ ] इति । न चाध्यासक्षपम् । यथा 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत [ छान्दो० ३ । १८ । १ ] इति च मनआदित्यादिषु ब्रह्मदृष्यध्यासः । नापि विशिष्टकियायोग्मित्तं 'वायुवाव संवर्गः' [ छान्दो० ४ । ३ । १ ] 'प्राणो

मिथ्याज्ञानविषयंथेण व्याख्यातमित्युपऋम्याऽऽत्मानि तावद्स्तीत्यनात्मन्यात्मोति दुः-खेऽनित्येऽत्राणे समये जुगुन्सिते हातव्ये यथाविषयं वेदितव्यमित्यादिन्यायभाष्यद-र्शनात्तत्कथं ब्रह्मात्मैक्यज्ञानान्मिश्याधीध्वस्तिरित्यत्र न्यायशास्त्रानुगुण्यं तत्राऽऽह । मिथ्येति । भेददृष्टेरज्ञानविलामत्वान्मिथ्याज्ञानापातिपक्षत्वादद्वयब्रह्मात्मधीरेव तन्नि-वर्तिकेत्यावश्यकमित्यर्थः । अथैक्यज्ञानमपि संपदादिरूपत्वाद्धेदवीतुल्यं न मिथ्या-थीविरुद्धं नेत्याह । न चेति । संप्रनामाल्पे वस्तुन्यालम्बने सामान्येन केनचिन्महतो वस्तुनः सपादनम् । तत्रोदाहरणम् । यथेति । मनस्यनन्तर्वेत्यालम्बने उल्पपरिमाणे विश्वेषा देवानामनन्तानां महतामनन्तत्वसामान्येन संपादनं तेनानन्तफछाप्तिर्यथा श्रुता तथा जीवस्यापि चैतन्यसामान्याद्वद्वातासंपादनममूर्तंफळं विवेयिनत्ययुक्तमि-त्यर्थः । अध्यासपक्षं निषेषति । न चेति । अध्यासः ज्ञास्त्रतोऽतार्र्भस्तद्धीः । संपदि संपाद्यमानस्य पावान्येनानुध्यानमध्यासे त्वालम्बनस्येति विशेषं मत्वा दृष्टान्तमाह । यथेति । आदिशब्दादाकाशाद्यक्तम् । आदित्यादौ यथा ब्रह्मवीरारोप्यते तथा जीवे त्तर्ज्ञीरारोप्येत्यध्यासरूपिमद्मैक्यज्ञानिमत्यिप नेत्यर्थः। पक्षान्तरं दूषयति । नापीति । संवर्गविद्याया श्रुतं वायुर्वाव संवर्गो यदां वा अभिरुद्धायसुपशाम्यति वायुमेवाप्येति विलीयते यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदाऽऽ-प उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुह्मेंबैतान्सर्वान्संवृङ्क्त इत्यविदैवतम् । अथा-ध्यात्मं प्राणो वाव संवर्गो यदा वै पुरुष. स्विपित प्राणं तहिं वागप्येति प्राणं चक्षुः पाणं श्रोत्रं पाणं मन इति । तत्र यथा संहरणिकयायोगाद्वायोः पाणस्य च संवर्ग-त्वम् । तथा जीवब्रह्मणोर्बृहणाकियायोगादैक्यज्ञानिमत्यपि नेत्यर्थः । आदिशब्दात्मा-

९ ठ. ड. <sup>°</sup>स्तीत्यात्मन्या<sup>°</sup>। २ ठ. ड. <sup>°</sup>वृत्तिमत्याल<sup>°</sup>। ३ ठ. <sup>°</sup>नेऽतुल्यप<sup>°</sup>। ४ क. ख. ठ. ड. <sup>°</sup>तत्व ५<sup>°</sup>। ५ ठ. ड. <sup>°</sup>दांऽभि<sup>°</sup>। ६ छ. सत्रर<sup>°</sup>।

वाव संवर्गः' [ छान्दो० ४ । ३ । ३ । इतिवन्नाप्याज्यावैक्षणा-दिकर्भवत्कर्माङ्गसंस्काररूपम् । संपदादिरूपे हि ब्रह्मात्मैकत्व-विज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने 'तत्त्वमसि' [ छान्दो० ६ । ८ । ७ ] 'अहं ब्रह्मास्मि' [बृह०१।४।१०] 'अयमात्मा ब्रह्म' [ बृह० २ | ५ | १५ ] इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मैकत्व-वस्तुमतिपादनपरः पदसमन्वयः पीड्येत । 'भिद्यते द्वदयग्रन्थि-

णो वा उक्थमित्यादि ग्रहीतम् । मतान्तरं प्रत्याह । नापीति । यथा दर्शपूर्णमासा-चिकारे पत्न्यवेक्षितमाज्यं भवनीत्यास्नातमवेक्षणमुपाश्चयाजाङ्गभूताज्यसंस्कारो गुणकर्म विवीयते । तथा कर्तृत्वेनाङ्गे कतावात्मनि द्रष्टव्यादिवाक्येन दृष्टेर्गुणकर्मणो विधाना-त्कर्मोङ्गात्मसंस्काररूपमैक्यज्ञानमित्यपि नेत्यर्थः । आदिशब्देन प्रोक्षणादि गृह्यते । संपद्ध्यासिकयायोगसंस्काराणा न प्रतिज्ञामात्राद्योगोऽतिप्रसङ्गादित्याशङ्क्य वेदा-न्तानां स्वार्थे मानान्तराविरोबाद्वा तात्पर्याभावाद्वा संपदादिपरतेति विकल्प्य जीवनहा-णोर्मानान्तरागोचरत्वात्तद्रेदस्यापि तथात्वाद्रेददृष्टेश्च विम्बपतिविम्बवद्विरोवादाद्यो नेति मत्वा द्वितीय पत्याह । संपदादीति । सदेव सोम्येदमेकमैबेत्युपक-मादैतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मेत्युपसंहारात्तत्त्वमसीत्यभ्यासाह्रह्मात्मनो मानान्तरावेद्यत्वेनापूर्वत्वात्तज्ज्ञानस्याऽऽचार्यवा।नित्यादिना फलशुतेरनेन जीवेनेत्यर्थ-वादादथ येऽन्ययेत्यादिभेददर्शननिन्दनादुपपत्तेश्च मृदादिहष्टान्तस्य दृष्टत्वात् । बृहदारण्यकेऽपि बह्म वा इदिमित्युपक्रमाद्यमात्मा बह्मति परामशीत्पूर्णमदः पूर्ण-मिदमित्युपसंहारात्स एष नेति नेत्यात्मेत्यभ्यासाद्भपश्चब्रह्मात्मनोऽपूर्वत्वात्तरमात्तत्स-र्वेमभवादिसादिफळश्रुतेः स एष इह प्रविष्टोऽथ योन्या देवतामित्याचर्थवादाहन्द-भ्यादि दृष्टान्तोपपत्तेः । ऐतरेयके चाऽऽत्मा वा इद्मेक एवेत्युपक्रम्य स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिति परामृश्य प्रज्ञानं ब्रह्मेत्युपसंहारात । आथर्वणे च कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्विमिदं विज्ञातिभित्युपक्रम्य ब्रह्मैवेद्मिति निगमनात् । वैत्तिरीयके च ब्रह्म-विदाप्रोति परं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित्तं गुहायामित्युपक्रम्य स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक इति परामृश्याऽऽनन्दो ब्रह्मेति व्यजानादित्यादिनोपसं-हारात्तस्यैव ब्रह्मात्मनोऽभ्यासात्तदपूर्वता स्यात्सोऽश्रुते सर्वान्कामानानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेत्यादिना फलाभिलांपात्तदातमान स्वयमकुरुतेत्य भवादात्को होवान्यादित्याद्यपपत्तेः। एकत्वे वेदान्तानामेकान्तेन तात्पर्यमवधार्यते । तथा चायुक्ता तेषां खार्थे तात्पर्याभाव-कृता संपदादिपरतेति भावः । किच ज्ञानस्याज्ञानध्वास्तिफलत्वश्रुतेर्ने संपदादिरूपमै-क्यज्ञानमित्याह । भिचत इति । हृद्यमन्तः करणं तस्य यन्थी रागादिः स तिस्म-

९ ठ. ड. °दिफ'। २ क ल. ठ. ड. °मिलागुप'। ३ ख. 'लापात्त'।

श्चित्रन्ते सर्वसंश्याः' [ मुण्ड० २ | २ | ८ ] इति चैवमादीन्यविद्यानिवृत्तिफलश्रवणान्युपरुध्येरन् । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' [ मुण्ड० ३ | २ | ९ ] इति चैवमादीनि तद्भावापित्तवचनानि संपदादिपक्षे न सामञ्जस्येनोपपद्येरन् । तस्मान्न संपदादिद्धपं ब्रह्मात्मैकत्विद्यानम् । अतो न पुरुषव्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या । किं तीई मत्यक्षादिममाणविषयवस्तु ज्ञानवद्वस्तुतन्त्रा ।
एवंभूतस्य ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य चं न कया चिद्यक्त्या शक्यः
कार्यानुभवेशः कल्पितुम् । न च विदिक्रियाकर्मत्वेन कार्यानुभवेशो ब्रह्मणः । 'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादिथे' देनेन
१ | २ ] इति विदिक्रियाकर्मत्वमित्येधात् 'येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्' [ बृह० २ | ४ | १३ ] इति च ।
तथोपास्तिक्रियाकर्मत्वमित्येधोऽपि भवति । 'यद्वाचाऽनम्युदितं येन वागम्युद्यते' [ केन० १ | ४ ] ईत्यविषयत्वं ब्रह्मण

न्हिष्टे भिचते विदीर्यते सर्वे च संशयाः संसारहेतविश्लाना भवन्तीत्यर्थः । आदिश-ब्दात्तरित शोकमात्मविदित्यादि एसते । तेषां तात्पर्यमाह । अविद्येति । संपदादि-ज्ञानस्याप्रमार्त्वांदज्ञानानिवर्तकत्वादित्यर्थः । ब्रह्मविद्याया ब्रह्मभावफळश्रुतेरिप न संप-दादिकपवेत्याह । ब्रह्मेति । आदिपदं ब्रह्मविदाप्रोवीत्यादि ग्रहीतुम् । तेषां तात्पर्य-माह । तद्भावेति । आत्मनो वस्तुतो भिन्नस्यान्नहात्वादन्यस्य स्थितस्य नष्टस्य वाऽ-न्यत्वासिद्धेः संपदादिपक्षे तद्भाववाक्यानां न मुख्यार्थवेत्यर्थः । उक्तहेतुभ्यः सिद्धं निगमयति । तस्मादिति । प्रमितित्वं तमोध्वस्तितद्भावापत्तिफलत्वं च तच्छच्दार्थः । संपद्।दिक्रपत्वाभावेऽपि कथमविवेयत्वं तदाह । अत इति । तदतन्नत्वे नित्यत्वमाश-ङ्कचाऽऽह । कि तहींति । तस्या वस्तुतस्रत्वे फलितमाह । एविमिति । एवंभूतस्या-द्वयमत्यङ्मात्रवया स्थितस्येत्यर्थः । कृतिमाध्यस्यैव नियोगविषयत्वाद्धस्रणस्वज्ज्ञा-नस्य वा तदसाध्यत्वादित्यथेः । कथमवैधं ब्रह्म वैफल्यादकारकत्वाद्वा । नाऽऽद्यो मुक्तिश्रुतेः । रनेतरो ब्रह्मणः कर्मत्वादित्याशङ्कच विदिक्तियायामुपास्तिकियाया वा तस्य कर्भतेति विकल्प्याऽऽद्यं दृष्यति । न चेति । तद्वश्च विदितात्कार्योदन्यदे-वाथो कारणाद्प्यविद्ताद्ध्यपरिष्टाद्न्यदित्यर्थः । येन प्रमात्रेदं सर्वे वस्तु लोको जानाति तं केन करणेन जानीयात्करणस्य ज्ञेयविषयत्वाज्ज्ञावर्येषवृत्तेरैतन्न ज्ञावा शेयः किंतु साक्षीत्यर्थः । द्वितीयं प्रत्याह । तथेति । यद्वाचाऽनभ्यादित येन वाग-

१ ड. वा । २ ञ. इत्याद्यवि<sup>\*</sup>। ३ ठ. ड. <sup>\*</sup>त्वादित्यर्थः । ४ छ. न द्वितीयः । ५ठ. <sup>\*</sup>त्तेस्तस्मा-इत । ६ ठ. ड. किम् ।

उपन्यस्य 'तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते' िकेन ० १ । ४ ] इति । अविषयन्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनिन्वानपपत्तिरिति चेत्र । अविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिपरत्वाच्छास्य । न हि शास्त्र-मिदंतया विषयभूतं श्रह्म प्रतिपिपादि यिषति । किं तर्हि प्रत्यगात्म-त्वेनाविषयतया प्रतिपादयदविद्याकल्पितं वेद्यवेदिन्नवेदनादिभेद-मपनयति । तथा च शास्त्रम् । 'यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम् विनेन ० २।२] 'न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येर्न' विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः'[बृह ३।४।२] इति चैवमादि । अतोऽविद्याकल्पितसंसारित्वनिवर्तनेन नित्य-

भ्युचत इत्यविष्यत्वमुक्त्वा तदेवेति मातृत्वादिकल्पनामपोह्याऽऽत्मभृतं ब्रह्म महत्तम-मितित्वं विद्धि यदुपाधिविशिष्टं देवतादीद्मित्युपासते जना नेदं त्वं ब्रह्म विद्धीत्यर्थः । शास्त्रोत्थज्ञानाविषयत्वे ब्रह्मणि तत्पामाण्यप्रतिज्ञाहानिरिति चोदयति । अविषयत्व इति । शास्त्रीयज्ञानाधीनस्फूरणयन्त्रक्षपकर्मत्वाभावेऽप्यविद्याध्वस्त्यतिशयवन्त्वाद्भग्नणः शास्त्रीयत्वान प्रतिज्ञाहानिरित्याह । नेति । शास्त्रीयधीकृताविद्याध्वास्तिमत्त्वेन तत्कृतस्फुरणवत्त्वमि घटादिवदित्याशङ्कच तथैवेदंशीविषयत्वापत्तेभैविमित्याह । नही-ति । तर्हीदंमत्ययाविषयत्वादविद्याध्वस्तिमस्वमपि शृन्येवन्नास्तीति नास्य शास्त्रीय-तेत्याशङ्कचाहमादिसाक्षिमात्रत्वेन ब्रह्मास्मीति बुद्धावाविभीवयद्विद्यामपनयति शा-स्त्रमिति तत्रामाण्यामित्याह । कि तहीति । तथाऽपि कथमद्वयं ब्रह्म प्रति-पाचं वेद्यादिभेदादित्याशङ्कचाऽऽह । वेद्येति । तत्र श्रुतीरुदाहरित । तथा चेति । यस्य ब्रह्मामतम्विषय इति निश्चयस्तस्य तन्मतं सम्यग्ज्ञातं यस्य तु मतं विषयतया ज्ञातं ब्रह्मोति धीर्नासौ तद्वेद भेदधीमत्त्वादेवमेवेतिनियमार्थमुक्तौ विद्वद्विद्वत्पक्षावनु-वदाति । अविज्ञातिमिति । विषयत्वेनाज्ञातमेव ब्रह्म सम्भग्जानतां ज्ञातमेव विषयतयाः यथावद्जानताभित्यर्थः । इष्टेश्रञ्जर्नेयायाः कर्भभृताया द्रष्टारं स्वभावभृतया नित्य-दृष्टचा व्याप्तारं दृश्यया तया दृष्टचा न पश्येर्विज्ञातेर्बेद्विधर्मस्य निश्चयस्य विज्ञा-तारं साक्षिण तैथैव वेद्यया विज्ञात्या न विजानीया इति श्रुत्यन्तरमाह । न हप्रे-रिति । आदिपदेनाह्ययेऽनातम्ये यत्तद्देश्यमित्यादि गृहीतम् । ननु यधैक्यधीः शास्त्रीत्था स्फूर्तिमनुत्पाद्याविद्याबाधया तज्जं ज्ञात्राद्यपि बाधित्वा ब्रह्मात्मन्यमेये स्वाभाविकापरोक्षव्यञ्जनेन निवर्तकतया स्थितेति ब्रह्माण शास्त्रं प्रमाणं तार्है ध्वस्ताविः द्यातज्जनहरूषस्याऽऽगन्तुकत्वान तदाप्तेर्मुक्तेनित्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । अत इति ।

९ ज. म. रेन श्रुते: श्रोतारं शृण्या न वि । २ ठ. ड. रियवनास्ती । २ क. ख. तपैव । ४ ख. शास्त्रीक्त्या

मुक्तात्मस्वद्धपसमर्पणाच मोक्षस्यानित्यत्वदोषः। यस्य तूत्पाद्यो मोक्षस्तस्य मानसं वाचिकं कायिकं वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम्। तथा विकार्यत्वे च । तयोः पक्षयोमीक्षस्य ध्रुवमनित्यत्वम् । निह दध्यादिविकार्यमुत्पाद्यं वा घटादि नित्यं दृष्टं लोके । न चाऽऽप्यत्वेनापि कार्यापेक्षा स्वात्मस्वद्धपत्वे सत्यनाप्यत्वातस्व-द्धपत्वात्सवेण ब्रह्मणो नाऽऽप्यत्वम् । सर्वमात्वेत नित्या-प्रस्वद्धपत्वात्सवेण ब्रह्मण आकाशस्येव । नापि संस्कार्यो मोक्षो येन व्यापारमपेक्षेत । संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्यादोषापनयेन वा । न तावद्धणाधानेन संभवत्यनाधेयानित्रायब्रह्मस्वद्धपत्वान्मोक्षस्य । नापि दोषापनयेन नित्यश्चद्धव्यन्द्धस्वद्धपत्वान्मोक्षस्य । स्वात्मधम एव संस्तिरोमूतो मोक्षः क्रिययाऽऽत्मिन संस्क्रियमाणेऽभिव्यज्यते । यथाऽऽदर्शे निघर्ष-णिक्रयया संक्रियमाणे भास्वरत्वं धर्म इति चेन्न । क्रियाश्रयत्वा-

शास्त्रोत्थज्ञानादितियावत् । स्वपक्षे ब्रह्मणः शास्त्रीयत्वं मोक्षस्य नित्यत्वं चोक्रत्वा पर-पक्षे तदनित्यत्व वक्तं तस्योत्पाद्यत्वं विकार्यत्वं प्राप्यत्व सस्कार्यत्व वेति विकल्प्य कल्पद्वये कार्यानुप्रवेशमङ्गीकरोति । यस्येति । तथेति मुक्तेर्विकार्यत्वे सस्तरा-चात्वत्रकार्यापेका युक्तेसर्थः । तहि कार्यानुप्रवेशायान्यतरपरिग्रहः स्यादिसाश-इन्चाऽऽह । तयोरिति । तदेव व्यतिरेकेण व्यनिक । नहीति । अनित्यत्विनवृत्तये पूर्वसिद्धस्यैव ब्रह्मणो मामादिवडाप्यतेति वृत्तोयनाशतुचाऽऽह । न चेति । ब्रह्म पत्यगन्यद्वा प्रथमं प्रत्याह । स्वारमेति । द्वितीयेऽपि ब्रह्म सर्वेगवं परिच्छिनं वा सर्वगतत्वेऽपि तत्माप्तिः संयोगस्तादात्म्यं वा । तत्राऽऽच दूषयति । स्वरूपेति । तादात्म्यपक्षस्तु स्थितस्य नष्टस्य वाडन्यस्यान्यत्वायोगादुभेक्षितः । अविकृतदेशतया परिच्छिन्नत्वेडपि ब्रह्मणः सयोगाख्या तत्पाधिरिनत्यत्वौन्युक्ता । तादातम्य तूक्त-न्यायनिरेंस्तम् । पक्षान्तर निराह । नापीति । तदभाव वक्तु संस्कारद्वैवि॰यमाह । संस्कारो हीति । प्रकारप्रकारिपासिद्धचर्थी निपातौ । गुणाबानेन मुक्तेर्न संस्कार्यते-त्याह । नेति । दोषानिरासेनापि न तस्याः संस्कार्यतेत्याह । नापीत । आगनतुक-गुणदोषयोरभावेऽपि नैसर्गिक।विद्यादोपात्तन्निवृत्त्या मुक्तेः संस्कार्थतेति शङ्कते । स्वारमेति । वस्ततः स्वारमैव प्रतीत्या धर्मः सन्निति यावतः । स्वाभाविकस्यापि तिर-स्कतस्य क्रियातोऽभिन्यकौ दृष्टान्तमाइ । यथेति । किमान्मा खाश्रयाकियया दोषा-पनुत्त्या संस्क्रियते कि वाऽन्याश्रयाक्रिययेति विकल्प्याऽऽद्यं निरस्यति । नेति ।

९ ड. ट. °एनथेन । २ ज. °नयनेन । ३ ठ. ड. °त्वात्र यु । ४ ठ. ड. निरपेक्षम् ।

तुपपत्तेरात्मनः । यदाश्रया क्रिया तमिवकुर्वती नैवाऽऽत्मानं लभते । यद्यात्मा क्रियया विक्रियेतानित्यत्वमात्मनः प्रसच्येत । अविकार्योऽयमुच्यत इति चैवमादीनि वाक्यानि बाध्येरन् । तचानिष्टम् । तस्मान्न स्वाश्रया क्रियाऽऽत्मनः संभवित । अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविषयत्वान्न तयाऽऽत्मा संस्क्रियते । ननु देहाश्रयया स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिक्या क्रियया देही संस्क्रियमाणो दृष्टः । न । देहादिसंहतस्यवाविच्यायहीतस्याऽऽत्मनः संस्क्रियमाणत्वात् । प्रत्यक्षं हि स्नानाचमनादेर्वेहसमवायित्वम् । तया देहाश्रयया तत्संहत एव कश्चिव्ययाऽऽत्मत्वेन परिग्रहीतः संस्क्रियत इति युक्तम् । यथा देहाश्रयचिकित्सानिमित्तेन धातुसाम्येन तत्संहतस्य तदिभः मानिन आरोग्यफलमहमरोग इति यत्र बुद्धिरुत्पद्यते । एवं स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिनाऽहं थुद्धः संस्कृत इति यत्र बुद्धिरुत्पद्यते ।

भात्मनोऽसङ्गेत्वान क्रियाश्रयत्वयोग्यतेत्ययुक्तं क्रियावन्वमिच्छता तद्योग्यत्वादित्या-शर्द्धचाठि । पदाश्रयेति । आत्मनोऽपि विकारित्वमाशङ्कचाऽठह । पदीति । न केवलमात्मनो विकारित्वे युक्तिविरोघोऽपि त्वागमविरोवोऽपीत्याह । अविकार्य इति । निष्कलं निष्कियमित्यादिश्रातिसमुचयार्थश्रकारः । न जायते स्रियते वेत्यादि-श्रुविस्मृविसंग्रहार्थमादिपदम् । तचेत्यागमबाध नमनिष्टं वैदिकानामिति शेषः । आध-पक्षायोगं निगमयति । तस्मान्नेति । द्वितीयं निराह । अन्येति । क्रियायाः स्वाश्रये वद्युक्ते वाऽविशयहेतुत्वादसङ्गस्याऽऽत्मनस्वदाश्रयबुद्धचाद्यसंबन्धान्न विन्नष्ठा किया संस्कारमात्मन्यावातुमलमित्यर्थः । नान्याश्रया कियाऽन्यं संस्करोतीत्यव व्यभिचारं शङ्कते । निवात । आदिपदं संध्यावन्दनादिसंग्रहार्थम । आत्मनो देहाद्याविरिक्तस्यापि देहादिष्विविद्याध्यासात्तदभिन्नस्यैव तत्त्रियया संस्कार्यत्वान इत्याह । न देहेति । अविद्याप्रश्रीतस्येत्यविद्यया हमिति मिथ्याज्ञानदृष्टस्येत्यर्थः । देहाश्रयिकयया देहसंहतस्य तद्भिन्नस्याऽऽत्मनः संस्क्रियमाणत्वमुकत्वा स्नानाचमनादिकियाया देहाश्रयत्वे मानमाह । प्रत्यक्षं हीति । असंहतात्मस्थिकियया तस्यैव संस्कार्यत्वं कि न स्यादित्याज्ञङ्कचाध्यक्षविरोधमाह । तयेति । कश्चिदित्यनियोरितविशेषमामुष्मिकफलोपभोगैशक्तमस्तीत्येवं प्रतिपन्नं निर्दि-शति । इष्टान्तेनोक्तं स्पष्टयति । यथेरयादिना । देहसंहतिफलं तद्भिमानिन इत्युक्त-मारोग्यमपि कस्माद्संहतात्मगतं न स्यादित्याशङ्कचानुभविवरीवादित्याह । अहिमिति ।

९ इ, "इत्वन कि"। २ ठ. ड. "विद्यथाऽध्या"। ३ ठ. ड. "गसक्तम"।

स संस्क्रियते । स च देहेन संहत एव । तेनैव ह्यहंकर्जाऽहंप्रत्य-यविषयेण प्रत्यिमा सर्वाः क्रिया निर्वर्त्यन्ते । तत्फलं स एवा-श्राति । 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह्रन्यनश्रक्षन्यो अभिचाकशीति' मुण्ड० [३।१।१] इति मञ्जवर्णात् 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोके-त्याहुर्मनीषिणः' [काठ० १।३।४] इति च।तथां च 'एको देवः सर्वश्रूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' विता०६। ११] इति । 'स पर्यगाच्छक्रमकायमन्नणमस्नाविरं शुद्ध-

संस्कारफलं शुद्ध इत्युक्तम् । आत्मनो यथोक्तबुद्धिमतोऽसंहतत्वमनुभवेन वार-यति । सचेति । कथं ताई लानादीनां कर्नुसंस्कारत्वप्रसिद्धिरित्याशङ्कच संहतस्येव कर्तृत्वादित्याह । तेनेति । पयतेऽहमिति कर्तृत्वमनुभवितुरि तुल्यमित्याशङ्कचाऽऽ-ह । अहंपत्ययेति । अनुमवितुर्नित्यप्रकाशस्य न तद्विषयतेत्यर्थः । न केवलमस्या-हधीमात्रे कर्तृत्वं किं तु धीमात्र इत्याह । प्रत्यियनेति । आत्मनी भोक्तरेव कर्तृत्व-मकर्तुभोगाभावादित्याशङ्कचाऽऽह । तत्फ्रळं चेति । मंहतस्य भोक्तृत्वे मानमाह । तयोरिति । जीवपरयोर्भध्ये जीवो नानारसं कर्मफळं भुङ्के । असंहतस्याभोक्तृत्वे मानम-नश्रक्तिति । परमात्मा स्वयमभुञ्जान एव पश्यन्वर्तते । संहतस्य भोक्तृत्वे वाक्यान्तर-माह । आत्मेति । आत्मीयं शरीरमात्मा । देहादिसंयुक्तमात्मानमित्यर्थः । यद्वाऽऽ-त्मा भोक्तेत्याहुरिति संबन्धः । इन्द्रियेत्यादि ऋियाविशेषणम् । निर्गुणत्वान्निदीं-षत्वाच ब्रह्मात्मनि द्विधाऽपि संस्कारो नेत्युक्तम् । इदानीं तस्मिन्गुगदीषयोरभावे मान-माह । तथाचेति । मूर्तित्रयात्मना भेदं पत्याह । एक इति । यथाऽऽहुः। 'हरि-र्भेक्षा पिनाकीति बहु वैकोऽपि गीयते' इति । अखण्डजाड्यं व्यावर्तयति । देव इति । आदित्यादिवैषम्यमाह । सर्वेति । तर्हि किमिति सर्वेषा न भाति तत्राऽऽह । गृह इति । तर्हि तत्तक्रुताविन्छन्नत्वेन परिन्छिन्नत्वं नेत्याह । सर्वव्यापीति । नभीवत्ता-टस्थ्यं वारयति । सर्वभूतेति । सर्वेषु भूतेष्वन्तः स्थितस्य तत्तित्रयाकर्तृत्वं शङ्कित्वो-क्तं कमेंति । सर्वभूते व्वत्यादिना भूताना प्रथमुक्तेः सद्वितीयत्वं तत्राऽऽह । सर्वेति । सर्वेषां भूतानामधिवासोऽविष्ठानम् । न च कल्पितमिवष्ठानादर्थान्तरमित्यर्थः।न परं क-र्मणामेवाध्यक्षः । अपि तु तंद्वतामपीत्याइ । साक्षीति । तत्र चैतन्यस्वाभाव्यं हेतुमा-ह । चेतेति । केवलो ट्रयवर्जितोऽद्वितीयः । निर्मुंभी ज्ञानादिगुणरहितः । चकारो दोषाभावसमुच्चयार्थः । ब्रह्मात्मिन गुणदोषाभावे मञ्चान्तरमाह । स इति । स प्रकृतो

९ ड. ैं छंच स । २ ञ ंैणोंदावातमें । ३ ड. ट. ंथा एं। ४ छ. ँमानमाइ। आँ। ५ ख. रैंदाइह्सां। ६ ठ. ड. ँतदद्वितीयमं। ७ ठ. ड. ँगुंणज्ञानादिज्ञानरं।

मपापिवद्धम्' [ईशा० ८] इति च। एतौ मन्नावनाधेया-तिशयतां नित्पश्चदतां च ब्रह्मणो दर्शयतः । ब्रह्मभावश्व मोक्षः । तस्मान्न संस्कार्योऽपि मोक्षः । अतोऽन्यन्मोक्षं प्रति क्रियानुमवेशद्वारं न शक्यं केनचिद्दर्शियतुम् । तस्माज्ज्ञानमेकं मुक्तवा क्रियाया गन्धमात्रस्यानुमवेश इह नोपपद्यते । ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया । न । वैलक्षण्यात् । क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुस्वद्भपनिरपेक्षेव चोद्यते पुरुषचित्तन्यापाराधीना च । यथा 'पस्यै देवतायै हविर्यहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेद्वप-द्वरिष्यन्' इति । 'संध्यां मनसा ध्यायेत्' (ए० ब्रा० ६।८।१)

चैस्तु सर्वाणि भूतानीत्यादावात्मा परितः समन्तादगात्सर्वगतः । शुक्रमित्यादि-शब्दाः पुंलिङ्कत्वेन नेयाः स इत्युपक्रमात्कविमेनीशीत्यादिना च पुंलिङ्कत्वेनोपसंहा-रात । शुक्रो दीप्तिमानकायो छिद्वदेहहीनः । अव्रणोऽक्षतोऽस्नाविरः शिरारहित-स्वाभ्यां स्थूळदेहासत्त्वमुक्तम् । शुद्धो रागादिशून्यः । अपापविद्धो धर्माधर्मविधुरः । मन्रयोस्वारपर्यमाइ । एताविति । तथाऽपि मोक्षस्य किमायावं वदाह । ब्रह्मेति । मुक्तिब्रह्मणोरैक्यात्त्रं दोषाद्यभावात्रं तस्याः संस्कार्यवेत्युपसंहरति । तस्मादिति । उत्पाचादिस्थान्वार्थोऽपिशब्दः । मुक्तेरुत्पत्त्यादिचतुष्टयं क्रियानुमवेशद्वारं मा भूत्प-श्रमं तु किंचिद्भविष्यति नियमाभावानेत्याह । अत इति । उत्पर्यादिचतुष्टयमतः श-ब्दार्थः । तस्या छोकवेदमसिद्धत्वादित्यर्थः । मोक्षे कियाया अननुपवेशे तद-र्थपवरयानथैक्यमित्याशङ्कच झानार्थत्वानमैवमित्याह । तस्मादिति । कियानु-प्रवेशद्वाराभावस्त च्छब्दार्थः । उपास्तेरपि मोक्षे साक्षात्मवेशो नेति वक्त गन्ध-मात्रस्येत्युक्तम् । बाह्यिकयायास्तत्रापवेशे कैमुतिकन्यायार्थोऽपिशब्दः । मोक्षे ज्ञानमवेशे तस्य क्रियात्वादस्त्येव तत्प्रवेशस्त त्रेति शङ्कते । निवित । तस्य मानस-व्यापारत्वेऽपि न वैविक्रयात्वम् । ततो जन्यफलादजन्यफलत्वेन विशेषादित्याह । नेति । वैषिक्रिया यत्नेच्छासाध्या ज्ञानं न वर्षेत्यपर विशेषमाह । क्रिया हीति । यत्र विषये या वस्त्वनपेक्षा चोद्यते तत्र सा क्रिया नामेति योजना । क्रियातद्धर्भ-प्रसिद्धार्थी निपातौ । वस्तु चेन्न कारणं कि तर्हि तथा तदाह । पुरुषेति । वस्त्व-नपेक्षा पुंतन्त्रा च कियेत्यत्र दृष्टान्तद्वयमाह । यथेति । गृहीतमध्वर्युणेति शेषः । वषट्रिष्यनिति होतोक्तः । संध्यां वद्भिमानिनी देवतामित्यर्थः । नाम ब्रह्मेत्युपा-सीतेत्यादि महीतुमादिपदम् । एवमादिषु वाक्येषु वस्त्वनपेक्षं पुंतन्त्रं च ध्यानं विधी-यते तथा क्रियान्तरमिशीत्यर्थः । ननु मानसत्वाविशेषाद्धचानमपि ज्ञानमेवेति नास्य

१ ड. \*स्यायनुं। २ इस यस्य । ३ इस. कियार्थं त्व । ४ क. इस. \*न तुन । ५ इस. \*रिमत्य ।

इति चैवमादिषु । ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसं तथाऽपि पुरुषण कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुं शक्यं पुरुषतन्नत्वात् । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम् । प्रमाणं च यथाभूतवस्तुविषयमतो ज्ञानं कर्तुमन्यथा वा कर्तुमशक्यं केवलं वस्तुतन्नप्रमेव तत् । न चोदनातन्नप्रम् । नापि पुरुषतन्नप्रम् । तस्मान्मानसत्वेऽपि ज्ञानस्य महिद्देलक्षण्यम् । यथा च 'पुरुषो वाव गौतमाग्निः' (छान्दो० ५।०११) 'घोषा वाव गौतमाग्निः' (छान्दो० ५।०११) इत्यन्न योषितपुरुषयोरिमन्निज्ञिद्धर्मानसी भवति । केवलचोदनाजन्यत्वानिक्रयेव सा पुरुषतन्न्ना च । या तु प्रसिद्धेऽमाविमन्नद्विषयवस्तुन तन्नवेति ज्ञानमेवैतन्न किया । एवं सर्वप्रमाणविषयवस्तुषु वेदितव्यम् । तन्नवे सति यथाभूतन्नद्धात्मेविषयमिष ज्ञानं न चोदनातन्व्यम् । तन्नवे सति यथाभूतन्नद्धात्मेविषयमिष ज्ञानं न चोदनात-

क्रियादृष्टान्तत्वं तत्राऽऽह । ध्यानमिति । ज्ञानस्यापि तुल्यं पुंतत्रत्वं तदाश्रयत्वात्त-बाऽडह । ज्ञानं स्विति । प्रमाणद्वारा तस्य पुंतन्नत्वमाञ्जूचाऽडह । प्रमाणं चेति । ज्ञानस्यापुंतश्चत्वे फल्कितमाह । अत इति । तार्हे ज्ञानस्य नित्यत्वं नेत्याह । केव-लेति । विशेषणकृत्यमाह । नेति । एवकारच्यावर्त्वमाह । नापीति । ज्ञानध्यानयो-मीनसिक्रियात्वेडिप गोबळीवर्दवेंद्वेदं मत्वा वैशेष्यं निगमयति । तस्मादिति । वन्छ-ब्दार्थीऽपुंतत्रत्वम् । ध्यानस्य वस्त्वनपेक्षत्वे दृष्टान्तावुक्त्वा तस्य तद्विरोधित्वे दृष्टान्ता-वाचष्टे । यथा चेति । साऽपि धीर्मानसत्वाण्ज्ञानमेवेत्याशङ्कचाऽऽह । केवलेति । न ज्ञानमिति तुशब्दार्थः । वस्त्वनधीनत्वं कैवल्यम् । एवकारोऽयोगव्यवच्छेदकः । उक्त-बुद्धेरुक्तित्रयात्वनियमे हेत्वन्तरमाह । पुरुषेति । यथैतौ दृष्टान्तौ तथा क्रियान्तर-मपीति यथाशब्दो नेयः । ज्ञानमपि योषिदादाविमधीतुल्यमिति नेत्याह । या त्विति । तस्यास्ताई कि कारणं तदाह । किं तहींति । पक्त दृष्टान्तमप्रेय पत्यक्षविषय-पदम् । तेन युक्तमेव वैषम्यं वैधिकयावियोरित्याह । इति ज्ञानमिति । अध्यक्षाँवि-योऽर्थजन्यतया तत्तत्रत्वेऽपि शब्दाचर्थवियस्तदभावाचोदनादिजन्यतेत्याशङ्कचाऽऽ-ह । एवमिति । अनुमानादावर्थाजन्यत्वेऽपि छिङ्गादिजन्यत्वान चोदनाचपेक्षेति भावः । लौकिकावियश्चोदनाद्यनपेक्षत्वेऽपि ब्रह्मधीरलौकिकत्वात्तदपेक्षत इत्याशङ्कच दार्षान्तिकं निगमयाति । तत्रेति । पूर्वोक्तरीता सम्यग्ज्ञाने वस्तुमात्रवन्ने सतीति यावत । यथामृतत्वं सदैकरूप्यम् । वैधाकियातो वैशेष्योकत्या ज्ञानस्याविवेयत्वमुक्तम् । तत्र

१ ड. ट. भेन तै। २ घ. रिमत्विविं। ३ छ. विद्विशेष मैं। ४ ठ. ड. क्षिविषयोऽर्थे।

न्नमं । तद्विषये लिङादयः श्रूयमाणा अप्यनियोज्यविषयत्वात्कुण्ठीभवन्त्युपलादिषु प्रयुक्तश्चरतेक्षण्यादिवत् । अहेयानुपादेयवस्तुविषयत्वात् । किमर्थानि ताहीं 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि । स्वाभाविकमन्नतिषयविमुस्तीकरणार्थानीति ब्रूमः । यो हि बहिर्मुखः 
प्रवर्तते पुरुषः 'इष्टं मे भूयादनिष्टं मा भूत्' इति न च तत्राऽऽत्यनितकं पुरुषार्थं लभते तमात्यन्तिकपुरुषार्थवाञ्चिनं स्वाभाविककार्यकरणसंद्यातपन्तिकपुरुषीकृत्य पत्यगात्मस्रोतस्तया
पवर्तपन्ति 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादीनि । तस्याऽऽत्मान्वेषणाय पन्नत्तस्याहेयमनुपादेषं चाऽऽत्मतत्त्वमुपदिवयते ।

ज्ञाने लिङादिश्रुत्या दृष्टविषेस्तर्कानिरस्यत्वादित्याशङ्कचाऽऽह। तद्विषय इति । तदेव ज्ञानं विषयः । तत्र यदापि लिङादयः श्रुतास्तथाऽपि स्तुत्यर्थवाद्तया विष्णुरुपांशु यष्टव्य इत्यादिवद्वतिष्ठन्ते । अनियोज्यमपुंतत्रतया नियोगानई नियोज्येन वा हीनं ज्ञानं विद्विषयस्वात्तेषामविधायकत्वादित्यर्थः । कुण्ठीभावे दृष्टान्वमाह । उपलादिष्वि-ति । विधेयज्ञानस्य कर्मणि ब्रह्मण्यविशयाजनकत्वाच न विधेयतेत्याह । अहेयेति । अनुष्ठेयानुष्ठात्रोरभावाद्विध्यभावे श्रुतरिष तद्गेक्षत्वेनासंभवाद्विधिशब्दैवैयर्थ्यामिति शङ्कते। किमर्थानीति । यो द्रष्टव्यः स आत्मैवति तत्त्वप्रतिपादकानि तानीत्याशङ्कचाऽऽह । विधीति । तेषामर्थवस्वं द्ववाणः समाधत्ते । स्वाभाविकोति । संग्रहीतं विभजते । यो हीति । बाहिभुस्यं शब्दादिपवणत्वम् । पुँमर्थमुद्दिस्य पवृत्तेः श्रुत्या किमिति परावर्त्यते श्रुतेरनर्थकरत्वापातात्तत्राऽऽह । न चेति । बाह्योऽर्थः सप्तम्यर्थः । किमिति वर्हि श्रुविः सर्वोनपि पुरुषान्नानुसरित तत्राऽऽह । तिमिति । अभेर्वोहमवृत्तिवदात्मनो विषयमवृत्तिरापि निरोद्धमशक्येत्याशङ्खचाऽऽह । कार्येति । आत्मधियोऽनात्मदर्शने सत्यिप संभवात्किमिति ततो विमुखीकरणं तत्राऽऽह । प्रत्यिगिति । तत्र चेतसः स्रो-तस्तदाभिमुख्यं तद्भावेनेति यावत् । सत्यनात्मदर्शने तत्मवणस्य चेतसो न मत्यगाः भिमुरूयमित्यनात्मधीनिरासेन फलभूतात्मदृष्टिस्तावकतया तदाभिमुख्यायान्वयव्यति-रेकसिद्धा एव श्रवणादयो विविसक्तरैविकयैरन् चन्ते । तेन विधिकायेलेशलाभाद्विधि-च्छायान्येतानि न विधय इत्यर्थः । अस्तु वा मुमुक्षुप्रवृत्तेवैंधत्वाद्वाक्यभेदेन श्रवणादिन विधिस्तथाऽपि वस्तुनो विध्ययोग्यत्वाच तज्ज्ञाने विधिरित्याह । तस्येति । य-दिदं ब्रह्मक्षत्रादि तत्सर्वमारमैवेति बाधायां सामानाधिकरण्याद्वैताभावोक्त्याऽऽत्मनोऽ-

१ ड. ैम् । अतस्तद्विषया लि<sup>\*</sup>। २ ड. ज. <sup>\*</sup>विकात्कार्य<sup>°</sup>। ३ ज. <sup>°</sup>घातात्प्रवृ<sup>®</sup>। ४ क. ख. <sup>°</sup>पि श्रुत्य<sup>°</sup>। ५ ठ. ड. <sup>°</sup>वे स्तुतेर<sup>°</sup>। ६ ठ.ड. <sup>°</sup>ब्दस्य वे<sup>®</sup>। ७ ठ ड. पुमर्थत्वमु<sup>®</sup>। ८ क.ख.ठ.ड. <sup>°</sup>त्वाय वाक्य<sup>®</sup>।

'इदं सर्वं यदयमात्मा' [ बृह० २ | ४ | ६ ] 'यत्र त्वस्य सर्व-मात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्केन कं विज्ञानीयात्' [ बृह० ४ | ५ | १५ ] 'विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयादयमात्मा ब्रह्म' [ बृह० २ | ५ | १९ ] इत्यादिभिः । यदप्यकर्तव्यमधानमात्मज्ञानं हानायो-पादानाय वा न भवतीति । तत्त्रयैवेत्यभ्युपगम्यते । अलंकारो ज्ञयमस्माकं यद्वज्ञात्मावगती सत्यां सर्वकर्तव्यताहानिः कृतक्र-त्यता चेति । तथा च श्चतिः ।

'आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्'॥ [बृह०४।४।१२] इति । 'एतहुद्धा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्पश्च भारत'। [भ०गी०१५।२०] इति स्मृतिः।तस्मात्र

द्विवीयस्वेन वूर्णस्वोक्तेनी वन्न हेयस्वमादेयस्व नेस्याह । इद्गिति । अविद्यादशाया-मारमनः सद्वितीयतया द्वेयरवादिसिद्धिमाशङ्कषाङ्कीकुर्वन्विद्यावस्थायाभारमातिरिक्तिन याद्यभावाम हेयरवादीत्याह । यत्रेति । न केवळं विद्यावस्थायामेवाऽऽत्मनि ज्ञाना-दिविभागाभावः कित्ववस्थान्तरेऽपीत्याह । विज्ञातार्गिति । आत्मनः स्वविषये ज्ञेय-त्वामावेऽपि ब्रह्मणि तद्भावादादेयता तत्र स्यादिसाशङ्कचाऽऽह । अयमिति । आ-दिशब्द आत्मतस्ववादिसर्ववाक्यसंग्रहार्थः । प्रतिपत्ति,विधिशेषत्यैव ब्रह्म शास्त्रीय-मित्येतित्रराकृत्य तत्रीव सूचितं पूर्वेपक्षमनुवद्ति । यदपीति । आत्मिषियो हानाच-र्नुपायत्वं विफल्लत्वं वा तत्राऽऽद्यमङ्गीकरोति । तथेति । द्वितीयं दृषयति । अरुं-कारो हीति । ब्रह्मात्मावगतेरुक्तफलत्वे मानं हिशब्दम्चितमाह । तथा चेति । अ-यं परमारमाऽहमस्मीरयपरोक्षतया यदि कश्चित्पुरुषो जानीयादात्मसाक्षात्कारदौर्छभ्य-घोती चेच्छब्दः । स स्नातिरिक्तमात्मनः कि फलमिच्छन्कस्य वा पुत्रादेः फलाय वद्छाभेन शरीरं वप्यमानमनु वदुपाधिः संज्वरेत्तप्येव निरुपाध्यात्मविदो नान्यदस्ति फलं नाप्यन्यः पुत्रादिरित्याक्षेपः । तत्रैव स्मृतिमाइ । एतदिति । गुहातमं शास्त्र-मेतत्तस्य बुद्धिरर्थतो विधिविशेषत्वेन ब्रह्मणो न शास्त्रगम्यतेत्युक्तमुपसंहरति। तस्मा-दिति । ज्ञानस्य विधेयत्वामीवस्तथाविषफळत्वं च तच्छब्दार्थः । प्रमापमारूपधी-मात्रविषयः प्रतिपत्तिशब्दः । तद्विधिविषयतयेति पूर्ववतः । यूपादि छान्तेन विधिशे-

१ ज. स्पृतेः । २ क. ख. बादशायाः । ३ ठ. विश्यतथेः। ड. विशेषतः । ४ ठ. ड. विषे यत्वं। ५ क. ख. ठ. ड. धिशेः। ६ ठ. ड. भावात्तथाऽपि फः। ड. भावस्तथाऽपि फः।

मितपित्तिविधिविषयतया ब्रह्मणः समर्पणम् । यदिष केचि-दाहुः। 'मद्यत्तिनिद्यत्तिविधितच्छेषव्यत्तिरेकेण केवलवस्तुवादी वेदेभागो नास्ति' इति । तन्न । औपनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशेष-त्वाचोऽसावुपनिषत्स्वेवाधिगतः पुरुषो संसारी ब्रह्मोत्पाचादिच-तुर्विधद्रव्यविलक्षणः स्वमकरणस्थोऽनन्यशेषो नासौ नास्ति ना-धिगम्यत इति वा शक्यं विदतुम्। 'स एष नेति नेत्यात्मा' [ बृह० २।९।२६ ] इत्यात्मशब्दादात्मनश्च मत्याख्योतुमशक्यत्वात् । य एव निराकर्ता तस्यैवाऽऽत्नेत्वात् । नन्वात्माऽहंमत्ययवि-षयत्वादुपनिषत्स्वेव विज्ञायत इत्यनुपपन्नम् । न । तत्साक्षित्वे-न मत्युक्तत्वात् । न ह्यहंमत्ययविषयकर्तृव्यितिरेकेण तत्साक्षी

षतया ब्रह्मणः शास्त्रगम्यत्वमुक्तं निरस्य पवृत्तिनिवृत्तीत्यादावुक्तमनुभाषते । यदा-षीति । कि वस्त्वेव नास्ति वेदान्तवेद्यं तस्याप्रसिद्धत्वात्तत्वृहिश्य प्रतिपादनायोगादा-होस्वित्तस्य क्रियाशेषतेति विकेल्प्याऽऽचं दूषयति । तन्नेति । औपनिषदस्य पुरुष-स्येत्याद्यनिरासं सूचितं प्रश्रवयति । योऽसाविति । तस्यापि चैतन्यात्कर्तृत्वेन कि-याशेषत्वमाशङ्कचानन्यशेषत्वादिति द्वितीयं निरासमुक्तं विवृणोति । असंसारीति । तैत्र पूँर्णस्वं हेतुमाह । ब्रह्मेति । कर्तस्वेनानन्वयेऽपि क्रियायामात्मा कर्मस्वेनान्वेष्य-वीत्याशङ्कत्याऽऽह । उत्पाद्यादीति । विनियोजकमानामावादि । नान्वयस्तद्धि पक-रणं वाक्यं वा नाऽऽद्य इत्याह । स्वपकरणस्थ इति । पर्णवावद्वाक्यं विनियोज-कमिति द्वितीयं दूषयति । अनन्येति । आत्मनो जुह्वादिवद्व्यभिचरितऋतुसंबन्धा-भावादित्यर्थः । पक्षद्वयनिरासं निगमयति । नासाविति । तस्य न कियाशेषत्वमधी-ति विवक्षितम् । वेदान्तवेद्यवस्तुनो निरासायोगे हेत्वन्तरमाह । स एप इति । यः खल्वात्माऽथात आदेशो नेति नेतीति विश्वहश्यनिषेवेनोक्तः स एष पश्चमेऽपि निरूप्य-त इत्यत्र वस्तुन्यात्मशब्दात्तस्य चाऽऽत्मत्वादेवानिराकार्यत्वात्तत्कर्तुरेवाऽऽत्मत्वात्तत एव तस्योद्दिश्य प्रतिपाचत्वमपि सिध्यतीत्यर्थः । औपनिषदत्वं पुरुषस्यामृष्यन्नाश-क्रुतं । निन्वति । अहंधीविषयत्वं दृषयन्विशेषणं समर्थयते । नेत्यादिना । संस्का-र्यत्विनरासे साक्षी चेतेतिमब्रेणाऽऽत्मनः सर्वसाक्षीत्वमुक्तं तेनाहं धीविषयत्वस्य प्रयु-क्तत्वाद्विरुद्धभौपनिषदत्विमत्यर्थः। तथाऽपि कर्मकाण्डे तर्कशास्त्रे च सिद्धत्वान तस्यौप-निषदत्वं तत्राऽऽह । नहीति । तत्साक्षाति विधिकाण्डागम्यत्वोक्तिः । बौद्धसिद्धान्तेऽ-

९ ट. दिविभा । २ क ज. ट. रैस्यानस्याश । ३ ड. रैमस्वप्रसङ्गात । ४ ठ. ड. ड. किल्प्य दूरी ५ ठ. ड. ड. रैतियनि । ६ ड. तत्रापूर्वस्व हे । ७ ख. पूर्णस्वे । ठ. पूर्ववस्वं ।

सर्वभूतस्थः सम एकः कूटस्थिनित्यः पुरुषो विधिकाण्डे तर्कसमये वा केनचिद्धिगतः सर्वस्याऽऽत्माऽतः स न केनचित्पत्या-रूपातुं शक्यो विधिशेषत्वं वा नेतुम् । आत्मत्वादेव च सर्वेषां न हेयो नाप्पुपादेयः सर्वं हि विनश्यद्विकारजातं पुरुषान्तं वि-नश्यति । पुरुषो विनाशहेत्वभावादिनाशी विक्रियाहेत्वभावा-च कूटस्थिनित्योऽत एव नित्यशुद्धेमुक्तस्वभावः। तस्मात् 'पुरुषा-न्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गितः' [काठ०१।३।११] 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पुच्छामि' [बृह०३।९।२६] इति चौप-

निषगितमाइ । सर्वेति । सर्वेषु नश्यत्सु भूतेषु स्थितो न नश्यतीत्यर्थः । नैयायिका-दिमते तदनधिगतिमाह । सम इति । निर्विशेष इत्यर्थः । सारूयसमयसिद्धत्वं निर-स्यवि । एक इति । चैतन्यान्तरश्नयत्वभैत्रयम् । भर्तेप्रपश्चादिमते प्रसिद्धि प्रत्याह । कुटस्थेति । कौटस्थ्ये कथं कारणत्वं तत्राऽऽह । सर्वस्येति । सर्पाधिष्ठानरज्जोरिव ब्रह्मणोऽपि द्वैताधिष्ठानत्वात्कारणत्वमाविद्यकमितिभावः । अन्यतोऽनविगतौ फालित-माह । अत इति । जाते हि बाधो नान्यथेत्यर्थः । विधिकाण्डानिधगतिफलमाह । विधीति । तत्र हेत्वन्तरमाह । आत्मत्वादिति । आत्मा सर्वशेषित्वान्नान्यशेषः स कथं विधिशेषः स्यादित्यर्थः । विधिकाण्डाज्ञातत्वमुक्त समुचेतुं चशब्दः । कि च हेथी-यादेयविषयौ विधिनिषेवौ नात्मनि विंपरीते स्यातामित्याह । नेति । तस्यापि संसा-रिणोऽनाशितया हेर्यत्वमाशङ्खाकं सर्वे होति । निरविषकनाशासिद्धरित्यर्थः । सं-सारस्यैव नाशो न पुरुषस्येति वक्तं विकारजातिमत्युक्तम् । घटादेर्मृदादौ नाशात्कथं पुरुषावधिः सर्वेस्य नाशस्तत्राऽऽह । पुरुष इति । कल्पितस्यानविष्ठानत्वात्पुरुषो नित्यैसत्स्वभावस्तद्धिष्ठानत्वेन विश्वोद्यव्ययहेतुरित्यर्थः । पुरुषस्य परिणामिनित्य-त्वारपरिणामोदयन्ययाभ्या हानादाने स्यातामित्याशङ्खाऽऽह । विक्रियेति । साव-यवत्वादिस्तद्धेतुः । अगुद्धत्वादित्वागेन गुद्धत्वादेरादेयत्वं ग्राह्कत्वाऽऽह । अत इति । आत्मिन स्वतो धर्मतश्चानन्यथात्वमतः शब्दार्थः । पुरुषाविवर्नाशः सर्वस्येत्यत्र श्रुति-माइ । तस्मादिति । किल्पतस्याकल्पितमधिष्ठानमित्युक्तयुक्तिपरामशी तच्छब्दः। यथेन्द्रियादिभ्यो नैवं पुरुषादास्ति किचित्परं सा पुरुषाख्या काष्टा मूक्ष्मत्वमहत्त्वादे-स्विधिः सैव परा गतिः परमपुरुषार्थे इत्यर्थः । निर्तिशयस्वतन्नतया विध्यशेषत्वे श्रुति-रुक्ता मानान्तरागम्यतया वेद्नितकवेद्यत्वे श्रुतिमाह । तं त्वित । यस्तवदुक्तसविशेष-बहाँणां पृथिन्येव यस्याऽऽयतनिस्युपक्रम्योक्तमविष्ठानं तमौपनिषद्मुपनिषद्भिरेव ज्ञेयं

१ क. इ. ज ैद्रबुद्ध मुँ। २ क. स्त. ठ. इ. इ. ैति चेतनान्त । ३ ठ. इ. इ. हेयादेय । ४ स. विपरीतो । ५ क. स. हेयोपादेय । ६ ठ. इ. इ. त्यस्वभा । ७ ठ इ. इ. इ. क्याणे पृ ।

निषदत्वविशेषणं पुरुषस्थोपनिषंतसु प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्व उपपचते। अतो भूतवस्तुपरो वेदभागो नास्तीति वचनं साहसमान्त्रम्। यदिप शास्त्रतात्पर्यविदामनुक्रमणम्। दृष्टो हि तस्यार्थः क-मविबोधनिमत्येवमादि । तद्धभेजिज्ञासाविषयत्वाद्धिधमतिषेधशा-स्त्राभिमायं द्रष्टव्यम्। अपि चाऽऽम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्य-मतद्धीनामित्येतदेकान्तेनाभ्युपगच्छतां भूतोपदेशानर्थक्यपस-द्भः । प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण भूतं चेद्वस्तूपदिशति भव्यार्थत्वेन । कूटस्थनित्यं भूतं नोपदिशतीति को हेतुः । नहि

पुरुषं त्वा त्वां प्रच्छामि हे शाकल्योति याज्ञवल्क्यस्य मश्रः । विशेषणाभिपायं वि-वणोति । औपनिषदत्वेति । औपनिषदत्वेऽनन्यशेषत्वे चाऽऽत्मनः सिद्धे परस्य पविज्ञा निर्मुळेलाह । अत इति । तथा हीत्यादी वेदानतानामर्थवच्वमभियुक्तोक्तिवि-रुद्धमित्युक्तमनुवद्वि । यद्पीति । तस्यान्यविषयत्वं वदन्पकृताविरोवित्वमाह । तद्धभैति । इष्टो हि तस्यार्थः फलवदर्शबोवनभिति वक्तव्ये धर्मजिज्ञासामक्रमाद्धर्भ-कर्मणोश्चेक्याचढ्कं कर्मावबोधनं तद्विधिनिषेधविवक्षयोक्तम् । यतु चोदनासुत्रे चोद-नापद्व्याख्यानं तद्पतिक्लं पदार्थमात्रकथनातः । पैरीष्टिस्त्रममुखमपि स्त्रजातं पूर्व-सूत्राभ्यां तत्तद्भाष्येश्व सह प्रक्रमवशात्कर्मकाण्डार्थमेवातो ब्रह्मबोधनमिति वेदैकेहे-शस्य फलमित्युपनिषद्रथेवत्तेत्यर्थः । अथेवादाविकरणविरोवं विधान्तरेण निरस्यति । अपि चेति । तत्र खल्विकयार्थत्वे सत्यानर्थक्यं भूतोपदेशिवशेषस्य वा तन्मात्रस्य वा। तनाऽऽचमुपेत्य द्वितीयं पत्याह । आम्नायस्येति । वषट्कुः पथमभक्षो देवदत्तो मु-क्ता निर्गत इत्यादिभूतोपदेशस्य संबन्धयोग्यतावाचिविभक्तियुक्तस्य द्रव्यादिवाचिनः साक्षात्कार्यार्थे वाभावात्फळवद्रयेराहित्यम् । अतोऽविशेषात्कार्योपदेशस्यापि तत्प्रस-क्तिरित्यर्थः । उक्तभृतोपदेशेऽपि कर्तव्यादिपदाध्याहारात्कार्यशेषद्रव्याद्यर्थतया फल्र-वदर्शिसिद्धिरिति शङ्कते । प्रवृत्तीति । तत्साध्यातिरेकेण भूतमि द्रव्यादिवस्तु वषट्-कर्दुरित्यादिवाक्यमध्याद्वतकार्यशेषत्वेनाभिद्धाति भूतभव्यन्यायाद्तो भूतोपदेशस्यार्थ-वस्वानातिमसक्तिरित्यर्थः । कार्यान्वितस्वार्थाभिधानेऽपि योग्यान्विताभिधानात्तेनैव का... र्थोस्प्रष्टवस्तूपदेशोऽपि स्यादित्याह । कृटस्थेति । ननु न त। हगस्ति वस्तु सर्वस्योप-दिश्यमानभूतस्य कार्यस्पर्शितया कार्यत्वातत्राऽऽह । नहीति । क्रिया कार्यम् । भृतस्य तत्सर्सर्गस्तादात्म्यं फलफलिमावो वा। नाऽऽद्यः। क्रियाद्वारा हेतुहेतुमद्भावाभ्यपगमात्। द्वितीयेऽपि न तयोरैक्यं फलफलित्वस्य भेदकत्वादित्यर्थः। भूतस्याकार्यत्वेऽपि तद्धेतु-

३ ड. <sup>°</sup>षत्स्वेव प्रा<sup>°</sup>। २ क. घ. ज. ट. <sup>°</sup>त्तिव्य<sup>°</sup>। ड. <sup>°</sup>त्तिविधिव्यिति<sup>°</sup>। ३ ठ. परिनिष्ठितस्<sup>°</sup>। ४ ठ. इ. ढ. वेदस्यैक<sup>°</sup>। ५ ठ. इ. ढ. वेदस्यैक<sup>°</sup>। ५ ठ. इ. ढ. वेदस्यैक

भूतमुपिद्यमानं क्रिया भवत्यिक्तयात्वेऽपि भूतस्य क्रियासाधन-त्वातिक्रयार्थ एव भूतोपदेश इति चेत् । नेष दोषः । क्रियार्थ-त्वेऽपि क्रियानिर्वर्तनशक्तिमद्धस्तूपिदष्टमेव। क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य । न चैतावता वस्त्वनुपिदष्टं भवति । यदि नामोपिदिष्टं किं तव तेन स्यादिति। उच्यते। अनवगतात्मवस्तूपदेशश्च तथैव भवि-तुमर्हति । तदवयत्या मिथ्याझानस्य संसारहेतोर्निवृत्तिः प्रयोजनं क्रियत इत्यविशिष्टमर्थवन्त्वं क्रियासाधनवस्तूपदेशेन । अपि च

त्वात्तच्छेपत्वात्तद्वपदेशोऽपि तच्छेष एव । गामानयेत्यादावाद्यव्युत्पत्तेः कार्यान्वितविष-यत्वादती न क्टस्थोपदेशोऽस्तीति चोदयति । अक्रियात्वेऽपीति । कार्यायाकार्यान्त-रत्वाकार्यपदस्य तदन्वितार्थावाचित्वाद्याग्येतरान्वयस्यैव सर्वपदशक्ति।विशयत्वात्पुत्रज-न्मादिवाकेये चाडऽ बब्युत्पत्तेरकार्यार्थेऽपि इष्टेभेतोक्तरकार्यार्थत्वात्कृटस्थाकिः स्यादिन त्याह । मैप इति । उक्तरीत्या भूवोक्तेने कार्यार्थत्वम् । अस्तु वा तत्सापेक्षत्वाहुव्या-देस्त दुक्तेस्ताद्रथ्यं तथाऽपि यत्कार्यनिवेतिनशक्तिमद्भव तदुक्तमेव । न च तत्कार्यं तद्धे-तुत्वात । तस्य कार्यान्वयेऽपि न तद्नवियत्वं वाच्यत्वनिभित्तम्। कार्यस्य तद्भावेऽपि वाच्यत्वादतो योग्यान्वितद्रव्यादेस्तच्छब्दवाच्यत्ववत्कार्यानन्वितस्यापि वस्तुनो वेदा-न्तार्थतेत्यर्थः । तथाऽपि कार्यशेषत्वेनैवान्यत्र भृतोक्तर्न स्वतन्त्रभृतोक्तिरित्याशङ्कचाऽऽ-ह । क्रियार्थन्विमिति । भूतोपदेशस्य कार्यशेषत्वं फळवत्त्वायेष्टं न च कार्यस्य वाच्य-कोटिनिनेशोऽस्तीत्पर्थः । कार्यार्थस्वेन भूतोक्ती कार्याशेषेऽपि कंथं सिद्धे शब्दपामाण्यं तत्राऽऽह । न चेति । भृतोपदेशस्य कार्यशेषत्वमात्रेण तदशेषभृतं भृतं नैवानुपदिष्टं वदुपदेशस्याज्ञातार्थेगन्तृत्वेनाध्यक्षादिवन्मानत्वादित्यर्थः । अज्ञातार्थोपदोशित्वेडपि वेदा-न्तानामकार्यशेषत्वेन वैफल्याम प्राम,ण्यं वाक्यपामाण्यस्य फळाधीनत्वादिति शङ्कते । यदीति । भूतं थँ द्युपदिष्टमुपदिश्यता नाम तथाऽपि कि तेनोपादिष्टेन तव श्रोतुर्व-क्तर्वो स्यादिति योजना । कार्योपदेशवदज्ञातात्मोपदेशात्मकं वेदान्तवाक्यमनन्यशेष-त्वेऽपि फलवन्वेन मानिभयाह । उच्यत इति । कार्यशेषोपदेशस्य कार्यफलेन फल-वस्वात्मामाण्येऽपि कथमात्मोपदेशस्य फळवस्वेन तथात्वमित्याशङ्खणाऽऽह । तदवग्-त्येति । मिथ्या च तद्ज्ञानं चेति विग्रहः । तस्य भ्रान्तित्वं व्यवच्छिनति । संसा-रेति । वेदान्तपामाण्यं फलवत्त्वेन सदृष्टान्तमुक्तं निगमयति । इत्यविशिष्टमिति । विविवाक्यस्थद्रव्यादिशब्दानां शुद्धसिद्धार्यतामित्थमापाच तथैव ब्रह्म शाब्दमित्युक्तम् । इदानी निषेपवाक्यवद्वेदान्ताना सिद्धार्थतेत्याह । अपि चेति । कृतेभीवार्थविषयत्वा-

<sup>ी</sup> ठ. ड. ट कार्यस्याकार्यान्तरात्कार्यं। २ ठ. ड. ट. व्ये वाऽऽद्याः ३ठ. ट. ट. किनीत्या, कें ४ठ. ड. ट. पि तर्वा ५ क. कार्यक्षां ६ ख. थ शां। ७ क. यटुपाः

'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इति चैवमाद्या निवृत्तिरुपिद्देयते । न च सा किया । नापि कियासाधनम् । अकियार्थानामुपदेशोऽन्धेकश्चे-ह्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादिनिवृत्त्युपदेशानामानर्थेक्यं प्राप्तम् । तच्चानिष्टम् । न च स्वभावपाप्तहन्त्यर्थानुरागेण नञः शक्यमपा-प्तिक्षपार्थत्वं कल्पियतुम् । हननिक्षपानिवृत्त्यौदासीन्यव्यतिरे-केण । नञ्जश्चेष स्वभावो यंत्स्वसंबन्धिनोऽभावं बैधियतीति ।

निषेषेषु भावार्थाभावात्कृतिनिवृत्तौ तद्विनामृत कार्यमपि निवर्तत इति मत्वाऽऽ ह । बाह्मण इति। निवृत्तिरेव कार्य तद्धेतुर्वेति कुतो निषेवानामकार्यार्थतेत्याशङ्खचाऽऽह । न चेति । प्राप्तिकयानिवृत्तित्वात्तस्या नोभैयथात्वम् । विमतं न कार्यं तद्धेतुर्वा निवृ-क्तित्वाद्धटनिवृत्तिवदित्यर्थः । निवृत्तेरूभयभावाभावेऽि किमायातं ततुपदेशानां तदाह । अक्रियेति । अकार्यार्थीनामिति यावत् । ननु न इन्तव्य इत्यत्र हननं न कुर्यादिति न वाक्यार्थः कि त्वहननं कुर्योदिति । ततो हननविरोविनी संकल्पिकया हननं क कुर्यीमित्येवं इत्या कार्यतया विधीयते तेन निषेववाक्यमपि नियोगनिष्ठमेव नेत्याह ! न चेति । स्वभावतः शास्त्राहते रागादेव प्राप्ता यो इन्तेर्थावीरथीं हननं तेन नकोऽनुरागः संबन्धो यदा वदा भवत्यहननिवि वत्कार्थमित्यके हननिवरी-भिनी संकल्पिक्रया हननपवृत्ते विधारको यत्री वा कार्यत्वेन विधीयते विना विधिमपाप्तत्वात् । तथा च तथाविधिकयाविधिनिष्ठं निषेधवाक्यमिति कल्पयितं नैव शक्यमित्यर्थः । कँ तहींदं वाक्यं त्वन्मते पर्यविभितं तदाह । हन-नेति । औदासीन्यं खास्थ्यादमच्यतिः खतोऽपि स्यादिति प्रसक्तित्यानिवस्योपलक्ष्यं विशिनष्टि । हननेत्यादिना । तस्मिनपर्यविभितर्मसमन्मते निषेधवाक्यं तद्यतिरेकेणार्था-न्तरं तस्याशक्य वक्त्रिमत्यर्थः । तत्र हेतुमाह । नत्रश्चेति । चकारोऽववारणे । एष एवं च नञः स्वभावो यत्प्रतियोगिनोऽभावनोधनम् । न च तदन्यतद्विरोधिनोर्ष वद्थेत्वमभावार्थस्येव तस्य स्वार्थमंबन्धिन्यर्थान्वरे लाक्षणिकत्वे वत्रापि शक्तिकल्प-नायां गौरवातः । नामवास्वर्थयोगी तु नैव नञ् प्रतिषेषकः । वद्रसम्राह्मणा धर्मावन्य-मात्रविरोधिनावित्यपि छक्षणयैवार्थान्वरे नञः प्रवृत्तिरुक्तेति भावः । तर्हि न-व्यर्थे हननामाने नियोगात्तनिष्ठं वानयंमित्याशङ्कचाऽऽह । अभावेति । भावार्थी दध्यादिको नियोगिविषयतया तिन्वपत्तिहेतुनीभावस्तस्यानादित्वात्तिद्विषयत्वे नियोग-्रस्याननुष्ठेयत्वापातातः । न चैतत्प्रागभावपालनं कार्यं स्वास्थ्याद्मच्युतिकःपौदासी-

१ झव.सै। २ क. ज.ट बोधयति । ३ क. ठ. इ. इ. भगार्थस्वै। ४ ठ. इ. इ. वीदि-ै हो । ५ छ. रागत. । क. इ. ठ. इ. इ. रागादेश्व । ६ ठ. इ. इ. वैत्वहै। ७ इ. कय । ८ इ. ैमस्मिन्सी ९ क इत. छ. ठ. इ. इ. व नै। १० क. इत. थैस्येव ।

अभावनुद्धिश्चौदांसीन्ये कारणम् । सा च दग्धेन्धनाभिवत्स्वयमे-वोपशाम्यति । तस्मात्प्रसक्तिक्यानिवृत्त्यौदासीन्यमेव 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादिषु प्रतिषेधार्थं मन्यामहे । अन्यत्र प्रजापति-व्रतादिभ्यः । तस्मात्पुरुषार्थानुपयोग्युपारुयानादिभूतार्थवादवि-

न्यादेव तिसद्धेः । नञोऽथीं हृष्टः सन्नीदासीन्यं पुंसः स्थापयत्यतोऽनुष्ठेयाभावान नियोगनिष्ठं वाक्यमित्यर्थः । यद्वा न निषेषवाक्ये प्रकृत्यर्थेन नवः संबन्धोऽपि तु मत्ययार्थेन तस्य पाधान्यात्पक्तत्यर्थस्यान्योपसर्जनत्वादतो हननस्य यदिष्टोपायत्वं मवर्तकं तद्देव प्रत्ययेनान्द्य नञा निषिध्यते ब्रह्महननिष्टोपायो नेति तैया चौदा-सीन्ये पुर्हेषः स्थास्यति तदाह । अभावेति । पत्ययार्थेन नञः संबन्धे कथं पक्तय-थेस्य हननक्रियाया निवृत्तिस्तत्राऽऽह । **सा चेति ।** प्रत्ययार्थेष्टोपायतानिषेवे पक्-त्यर्थः स्वयमेव निवर्तत आपावतो हितोपायत्वबुद्धचा प्रवृत्तस्य ततोऽधिकतरानर्थहेतु-त्वबुद्धौ मवुरययोगादित्यर्थः । निषेषवाकयानामित्थमर्थमुक्तवा सिद्धार्थत्वमुपसंहरति । तस्मादिति । भावायीभावे कृत्यभावात्तद्विनाभृतकार्याभावस्तच्छच्दार्थः । प्रकृत्य-र्थस्य हननादेरिष्टोपायत्वं भ्रान्तिपाप्तं प्रत्ययेनानुद्य नव्या तनिषेवे तस्यानर्थहेतुत्वबो-ि निषेधवाक्यं तित्रवृत्त्युपळक्षितीदासीन्ये पर्यवस्यतीत्यर्थः । ननु 'नेक्षेतोचन्तमादि-त्यम् 'इत्यादावीक्षणविरुद्धा संकल्पिकया नेक्ष इत्येवंछक्षणा विधीयते तथाऽत्रापि हन-नविरुद्धा न हन्यामिति संकल्पिकया विवीयतां तत्कथं निषेधवाक्यस्योक्तार्थत्वं त-त्राऽऽह । अन्यत्रेति । तत्र हि तस्य ब्रह्मचारिणो व्रतमित्यनुष्ठेयवाचिव्रतशब्दोपक-मादेकस्मिन्वाक्ये प्रक्रमाथीनत्वादुपसंहारस्याऽऽख्यातान्वितेन नव्या दृष्टोऽपि निषेघोऽ-ननुष्टेयत्वादुपेक्ष्यते । धात्वर्थयोगेन च पर्युदासो छक्ष्यते । तथा चेक्षणविरुद्धा क्रिया सामान्येन पाप्ता विद्विशेषबुभुत्सायां सर्वेकियापत्यासन्नः संकल्प इत्यवगतमीक्ष इति तु संकल्पो नाडडद्रियते तरपर्युदासविरोधात् । अतोडनीक्षणसंकल्पलक्षणया तदिधिपरत्वं युक्तम् । नैवं निषेवेष्वपवादकमस्तीति विरोधिक्रियालक्षणया नानुष्ठाननिष्ठतेत्यर्थः । आदिपदं समस्तपर्युदासनिषयसंग्रहार्थम् । हननादानुद्युक्तपरश्वादिपरावर्तनस्य तिन-वृतित्वात्तदावे हननादिपागभावपालनसंभवाद्यकानिवृत्तेश्च नव्यर्थवीफलत्वात्तद्यों हन-नादिगवेष्टोपायत्वाभाव एवेति द्रष्टव्यम् । ननु निषेधवाक्यवद्कार्यार्थत्वेऽपि वेदान्ता-नामर्थेवन्तं चेदर्थेवादाधिकरणं कथिमत्याशङ्कच कियासांनिहितार्थेवादादिविषयं तदि-त्याह । तस्मादिति । उपनिषदामुर्करीत्याऽर्थवन्वं तच्छब्दार्थः । उपाख्यानशब्दः सामान्यार्थः । आदिशब्दस्तद्विशेषार्थः । आम्रायस्य क्रियार्थत्वादितिहेतोस्तद्वले-

९ क. ज. ट. ैसीन्यका । २ ख. ैसीन्ये पुंध ३ क. यथा। ४ ठ. ड.ट. पुरुषाः स्थास्यन्ति । ९ ठ. इ. ट. वेषिया । ६ क. ख. रुद्धं। ७ ठ. इ. ट. वेन हु । ८ क. ख. ठ.इ.ट. कतनीत्या ।

षयमानर्थक्याभिधानं द्रष्टव्यम् । यदप्युक्तम् । कर्तव्यविध्यनु-अवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमच्यमानमनर्थकं स्यात 'सप्रद्वीपा वस्रम-ति' इत्यादिवदिति । तत्परिहृतम् । 'रज्जूरियं नायं सर्पः' इति वस्तुमात्रकथनेऽपि पयोजनस्य दृष्टत्वात् । नन् श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं संसारित्वदर्शनात्र रज्जस्वरूपकथनवदर्थवन्वमित्युक्तम् । अत्रोच्यते । नावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापर्वं संसारित्वं शक्यं दर्शियतं वेदप्रमाणजनितब्रह्मात्मभावविरोधातः । न हि शरी-राचात्माभिमानिनो दःखभयादिमत्त्वं दृष्टमिति तस्यैव वेदममा-णैजनितब्रह्मांवगमे तद्भिमाननिवत्तौ तदेव भिष्याज्ञाननिमित्तं द्वःखभयादिमत्त्वं भवतीति शक्यं कल्पियुम् । न हि धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमाँनिनो धनापहारनिमित्तं दुःखं दृष्टमिति तस्यैव पत्रजितस्य धनाभिमानरहितस्य तदेव धनापहारनिमित्तं द्वःसं भवति । न च कुण्डलिनः कुण्डलिखाभिमाननिमित्तं सुखं दृष्टमिति तस्यैव कुण्डलवियुक्तस्य कुण्डलित्वाभिमानरहितस्य तदेव कुण्डलिंत्वाभिमाननिमित्तं सुखं भवति । तदुक्तं श्रत्या । 'अशरीरं वाव सन्तं न पियापिये स्प्रशतः' छिन्दो ० ८।१२।१] इति । शरीरे पतिते sशरीरत्वं स्यात्र जीवत इति चेता । न ।

नाक्रियार्थानामगाणयपूर्वपक्षस्य विध्येकवाक्रयत्वेन प्रामाण्यसिद्धान्तस्य चोपळक्षणार्थमानर्थक्यामिधानमित्युक्तम् । सर्वेषामेषामुक्तविषयत्विविशेषादुपनिषदामि पुरुषार्थानवसायित्वाद्येवादाधिकरणविषयतेत्याशङ्कच पूर्वपक्षोक्तमनुवद्गति । यदपीति ।
तत्रोक्तं परिहारं स्मारयति । तदिति । उक्तं वेषम्यं शङ्कते । निविति । ज्ञानमात्रादूध्वं वा संसारित्वं वन्त्यसाक्षात्काराद्वा । तत्राऽऽद्यमङ्गीकुनेन्नाह । अत्रेति । द्वितीयं
निरस्यति । नेत्यादिना । वत्पपश्चयति । न हीति । शाब्दज्ञानाभ्याससंस्कृतं चेतो
विद्याद्यस्य । वन्त्यसाक्षात्कारहेतुरिति पक्षं प्रतिक्षेष्ठं वेदेत्यादिपदम् । वन्त्यसाक्षात्कारवतो दुःखानुदये दृष्टान्तमाह । न हीति । तस्यैव सांसारिकसुखानुत्पादे दृष्टान्तमाह । न चेति ।
वन्वविदो देहाद्यमिमानहीनस्य सांसारिकसर्वेषमीत्पर्शं मानमाह । तदुक्तमिति । जीववोऽशरीरत्वं मम माता वन्ध्येतिविद्वरुद्धमिति शङ्कते । शरीर इति । आत्मनो
देहसंगतेराविद्यकत्वाक्तत्वज्ञानेनं तद्वस्तेर्जीवतोऽपि युक्तमशरीरत्वमित्याह । नेत्या-

१ क. ैतुं व्रै। २ क. ैणव्रै। ३ ड. ज. ट. ैह्यात्मावै। ४ क. इ. ैमानो । ५ ज. ैनही-नस्य । ६ क. ज. ट. ैिहरविनिै। ७ ट. इ. ट. ैने तै।

सशरीरत्वस्य मिथ्याज्ञानिमित्तत्वात्र ज्ञात्मनः शेरीरात्माभिमानलक्षणं मिथ्याज्ञानं मुक्त्वाडन्यतः सशरीरत्वं शक्यं
कल्पियतुम् । नित्यमशरीरत्वमकर्मनिमित्तत्वादित्यवोच्चाम । तत्कृतधर्माधर्मनिमित्तं सशरीरत्वमिति चेत्र शरीरसंबन्धस्य धर्माधर्मबत्वाद्धर्मोधर्मयोरात्मकृतत्वासिद्धेः । शरीरसंबन्धस्य धर्माधर्मयोस्तत्कृतत्वस्य चेतरेतराश्रयत्वपसङ्गादन्धपरंपरेपराडनादित्वकल्पना । क्रियासमवायाभावाच्चाडकृत्मनः कर्तृत्वानुपपत्तेः ।
संनिधानमात्रेण राजमधृतीनां दृष्टं कर्तृत्वमिति चेत्र धनदानाद्यपार्जितभृत्यसंबन्धित्वात्तेषां कर्तृत्वोपपत्तेः । न त्वात्मनो धनदानादिवच्छरीरादिभिः स्वस्वामिसंबन्धनिमित्तं किंचिच्छक्यं कलप्पितुम् । मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्षः संबन्धहेतुः । एतेन यज-

दिना । तस्याऽऽविद्यकत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां साधयति । न हीति । अग्नारीर-त्वस्य स्ववस्त्वाद्दिप जीववस्वदिकद्धिमत्याह । नित्यमिति । आत्मनः सर्वारीरत्व-मज्ञानादित्युक्तममृष्यन्नाशङ्कते । तत्कृतेति । न ह्यात्मन इत्यत्र प्रकृतात्मा तच्छ-ब्दार्थः । आत्मनो देहसंबन्धाद्धमीदिकर्तृत्वं स्वतो वा । आचे तस्य तद्योगः स्वतोऽ-न्यवो वा । नाऽऽद्यः । तत्ळतथमादिनिमित्तं सशरीरत्वमित्युक्तिविरोधात् । न द्विती-यः । तस्याविद्यामनिच्छॅनावस्तुत्वोपगमाद्धर्मीदिकर्वृत्वाद्यते तस्यातन्निमित्तत्वादेहे धर्मी-दिकार्थेड्छेस्तद्सिद्धौ तद्वारा धर्मादेरात्मकृतत्वासिद्धेरित्याह । नेत्यादिना । स्यादा-त्मकुवधर्माचपेक्षया वस्य देहयोगे तद्वारा तयोरात्मकतत्विमत्याशङ्कचाऽऽह । शरी-रेति । ननु माक्तनकर्मनिमिक्तं संपतिवनं शरीरं तच कर्म माक्तनदेहयोगाधीनं सोऽपि माचीनकर्मेणेति नेतरेतराश्रयत्वम् । न चानवस्था बीजाङ्करवस्कर्भेदेहयोगयोरनादि-त्वात्तत्राष्ट्रह । अन्धेति । आत्मनि कर्मयोगस्य देहयोगस्य वाऽविद्यमानत्वादित्यर्थः। आस्मनः स्वतो धर्मोदिकर्वृवेविषक्षं मत्याह । क्रियेति । कूटस्थानन्वचिद्धावोरिकय-च्वात्तस्य खतो धर्भाद्यकर्तृत्वात्र तत्कृतकर्मकृतमात्मनः सशरीरत्वमित्यर्थः । स्वगत-कियामावेऽपि कारकेषु संनिधिमात्रेणास्य कर्तृतेति दृष्टान्तेन शङ्कते । संनिधीति । वैषम्योक्त्या मत्याद् । नेति । उपार्जनं स्वीकरणम् । अस्तु पस्तुतेऽपि किचिन्देनदा-नादिवुल्यं संबेन्यनिमित्तमित्याशङ्कचासंगत्वादात्मनो वस्तुवस्तस्यायोगादवस्तुत्वे त्वनम-वहानिरिविमत्वाऽऽह । नित्वति । सक्तवभर्मोदिकताऽऽत्मनः सदेहवेत्येवद्यामा-णिकमित्युक्त्वा स्वपक्षे मानमाह । मिथ्येति । ननु ममेतिधीसक्तमविकारिणं कर्वौरं

मानत्वमात्मनो व्याख्यातम् । अत्राऽऽहः । देहादिव्यतिरिक्त-स्याऽऽत्मन आत्मीये देहादाविभमानो गौणो न मिथ्येति चेता । न । प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गीणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः । यस्य हि मसिद्धो वस्तुभेदो यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोऽन्वयव्यति-रेकाभ्यां सिंहशब्दमत्ययभाङ्ग्रख्योऽन्यः प्रसिद्धस्ततश्चान्यः पुरुषः मायिकैः क्रीर्यशौर्यादिभिः सिंहगुणैः संपन्नः सिद्धस्तस्य पुरुषे सिंहशब्दमत्ययौ गौणौ भवतो नामसिद्धवस्तुभेदस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यशब्दमत्ययौ भ्रान्तिनिमित्तावेव भवतो न गौणौ । यथा मन्दान्यकारे स्थाणुरयमित्यग्रह्ममाणविशेषे पुरुषशब्दप-त्ययौ स्थाणविषयौ । यथा वा श्रक्तिकायामकसमाद्रजतैमिति

चोहिरय यागादिविवेश्वेतनस्यैव कर्तृत्वम् । यथाऽऽहुः । यजमानत्वमप्यात्मा सिक-यत्वात्मपद्यते । न परिस्पन्द एँकैका क्रिया न. कणभोजिवदिति तत्राऽऽह । एते-नेति । क्रियाधारत्वनिरासेनेत्यर्थः । देहादावात्मधीर्मिथ्येत्यत्र मीशासकश्चोदयति । अत्रेति । आत्मनः स्वकीये देहादावात्मवी राज्ञी भृत्यादाविव गौणी ततः स्वीयदेहा-दिनिमित्तं तस्य कर्तत्वादि वास्तवमित्यर्थः । नाऽऽत्मनो देहादावात्मधीगोंणी तद्या-पकाभावादित्याह । नेति । प्रसिद्धो वस्तुभेदो यस्य पुंसस्तस्येति यावतः । उक्तमेव व्यनक्ति । यस्येति । तस्यान्यत्रान्यशब्दमत्ययौ गौणाविति संबन्धः । तत्रोदाहर-णम् । यथेति । तत्रैव मिहराब्दस्तद्धीश्च नान्यत्रेत्यन्वयव्यतिरेकावन्यः पुरुषादिति शेषः । ततश्च सिहादित्येततः । यः सिहपुरुषयोरुक्तरीत्या भेदं वेति तस्येति षष्ठी नेया । यथा सिहः पुमानित्युदाहरणं तथाऽभिमीणवक इत्यादि प्राह्ममिति यथाशब्दो योज्यः । शब्द्वियोरगीणैत्वविषयमाह । मेति । न मसिद्धो भेदो यस्य तस्य पुंसोऽ-न्यत्रान्यशब्दप्रत्ययो न गौणौ चेत्कयं तर्हि तस्यान्यत्रान्यशब्दप्रत्ययावित्याश-डुचाऽऽह । तस्य त्विति । तत्र संशये समारोपितांशगतौ शब्दपत्ययावुदाहरति । यथेति । पुरोवर्तिनः स्थाणुत्वेऽपि स्थाणुरयमित्यगृह्यमाणिवशेषत्वे हेतुमाह। मन्देति। तत्र पुरुषशब्दमत्ययौ पाक्षिकाविति शेषः । वस्तुतः स्थाणुविषयस्बं न मतीतितः प्रवीविवस्त्वारोपितविषयत्वम् । सञ्चये समारोपितगती पाक्षिकौ शब्दमत्ययावुदाईत्य विपर्यये तथाविधी निश्चितावुदाहरति । यथा वेति । शुक्तिकायामिति वस्तु-पवृत्योक्तम् । संशये विपर्यये च दृष्टहेतुसाधारणधर्भदर्शनादेः समत्वाद्विपर्यय-स्यैवोत्पत्ती को हेतुरित्याशङ्कचाऽऽह । अकस्मादिति । दृष्टहेत्वविशेषेऽप्यदः-

१ क. ज. ज. ट. <sup>\*</sup>तिन। २ ज. अ. <sup>\*</sup>तमिदमि<sup>\*</sup>। ३ ठ. ड. ढ. एवेक: कि<sup>\*</sup>। ४ ज. केश्व। ५ छ. °णविषयत्वमा । त. "णत्य वि । ६ ठ. ड. ढ. "इत्याविष"।

निश्चितौ ज्ञाब्दमत्ययौ । तद्वदेहादिसंघातेऽहमिति निरुपचारेण ज्ञाह्दप्रत्ययावात्मानात्माविवेकेनोत्पद्यमानौ । कथं गौणौ ज्ञाक्यौ विदत्तम् । आत्मानात्मविवेकिनामपि पण्डितानामजाविपाला-नामिवाविविक्ती शब्दमत्ययौ भवतः । तस्मादेहादिव्यतिरिक्ता-त्मास्तित्ववादिनां देहादावहंमत्ययो मिथ्यैव न गौणस्तस्मा-न्मिथ्याप्रत्ययनिषित्तत्वात्तशारीरत्वस्य सिद्धं जीवतोऽपि विद्र-षोडशरीरत्वम् । तथा च ब्रह्मविद्विषया श्रुतिः । 'तद्यथाऽहि-निर्ल्वपनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेद शरीर शते। . अथायमशरीरोऽमृतः पाणो ब्रह्मैव तेज एव' [बृह०४।४।७] इति । सचक्षरचक्षरिव सकर्णोऽकर्ण इव सवागवागिव समना अमना इव समाणोऽमाण इवेति च । स्मृतिर्पि च । 'स्थितमज्ञस्य का भाषा' भि०गी० २।५४] इत्याद्या स्थितपज्ञलक्षणान्याच-

ष्टवशादित्यर्थः । इष्टान्तमिथुनस्य दार्ष्टान्तिकमाह । तद्वदिति । अविवेकिनां देहा-दावहं यीशब्दयोर्मिश्यात्वेऽपि विवंकिनां तर्त्रं तौ गौणावित्याशङ्खाऽऽह । आत्मेति । अविविक्तावविवेकोत्थभान्तिकतावितियावत् । आत्मीयेऽपि देहादावात्मबुद्धावात्मी-यत्वं तिरोहितं सर्वेबुद्धाविव रज्जुत्विमिति मत्वा परमतानिरासमुपसहरति । तस्मा-दिति । तत्राहंधियो मिथ्यात्वेऽपि कि सिध्यति तदाह । तस्मान्मिथ्येति । न केवलं विदुषो जीवैतोऽप्यशरीरत्वं याँक्तिकं किंतु श्रीतं चेत्याह । तथा चेति । अत्र बह्म समश्चुत इति पूर्वेवाक्ये जीवन्मुक्तिरुक्ता स जीवन्मुक्तो देहस्थोऽपि पूर्वेवन संसारीत्यत्र दृष्टान्तमाह । तद्यथेति । तत्तत्र जीवनमुक्तदेहे जीवनमक्ते च दृष्टान्तः । यथा लोकेऽहिनिल्वयनी सपेनिमींकस्तदीया देहत्वयवल्मीकादी पत्यस्ता प्रक्षिप्ता मृता पूर्वेमिवाहिनाऽऽत्मत्वेनानिष्टा वर्तेत तथैवेदं विदुषः शरीरं मुक्तेन प्रागिवाऽऽत्मत्वेना-निष्टं तिष्ठतीत्यर्थः । सर्पेद्यष्टान्तस्य दार्ष्टौन्तिकमाह । अथेति । तथार्थोऽथशब्दः । यथा पत्यस्तया त्वचा मुक्तोऽपि तामहमिति नाहिरभिमन्यते । तथाऽयं जीवनमुक्तो देहस्थोऽपि न तन्नाइंवियमाद्याति । अत एवामृतो देहाभिमानवतो हि मृतिर्निह-पाधिः सन्पाणिति जीवतीति पाणः साक्षी स च ब्रह्मैव तच्च तेजो विज्ञानं ज्योतिरेवे-त्यर्थः । तत्रैव श्रुत्यन्तरमाह । सचक्षरिति । वस्तुतोऽचक्षरि वाधितानुवृत्त्या सचक्षरिवेत्यादि योज्यम् । श्रीतेऽथे समृतिमि संवादयति । समृतिरपीति । विदुषो

१ ज. <sup>°</sup>वेकिन उत्प<sup>®</sup>। २ घ. <sup>°</sup>पि स्थि°। ३ ज. <sup>°</sup>णानि व्याच<sup>®</sup>। ४ ठ. इ. इ. <sup>°</sup>त्र गौ°। ५ ख. ुँकोदयभा । ६ छ "तोऽश"। ७ ठ. ड. ड. "कःस्वकीया त्वग्वल्मी"।

क्षाणा विदुषः सर्वेमवृत्त्यसंबन्धं दर्शयति । तस्मान्नावगतत्रह्मात्म-भावस्य यथापूर्वं संसारित्वम् । यस्य तु यथापूर्वं संसारित्वं नासाववगतत्रह्मात्मभाव इत्यनवद्यम् । यंत्तु पुनरुक्तं श्रवणात्परा-चीनयोर्मननिनिद्ध्यासनयोर्दर्शनाद्विधिशेषत्वं ब्रह्मणो न स्वरूप-पर्यवसायित्वमिति । न । अवगत्यर्थत्वान्मननिनिद्ध्यासनयोः । यदि द्ववगतं ब्रह्मान्यत्र विनियुज्येत भवेत्तदा विधिशेषत्वम् । नतु तदस्ति । मननिनिद्ध्यासनयोरिप श्रवणवदवगत्यर्थत्वात् । तस्मान्न मतिपत्तिविधिविषयतया शास्त्रम्माणकत्वं ब्रह्मणः संभवतीत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शास्त्रम्माणकं वेदान्तवाक्यसम-न्वयादिति सिद्धम् । एवं च सत्यथातो ब्रह्मजिज्ञासेतिं

जीवन्मुक्तौ मिनवायां फलिवमाइ । तस्मान्नेति । प्रिनं जीवनमुक्तिसत्त्वं तच्छच्दार्थः । मतीतिमौत्रशरीरं संसारित्वमनुजानाति । पथेति । ननु ब्रह्मविदामेवास्मार्कं संसारित्व-मबाधितमनुभूयते नेत्याह । यस्येति । साक्षात्कतर्भत्तत्त्वस्य पूर्वमिव संसारित्वायो-गाचुका वस्तुमात्रोक्ते र जुस्वक्रपोक्तिवद्र्यवत्ते सुपसंहरति । अनुबद्यमिति । वेदान्तेषु नास्ति वस्तुमात्रोक्तिर्मननादिविधिशेषत्वेन बह्योक्तेरित्याशङ्कत्योक्तमनुबद्ति । यत्पुन-रिति । श्रुतमात्रस्य मननादियोगो नावगतस्येत्याह । नेत्यादिना । वेदान्तानामे-करसे ब्रह्मणि शक्तिताप्तर्यनिश्चयः अवणम् । तरिमन्नेव श्रुत्यनुमारिण्या युक्त्या संभावनाथानं मननम् । श्रुते मते च बुद्धेः स्थैर्यं निदिध्यासनम् । तेषामैक्यापरोक्षप-तीतिव्यञ्जकत्वे तच्छेषत्वानावगतमन्यत्र विनियुक्तमित्यर्थः । अवगतस्यान्यत्राविनि-योगेऽपि ब्रह्मणो विविशेषत्वं कि न स्यात्त बाउँ । यदीति ! ब्रह्मणि मितेऽमिते वा तिद्धयो विध्यसिद्धरापातदृष्टेः साक्षात्कारार्थं श्रवणादिषु विहितेषु तेभ्यस्तद्भावान तस्य विधिशेषतेसुपसंहरति । तस्मान्नेति । न च वस्तुपकरणे अवणादिविध्ययोगो वाक्यभेदोपगमात् । न च तद्विषये लिङाद्य इत्यादिभाष्यविरोधस्तस्य ज्ञानवि-विनिरासार्थत्वात् । अत एवात्र प्रतिपत्तिशब्दः । न चैवं वेदान्ताना श्रवणादिविधि-परत्वं वाक्यभेदस्योक्तत्वात । न चान्वयादिसिद्धहेतुभावेषु तेषु न विधिरवधातेऽपि तदभावापातात । नियमादृष्टस्योभयत्र तुल्यत्वात्सर्वापेक्षाधिकरणात्तस्य ज्ञानोत्पत्त्युप-योगादितिभावः । उक्तेर्थे सूत्रं संयोजयति । अत इति । विधिशेषत्वेन शास्त्रपमाण-कत्वासिद्धिरिखतःशब्दार्थः । वेदान्तानां विध्यनपेक्षसिद्धवोचित्वे शास्त्रारम्भभेदं प्रमा-णयाति । एवंचेति । विविशेषत्वेन ब्रह्मार्पणेऽपि शास्त्रं पृथगारभ्येतेसाशङ्कचाऽऽह ।

१ क. ज. यत्पुनी २ क. ज. अ. ट. ैति झाँ। ३ क. स. ैमात्र शै। ४ क. छ. ठ. ड ट. \*सतत्वै।

तद्विषयः पृथक् शास्त्रारम्भ उपपद्यते । मितपित्तिविधिपरत्वे ह्यथातो धर्मिजिज्ञासेत्येवाऽऽरब्धत्वात्र पृथक् शास्त्रमारम्येत । आरम्यमाणं वैवमारम्येत । अथातः परिशिष्टधर्मिजिज्ञासेति 'अथातः ऋत्व-र्थपुरुषार्थयोर्जिज्ञासा' [ पू० मी० ४ । १ । १ । ] इतिवत् । अह्मारमेक्यावगितिस्त्व मितज्ञातेति तदर्थो युक्तः शास्त्रारम्भः 'अथानतो ब्रह्मजिज्ञासा' इति । तस्मादहं ब्रह्मास्मीत्येतदवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि । न ह्यहेयानुपादेयाद्वैतात्मावगतो निर्विषयाण्यप्रमानुकाणि च प्रमाणानि भवितुमर्हन्तीति । अपि चाऽऽदुः ।

"गौषमिथ्यात्मनोऽसत्त्वे पुत्रदेहादिवाधनात् । सङ्क्षसात्माऽहमित्येवं बोधे कार्यं कथं भवेत् ॥

मितपत्तीति । नन्वाद्ये काण्डे बाह्यिकयाविधिरिधगतो मानसज्ञानविधिविचाराय काण्डान्तरमारभ्यते नेत्याह । आरभ्यमाणं चेति । देहादिसाध्यकमैविचारानन्तर्यमथे-त्युक्तम् । तस्यैव चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानविविविचारोपयोगिताऽतः सञ्दार्थः । तत्र चातु-र्थिक मुदाहरणमाह । अथात इति । तुर्वाये श्रुत्यादिभिः शेषशेषित्वे सिद्धे सत्यनन्तरं शेषिणैव शेषस्य प्रयुक्तिसंभवात्को नाम ऋतवे पैकुरुते को वा पुरुषाथीयेति ऋत्वर्थ-पुरुषार्थयोर्जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छा प्रवृत्तेति चतुर्थादी प्रतिज्ञासूत्रवदिदमपि ब्रूयातः । न चैवं ब्रवीति । तस्मान्नोक्तविभागधीरित्यर्थः । त्वन्मतेऽपि कथं प्रथगारम्भः शास्त्रस्ये-त्याशङ्कच मेयफलभेदादित्याह । ब्रह्मेति । स्वातत्र्येण ब्रह्मात्मैक्यनिष्ठत्वे वेदान्तानां तदेव ताच्विकिमिति कथं द्वैतालम्बनस्य विधिकाण्डस्याध्यक्षादेश्च मानतेत्याशङ्यो-पसंहरन्परिहराति । तस्मादिति । अद्वैतिषयो भेदािषष्ठानमानविरोधित्वं तच्छ-ब्दार्थः । इति ना ज्ञानं परामृष्टम् । तस्मादित्युक्तं हेतुं व्यनिक । नहीति । तत्त्वसा-क्षात्कारे तदज्ञानध्वस्तौ तदुत्थमात्रादिसर्वभेदध्वस्तेरविद्यावस्थायामेवाशेषो व्यवहार इत्यर्थः । कार्यास्पृष्टे सिद्धे ब्रह्मण्यद्वये सिद्धा वेदान्तमानतेत्युपसंहर्तुमितिशब्दः । न केवलमस्माभिरयमर्थोऽभ्युपगतः किं त्वन्यैरिप ब्रह्मविद्विरित्याह । अपि चेति । सत्पारमार्थिकमवाधितं ब्रह्माहमित्येवं बोधे जाते पुत्रदेहादेः सत्तावाधनान्भायामात्र-स्वावगमादयमहमेवेति पुत्रादावहमीभमानस्य गौणात्मनो मनुष्योऽहमिति देहादावह-मभिमानस्य च मिथ्यात्मनोऽसस्वे कार्यं कथं भवेत्तान्नीमत्ताभावाद्विधिविधेयादिव्यव-हारों न कथं चिदित्यर्थः । यद्यातमा सद्गद्वीव कस्ताई प्रमाता यद्ययमेव कथं ताई

१ झ. रतिस्तुपा २ क. ख. उपकुरुते ।

अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्माक्पमानृत्वमात्मनः । अन्विष्टः स्पात्ममातेव पाष्मदोषादिवर्जितः ॥ देहात्ममत्ययो पद्वत्ममाणत्वेन कल्पितः । स्रोकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्'' इति ॥ ४ ॥ ( ४ ) इति चतुःसूत्री समाप्ता ।

एवं तावद्वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगितपयोजनानां ब्रह्मात्मिनि तात्पर्येण समन्वितानामन्तरेणापि कार्यानुभवेशं ब्रह्मणि पर्यव-सानमुक्तम् । ब्रह्म च सर्वे इं सर्वेशिक्तं जगदुत्पित्तिस्थितिनाशका-रणिमत्युक्तम् । सांख्यादयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरग-म्यमेवेति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्तराण्यनुमिमानास्त-त्परतयेव वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति । सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्ये-षु स्रष्टिविषयेष्वनुमानेनैव कार्येण कारणं स्थित्रक्षिपितम् ।

ब्रह्मताऽस्येत्याशङ्क चाऽऽह । अन्वेष्टव्येति । य आत्माऽपहतपाप्मेत्यादिश्रुतिसिद्ध आत्माऽन्वेष्टव्यः सोऽन्वेष्टव्य इति श्रुतेः। तिद्विज्ञानातपूर्वमातमा मातृत्वं प्रमातैवान्विष्टः सिन्नहोषः परमात्मा स्यादतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामात्मनो मातृत्वमाविद्यक्रमित्यर्थः।तस्या-विद्यत्वे कथमध्यक्षादीनां श्रुतेश्च मानता कारणदोषादित्याशङ्कच्याऽऽह । देहेति । यथा देहातिरिक्तात्मवादे कल्पिताऽपि देहात्मत्वधीव्यवहाराङ्गतयाः मानिभव्यते तथा तस्व-साक्षात्कारपर्यन्तं व्यवहाराङ्गतयाः मानिभव्यते तथा तस्व-साक्षात्कारपर्यन्तं व्यवहाराङ्गतवाद्यवहारे बाधामावाचाध्यक्षाद्यत्वविद्वक्रमि व्याव-हारिकं मानं श्रुतेस्तु वर्णदेष्योदिवदात्मवीहेत्रोस्तास्विक्येव मानवेत्यर्थः॥ ४॥ (४)

इति चतुःसूत्री समाप्ता ।

शास्त्रार्थं चतुर्भिः सूत्रैः संक्षिप्य वश्यमाणाविकरणानामपुनरुक्तमर्थं वक्तुं वृत्तं संकीतेयति । एविमिति । तेषां तरफलत्वे हेतुस्तात्पर्येणेति । कार्यान्विते ब्रह्मणि तात्पर्यं
तेषामित्याशङ्कचाऽऽह ।अन्तरेणेति । समन्वयसूत्रार्थमनू द्यार्वातसूत्रत्रत्यार्थमनुवद्धि ।
ब्रह्म चेति । उक्ते लक्षणे तद्विव्याप्तिशङ्कायां निरासस्य सावकाशत्वाद्धमणो जिज्ञास्यस्य लक्षणमपि शास्त्रीयस्थोक्तमित्यर्थः । वस्मिन्ब्रह्मणि सिद्धे समन्वये समन्वयाध्यायसमाग्नेरुक्तरसंदर्भानर्थन्यमित्याशङ्कचाऽऽह । सांख्यादयस्तित । सिद्धेऽर्थे
मानत्विरोधिकार्यानुप्रवेशे प्रत्युक्तेऽपि ब्रह्मण्येव समन्वयो नान्यत्रेत्यनिर्धारणाद्धाकारणताविरोधिकार्यानुप्रवेशे पत्युक्तेऽपि ब्रह्मण्येव समन्वयो नान्यत्रेत्यनिर्धारणाद्धाकारणताविरोधिकार्यानुप्रवेशे तत्युक्तेऽपि व्याप्त्यान्त्र तत्येः । परिनिष्टितस्य मानान्वरैगम्यत्वे तत्संवादादिना तत्र वेदान्ताप्रामाण्यान्न तत्वो जगद्धेतुर्वेद्ध सिध्यविद्धि चेत्ति

९ ज लिलक्षायिषन्ति । २ ठ. इ. इ. देवं मा । ३ ठ. इ. इ. वादे नि । ४ ठ. इ. इ. १साम्यत्वे 퇂

ज्ञत्वमभ्युपगन्तव्यम् । नहिं सर्वविषयं ज्ञानं कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते । तथाहि । ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानिक्रयां मति स्वातत्रयं ब्रह्मणो हीयेत । अथानित्यं तदिति ज्ञानिक्रपाया उपरेमेताऽपि ब्रह्म । तदा सर्वज्ञानशक्तिमच्वेनैव सर्वज्ञत्वमापतति । अपि च मागुत्पत्तेः सर्वेकारकश्चन्यं ब्रह्मेज्यते त्वया । न च ज्ञानसाधनानां शरीरे-न्द्रियादीनामभावे ज्ञानोत्पत्तिः कस्पचिद्रपपत्रा । अपि च प्रधा-नस्यानेकात्मकस्य परिणामसंभवात्कारणत्वोपपत्तिर्मुदादिवत् । नासंहतस्यैकात्मकस्य ब्रह्मण इत्येवं पाप्त इदं सूत्रमारभ्यते ।

# ईक्षतेर्नाशब्दम् ॥ ५॥

न सांख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानं जगतः कारणं शक्यं वेदा-न्तेष्वाश्रिपतुम् । अग्रब्दं हि तत्कथमशब्दत्वमीक्षतेरीक्षित्रत्व-श्रवणात्कारणस्य । कथम । एवं हि श्रयते । 'सदेव सोम्पेद-मत्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' [छान्दो०६।२।१] इत्युप-क्रम्य 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्रजत' [छान्दो०

नहीति। तथात्वे काऽनुपपत्तिरित्यासङ्कच्य तज्ज्ञानं नित्यमनित्यं वेति विकल्पयति। तथाहीति । बनाष्ठ्र चं दूषयवि । ज्ञानेति । द्विवीयमन् च स्वमवसिद्धान्वमाह । अथे-स्यादिना । अनित्यज्ञानपक्षे ब्रह्मणः सर्वज्ञानशक्तिमस्वेनैव सर्वज्ञतेत्यत्र हेत्वन्तरमाह । अपि चेति । तथाऽपि तस्य सर्वेविषयं ज्ञानं किमिति नोत्पद्यते तत्राऽऽह । न चेति । आदिपदेन ज्ञेयज्ञात्रादिसंग्रहः । उभयत्राष्यनुपपत्तिसाम्ये कथं पक्षविशेषपक्षपात इत्या-शङ्ख्य प्रधानपक्षे विशेषमाइ । अपि चेति । एकस्यापि ब्रह्मणः सामग्रीसंनिधानात्कार-णत्वमाशङ्कच वस्यासङ्कत्वादद्वयत्वाच नैविमत्याह । नेति । जगदुपादानवादिवेदा-न्तानां प्रधानपरतेति पूर्वपक्षमन् च सूत्रेण सिद्धान्तयति । एविमिति । सूत्रस्थं नव्युपदं व्याचष्टे । नेति । तत्र सीत्रमेव हेतुमाह । अशब्दं हीति । सदेवेत्यत्र सच्छब्दस्य तच्छब्दत्वान्नाशब्दत्वमित्याह । कथमिति । सीत्रं पदमवतार्थे व्याकरोति । ईक्ष-तेरिति । अनुभेयं प्रधानं हित्वा तदनुवादिश्रुतिसिद्धस्य कथं कारणत्विमित्याह । कथमिति । कार्येण कारणमात्रमनुमातुं शक्यं न तद्विशेषस्तत्र श्रांतरेव मानमिति मत्वाऽऽह । एवं हीति । श्रुवोपादानस्य चेवनार्थत्वमाह । तदेक्षतेति । केचिदी-क्षितारमीश्वरं सिद्धतीयं संगिरन्ते वान्यत्याइ । एकमेवेति । वस्योपादाँनार्थत्वमाह । बहु स्यामिति । ईक्षणफलमाइ । तदिति । तदाकाशं वायुं च सृष्टा तेजः सृष्टव-

१ ड. "हि सर्वदा स"। २ ज. "रम उपरमे"। ३ ठ. ड. ड. "त्रानु"। ४ ठ. ड. ड. द. "दानत्वार्य"।

दित्यर्थः । श्रुतेरनुमितार्थानुवादित्वव्युदासार्थमर्थमाह । तत्रेत्यादिना । उक्तैश्रुतिः सप्तम्यर्थः । छन्दोगश्चातवदैवरेयश्चातिरापि प्रधानवादविरोधिनीत्याह । तथेति । मिषचलत्सन्त्वाकान्तमिति यावत् । मश्रश्रुतिरिपयानकारणतां वारयतीत्याह । कचिचेति । स माणमसृजत माणाच्छ्रद्धां खं वायुज्योंतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन-मनाद्वीर्यं तपो मन्नाः कर्मे लोका लोकेषु नाम चेत्युक्ताः \*षोडशकलाः । इक्टिवपौ धातुनिर्देश इति स्मरणादीक्षे,रिति श्तिपा धातुस्वरूपकथनात्र तस्य चेतनोपादान-त्वसायनतेत्याशङ्कचाऽऽह । ईक्षतेरितीति । विषयिणा विषयस्य लक्षणादित्यर्थः । पसिद्धा चेयं लक्षणेत्याह । यज्ञतेरितिवदिति । सप्तमे स्थितम् । इतिकर्तव्यतावि-धेर्यजतेः पूर्वयस्यम् । इतिकर्तेव्यतायाः सीर्यादिषु विकृतिष्वविधामादनितिकर्तेव्यता-करवे पाप्ते प्रत्यच्यते । यथा लोके शाकादिषु सिद्धेषु वदन्त्योदनं पचेति । तथेइ सिद्धवत्कृत्य सामान्येनेतिकर्तव्येताकरण विहितं तस्याश्च विकातिष्वविधेः सौर्योदीनां विकृतियागाना द्रशीदिमकृतिविहितपूर्वेतिकर्तव्यतावस्विमिति । तत्र यथा यजतेरिति यागो गृहीतस्तथेहापीक्षतेरितीक्षणमित्यर्थः । ईक्षतेरित्युक्तरर्थपरत्वे वाक्यान्तराण्यपि प्रधानपक्षप्रविक्षेपायात्र संचितानि भवन्तीत्याह । तेनेति । सामान्यतः सर्वज्ञो विश्ले-षतः सर्वविदिति भेदः । ज्ञानमयं ज्ञानात्मकं तपो न त्वायासरूपमेतद्वय जायमानं हिरण्यगर्भारूयं कार्यम् । नाम देवदत्तादि । रूपं नीलपीतादि । अन्नं बीहियवादि । आदिपदेन ज्ञः कालकालो गुणी सर्वेविद्यः स कारणमित्यादि ग्रहीतम् । सिद्धान्तमुप-

<sup>\*</sup> ताश्च प्राची प्रतीक्षी दक्षिणोदीचीत्येकः प्रकाशवान्पादः । पृथिन्यन्तरिक्ष द्यौः समुद्र इति द्विती-यः । अप्रिः सूर्यश्चन्द्रमा विद्युदिति तृतीयः। प्राणश्वश्चः श्रोत्रं वागिति चतुर्थः। एवं वा कलाः बोडश ।

९ क. ख. उक्ता थुं। २ झ. व्यतां कं। ३ क. ख. ठ. ड. ट. सूत्रितानि !

यसूक्तं सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञं प्रधानं भविष्यतीति । तन्नोपपद्यते । न हि प्रधानावस्थापां गुणसाम्यात्सत्त्वधर्मों ज्ञानं
संभवति । ननूक्तं सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वज्ञं भविष्यतीति ।
तदिष नोपपद्यते । यदि गुणसाम्ये सित सत्त्वव्यपाश्रयां
ज्ञानशक्तिमाश्रित्यं ज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वज्ञं प्रधानमुच्येत कामं
रज्ञस्तमोव्यपाश्रयामिष ज्ञानपतिबन्धशक्तिमाश्रित्य किंचिज्ज्ञमुच्येत । अपि च नासाक्षिका सत्त्ववृत्तिर्ज्ञानाति नाभिधीयते ।
न चौंचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति । तस्मादनुपपन्नं
प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम् । योगिनां तु चेतनत्वात्सत्त्वोत्कर्षनिमित्तं सर्वज्ञत्वमुपपन्नमित्यनुदाहरणम् । अथ पुनः साक्षिनिमिन्
त्तर्भीक्षितृत्वं प्रधानस्य कल्प्येत यथाऽग्निनिमत्तमयःपिण्डादेदेग्धृत्वम्।तथा सित यनिमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञं
मुख्यं बद्ध जगतः कारणिमित युक्तम् । यत्पुनरुक्तं ब्रह्मणोऽपि
न मुख्यं सर्वज्ञत्वमुपपचते नित्यज्ञानिक्रयत्वे ज्ञानिक्रयां प्रति

पाच परोक्तमनुवद्वि । यन्विति । प्रधाने गुणानां तुल्यतया सन्तकार्थस्य ज्ञान-स्यैवासंभवे सर्वज्ञत्वं दूरनिरस्तिमित्याह । तन्नेति । औपचारिकं सर्वज्ञत्वमुक्तं स्मार-यित । निन्वित । सन्त्वस्य सूक्ष्मक्रपेण ज्ञानहेतुत्वविद्वरयोरि तेनाऽऽत्मना तत्प्र-विवन्धकत्वान्न सर्वज्ञतेत्याह । तदपीति । केवल्लसन्त्ववृत्तेज्ञ्ञीनत्वमुपेत्य सन्त्वधर्मेण वेन न सर्वज्ञतेत्याह । तदपीति । केवल्लसन्त्ववृत्तेज्ञीनत्वमुपेत्य सन्त्वधर्मेण वेन न सर्वज्ञतेत्याह । इदानीं न केवल्ला सन्त्ववृत्तिज्ञीनं कितु तद्भिव्यक्तश्चित्यकाशस्त्व-धाविषज्ञानवन्त्वं च न प्रधानस्यत्याह । अपि चेति । तिर्हे प्रधानमेव चिदात्मना परिणतमवच्छेदकवृत्त्यात्मना विपरिणंस्यते नेत्याह । न चेति । हेतुरचेतनस्येत्यक्तः। प्रधानस्यासर्वज्ञैत्वमुक्तं निगमयति । तस्मादिति । अचेतनस्याज्ञातृत्वं तच्छब्दार्थः। परोक्तं दृष्टान्वं विघटयति । योगिनां त्विति । सन्त्वोत्कपोऽपि चेतनस्योपकरोति नाचेतनस्य प्रधानस्यान्यस्येवाऽऽद्शोत्कर्षे इत्यर्थः । सेश्वरसाख्यमतमाह । अथेति । यस्य खतो नेक्षितृत्वं तस्य कथं तदन्यकृतमि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । यथेति । खावने सिद्धान्तयित् । तथेति । सिद्धान्ते परोक्तामनुपपत्तिमनुभाषते । यरपुनिरिति ।

\* अन्धस्येव । † हैरण्यगर्भमतम् ।

१ क. ज. अ. ट. दस्तार ठ. इ. इ. इ. विल्विति।

स्वातष्र्यासंभवादित्यत्रोच्यते । इदं तावद्भवान्प्रष्टव्यः । कथं नित्यज्ञानक्रियत्वे सर्वज्ञत्वहानिशित । यस्य हि सर्वेविषयावभा-सनक्षमं ज्ञानं निस्यमस्ति सोऽसर्वज्ञ इति विमतिषिद्धम् । अनि-त्यत्वे हि ज्ञानस्य कदाचिज्ञानाति कदाचित्र जानातीत्यसर्वज्ञ-त्वमपि स्यानासौ जाननित्यत्वे दोषोऽस्ति।जाननित्यत्वे ज्ञानवि-षयः स्वातत्रयव्यपदेशो नोपपद्यत इति चेत्र । प्रततौष्ण्यप्रकाशे-Sपि सवितरि दहति प्रकाशयतीति स्वातन्त्र्यव्यपदेशदर्शनात् । नत सवितुर्वोद्यपकाश्यसंयोगे सति दहति प्रकाशयतीति व्यप-देशः स्यात्र तु ब्रह्मणः पागुत्पत्तेर्ज्ञानकर्मसंयोगोऽस्तीति विषमो दृष्टान्तः । नासत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशत इति कर्नृत्वव्यप-देशदर्शनादेवमसत्यपि ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणस्तदेक्षतेति कर्नुत्वव्य-पदेशोपपत्तेन वैषम्यम् । कर्मापेक्षायां त ब्रह्मणीक्षित्तवश्चतयः स्वरामुपपनाः । कि पुनस्तत्कर्म यत्रागृत्पत्तेरीश्वरज्ञानस्य

वस्य मुख्यं सर्वज्ञत्वं प्रतिजानीते । अत्रेति । तत्र परीक्त्यनुपपत्तिं निरसितुं प्रच्छति । **इदमिति । मक्त्य**र्थाभावात्मत्ययार्थाभावाद्वा ब्रह्मणोऽसर्वज्ञवेति मश्नमेव मकटयवि । कथिमति । मधमं प्रत्याह । यस्पेति । उक्तं व्यतिरेकद्वारा विवृणोति । अनि-त्यत्वे हीति । द्वितीयं शङ्कते । ज्ञानेति । खतो नित्यस्यापि ज्ञानस्य तत्तदर्शाव-च्छिनस्य कार्यत्वात्तत्र स्वावऋयं प्रत्ययार्थे। ब्रह्मणः सिध्यवीत्याहः । नेत्यादिना । वैषम्यं शङ्कते । नन्तिति । बँह्मणोऽपि विषयसंबन्धे जानातीति स्यादित्याशङ्कचा-SSह | नित्विति । यत्र स्नातत्र्यं तत्र कियाश्रयत्वमेवाव्यभिचारादिति दृषयति । नासत्यपीति । प्रकाशतरकर्मकत्वात्तथाव्यपदेशेऽपि जानातेः सकर्मकत्वात्कर्माभावे तथा-व्यपदेशो न स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । कर्भेति । प्रकृत्यर्थवत्प्रत्ययार्थस्यापि बाधाभा-वारसुतरामित्युक्तम् । यथा कुम्मकारस्य व्याचिकीर्षिताकारैस्य खोपाध्यन्तःकरण-परिणतिरीक्षणं तथा ब्रह्मणोऽप्यविद्यायाः स्वोपावेरनादिपवृत्तसर्गसंस्कारायाः प्रखयहेतु-कर्भक्षयोत्थापितसंस्कारादिनिमित्तवशेन सर्गोन्मुखा परिणतिरीक्षणम् । ततोऽन्यस्य मुख्यस्यासंभवादिदमेव मुख्यम् । तत्र चास्याऽऽदिकर्तुरास्ति कर्तृतेति भावः । नन्वपेक्षितं कर्म ब्रह्मणो भिन्नमभिन्नं वाऽऽधे वदद्वैतहानिद्वितीये सर्वज्ञत्वासिद्धिरित्याह । कि-मिति । तन्नामक्रपाम्यामेवेत्यादिँ अतेः सर्वस्य कार्यप्रश्चस्य नामक्रपात्मकत्वात्तयोश्व

९ ट. शेंSसत्यिप । २ घ. ज. दाण इंक्षि । ३ ठ, ड. ट. शेंक्षानु । ४ ठ. ट. ब्रह्मापि । ५ ठ. इ. द. "तीत्राश"। ६ क. "रस्वो"। ख. "रस्योपा"। ७ ठ. ड. द. "दिषु स"।

विषयो भवतीति । तत्त्वान्यत्वाभ्यामितर्वचनीये नामक्रये अव्याकृते व्याचिकीिर्पते इति ब्रूमः । यत्प्रसादाद्धि योगिनामप्यतीतानागतविषयं मत्यक्षं ज्ञानिमच्छन्ति योगशास्त्रविदः ।
किमु वक्तव्यं तस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्य सृष्टिस्थितिसंहृतिविषयं नित्यज्ञानं भवतीति । यदप्युक्तं मागुत्पचेश्रह्मणः शरीरादिसंबन्धमन्तरेणेक्षिनृत्वमनुपपत्रमिति । न तचोद्यमवतरित ।
सविनृमकाशवद्वद्यणो ज्ञानस्वक्षपनित्यत्वे ज्ञानसाधनापेक्षानुपपत्तेः । अपि चाविद्यादिमतः संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पचिः स्यात्र ज्ञानमित्वन्धकारणरिहतस्येश्वरस्य । मन्त्रो चेमावीश्वरस्य शरीराद्यनपेक्षतामनावरणज्ञानतां च दर्शयतः । 'न तस्य

बद्मणो भेदाभेदाभ्यां दुर्भणत्वां नेवािनत्याह । तत्त्वेति । प्रागेव तयोः सत्त्वे सर्गासि-द्धिमाशङ्कचाऽऽह । अव्याकृते इति । तयोस्तथा स्नामान्ये कुतः मृष्टिरित्याशङ्कचो-क्तं व्याचिकीषिते इति । निरीश्वरवादिनं प्रति ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वमुक्तवा सेश्वरवादिनं मत्याह । यत्मसादादिति । ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽन्तरायामावश्चेति योगस्त्रस्य भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरस्तमन्युद्धावि ज्ञानवैराय्यादिनेति तद्भाष्यस्य च दृष्टेयीं-गशास्त्रविद इत्युक्तमपिना सचितं कैमुतिकं न्यायमाह । किम्बिति । तथा च सेश्वरवादे ब्रह्मणः सार्वेडयमनायासलभ्यमिति शेषः । जीवस्येवेश्वरस्यापि ज्ञानानु-गुणहेत्वपेक्षामनुवद्वि । यदपीति । वस्तुवो नित्यस्य खतो हेत्वनपेक्षत्वानैविमत्याह । न तदिति । तदेव व्यविरेकेण साधयति । अपि चेति । अविद्या मिथ्याज्ञानम् । आ-दिशब्देनास्मितादिरुक्तः । ननु संसारिणोऽपि ज्ञानस्य निखर्त्वोत्तत्र हेरवपेक्षा स्याचे-दीश्वरस्यापि स्यादभेदादित्याशङ्कचाऽऽविद्यं भेदमादाय विशेषमाह । न ज्ञानेति । सोऽपि ज्ञानमिवबन्धकारणवानिवरवचेवनत्वादवस्वस्यापि देहाचपेक्षा ज्ञानोत्प-त्तिरित्याशङ्कच कालात्ययापदिष्टत्वमाह । मन्नी चेति । चकारः शङ्कानिरासार्थः । कार्यं शरीरं करणमिन्द्रियजातं समः समानजातीयोऽभ्यविको विजातीयो हृश्यत इति नञाऽन्वितं द्वयं मानाभावपरम् । सस्वासस्वादिनाऽनवगाह्यत्वं परत्वम् । शक्ति-र्मूळकारणं माया तस्या विविधत्वमाकाशाद्यशेषाकारत्वम् । ऐतिह्यमात्रिधद्वा सा न मामाणिकीति वक्तुं श्रूयत इत्युक्तम् । उक्तमायानुसारित्वं स्वामाविकत्वं ज्ञानमेव बलं तेन किया जगतः सर्गाद्या सा च स्वाभाविकीति । अपाणिर्पि ग्रहीताऽपादोऽपि जवनो वेगवद्भिरणवानचक्षुरिप परयत्यकर्णोऽपि शृणोति किं बहुना सर्वेमपि वेदनयोग्यं

१ अ. ट. 'पर्याभ'। २ क. घ. ज. नित्य का'। ३ क. 'त्वान्मैव'। ४ क. ख. ठ. ड. ड. विका है'।

कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्च दृश्यते। पराऽस्य शिक्तिविधिव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानबल्लिक्षया च' श्विता० ६।८] इति । 'अपाणिपादो जवनो ग्रहीता प्रयत्यचक्षः स गृणोत्यकणः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्यं पुरुषं महान्तम्' श्विता० ३।१९] इति च।ननु नास्ति तव ज्ञानप्रतिबन्धकारणवानीश्वरादन्यः संसारी 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽन्तोऽस्ति विज्ञाता' [बृह० ३।७।२३] इति श्रुतेः। तत्र किमिदमुच्यते संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिनैश्वरस्येति । अत्रोच्यते । सत्यं नेश्वरादन्यः संसारी तथाऽपि देहादिसंघातोपाधिसंबन्ध इण्यत एव घटकरकिगिरेगुहाद्यपाधिसंबन्ध इव व्योक्षन्स्तत्कृतश्च शब्दमत्ययव्यवहारो लोकस्य दृष्टो घटच्छिद्रं कर्रकादि चिछद्रीमत्यादिराकाशाव्यतिरेकेऽपि। तत्कृता चाऽऽकाशे घटाकाशादिभेदमिथ्यावुद्धिः। तथेहापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्धाविवेकक्रतेश्वरसंसारिभेदमिथ्यावुद्धिः। दथ्यते चाऽऽत्मन

कार्यकरणानपेक्षो वेति पर्यविसतं तिस्मिन्वेदितृत्वमतो न तस्यान्यो वोदिताऽस्ति नित्यस्फुरणत्वाच तं चाऽऽदिकर्तारं महान्तमाचक्षते ब्रह्मविदो न च तन्मह्त्वमापेक्षिकमिति पुरुषपदम् । अविद्यादिमतः संसारिणो देहाद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिनेश्वरस्येत्यत्रापसिद्धान्तं शङ्कते । निन्विति । न केवळमपराद्धान्तादिश्वरादन्यो न संसारि किंतु
श्रुतिविरोधादपीत्याह । नेति । व्यतिरिक्ते संसारिण्यसिति विभागोक्तिरयुक्तेति फळितमाह । तत्रेति । स्त्यमिति । द्वितीयं प्रत्याह । तथाऽपीति । तरकतमन्यत्वं चेष्टमेवेति शेषः । अपरिच्छित्तस्य परिच्छित्रोपादिसंबन्ने हृष्टानतमाह । घटेति । विभत्तो तत्त्वतो भिन्नावपुनस्कत्तश्चव्यापिसंवन्ने हृष्टानतमाह । घटेति । विभत्तो तत्त्वतो भिन्नावपुनस्कत्तश्चव्यापिसंवन्ने हृष्टानतमाह । घटेति । विभत्तो तत्त्वतश्चेति । उपाधिसंबन्यस्तच्छित्वापिसंवन्ने हित्रेपदाकाः
स्वाच्यावर्तयति । आकाशेति । तस्य तत्त्वतो भेदाभावेऽपीति यावत् । परापरयोस्वाच्विकमेदाभावे कथं तत्प्रयोत्याशङ्कचाऽऽह । तत्कृतेति । पूर्ववत्तच्छब्दः । हर्षुम्दाकाशे
स्वाद्विक्तस्तेन क्वेत्येतत् । व्योमादावनात्मिने भ्रान्तिसंप्रवेऽपि कथमात्मिने स्वप्रकाशे
स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । हर्यते चेति । तत्वतोऽतिरिक्तस्यैव सत्त आत्मन इति

एव सत्तो देहादिसंघातेऽनात्मन्यात्मत्वाभिनिवेशो मिथ्याबुद्धि-मात्रेणं । सति चैवं संसारित्वे देदाचपेक्षमीक्षितृत्वमुपपत्रं सं-सारिणः । यदःयुक्तं प्रधानस्यानेकात्मकत्वानमृदादिवत्कारण-त्वोपपत्तिनीसंहतस्य ब्रह्मण इति । तत्मधानस्याशब्दत्वेनैव मत्युक्तम् । यथा त तर्केणापि ब्रह्मण एव कारणत्वं निर्वेढि शक्यते न प्रधानादीनां तथा प्रपञ्चिषण्यति 'न विस्रक्षणत्वा-दस्य' [त्र० सू० अ० २|१|४] इत्येवमादिना ॥ ५ ॥ अत्राऽऽह । यदुक्तं नाचेतनं प्रधानं जगत्कारणमीक्षितृत्वश्रवणा-दिति। तदन्यथाऽप्युपपद्यतेऽचेतनेऽपि चेतनवद्वपचारदर्शनात । यथा मत्यासचपतनतां नद्याः कुलस्याऽऽलक्ष्य कुलं पिपतिषती-त्यचेतनेऽपि कूले चेतनवद्भपचारो दृष्टस्तद्भदचेतनेऽपि प्रधाने परयासन्नसर्गे चेतनवदुपचारो भविष्यति तदैक्षतेति । यथा छोके कश्चिचेतनः स्नात्वा भुक्त्वा चापराह्ने ग्रामं रथेन गमिष्यामीती-क्षित्वाडनन्तरं तथैव नियमेन प्रवर्तते । तथा प्रधानमपि महदा-

योजना । तत्र कारणमाह । मिथ्येति । पूर्वभान्तेरेव संस्कारद्वारोत्तरभान्तिकारणत्व-मवधारियतुं तन्मात्रग्रहणं न कितु तद्धेतोर्विचारासहत्वं वैक्तुमतो हेत्वन्तरमविरुद्धम् । उपाधिद्वारा चिदात्मिन संसारित्वेऽपि पक्ते किं जातं तैदाह । सित चेति । ईश्वर-स्यासंसारिणो महाकाशस्थानीयस्य तदनपेक्षमीक्षितृत्विमिति शेषः । प्रधानस्य परोक्तं सर्वज्ञत्वं निरस्य ब्रह्मणस्तद्वपपत्तिरुक्ता संपति प्रधानस्यैव कारणत्वयोग्यते सुक्तमनु-वदति । यदपीति । तस्य कारणत्वं झब्दतस्तर्कतो वा नाऽऽद्य इत्याह । तदिति । द्वितीयं निरस्यति । यथा त्विति ॥ ५ ॥

प्रधानस्य न कारणतेत्युक्ते सतीक्षितृत्वस्य चेतनकारणत्वहेतोर्च्यभिचारं चोद-यित । अत्रेति । उक्तमनूच व्यभिचारं स्फोटयति । यदुक्तमिति । हेतुअवणं तदा परामृष्टमन्यथाऽपि जगत्कारणस्याचेवनत्वेऽपीत्यर्थः । कथमुपपत्तिनीहि तत्र मुख्यमीक्षि-वृत्वं तत्राऽऽह । अचेतनेऽपीति । तदेव दृषान्तेन व्याचष्टे।पत्यासन्नेति । तथाऽ-पि कथं प्रधाने तदैक्षतेति व्यपदेशस्त त्राऽऽह । तद्वदिति । उपचारे निभित्तं प्रसा-सम्नेत्यादि । तथाविषेऽपि प्रधाने सिसृक्षतीति स्यात्कथमैक्षतेति तत्र चेतनवदिति । त्रिरुक्तं दृष्टान्तं व्याकुर्वाणो लौकिकेक्षितृसाम्यान्नियतिकयाकारित्वादिर्व्यमुक्तिरित्याह । यथेति । तस्मादिति नियतपश्तिमस्वं हेतूकृतम् । मुख्यगौणयोर्मुख्यग्रहणं न्याय्य-

रे ड. ज. "ण पूर्वपूर्वेग। सं । घ. "ण पूर्वेण। सं । २ घ. "त्तिनेकात्मकस्य। ३ ख. वक्तुं कुतो। ४ क. तत्राऽऽद्दा५ ठ. ड. ड. के ति।विरुद्ध । ६ ठ. ड. ट. ैरिसा।

चाकारेण नियमेन प्रवर्तते । तस्माचैतनबद्धपचर्यते । कस्मात्पुनः कारणाद्विहाय मुख्यमीक्षित्रत्वमौपचारिकं कल्प्यते । "तत्तेज ऐक्षत'' [ छान्दो० ६ । २ । ३ ] ''ता आप ऐक्षन्त'' [ छान्दो० ६।२।४ ] इति चाचेतनयोरप्यप्तेजसोश्चेतनबदुवचारदर्शनात् । तस्मात्सत्कर्त्वमपीक्षणमौपचारिकमिति गम्यते । उपचारपाये वचनादित्येवं प्राप्त इदं सूत्रमार्भ्यते ॥

## गौणश्चेन्नाऽऽत्मशब्दात् ॥ ६ ॥

यद्वक्तं प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तिस्मन्नौपचारिक ईक्षतिरप्ते-जसोरिवेति तदसत् । कस्मात् । आत्मशब्दात् । "सदेव सोम्ये-दमग्र आसित्" [ छान्दो० ६ । २ । १ ] इत्युपक्रम्य "तंदैक्षत [ छान्दो० ६।२।३] ''तत्तेजोऽस्रजत'' [छान्दो० ६।२।३] इति च तेजोबनानां सृष्टिमुक्त्वा तदेव प्रकृतं सदीक्षित तानि च तेजोबन्नानि देवताशब्देन परामृत्रयाऽऽह "सेयं देवतैक्षत" " हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुपविश्य नामस्ये व्याकरवाणि " [छान्दो० ६ । २ ] इति । तत्र

मिवि सिद्धान्ती शङ्कते । कस्मादिति । गौणेक्षणसनिधिना समायत्ते । तत्तेज इति । दर्शनादौपचारिकं सर्वोऽपीक्षिवृत्वमिति संबन्धः । संनिधिफलमाह । तस्मादिति । तच्छब्दार्थं व्याकरोति । उपचारेति । तत्प्राये तत्प्रकरणे । इतिशब्दः शङ्कोपक्रम-स्थिकियापदसंबन्धी । व्यभिचाररुङ्कामनूच सूत्रमुत्तरत्वेनावतारयति । एविमिति । अनुवादमागं विभजते । यदुक्तमिति । परिहारमागं व्याकर्तुं नव्यर्थमुक्तवा प्रश्नद्वारा हेतुमाह । तदसदिति । परमतं निरसितुं पकरणमनुसंदधानो हेतुं व्याचष्टे । सदे-वेति । सेवि पक्रवसदात्मोक्तिरियमिवि संनिहिवेक्षिवृत्वनिर्देशो देवतेत्यछौकिकत्वमुः क्तम् । ईक्षणमभिनयाति । हन्तेति । सूक्ष्मभूतसर्गानन्तरं तावता व्यवहारायोगात्तद्पे-क्षायामित्यर्थः । सृष्टिवाक्येनोक्तानि तेजोबन्नानि निर्दिशाति । इमा इति । सूक्ष्मभूतानां व्यवहाराङ्गत्वेनीपात्यक्यात्तेषु देवताशब्दोऽनेन पूर्वसृष्टचनुभूतेन जीवेन प्राणधृतिहेतु-नाडडत्मना सद्भूपेण यथोक्ता देवताः सर्गानन्तरं प्रवित्रय नाम रूपं चेति विस्पष्टमासमन्ता-त्करवाणीवि परा देववेक्षितववीत्यर्थः । ननु सा जीवमात्मशब्देनाभिषत्ताम् । तथाऽपि प्रधानस्य गौणमीक्षितृत्वं कि न स्यात्तत्राऽऽह । तत्रेति । ईक्षणवाक्यं सप्तम्यर्थः । जीवस्य चेतनत्वाद्चेतनप्रधानस्य तदात्मत्वायोगादित्यर्थः । तस्यापि पाणात्मनः

यदि प्रधानमचेतनं गुणवृत्त्येक्षितृ कल्प्येत तदेव पकृतत्वात्सेयं देवतेति परामृश्येत । न तदा देवता जीवमात्मशब्देनाभिदध्यात् । जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यक्षः प्राणानां धारयिता तत्मिसिद्धेनिर्वचनाच । स कथमचेतनस्य प्रधानस्याऽऽतमा भवेत् । आत्मा हि नाम स्वर्द्धपं नाचेतनस्य प्रधानस्य
चेतनो जीवः स्वर्द्धपं भिवतुमर्हीत । अथ तु चेतनं ब्रह्म मुख्यमीक्षितृ परिग्रंद्वाते तस्य जीविवषय आत्मशब्दपयोग उपपद्यते ।
तथा "स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदश्सर्वं तत्सत्यश् स आत्मा
तत्त्वमित श्वेतकेतो" [ छान्दो० ६।८।७ ] इत्यत्र स आत्मिति
मक्कतं सदिणिमानमात्मानमात्मशब्देनोपदिश्य तत्त्वमित श्वेतकेतो इति चेतनस्य श्वेतकेतोरात्मत्वेनोपदिश्य तत्त्वमित श्वेतके-

प्रधानकार्यत्वात्तस्य तस्मिन्नात्मञ्जन्दः स्यादित्याशङ्कच जीवस्रकपमाह हीति । तस्य तदीयचैतन्यस्य च प्रसिद्धचर्थी निपाती । चेतनत्वे हेतुः शरीरेति । तत्र जीवशब्दभवैत्तौ निमित्तमाह । प्राणानामिति । उक्तचेतनस्य जीवत्वे मानमाह । मिसद्धेरिति । प्राणविषयत्वेनापि छौकिकी प्रसिद्धिः स्यादित्याशङ्कच जीव प्राणधा-रण इति धात्वर्थानुरोधादुक्तश्चेतनो जीव इत्याह । निर्वचनाचेति । सिद्धे जीवस्य चैवन्ये फल्लितमाह । स कथमिति । आत्मशब्दार्थं वदन्नसंभवं साथयवि । आत्मा हीति । पूर्ववित्रपातौ । संसार्थसंसारिणोर्विरोधात्त्वनमत्तेऽपि ब्रह्मणो जीवे कथमात्म-पदं मयुक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । अथ त्विति । तत्त्ववोऽविरोधादृष्टिवो विरोधस्य बि-म्बपतिबिम्बयोर्व्यभिचाराज्ञीवबद्दीक्याद्धद्वाणी जीवे युक्तमात्मपद्मित्यर्थः । जीवे सत आत्मशब्दान तत्प्रधानमिखुक्तवा विधान्तरेण हेतुं व्याचष्टे । तथेति । यः सदा-ख्यः सं एषोऽणिमाऽणोर्भावो भावभवित्रोरभेदादणुरित्येवदैतदात्म्यमेतदात्मनो भाव ऐतदातम्यम् । अयमि पयोगो भवितुपरः सर्वेमिदं जगदेतदात्मकमिति यावतः । पर-मसूक्ष्मं सर्वोत्मकं सद्देव सत्यं पारमार्थिकं तत्त्वं मृत्तिकेत्येव सत्यामिति दृष्टा-न्तस्थावधारणस्यात्रापि संबन्धाचत्सत्यं स सर्वस्याऽऽत्मा निरुपचरितं रूपं हे श्वेतकोतो त्वं च नाप्ति संसारी किंतु तदेव ब्रह्मेत्यक्षरयोजना । तत्रापे-क्षितं प्रतीकमादाय विवक्षितमाह । इत्यत्रेति । तथा च चेतनस्याऽऽत्मशब्दान तस्य प्रधानतेत्यर्थः । यत्पुनरूपचारपायपाठादीक्षितृत्वं सँतोऽपि गौणिमिति तत्राऽऽ-ह । अप्रेजसोस्तिवति । युक्तभीक्षितृत्वस्य गौणत्विभिति संबन्धस्तत्र हेतुरितिशब्दः स च प्रत्येकं संबध्यते । यतश्चतनव्यापारं प्रति विषयत्वेन निर्देशात्तयोरचेतनत्व-

९ ड. 'गृह्येत त'। २ छ. 'बृत्तिनि'। ३ ठ. ड. इ. स एव ए'। ४ क ततोऽपि।

षयत्वादचेतनत्वं नामक्षपव्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेनैव निर्देशात्। न चाऽऽत्मशब्दवत्वित्विच-मुख्यत्वे कारणमस्तीति युक्तं
कूलवद्गौणत्वमीक्षितृत्वस्य। तयोरिप च सद्धिष्ठितत्वापेक्षमेवेक्षितृत्वम्। सतस्त्वात्मशब्दान्न गौणमीक्षितृत्विमत्युक्तम्॥६॥
अथोच्येताचेतनेऽपि प्रधाने भवत्यात्मशब्द आत्मनः सर्वार्थकारित्वाच्या राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये भवत्यात्मशब्दो ममाऽऽतमा भद्रसेन इति। प्रधानं हि पुरुषस्याऽऽत्मनो भोगापवर्गी
कुर्वेद्वपकरोति राज्ञ इव भृत्यः संधिविग्रहादिषु वर्तमानः। अथवैक
एवाऽऽत्मशब्दश्चेतनाचेतनविषयो भविष्यति भूतात्मेन्द्रियात्मेति
च प्रयोगदर्शनात्। यथैक एव ज्योतिःशब्दः क्रतुज्वलनविषयः।
तत्र कृत एतदात्मशब्दादीक्षतेरगौणत्विमत्यत उत्तरं पठित।

म्। आदिपदेन प्रवेशनियमनादिसंग्रहः। यतश्च तत्र प्रयोज्यत्वेनैव तयोहिक्तर्यस्माच सदीक्षितृत्वस्य मुख्यत्वहेत्वात्मशब्दवत्तयोरीक्षितृत्वस्य मुख्यत्वहेत्वात्मशब्दवत्तयोरीक्षितृत्वस्य मुख्यत्वे हेतुर्ने हष्टस्तस्मात्कू- छस्य गुणवृत्त्या पिपतिषावद्यक्तमभ्रेजसोगींणमीक्षितृत्विमस्यर्थः। तहि पायपाठस्य का गितिस्याशङ्कत्त्य मुख्यत्वस्यौत्सिगिकत्वाद्गौणेनातुल्यत्विद्विशयानुद्ये पायवचनमिकिचि-त्करित्यिमित्याग्नेजसोरिप मुख्यमेवेक्षणमाश्रयणीयं न गौणिमस्याह। तयोरपीति। कारणेक्षणं कार्ये छक्षणयोच्यवे चेत्तत्रापि कथं मुख्यवेत्याशङ्कत्वाऽऽह। सत-रित्वति॥ ६॥

आत्मशब्दोऽपि प्रधाने गौणः स्यादिति चोदयति । अथेति । गौणे प्रयोगे गुणयोगं दर्शयति । आत्मन इति । स्वर्गार्थस्यापि कर्मणः स्वर्गशब्दान्हेत्ववदात्मार्थमपि प्रधानं नाऽऽत्मशब्दाहेभित्याशङ्कचाऽऽह । यथेति । प्रधानस्य भृत्यवचैतन्यान्भावादात्मार्थपवृत्त्ययोगान्नाऽऽत्मार्थकारितेत्याशङ्कचाऽऽह । प्रयानं हीति । भृत्यस्य राज्ञि विवेकाविवेकाभ्यामभ्युदयाचहेतुत्वान्न दृष्टान्वतेत्याशङ्कचोपकारित्वमात्रं तुल्य-मित्याह । राज्ञ इति । गौणत्वं निरसितुमुक्तात्मशब्दस्य न गौणतेत्यपरितुष्यन्नाह । अथवेति । प्रधानेऽपि शक्तिकल्पने गौरवमाशङ्कच वृद्धप्रयोग।दनेकत्र शक्तिसिद्धेर्नेव-मित्याह । भूतात्मेति । प्रधानात्मा परमात्मा चेति चकारार्थः । तत्राऽऽत्मशब्दस्याऽऽ-त्मन्यव मुख्या वृत्तिः प्रधानादौ गौणीत्याशङ्कच भिन्नजातीययोरेकशब्दप्रयोगे शक्तिद्व-यमेव कल्प्यमित्याह । यथेति । आत्मशब्दसाधारण्ये फलितमाह । तत्रेति । शङ्कोत्तर-त्वेन सूत्रं पात्यिति । अत इति । हेतुमात्रस्य सूत्रे भानात्पूर्वसूत्रस्थनञमाकृष्य परि-

### तन्निष्टस्य मोक्षीपदेशाव ॥७॥

न प्रधानमचेतनमात्मशब्दालम्बनं भवितुमहीत । 'स आत्मा' इति प्रकृतं सदिणमानमादाय "तत्त्वमसि श्वेतकेतो" छिन्दो० ६।८,७ व इति चेतनस्यं श्वेतकेतोर्मोक्षयितव्यस्य तिश्वष्ठामुप-दिक्य 'आचार्यवान्पुरुषो वेद' 'तस्य तावदेव चिरं यावन विमोक्ष्येऽथ संपत्स्य' इति मोक्षोपदेशात । यदि हाचेतनं मधा-नं सच्छब्दवाच्यं तदसीति ब्राहयेन्सुमुक्षं चेतनं सन्तमचेतनोऽ-सीति तदा विपरीतवादि शास्त्रं पुरुषस्यानर्थायेत्यप्रमाणं स्यात् । न तु निर्देषिं शास्त्रमप्रमाणं कलपयितुं युक्तम् । यदि चाजस्य सतो मुमुक्षोरचेतनमनात्मानमात्मेत्युपदिशेत्प्रमाणभूतं शास्त्रं स श्रद्धानतपाऽन्धगोलाङ्गलन्यायेन तदात्मदृष्टिं न परि-

जानीते । नेति । तत्र हेतुं सूत्रं न्याचष्टे । स इत्यादिना । साक्षित्वेनाहंकाराद्य-ध्यासनिरासयोग्यतां वक्तुं चेतनस्ये सुक्तम् । ऐक्यापारोक्ष्यप्रिमितिपतिबन्धनिवर्षकं सचयति । आचार्यवानिति । उक्तप्रमित्या सर्वेबन्धननिवृत्त्या देहादि हुपेरि निवृ-त्तिपाप्ती पारब्वकर्मणा तहृष्टचनुवृत्तिमाचष्टे । तस्येति । कथं ताहे पारब्वकर्मीनेवृ-क्तिरित्याशङ्कच भोगादिति मन्वानो ब्रुते । यावदिति । आरब्यकर्मध्वस्तावि कथं देहादिधीध्वस्तिरित्याशङ्कचाप्रतिबन्धादित्याह । अथेति । उत्तमपुरुषस्त्मयत्र प्रथम-पुरुषे छान्दसत्वातः । सांख्यपक्षेऽपि मोक्षोपदेशोपपत्तिमाशङ्कचाऽऽह । यदीति । तदा चेतनं सन्तं मुमुक्षमचेतनोऽसीति ब्रवच्छास्रं विपरीतवादि भृत्वा पुंसोऽनथी-थेति कत्वा स्यादममाणाभिति योजना । अस्तु शास्त्रामागण्यं नेत्याह । नित्विति । आत्मनो जडैक्यमपि सत्याचैक्यवद्नविक्छन्नतया शास्त्रप्रमेयमित्याशङ्खचाऽऽह । यदि चेति । शास्त्रांके विश्वासबुद्धौ हेतुमाइ । श्रद्धानतयेति । अनात्मन्यात्म-दृष्टि नासौ सजेदिस्यत्र लौकिकं दृष्टान्तमाह । अन्धेति । कश्चित्किल पश्चिमचेता गहनविपिनसमीपसंचारिपाये पतितमतिदुःखितं विनष्टदिद्वंयमपि पुरुषापसदमवलो-क्य तदन्तिकमूपसृष्य विमलब्धुमिच्छैन्पृच्छति किमिति भवताऽतिबहुतरगोगवयादि-संचारसंकीणें दुर्गे मार्गे पचुरपरिणततरक्षुरोपणादिपरिवृतकान्तारपरिसरे परिहाथ सहायसंपदमास्यते । स च विवेकपरिचयविधुरो मधुरा गिरमुपश्रुत्य सहर्षं सम-भाषत । दैनोपहतः पिहितनयनयुगुलो बताहं कयाऽपि विधया पन्थानमेन-

१ इ. ट. <sup>\*</sup>स्य मोक्ष<sup>\*</sup>। २ ड. देशनात्। ३ ट. <sup>\*</sup>न स<sup>°</sup>। ४ क. <sup>°</sup>पि संपाधे<sup>°</sup>। ५ छ. <sup>\*</sup>द्वयं पु । ६ क. च्छनपृच्छात्किमि ।

रयजेत्तद्यतिरिक्तं चाऽऽत्मानं न मितपचेत । तथा सित पुरुषार्थोद्विहन्येतानथं च अच्छेत् । तस्माचथा स्वर्गोचिथिनोऽप्निहोत्रादिसाधनं यथाभूतमुपिदशित तथा मुमुक्षोरिप " स आत्मा तत्त्वमित श्वेतकेतो " ( छान्दो० ६।१६।३ ) इति यथाभूतमे-वाऽऽत्मानमुपिदशतीति पुक्तम् । एवं च सित तप्तप्रश्रम्हण-मोक्षद्दशान्ते सत्याभिसंधस्य मोक्षोपदेश उपपचते । अन्यथा ह्यमुख्ये सदात्मतत्त्वोपदेशे 'अहमुक्थमिस्म' ( ऐ० आर० २।१। २ । ६ ) इति विद्यादितवत्संपन्मात्रमिदमनित्यफ्डं स्यात्।

मासाच नानाविधबन्धुनिकरपरिपरितमविसविधमपि नगरं जिगमिषुरिहैवासमधी बहुतिथमत्यवाह्यम् । संपति तु भवतो दिष्टचा दृष्टस्य दृष्टिपथमवतीर्णं समासादिवमनोरथं शोकसागरादुत्तीर्णमात्मानमालक्ष्य लब्बलक्ष्यो निर्वृतोऽस्मि । स च विप्रलिप्सुः शिक्षाविपक्षमुक्षाणमभ्याभदेशनिवामिनमुलपादि चरन्तमाकलय्यास्य तु पुच्छं ग्रहीत्वा गच्छतु भवानेष त्वाऽभिमतं नगरं नेष्यतीत्याभाष्य तदनुमोदनपुरःसरं पुरुषं पशुमानीय तदीयलाङ्गलं माहयामास । स च गृहीततदीयवालविविविवा वेदनास्त-दाहिता इतस्ततो नीयमानीऽनुभवन्नि नगरिजगिमपया तदास्यादेष्ट्रराप्ततादृष्ट्या च स्वयमुपात्तं प्रबळबळीवर्द्यूनश्चरममङ्गं परित्यक्तं नैव विय द्वार । स च भूयो भूयो भ्यसीयीवनाः पविल्रभ्य प्रेप्सितमप्रविपधैव महति मोहसागरे निप्रवितः । तेनैव न्यायेनायमि अद्धालुत्वादनात्मिन शास्त्राहितामात्मदृष्टिमत्यजन्ननर्थमागी भवेदित्यर्थः। आत्मा जडादथीन्तरं तत्साक्षित्वाद्भटसाक्षिवदित्यविरिक्तात्मविया पुरुषाथेमागी स्यादि-त्याशङ्कचाऽऽगमविरोधान्मैविमत्याह । तद्यतिरिक्तं चेति । आत्मज्ञानाभावे दोष-माह । तथेति । विहतिम्किभाक्तवाभावः । अनात्मनिष्ठत्वे दोषमाह । अनर्थ चेति । ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छान्ति ये के चाडडत्महनो जना इति श्रुतेरित्यर्थः । परमते तनि-ष्ठानुपपत्तेः सदात्मत्वोपदेशमिच्छता सतश्चेतनत्वमेष्टव्यमित्युपसंहरति । तस्मादिति । नन्वारोपेणापि शास्त्रे ध्यानोपदेशात्कथं तद्यथामृतमेवोपदिशतीति नियम्यतेऽत्राऽऽह। एवं चेति । कस्यचिदारोपितचोरत्वस्य सत्येन तग्नं परशुं गृह्णतो मोक्षो दृष्टस्तेन हृष्टान्तेन सत्ये ब्रह्मण्यभिसविमतो मोक्षस्त द्यथा परशुं तम्नं प्रतिग्रह्णातीत्यत्रोक्तः स च तस्वतो वस्तूपदेशे संभवतीत्यर्थः । सदात्मत्वोक्तेरारोपितार्थत्वेऽपि सत्याभिसाधिसिद्धिर्यस्य स्यादद्धेत्यादिध्यानवाक्ये तद्दृष्टेरित्याशङ्कचाऽऽह । अन्यथेति । उक्यं पाणः । महावाक्योत्यं ज्ञानिमद्मुच्यते । तस्य संपन्मात्रत्वेनानित्यफलत्वे फलितमाह । तत्र मोक्षोपदेशो नोपपद्येत । तस्मान सदिणमन्यात्मशब्दस्य गौणत्वम् । भृत्ये तु स्वामिभृत्यभेदस्य मत्यक्षत्वादुपपन्नो गौण आत्मशब्दो ममाऽऽत्मा भद्रसेन इति । अपि च कविद्रौणः शब्दो दृष्ट इति नैतावता शब्दममाणकेऽर्थे गौणी कल्पना न्याय्या सर्वत्रानाश्वासमसङ्गात् । यत्तूक्तं चेतनाचेतनयोः साधारण आत्मशब्दः क्रतुष्वळनयोरिव ज्योतिःशब्द इति । तन्न । अनेकार्थन्तस्यान्याय्यत्वात् । तस्माचेतनविषय एव मुख्य आत्मशब्दश्चेनतत्वोपचाराद्भृतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मेन्द्रियात्मेति च । साधारणत्वेऽप्यात्मशब्दस्य न मकरणमुपपदं वा किचिन्निश्चायकमन्तरणान्यतरवृत्तिता निर्धारियतुं शक्यते । न चात्राचेतनस्य निश्चायकं किचित्कारणमस्ति । मकृतं तु सदीक्षिनृसंनिहित्रेश्चेतनः

तत्रेति । मोक्षस्य तद्वादिभिर्नित्यत्वोपगमादित्यर्थः । मोक्षोपदेशस्य परपक्षेऽप्यनुपप-त्तिमुक्त्वोपसंहरति । तस्मादिति । दृष्टान्ते गौणत्वमङ्गीकरोति । भूत्येति । इत-श्चाऽऽत्मशब्दस्य दृष्टान्तेन प्रधानविषयतया न गौणतेत्याह । अपि चेति । मुख्या-र्थायोगो गुणयोगश्च गौणत्वे हेतुः । तदभावेऽपि तत्कल्पनाऽतिप्रसङ्गिनीति हेत्वन्त-रमेव स्फीटयति । कचिदिति । अग्न्यादिशब्दानां माणवकादिषु गौणत्वहष्टचा दह-नादिष्विप तत्प्रसक्तेरित्याह । सर्वत्रेति । गौणत्वं निरस्य साधारण्यं निरिसतुमनुव-दति । यत्विति । एकत्र मुख्यशब्दस्य वद्योगादन्यत्रं वृत्तिसंभवे वत्रापि शक्तिकल्पने गौरवान्नैविमत्याह । तन्नेति । कचित्त्वगत्याऽनेकार्थतेत्यर्थः । प्रधानमात्मशब्दस्य मुख्योऽर्थस्तद्विवेकाद्न्यत्र तच्छब्द्तेत्याशङ्क चाऽऽप्त्यादिनिमित्तस्य चेतने मुख्यत्वा-त्तत्रैवाSSत्मशब्दस्य मुख्यतेत्याह । तस्मादिति । कथं वर्हि भूतात्मेत्यादिवाक्यमि-त्याशङ्खच जीवैक्याध्यासात्पश्चकोशात्मभूतानाभिन्द्रियाणां चाऽऽत्मशब्दत्वं परमात्मै-क्यारोपात्प्रधानस्य प्रकृतेरित्याह् । चेतनत्वेति । आप्त्याद्युपाधेरात्मशब्दस्य चेतने मुख्यत्वे प्रधानेऽपि तथैव तनमुख्यत्वसिद्धेः साधारण्यभित्याशङ्कचाऽऽह । साधारण-रवेऽपीति । परमस्क्ष्मशकत्यात्मकष्रकत्यथीणिमशब्दात्तज्ञाड्यासिद्धेस्तद्विषयत्वमात्म-शब्दस्य शक्यं निश्चेतु मित्याशङ्कच शक्तेरप्यन्तस्थचिदात्मनि निरङ्कशमणीयस्त्वमि-त्याह । न चेति । अत्रेति प्रकरणोक्तिः । किचित्प्रकरणमुपपदं वेत्यर्थः । कथं वर्हि चेतनविषयतेत्याशङ्कच ऋमेण पकरणोपपदे दर्शयति । प्रकृतं त्विति । चेतनसांनि-धानेऽपि तस्य तत्त्वमसीत्यचेतनप्रधानतादात्म्योक्तेरहेतुः संनिविरित्याशङ्कचाऽऽह ।

१ ट. भिनि भृ । २ ड. अ. "तश्च चेन"। ३ झ. ख. स्फोरयित । ४ छ. "त्र तद्वार्त्ता"।

श्वेतकेतुः । निह चेतनस्य श्वेतकेतोरचेतन आत्मा संभवतीत्य-वोचाम। तस्माचेतनविषय इहाऽऽत्मशब्द इति निश्चीयते । ज्यो-तिःशब्दोऽपि लोकिकेन मयोगेण ज्वलन एव ऋढोऽर्थवादकल्पि-तेन तु ज्वलनसाहश्येन ऋती मवृत्त इत्यष्ट्यान्तः। अथवा पूर्व-स्त्र एवाऽऽत्मशब्दं निरस्तसमस्तगोणसाधारणत्वशङ्कतया व्याख्याय ततः स्वतन्त्र एव मधानकारणनिराकरणहेतुव्यां रूपेयः। 'तन्त्रिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्'इति । तस्मान्नाचेतनं मधानं सच्छब्द-वाच्यम् ॥ ७॥

कुतश्च न मधानं सच्छब्दवाच्यम्।

### हेयत्वावचनाच ।। ८ ॥

यचनात्मैव प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् 'स आत्मा तत्त्वमित ' इतीहोपदिष्टं स्पात्स तदुपदेशश्रवणादनात्मज्ञतया तित्रक्षो मा

नहीति । चेतने प्रकरणादिभावे फाळितमाह । तस्मादिति । जीवेनाऽऽत्मना स आत्मेति च वाक्यमिहेरयुक्तम् । आत्मशब्दसाधारण्ये दृष्टान्तितं ज्योतिःशब्दं विघटयति । ज्योतिःशब्दोऽपीति । कथं वहिं वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेतित्यत्र काळविषौ प्रकृतज्योतिष्टोमे ज्योतिःशब्दस्तत्राऽऽह् । अर्थवादेति । कतमानि ज्योतिषित्यु-क्त्वैतानि वाव वानि ज्योतिषि य एतस्य स्तोमा इत्यर्थवादेन काल्पतं ज्वळनेन साद्यश्यं त्रिवृदादिस्तोमानां फळप्रकाशकत्वम् । ततो ज्योतिष्टेन निक्षपितित्रवृदादि-स्तुतिसमुदायत्वाज्ज्योतिष्टोमे ज्योतिःशब्दः । तस्मादेकस्याऽऽत्मशब्दस्यानेकसाधा-रण्येनेदमुदाहरणिनित्यर्थः । आत्मशब्दादिति पूर्वसूत्रोक्तहेतुसाधकतया वच्छेषत्वेन सूत्रं व्याख्यायाधुना स्वतन्नहेतुपरतया व्याकरोति । अथवेति । निरस्ता गौणत्वस्य साधारणत्वस्य च शङ्का यस्मात्स तथा तस्य भावस्तत्ता तयाऽऽत्मशब्दं व्याख्यायेति संबन्धः । सतश्चेतनस्य च तादात्म्यवचनं पूर्वसूत्रोक्तो हेतुः । सदर्थनिष्ठस्य मुक्तिक्ति पपरानन्दैक्योक्तेश्च चितो न प्रधानैक्याभिति हेत्वन्तरिमहोच्यत इत्याह । तत इति । चेतनाचितनयोरैक्यायोगादचेतनिष्ठतया चेतनस्य मोक्षोपदेशासिद्धेः सिद्धमुपसं-हराति। तस्मान्नेति ॥ ७॥

यथा कश्चिद्ररुन्धती दर्शियतुं निकटस्थां स्थूलां तारामियं सेति दर्शयत्येवं दुर्ज्ञे-यत्वादात्मतत्त्वस्थाऽऽदौ प्रवानात्मत्ववचनात्तदेव सच्छब्द्मिति शङ्कते । कुतश्चेति । सूत्रमुत्तरम् । हेयत्वेति । तद्घारूयातुं हेयत्वोक्ति प्रतियोगिनी प्रसञ्जयति । यदीति।

भृदिति मुख्यमात्मानमुपदिदिक्षुस्तस्य हेयत्वं ब्रूयात् । यथाऽ-कन्धतीं दिदर्शियणस्तत्समीपस्थां स्थलां ताराममुख्यां मथमम-रुन्धतीति ब्राहिपत्वा तां पत्याख्याय पश्चादरुन्धतीमेव ब्राह्मपति तद्वनायमारमेति ब्रुयात् । न चैवमवोचत् । सन्मात्रात्मावगतिनि-हैव हि षष्ट्रमपाठकपरिसमाप्तिर्देश्यते । चशब्दः प्रतिज्ञाविरोधाभ्य-चयपदर्शनार्थः । सत्यपि हेयत्ववचने प्रतिज्ञाविरोधः प्रसज्येत । कारणविज्ञानाद्धि सर्वं विज्ञातमिति पतिज्ञातम् "उत तमादेश-मगाक्ष्यो येनाश्चतं श्चतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्"(छा-न्दो० ६।१।२) इति । " कथं तु भगवः स आदेशो भवति " इति "पथा सोम्पैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मुन्मयं विज्ञातं स्पाद्धा-चारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्"। [ छान्दो० ६।१।२] "एवं सोम्य स आदुओं भवति" [ छान्दो०६।१।६]

ऐक्यमुक्त्वा तन्निराकरणं पङ्कपक्षालनमनुसरवीत्याक्षङ्कच परोक्तं दृष्टान्वेन प्रत्याह । यथेति । प्रतियोगिपाप्तिमुक्त्वा तनिषेषसुत्रार्थमाह । न चेति । तत्र हेतुः सन्मात्रेति । अं नृतजडशाक्तिशबले सिंव तत्सत्यिमिति सत्यत्विधानादसत्याकारं स आत्मेति चिद्र-पत्वविधानाज्जडाकारं च बाधित्वा सत्यैकरसचिदात्माकारा याऽपरोक्षप्रमितिस्तिन्निष्ठ• त्वेनैव च्छान्दोग्ये षष्ठसमाधिद्रशनात्प्रकतसदात्मत्वापत्याख्यानात्तत्त्वमसीत्यमुख्यात्म-त्वोक्तिरयुक्तेत्यर्थः । पूर्वोत्तरहेत्वोः संभूयापमापकत्वे कतं चकारेणेत्याशङ्कचाऽऽह । चशब्द इति । हेयत्वावचनादेव प्रवानस्य निरासे कि प्रतिज्ञाविरोधोक्तयेत्याशङ्करा हेयत्वोक्तिमुपेत्य चकारार्थं स्फुटयति । सत्यपीति । मसङ्गं प्रकटियतुं प्रतिज्ञास्वक-पमाह | कारणीत । हे श्वेतकेतो तमप्यादेशमादिश्यत इत्यादेशं शास्त्राचार्थीकि-गम्यं वस्त्वमाक्ष्यः पृष्टवानासि त्वमाचार्यम् । येन श्रुतेन शास्त्रतोऽन्यदश्रुतमि श्रुतं भवति । येन मतेन तर्कतोऽन्यद्मतमपि मतम् । येन विज्ञातेनान्यद्विज्ञातमपि विज्ञातम् । न तु श्रोतव्यादि शिष्टामिति पितृवाक्यस्यार्थः । अन्यज्ञानादन्यन्न ज्ञेय-मिति पुत्रो बूते । कथं न्विति । नान्यत्वं कार्यस्य कारणादित्याह । यथेति । ज्ञाते मृत्यिण्डे कुतस्तद्धिकारधीरित्याशङ्कचाऽऽह । वाचेति । यो विकारः स वागा-लम्बनमुच्यते परं न वस्तुतोऽस्तीत्यर्थः । तत्र हेतुर्नामधेयमिति । नाममात्रं नाथोंऽस्ति चेत्ति घटादिवद्सत्यत्वसंभवात्कारणस्यापि कथं सत्यवेत्याशङ्कचाऽऽह । मृत्तिकेति । उक्तदृष्टान्तादाकाशादेरपि मृषात्वात्कारणस्य सन्मात्रस्यैव सत्यत्वाच-ज्ज्ञाने ज्ञातन्यशेषो नेति दार्धान्तिकमाह । एवमिति । कार्थस्य कारणमात्रत्वोप-

१ झ. अमृत<sup>°</sup>। २ छ. °योंपरेशग°। ३ क. ख. °तेऽपि मृ°।

इति वाक्योपक्रमे श्रवणात् । न च सच्छब्दवाच्ये प्रधाने भोग्यवर्गकारणे हेयत्वेनाहेयत्वेन वा विज्ञाते भोकृवर्गी विज्ञातो भवति । अप्रधानविकारत्वाद्गोकृवर्गस्य । तस्मात्र प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ॥ ८ ॥

कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ।

#### स्वाप्ययात् ॥ ९॥

तदेव सच्छव्दवाच्यं कारणं प्रकृत्य श्रूयते "यत्रैतत्पुरुषः स्विपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्विपितीत्याचक्षते स्वं द्यपीतो भवति" (छान्दो० ६।८।१) इति । एषा श्रुतिः स्विपितीत्येतत्पुरुष्य लोकप्रसिद्धं नाम निर्वेक्ति । स्वशब्देनेहाऽऽत्मोच्यते । यः प्रकृतः सच्छव्दवाच्यस्तमपीतो भवत्यपिगतो भवतीत्यर्थः । अपिपूर्वस्यैतर्र्र्थार्थत्वं प्रसिद्धम् । प्रभवाष्ययावित्यु-त्पित्तरुष्ययोः प्रयोगदर्शनात् । मनःप्रचारोपिधिविशेषसंबन्धादिन्द्रयार्थोन्यक्रँस्तद्विशेषापत्रो जीवो जागार्ते तद्वासनाविन

गमात्परस्यापि प्रतिज्ञासिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । प्रतिज्ञाविरोवफलमाह । तस्मादिति ॥ ८॥

तत्रैव पश्चपूर्वकं हेत्वन्तरमाह । कुतश्चेति । प्रधानं न सच्छब्दवाच्यमिस्यत्र चित्पितिबिम्बानां चिदात्मीन बिम्बे छयादिति व्यधिकरणो हेतुरिस्याकाङ्कच प्रकरणानुसंधानपूर्वकं सूत्रं व्याचि । तदेवेति । यत्र सुप्तौ पुंसः स्विपितित्येतन्नाम भवित तदा पुरुषः सता संपन्नस्तेनैकीभूत इति योजना । प्रकरणेनैक्यपमितेः सच्छ-ब्दछक्ष्यस्यैव चिद्धिम्बत्वान्न व्यिवकरणवेति सर्वश्चित्तं सूचयाति । स्विमिति । तत्र छौकिकप्रसिद्धिमाह । तस्मादिति । तच्छब्दार्थं स्फुटयति । स्वं हीति । उक्तश्चते-स्तात्पर्थमाह । एषेति । नामनिरुक्तिश्चस्थराणि व्याचि । स्वश्चवदेनेति । कथं भिन्नविषया गितरात्मानमेव विषयीकुर्योदित्याकाङ्कचोपसर्गोद्धयधिरस्याह । अपि-पूर्वस्येति । प्रसिद्धिमेव प्रकटयति । प्रभवेति । एतेषीतोगैत्यर्थस्यापिपूर्वस्य छया-थेत्वेऽपि कथमनाद्यनन्तस्य छयः स्यादित्याकाङ्कच वदीयछयस्यौपाविकत्वं वक्तुं जागिरतमनुवदिति । मन इति । बुद्धिपरिणामा एवोपाययस्तैरस्यार्थविकोषयोगाचिक्षरादीन्दिः यैस्तानेव स्थूछानर्थोन्पस्यअविकतिद्विकोषेण स्थूछदेहेनैक्यारोपमापन्नो जागर्तीति व्यव-द्वियत इत्यर्थः । स्वप्नमुपन्यस्यति । तद्वासनेति । जाग्रद्वासनाभिविचिन्नाभिविविष्टो

शिष्टः स्वप्नान्परयन्मनःशब्दवाच्यो भवति स उपाधिद्वयोपरमे संपुष्नावस्थायामुपाधिकृतविशेषाभावात्स्वात्मिन मलीन इवेति स्वं द्वपीतो भवतीत्युच्यते । यथा हृदयशब्दिनर्वचनं श्रुत्या दिशंन्तम् "स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हैदयम्"(छान्दो० ८।३।३) इति । तस्माद्वृदयमिति । यथा वाऽशनायोदन्याशब्द-भवृत्तिमूलं दर्शयति श्रुतिः "आप एव तदशितं नयन्ते" "तेज एव तत्पीतं नयते" ( छान्दो० ६।८।३।५ ) इति च । " एवं स्वमात्मानं सच्छब्दवाच्यमपीतो भवति" इतीममर्थं स्विपितनामनिर्वचनेन दर्शयति । न च चेतन आत्माऽचेन्तनं प्रधानं स्वद्धपत्वेन प्रतिपचेत । यदि पुनः प्रधानमेवाऽऽत्भीयत्वात्स्वशब्देनैवोच्येत । एवमिप चेतनोऽचेतनमप्येतीति विरुद्धमापचेत । श्रुत्यन्तरं च "माज्ञेनाऽऽत्मना संपरिष्वको न वाह्यं किंचन वेद नान्तरम् (बृह० ४।३।२१) इति सुषुप्नावस्थायां

मनोमात्रोपाधिजींवः स्वप्रानुचावचान्वासनामात्रदेहाननुभवन्नेवमेव स्वलु सोम्यैतन्मन इति मनःशब्दवाच्य इति मनोद्वारा छक्ष्यो भवतीत्यर्थः । तथाऽपि कुतोऽस्य छयो-क्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । स इति । स्थूळं मूक्ष्मं चोपाधिद्वयं तत्कृतो विशेषो गन्तृत्व-द्रैष्टृत्वादिः । स्विपितिनामिनरुक्तेरर्भवादत्वान्न श्रुतार्भतेत्याशङ्कच तद्याथार्थ्योर्थे दृष्टान्त-द्वयमाह । यथेत्यादिना । तस्य इद्यशब्दस्यैतदेव निरुक्तं निर्वचनम् । अशनाया-पिपासे सोम्य विजानीहीत्युपक्रम्याशितस्यान्नस्य द्रवीकरणेन नयनाज्जरणादापोऽश-नाया छान्द्समेकवचनम् । एवमशनायाशब्दस्याप्मु प्रवृत्तौ मूळं दशेयाते 'आप एव तद्शितं नयन्ते' इति श्रुतिः । द्रावकोदकपाननयनात्तस्य शोषणादुदन्यं तेज आकाः रश्छान्दसः । एवमुद्दन्यशब्दस्य तेजसि प्रवृत्तौ निमित्तं तेज एव तत्पीतं नयत इति श्रुतिर्दर्शयतीति योजना । दृष्टान्तयोरर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति । एविमिति । प्रधा-र्नेस्य व्यापित्वाद्व्यापिजीवलयस्थानत्वयोगादुक्तहेतोरन्यथासिद्धिमाशङ्कच चित्रोऽ-चिचापत्तिरयुक्तेत्याह । न चेति । स्वशब्दस्याऽऽत्मीयेऽपि शक्तत्वात्प्रधाने प्रवृत्ते-रन्यथासिद्धितादवस्थ्यमाशङ्कचोक्तं स्कोरयति।यदीति।स्वशब्दस्याऽऽत्मा मुख्योऽ-र्थस्तरसंबन्धादात्मीयो छक्ष्य इति तद्भहस्यानौचित्रभेवमपीत्मुक्तम् । मृदात्मनो घटस्य मृद्येव लयादात्मीये जलादावह्रष्टेरित्यर्थः । स्विपितिनामनिरुक्तिश्रुत्यनुमाहकत्वेन बृह-दारण्यकश्रुति पठित । श्रुत्यन्तरं चेति । तस्य तात्पर्यमाह । मुषुप्तेति । हेतोरन्य-

१ ड. अ. ट. <sup>°</sup>षुप्यव<sup>°</sup>। २ घ. ज. अ. ट. ह्यय<sup>°</sup>। ३ ठ. ड. ट. <sup>°</sup>द्रष्टव्यादिः । ४ छ. <sup>°</sup>नस्यापि व्या<sup>°</sup>।

#### [ंभ०१पा०१सू०१०] आनन्दगिरिकृतटीकासंविख्तशांकरभाष्यसभैतानि।१०३

चेतनेऽप्ययं दर्शयत्यतो यस्मित्रप्ययः सर्वेषां चेतनानां तच्चे-तनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारणं न प्रधानम् ॥ ९ ॥ कुतश्च न प्रधानं जगतः कारणम् ।

### गतिसामान्यात् ॥ १० ॥

यदि तार्किकसमय इव वेदान्तेष्विप भिन्ना कारणावगितरभिव-ष्यत्किचिचेतनं ब्रह्म जगतः कारणं किचिदचेतनं प्रधानं किचिद-न्यदेवेति । ततः कदाचित्प्रधानकारणवादानुरोधेनापीक्षत्यादि-श्रवणमंकल्पिष्यत् । नत्वेतदस्ति । समानैव हि सर्वेषु वेदा-नतेषु चेतनकारणावगितः । यथाऽप्रेष्वंछतः सर्वा दिशो विस्फु-लिङ्गा विभितिष्ठेरन्नेवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं वि-भितष्ठन्ते ''प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः'' [कौ० ३।३] इति । ''तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः'' [ तैत्ति० २।१ ] इति । ''आत्मत एवेदं सर्वम् [ छान्दो० ७ । २६ । १ ] इति । ''आत्मन एष प्राणो जायते'' [ प्रश्न० ३।३ ] इति चाऽऽत्मनः

#### थासिद्धच्यभावे फल्रितमाह । अत इति ॥ ९ ॥

उपक्रमोपसंहारयोर्बद्वाण्येकवाक्यत्वं तात्पर्येछिङ्गमुक्तवाऽभ्यासं छिङ्गान्तरं वक्तुं सूत्रान्तरं निक्षिपति । कुतश्चेति । श्रुतिमामाण्येक्यात्प्रत्युपनिषदमभ्यासेन चेतनकार-णवावगितरेकरूपेत्ययुक्तमनेकरूपत्वापसङ्गादित्याशङ्कच्च कारणविषयत्वां तर्कजन्यधीव-दतुल्यत्वपसिक्तं विक्तः । यदीति । वस्तुतश्चिद्विद्वात्मकमन्यदिसुँकं विरुद्धार्थ-त्वाचिहैं त्यागो वेदान्तानामित्याशङ्कच्च तेषामेकार्थतया नयनादत्यागमाह । तत्त इति । अस्तु तिहैं तेष्विप कारणावगतेरनेकरूपत्वं नेत्याह । नित्वित । विहैं ज-डाजडार्थवचसोः सालम्बनत्वाय द्यात्मके ब्रह्मण्येव गतिसामान्यीमत्याशङ्कच्च चिदे-करसे तस्याः सामान्यमाह । समानित । विस्फुछिङ्गमसङ्गार्थं ज्वछत्व इत्युक्तम् । विप्रितिष्ठेरन्नानागितित्वेन दिशो दशापि मसृताः स्युरित्यर्थः । प्राणाश्चक्षुरादयो यथा-यतनं यथागोछकं विप्रविष्ठनते विविधमुद्गच्छन्तीति यावत् । प्राणेभ्योऽनन्तरमादि-त्याद्यस्तदनुमाहका द्वात्तानामुक्तैः सहास्मिन्नर्थे तात्पर्यं सूच्याते । आरमन इति । जडाजडात्मकाखण्डकूपमात्मशब्दिमिति कृतो विविक्षित्रपीरित्याशङ्कच्च जडस्य सक्क-

१ ज. "मभविध्य"। २ ठ. इ. ह. "त्वात्कर्मतर्कधीव"। ३ ्ठ. इ. इ. द्वुक्तमनेकरूपत्वप्रसङ्गाद्विरु"। ४ ठ. इ. इ. देवास्तभ्योऽन"।

१०४

कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदान्ताः । आत्मशब्दश्च चेतनवचन इत्यवोचाम । महच प्रामाण्यकारणमेतद्यद्वेदान्तवाक्यानां चेत-नकारणत्वे समानगतित्वं चक्षरादीनामिव ह्रपादिषु । अतो गतिसामान्यात्सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् ॥ १० ॥ कृतश्च सर्वेज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् ।

# श्रुतत्वाच ॥ ११ ॥ (५)

स्वशब्देनैव च सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणिमति श्रूयते श्वेता-श्वतराणां मञ्जोपनिषदि सर्वज्ञमीश्वरं प्रकृत्ये "स कारणं कर-णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः" श्विता० ६ । ९ ] इति । तस्मात्सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणं नाचेतनं प-धानमन्यद्वेति सिद्धम् ॥ ११ ॥ (५)

पाभासत्वादखण्डाजडचैतन्यमेवाऽऽत्मेत्याह । आत्मेति । खतः पामाण्यादेक-स्यापि वाक्यस्य स्वार्थधाहेतुत्वात्तत्रानुमाहकवाक्यान्तरोक्तिरनियकेत्याशङ्कचाऽऽह । महचेति । एकार्थत्वोक्त्या ज्ञानदार्व्याय वाक्यान्तर्मित्यर्थः । वेदान्तानां चेतन-कारणे तुल्यगतित्वे इष्टान्तमाह । चक्षुरादीनामिति । सर्वेषां चक्षू रूपमेव माह-यति न रसादि कस्यचिदिति रूपे चक्षुषो गतिसामान्यं दृष्टम् । रसनादीनामपि रसादिषु । तथा वेदान्तानामापे चेतनकारणत्वे तुल्यगतित्विनत्यर्थः । सूत्रार्थं निगम-यति । अत इति ॥ १० ॥

श्रुत्या स्फुटार्थतया ब्रह्मकारणत्वं वाच्यम् । तथा सत्यन्यासां वेदैकार्थ्यनिर्णया-दित्युत्तरसूत्राकाङ्क्षामाह । कुतश्चेति । तदैक्षतेत्यत्रेक्षणमात्रं कारणस्य अतं न सर्व-इत्वं तस्य सर्वार्थत्वादाार्थिकी तदीः । श्वेताश्वतरे तु सर्वज्ञो जगद्धेतुरिति साक्षादु-क्तम् । अतः सर्वोपनिषदां तदेकवाक्यत्वधीरित्याह । श्रुतत्वाचेति । तद्याचष्टे । स्वज्ञाब्देनेति । सर्वज्ञास्य वाचकेन शब्देनोति यावत् । सर्वश्चासौ ज्ञश्चेति । सर्वबाय-शहुां वारयति । ईश्वर इति । वक्ष्यमाणमश्रस्थसशब्दार्थमाह । सर्वज्ञमिति । ज्ञः कालकालो गुणी सर्वेविच इति पकत्य स कारणमिति परामशीकागद्धेतोः सर्वज्ञतेत्य-र्थः । तस्य सर्वेश्वरत्वमाह । करणेति । तेषामविषाः स्वामिनो जीवास्तेषामधिषः पर-मेश्वरस्तस्य सर्वेहेतुत्वार्थं विशेषणम् । न चेति । जीवान्प्रतीश्वरत्वं हिरण्यगर्भेदेर-पीत्याशङ्कच नियत्रन्तरं निरस्यति । न चेति । महाप्रमेयमुपसंहरति । तस्मादिति । अन्यदित्युक्तांर्थः ॥ ११ ॥ ( ५ )

९ ड. ट. <sup>•</sup>त्य न तस्य कश्चित्पतिरस्ति छोके न चेशिता नैव च तस्य छिन्नम् । स । २ क. तदै-क्बार्था ३ क. ख. कार्यम् ।

#### [अ०१पा०१सू०१२]आनन्दगिरिकृतटीकासंविस्तिशांकरभाष्यसमेतानि ।१०५

'जन्माद्यस्य यतः' इत्यारभ्य श्वतत्वाचेत्येवमन्तैः स्त्रैयान्युदाहुतानि वेदान्तवाक्यानि तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिश्वरो जगतो जनमस्थितिल्यकारणिमत्येतस्यार्थस्य भितपादकत्वं न्यायपूर्वकं
भितपादितम् । गतिसामान्योपन्यासेन च सेर्वे वेदान्ताश्चेतनकारणवादिन इति व्याख्यातम् । अतः परस्य ग्रन्थस्य किमुत्थानमिति । उच्यते । द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं तद्विपरीतं च सर्वेपाधिविवार्जतम् । "यत्र हि
द्वैतिमिव भवति तदितर इतरं पश्यित" [ वृह०४।५।१५ ] "यत्र
त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्वेन कं पश्येत्" [ वृह०४।५।१५ ] "यत्र
नान्यत्पश्यित नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ
यत्रान्यत्पश्यत्वन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वै भूमा
तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्येम्" [छान्दो००।२४।१] "सर्वोणि

वृत्तमनू चोत्तरसंदर्भमक्षिपवि । जन्मादीति । ब्रह्मजिज्ञासां पविज्ञायेवि वक्तव्यम् । वेषामेतद्रथेपतिपादनोपयुक्तन्यायग्रथनार्थमुत्तरः संदर्भोऽर्थवानित्याशङ्कचाऽऽह । न्या-येति । अनुक्तवाक्यानां वत्परत्वं वक्तमुत्तरो ग्रन्थ इत्याशङ्कचाऽऽह। गतीति । अनु-क्तसमन्वयाभावान्नोत्तरस्योत्थानमित्याह । अतः इति । उत्तरसूत्राणामगतार्थेत्वं वक्तुमार-भवे । उच्यत इति । तद्रथै वेदान्तेषु भासमानमर्थं संक्षिपति । द्विरूपं हीति । तत्र सोपापिकविषयं वाक्यमुदाहराते । यत्रेति । यस्यां खल्वविद्यावस्थायामाभासभूतं द्वैतं सिंदव भावि तत्रेवरः सिन्नतरं पश्यवीवि दृष्टचादिगोचरमुपाधिमद्वस्तु वदतीस्पर्थः । निरुपाधिकविषयं वाक्यं पठति । यत्र त्विति । यस्या विद्यावस्थायामस्य विद्वषः सर्वे कर्जाचात्माविरेकेणासदेवाऽऽसीत्तत्र केन करणेन कं विषयं की वा कर्ता पश्येदित्या-क्षेपाद्व्यवहार्यमनौपाधिकं तत्त्वामित्यर्थः । निरुपाधिके श्रुत्यन्तरमाह । यत्रेति । यस्मिन्भृम्नि स्थितो विद्वानन्यहृष्टव्यं चक्षुषा न पश्यत्यन्यच श्रोतव्यं श्रोत्रेण न भुणोति न चान्यन्मन्तन्यं ज्ञातन्यं वा मनसा बुद्धन्या वा मनुते जानाति वा स भूमा इष्टचाचगोचरो निरतिशयमहत्त्वसंपन्नः परमात्मेत्यर्थः । तत्रैवावान्तरवाक्ये सोपावि-कमि खरूपमुक्तामित्याइ । अथेति । निरुपाधिकभूमोक्त्यनन्तरं सोपाधिकमि रूपमु-च्यते । यस्मिन्पारिच्छिने वस्तुनि निष्ठो योऽविद्वानन्यद्वष्टव्यादि चक्षुरादिनाऽनुसं-भत्ते तदल्पं परिच्छिन्नमुपहितमित्यर्थः । भूम्रोऽल्पस्य च विशेषान्तरमाह । यो वा इति । अथोति द्योतितो विशेषो वाक्येन प्रकटितः । सोपाविकेठन्तर्यामिणि श्रुत्य-न्तरमाह । सर्वाणीित । सर्वज्ञो हीश्वरो नामक्रपादिकं विश्वं निर्माय तत्र पविश्या- ह्याणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते" [तैति ० आ०३।१२।७] "निष्कलं निष्क्रयं शान्तं निरवदं निरक्षनम् । अगृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनिमवानलम्" श्वेता०६।१९] "नेति नेति" [बृह०२।३।६] इति "अस्थूलमनणु" [बृह०३।८।८] न्यूनमन्यत्स्थानं संपूर्णमन्यदिति चैवं सहस्रशो विद्याविद्याविष्यभेदेन ब्रह्मणो द्विह्यपतां दर्शयन्ति वाक्यानि । तत्राविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्योपासंकादिलक्षणः सर्वो व्यवहारः । तत्र कानिचिह्नसण उपासनान्यभ्युदयार्थानि कानिचित्क्रममुक्त्यर्थान् कानिचित्क्रममुक्त्यर्थान् कानिचित्क्रममुक्त्यर्थान् कानिचित्क्रममुक्त्यर्थान्

भिवदनादि कुर्वन्योऽवतिष्ठते तं विद्वानिहैवामृतो भवतीत्यर्थः । निरुपाधिके श्रुत्यन्त-रमाइ। निष्कलमिति। निष्कलं निरंशं निरंशत्वादेव सर्वेकियाश्चय निष्कियं तस्मा-देव शान्तमपरिणामि रागादिरहित निरवद्यं धर्माधर्मोद्यसंबद्धं निरञ्जनम् । नभसोऽस्य विशेषमाह । अमृतस्येति । यथा मृहारुमयः सेतुर्नदीकुल्यादिपरकूळपाप्तेरुपायस्तथा संसारसागरस्य परं पारं परं ब्रह्म तद्भावस्यामृतस्य वाक्योत्थबुद्धचाभिन्यक्तं तदेव साधनं सेतुवदवस्थितम् । तस्योपशान्तत्वे दृष्टान्तमाह । दग्धेति । यथा दग्धेन्वनो-Sमि: शाम्यति तथाऽज्ञानं तदुत्थं च दग्ध्वा स्थितं प्रशान्तं प्रसन्नं विद्यादित्यर्थः I इतिभ्यां विश्वं दृश्यमादाय नञ्भ्यां तिन्नेषेषादिष श्रुत्यन्तरं निरुपाविकार्थमाह । नेतीति । द्रव्यगुणादिसर्वद्वैतनिषेवादि बाक्यं तथेत्याह । अस्थूल्रमिति । रूपद्वये श्रुत्यन्तरमाह । न्यूनिमिति । निष्पपश्चादन्यदुपास्यं सप्रपश्चस्थानं न्यूनं परिच्छिन्नं ततोऽन्यं निष्पपश्चं मुक्तोपसृष्यं त्रिधापॅरिच्छित्तिशून्यं सिचदानन्दास्मेकिमत्यर्थः । उक्तवाक्यानामुपलक्षणत्वं विवक्षित्वोक्तमेवमिति । ननु ब्रह्मणो म द्वैविध्यं युगपदेकस्य विद्वरोधात्तनाउँ इह । विद्येति । अद्वैतमेव वास्तवं चेदुपास्योपासकादिभेदस्यीवस्तुत्वा-दुपास्तिविध्यानर्थेक्यमित्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । उपास्तीनामपि मुक्त्यर्थत्वाद्धि-चानइस्तुगामितेत्याशङ्कच साक्षान मोक्षार्थतेत्याह । तत्रेति । अभ्यद्यार्थानि प्रवी-कोपासनानि । क्रममुक्त्यर्थानि दहराद्युपासनानि । कर्भसमृद्धचर्थान्युद्रीथादिध्यानानि । यद्यपि विषेयत्वादेतानि कर्मकाण्डे युक्तानि तथाऽपि मानसत्वेन विद्यासाम्यादिहोक्ता-नीसर्थः । उपास्यैक्यात्तत्पाघेरुपास्तिफळत्वादुपास्तितत्फळभेदासिद्धिमाशङ्कचाऽऽह । तेषामिति । परस्य गुणभेदादुपास्तिभेदाच भेदेऽपि खरूपाभेदादुपास्त्यादिभेदायोगता-

१ ज. °सनादि°। २ क. °बुद्धि इच्यभि°। ३ क. स्त. °थेमित्याह। ४ क. स्त. ठ. ड. ट. °परि-च्छेदशू°। ५ छ. °स्यात्रास्तत्रत्वा°। ६ क. स्त. °पि ध्येय°।

एक एव तु परमात्मेश्वरस्तैस्तैर्गुणिवशेवैविशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति तथाऽपि यथागुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते । "तं यथा यथोपासते तदेव भवति" [ छान्दो०३।१४।१ ] इति श्रुतेः। यथा ऋतुरस्मिङ्कीके पुरुषो भवति तथेतः मेत्य भवतीति च। स्मृतेश्व—

"यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः" ॥

[भ०गी०८/६] इति । यद्यप्येकं आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूढस्तथाऽपि चित्तोपाधिविशेषतारतम्यादात्मनः कूटस्थनित्य-स्येकद्वपस्याप्युत्तरोत्तरमाविष्कृतेस्य तारतम्यमैश्वर्यशक्तिविशेषैः श्रूयते ''तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेद'' [ ऐ० आ० २ । ३ । २ । १ ] इत्यत्र । स्मृतावि—

''यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्त्वदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवम्''॥

[ भ० गी० १० । ४१ ] इति । यत्र यत्र विभूत्याचितिशयः स स ईश्वर इत्युपास्यतया चोचते । एवमिहाप्यादित्यमण्डले

दवस्थ्यमाशङ्कच सक्रपाभेदेऽप्युपहितमेदमाह । एक इति । उपास्तिपचैयसंस्कारादुपास्यतद्रुणपाप्तिरिखत्र श्रुत्यन्तरमाह । पथेति । कतुः संकल्पो ध्यानम् । ध्यानसंस्कारप्रचयाद्वचेयात्मतां ध्याता देहपाते प्रतिपचते किंवा तदाऽपि पूर्वेबद्धचातृत्वमेवेति संश्ये संस्कारप्रकर्षादेवतात्मत्वमेवाऽऽप्रोतीति निणेतुमाह । स्मृतेश्चेति । सँवेनाऽऽत्मैक्यात्तस्य कौटस्थ्यात्तस्यैवोपास्यत्वात्कृतस्ततारतम्यश्रुतिरिखाशङ्कच नीहारायावरणभेदादादिखबद्धिचातारतम्यादात्मा वस्तुतो निरितशयोऽपि साविशयो भातीत्याह।
यचपीति । यथोक्तस्याप्यात्मनः स्थावरादारम्य ब्रह्मान्तेषु प्राणिषूत्तरोत्तरमाविष्टस्य
कुद्धच्युपाधिशुद्धच्युत्कषवारतम्यात्मज्ञाधीनेश्वयेशक्तिविशेषस्तारतम्यं तस्योक्तोपाधिकस्य
पक्तस्याऽऽत्मनो यो ध्याता सक्रपमाविस्तरामितशयेन प्रकटमुपास्तिवशाद्धध्यते
सोऽश्रुते ह्याविभूयेत्येतरयके श्रुतम् । तथा चोपास्यतारतम्यं श्रीतमोपाधिकं युक्तमित्यर्थः । उपास्येश्वरतारतम्यं भगवद्गीतास्वि सिद्धमित्याह । स्मृताविति । श्रुतिस्मृतितात्पर्यमाह । यत्रेति । न केवळं द्वैविध्यं ब्रह्मणः श्रुतिस्मृत्योरेव सिद्धं कितु
सूत्रकृतोऽपि मतमित्याह । एवमिति । श्रुतिस्मृत्योरिव प्रकृतेऽपि शास्त्रे द्वैक्ष्यं
ब्रह्मणो भावि तत्र सोपाधिकब्रह्मविष्यमन्तस्तद्धमीविकरणमुदाहरति । आदित्येति ।

९ ड. ज. °क एवाऽऽस्मा । २ क. ड. °ततार । ३ ठ.ड. ड. °चयात्संस्का । ४ ख. सर्वात्मे °। ५ ठ. ड. ड. रेतोडाति । ६ छ. बुद्धचायुपा । ७ छ. °म्यं श्रुत । ८ छ. द्वेविध्यं ।

हिरणमयः पुरुषः सर्वपाप्मोदयि इष्ट्रात्पर एवेति वक्ष्यति । एव-माकाशस्ति छुङ्गादित्यादिषु द्रष्ट्रव्यम् । एवं सद्योमुक्तिकारणम-प्यात्मज्ञानमुपाधिवशेषद्वारेणोपदिश्यमानमप्यविवक्षितोपाधिसं-बन्धविशेषं परापरविषयत्वेन संदिद्यमानं वाक्यगतिपर्याछोचन-या निर्णेतव्यं भवति । यथेहैव तावदानन्दमयोऽभ्यासादिति । एवमेकमपि ब्रह्मापेक्षितोपाधिसंबन्धं निरस्तोपाधिसंबन्धं चोपा-स्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिश्यत इति पदर्शियतुं परो अन्थ आरभ्यते । यच गतिसामान्यादित्यचेतनकारणनिराकरणमुक्तं तदिष वाक्यान्तराणि ब्रह्मविषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविप-रीतकारणनिषधेन प्रयञ्ज्ञ्चते।

## ञानन्द्मयोऽभ्यासात् ॥ १२ ॥

तैत्तिरीयके 'अन्नमयं' 'प्राणमयं' मनोमयं' 'विज्ञानमयं' [ तै०

उक्तन्यायं तुल्यदेशेषु प्रसारयति । एविमिति । सोपाविकोपदेशविक्रणाधिकोपदेशं दर्भयति । एवमित्यादिना । आत्मज्ञानं निर्णेतव्यमिति संबन्धः । निर्णेयपसङ्कभाह । परेति । अनमयाद्यपाधिद्वारोक्तस्य कथं पराविषयत्वं तत्राऽऽह । उपाधीति । निर्णे-यक्रममाइ । वाक्येति । उक्तार्थमधिकरणं कास्तीत्याशङ्कचोक्तमः । यथेति । अस्मि-न्नेवाधिकरणे यथा निरुपाविकं ब्रह्मैवोच्यते तथा चुभ्वाचायतनमित्यादिष्वपीत्यर्थः । श्रुतिस्मृतिसुत्रेषु इष्टं बहाद्वैक्षप्यं शिष्टाऽनन्तरसंदर्भारम्मं संभावयाते । एवमिति । अपेक्षितोपाधिसंबन्धमुपास्यत्वेन निरस्तोपाधिसंबन्धं च ज्ञेयत्वेनोति संबन्धः । तस्या-द्याप्यविवेकात्कुत्रोपाविरिष्टः कुत्र वा नेति निरूपयितुमुत्तरम्रन्थ इत्यर्थः । सिद्धवदु-क्तगतिसामान्यस्यापि साधनायेखुत्तरस्योपयोगान्तरमाह । यचेति । वाक्रयान्तराणि व्याख्यातातिरिक्तानीति यावतः । वेदान्तानामिवशेषेण निविशेषे ब्रह्मणि समन्वये सिद्धे कचित्तस्य हिरण्मयवाक्यादावपवादः कचिदानन्दमयवाक्यादौ तदाभासे तद-सन्तमुच्यत इत्यध्यायशेषारम्भे स्थिते निर्गुणविषयमेव तावदाविकरणं पस्तौति । आनन्दमय इति । तस्य वृत्तिकारमतेन विषयमाह । तैत्तिरीयक इति । अन्न-रसविकारी देहोऽन्नमयः पाणोपाधिरात्मा पाणविकारः पाणमयो मनोमयस्तदुपा-धिरात्मा विद्वकारो विज्ञानमयो विज्ञानोपाधिरात्मा विज्ञानविकारः । यद्वा भुगुवह्यु-काधिदैविकान्नादीनप्रत्याध्यात्मिकान्नादिकोशा विकारास्तदेतचतुष्टयं स वा

# [अ०**१**पा०१सू०१२]आनन्दगिरिकृतटीकासंव।छतशांकरभाष्यसमेतानि । १०९

२ | १ | ५ ] चानुक्रम्याऽऽम्नायते । 'तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर् आत्माऽऽनन्दमयः' इति । तत्र संशयः ।
किमिहाऽऽनन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते यत्पक्रतं 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति किंवाऽन्नमयादिवह्नह्मणोऽर्थान्तर्गिति । किं
तावत्प्राप्तं ब्रह्मणोऽर्थान्तरममुख्य आत्माऽऽनन्दमयः स्पात् ।
कस्मात् । अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात् । अथापि स्यास्वान्तरत्वादानन्दमयो मुख्य एवाऽऽत्मेति । न स्पात्प्रयाद्यवयवयोगाच्छारीरत्वश्रवणाच । मुख्यश्चेदात्मोऽऽनन्दमयः
स्यान्न प्रियादिसंस्पर्शः स्यात् । इह तु 'तस्य प्रियमेव शिरः'
इत्यादि श्रूयते । शारीरत्वं च श्रूयते ''तस्येष एव शारीर
आत्मा यः पूर्वस्य" [तैत्ति० २ | ६ ] इति । तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्येष एव शारीर आत्मा य एष आनन्दमय इत्यर्थः । न च सशरीरस्य सतः प्रियापियसंस्पर्शो वार-

इत्यादिना क्रमेणोक्तवाऽऽनन्द्मय उक्तस्तस्माद्नयोऽन्तर आत्मा विज्ञानमय इति सूत्रितादित्येतम् । तस्यैव समृत्यर्थो वैशब्दः । एतस्मात्तस्य श्रद्धैव शिर इत्यादिना व्याख्यातातः । ततोऽन्यत्वं मनोमयस्यापीत्यत उक्तमन्तर इति । तस्मादानन्दमय-शब्दे मयटो विकारपाचुर्यसाधारण्याद्विचारबीजं संशयमाह । तत्रेति । ईक्षत्यिष-करणे मुँख्यसंभवे गौणस्यानवकाशत्वाद्विशयानुदये प्रायपाठस्याकिचित्करत्वादमुख्ये-क्षणप्रवाहपावेऽपि जगत्कारणे मुख्यं वदिस्युक्तम् । इह तु मयटो विकारपाचुर्ययो-मुस्यत्वे सित विशयोदये पाचुर्यार्थात्प्रायदृष्टेर्व्यावर्तकत्वात्पूर्वाधिकरणसिद्धान्वाभा-वेन पूर्वपक्षोन्मेषात्मसुदाहरणात्मिकां संगति विवक्षन्नाकाङ्क्षाद्वारा पूर्वपक्षयति । किमिति । श्रुत्यादिसंगितचतुष्टयं फलं च वश्यते । मयटः साधारण्येऽपि विशे-षग्रहे हेतुर्नास्तीत्याह । कस्मादिति । विकारमायपाँउं हेतुमाह । अन्नेति । पाय-पाठेऽपि पकरणाछिङ्गं बलवदित्याह । अथापीति । सावयवत्वशारीरत्विङ्गाभ्यां मयट्श्रुत्या चानुगृहीतं प्रकरणमेव प्रबलमित्याह । न स्यादिति । सावयवत्वस्यान्य-थासिद्धि पत्याह । मुरूपश्चेदिति । तस्य निष्कलत्वश्चसा निरंशत्वादिसर्थः । आन-न्द्मयेऽपि कुतः सावयवत्वं तत्राऽऽह । इह त्विति । लिङ्गान्तरं विभजते । शारी-रत्वं चेति । व्यवहितान्वयेनामीष्टार्थहणे व्याचष्टे । तस्येति । शारीरत्वेऽपि परमा-त्मत्वं कि न स्यात्तत्राऽऽह । न चेति । पियादिस्पर्कित्वे च संसारित्विमत्यर्थः ।

१ इ. 'श्रयणाच । २ क. ज. ञ. ट. 'त्मा स्या'। ३ ख. 'मुख्यासं'। ४ ख. 'द्विषया'। ५ ख. 'पाठे हे'।

यितुं शक्यः । अतस्मात्संसार्थेवाऽऽनन्दमय आत्मेत्येवं माप्त इदमुच्यते 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' पर एवाऽऽत्माऽऽनन्दमयो भिवतुमहेति । कुतः । अभ्यासात् । परिस्मन्नेव द्यात्मन्यानन्दशब्दो बहुकृत्वोऽभ्यस्यते । आनन्दमयं प्रस्तुत्य "रसो वै सः" [तैत्ति० २ ।०]इति तस्येव रसत्वमुक्त्वोच्यते "रसः द्वेवायं रुव्ध्वाऽऽनन्दीभवति" इति। "को द्वेवान्यात्कः माण्यात् । य एष आकाश आनन्दो न स्यात् । एष द्वेवाऽऽनन्दयाति" [तैत्ति०२।०] "सैषाऽऽनन्दस्य मीमाःसा भवति" [तैत्ति०२।८] "श्वानन्दं ब्रह्मणो विद्वान विभेति कुतश्चन" [तेत्ति०२।८] "आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान विभेति कुतश्चन" [तेत्ति०२।८] इति । "आनन्दो ब्रह्मित व्यजानात् " (तैत्ति०२।६) इति च । श्वत्यन्तरे च "विज्ञानमान्दं ब्रह्म" [ वृह० ३।९।२८] इति ब्रह्मण्येवाऽऽनन्दशब्दो हष्टः । एवमानन्दशब्दस्य बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासादानन्दमय

का वर्हि सर्वान्तरत्वस्य गतिरित्याशङ्कच चतुष्कोशान्तरत्वमेव न सर्वान्तरत्विमत्याह। तस्मादिति । उक्तं प्रकरणादि तच्छब्दार्थः । आनन्दमये संसारिण्युपास्तिद्वारा दुःखरहिविमियादियुक्तस्वरूपावस्थानं फलं वक्तुामीविशन्दः । पूर्वपक्षमनूच सिद्धान्त-यति । एविमिति । सौत्री पितज्ञां विभजते । पर एवेति । पकरणादिना तस्य संसा-रित्वे मितज्ञानुपपत्तिरित्याह । कुत इति । हेतुमादाय व्याकरोति । अभ्यासा-दिति । आनन्दशब्दाभ्यासे कथमानन्दमयस्य ब्रह्मतेत्याशङ्कच ब्रह्मणि प्रयुक्तपूर्वस्य तस्य प्रकरणादानन्द्रमये प्रयोगाज्ज्योतिष्टोमाधिकारे ज्योतिःशब्दाभ्यासवदानन्द्रम-याधिकारे तत्पदाभ्यासस्य विद्विषयत्वादित्याह । आनन्दमयमिति । रसः सारोऽ-न्नमयादिकोशचतुष्टयान्तरत्वादानन्दमयोऽयं छब्ध्वा ध्याता पूर्णश्चेदानन्दः सर्व-साक्षी सर्वेमेरको न स्यात्तदा पाणादेरचेतनस्य चेष्टा न युक्तेत्याह । को हीति । सर्वोनन्दायितृत्वादिष परानन्दत्वमस्येत्याह । एष हीति । युवा स्यादित्यादिना सार्वभौ-ममारभ्य ब्रह्मान्वमुत्तरोत्तरमुत्कृष्टानन्दस्य ब्रह्मणि समाप्तिफला मीमासा सेषेखुक्ता। मयडन्तस्याभ्यासमाह । एतमिति । उपसंक्रमणं पाधिकैद्मणः शेषः । गतिसामान्यार्थे ब्रह्मण्यानन्दशब्दस्यान्यत्रापि प्रयुक्तत्वमाह । श्रुत्यन्तरे चेति । तथाऽपि कथमानन्दमयस्य ब्रह्मत्वामित्याशङ्कच हेत्वर्थमुपसंहरति । एविभिति । अभ्यासात्तस्य चाधिकारादानन्दमयार्थत्वादिति शेषः । छिङ्गात्तस्य ब्रह्मत्वमुक्त्वा तदः

<sup>🛪</sup> चतुष्कोशान्तरत्वेन न सर्वान्तरतोच्यते । प्रियादिभागी शारीरो जीवो न ब्रह्म युज्यत इत्याक्षेपाशयः ।

#### [अ०१पा०१स०१२] आनन्दगिरिकतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसमेतानि ।१११

आत्मा ब्रह्मेति गम्यते । यत्त्त्तमन्नमयाद्यमुख्यात्मभवाहपतितत्वादान-दमयस्याप्यमुख्यत्विमिति । नासौ दोषः । आन-दमयस्य
सर्वोन्तरत्वात् । मुख्यमेव द्वात्मानमुपिदिदेश्च शास्त्रं छोकबुद्धिमतुसरदन्नमेयं शरीरमनात्मानमत्यन्तमूढानामात्मत्वेन मसिद्धमन्
द्य मूषानिषक्तद्वतताम्नादिमतिमावत्ततोऽन्तरं ततोऽन्तर्मित्येवं
पूर्वेण पूर्वेण समानमुत्तरमुत्तरमनात्मानमात्मेति शाहयत्मित्पतिसौकर्यापेक्षया सर्वान्तरं मुख्यमान-दमयमात्मानमुपिददेशेति
श्चिष्टतरम् । यथाऽरुन्धतीनिदर्शने बह्वीष्विप तारास्वमुख्यास्वरुन्धतीषु दर्शितासु पाँऽन्त्या मदर्यते सा मुख्यैवारुन्धती
भवत्येविमहाप्यान-दमयस्य सर्वान्तरत्वानमुख्यमात्मत्वम् । यत्तु
ब्रूषे प्रियादीनां शिरस्त्वादिकख्पनाऽनुपपन्ना मुख्यस्याऽऽत्मन
इति । अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा न स्वाभाविकीत्यदोषः ।
शारीरत्वमप्यान-दमयस्यानमयादिशरीरपरंपरया प्रदर्यमानत्वान्न पुनः साक्षादेव शारीरत्वं संसारिवत्तस्मादानन्दमयः पर
एवाऽऽत्मा ॥ १२ ॥

ब्रह्मत्वहेतुं प्रायपाठमनुवद्गि । यन्तिति । छिङ्गबाध्यः संनिधिरित्याह । नासाविति । तस्य चतुष्कोशान्तरत्वमेव न सर्वान्तरत्वमिसुक्तमाशङ्कच तात्पर्यमाह ।

मुख्यमिति । किमिति तर्वि प्रथममन्नमयादिचतुष्टयमादिष्टं तत्राऽऽह । छोकेति ।

कथं वर्वि देहे मनुष्योऽहमित्यात्मत्वधीरिसाशङ्कचाविवेकादित्याह । अन्यन्तेति ।

अन्नमयात्पाणमयस्य ततो मनोमयस्य त्रस्मादिष विज्ञानमयस्य ततश्चाऽऽनन्दमयस्याऽऽन्तरत्वे दृष्टान्तो मूर्षेति । तर्वि प्राणमयादेरेवान्यतमस्याऽऽत्मत्वसंभवे किमानन्दमयेनेत्याशङ्कचाऽऽह । पूर्वेणेति । अनात्मत्वेन साम्ये तत्तण्ज्ञापनमिकिचित्करित्याशद्वच छोकबुद्धिमनुसरादिसुक्तं स्मारयि । प्रतिपत्तीति । आनन्दमयादन्यस्याऽऽन्तरस्यानुक्तेरस्य निरङ्कुशमान्तरत्विमत्याह । सर्वेति । अमुख्यप्रवाहपातेऽपि मुख्यत्वं
दृष्टान्तमाह । यथेति । इहापीत्यमुख्यप्रवाहे पतितस्यापीति यावत् । छिङ्गेन संनिधिबाषेऽपि सावयवत्विङ्गानुग्रहीतः स ब्छवानित्याशङ्कचोक्तमनुवद्गित । यन्तिति ।

तस्य विज्ञानमयकोशोपाध्यधीनत्वेनान्यथासिद्धेने सनिधिसहायतेत्याह । अतीतेति ।

छिङ्गान्तरं संनिधिसहायत्वेनोक्तमनुवद्गि । शारीरत्विमिति । छिङ्गयोरन्यथासिद्धत्वे

छिङ्गेन केवछसंनिधिबाधे फिछतमाह । तस्मादिति ॥ १२ ॥

१ इ.ज. मुख्यात्मत्वमिति । २ ज. ैय शारी । ३ इ. ज. ट. ैनिषिक्त । ४ इ. याऽन्ते ५ इ. प्रहरयमा । ६ क. ल. ैहार्ले हे । ७ छ. ततो ।

# विकारशब्दानेति चेन्न पाचुर्यात् ॥ १३ ॥

अत्राऽऽह नाऽऽनन्दमयः पैर आत्माभिवतुमहिति। कस्मात्। विका-रशब्दात्। प्रकृतिवचनादयमन्यः शब्दो विकारवचनः समधिगत आनन्दमय इति मयटो विकारार्थत्वात्। तस्मादन्नमयादिशब्द-वद्विकारविषय एवौऽऽनन्दमयशब्द इति चेन्न पाचुर्यार्थेऽपि म-यटः स्मरणात्। 'तत्प्रकृतवचने मयट्' [पाणि० स० ५।४ २१] इति हि पचुरतायामिष मयट् स्मर्यते। यथा ''अन्नमयो यज्ञः'' [तैत्ति०२।८] इत्यन्नप्रचुर उच्यते। एवमानन्दैमय उच्यते। आनन्दमचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारभ्योत्तरिस्मन्न-त्तरिसनस्थाने शतगुण आनन्द इत्युक्तवा ब्रह्मानन्दस्य निरति-शयत्वावधारणात्। तस्मात्माचुर्यार्थे मयट्॥ १३॥

मयट्शब्दश्रुतिः संनिध्यनुमाहिकेत्युक्तमनुद्य निरस्यति । विकारेति । वैत्रानुवा-दं व्यारुयाति । अत्राऽ ऽहेति । अभ्यासादिना तस्य परत्वे स्थिते कृतश्रोद्यामित्याह । कस्मादिति । बलवत्या शुत्योत्तरमाह । विकारेति । यथा विकारे च प्रकृति-गब्द इत्यत्र शालिविकारं भुक्के मुद्रविकारेणेत्यस्मिन्नर्थे शालीन्मुक्के मुद्रैरिति मक्तिश-ब्दो विकारे प्रयुक्तस्तथा विकारशब्दोऽपि प्रकृतौ स्यादित्याशङ्कच व्याच हे । प्रकृ-तीति । कः पुनरत्र विकारेंशक्त इत्युक्ते 'मयड्वा' इति सूत्रान्मयट्शब्दस्य विकार-वाचित्वान्नाऽऽनन्दमयस्य मुख्यात्मतेत्याह । आनन्देति । श्रुतेर्विकारार्थत्वे तद्युक्तः संनिधिः संसारिणमेव गोचरयतीत्याह । तस्मादिति । मयटो विकारार्थत्वानियमान श्रुत्यनुग्रहः संनिधेरित्याह । नेति । तदेव स्फुटयति । तत्पकृतेति । पाचुर्येण प-स्तुतं प्रकृतं तदुच्यते ऽस्मिन्निति प्रकृतवचनमन्नादि तदिति प्रथमासम्थीचथोक्तेऽ-भिषेये मयट्पत्ययो भवतीति पचुरतायुक्तेऽपि वस्तुनि विकारवन्मयट्स्मरणान्न विका-रार्थेता नियतेत्यर्थः । प्राचुर्यार्थत्वं मयटो दृष्टान्तेन स्पष्टयति । यथेति । आनन्द्म-यशब्दस्याऽऽनन्दमाचुर्यार्थत्वं तद्विपरीतदुःखस्यापि लेशतो ब्रह्मणि पाप्तिरित्याश-**ङ्कचाऽऽह । आनन्देति ।** ब्रह्मानन्दस्य मनुष्यत्वाविषषु पूर्वस्थानेषु सुखाल्पत्वापेलं माचुर्यं न सगतदुःखलेशापेक्षम् । अतो ब्रह्मण्यानन्दैकरस्यं युक्तमित्यर्थः । श्रुतेन संनिधिसहायतेत्युपसंहरति । तस्मादिति ॥ १३ ॥

१ क. ज. व. ट. परमात्मा । २ ड. व. <sup>\*</sup>वायमान<sup>°</sup>। ३ क. ड. ज. व. ट. <sup>\*</sup>न्दप्रवुर ब्रह्माऽऽन-न्दमय । ४ ख. तदनु<sup>\*</sup>। ५ क. ख. ठ. ड. ड. <sup>\*</sup>रशब्द इ<sup>°</sup>। ६ क. ख. ते तस्मि<sup>\*</sup>।

#### [अ.१पा.१पू.१४।१५]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्षतशांकरभाष्यसमेतानि।११३

# तद्वेतुव्यपदेशाच ॥ १४॥

इतश्च प्राचुर्यार्थे मयट् । यस्मादानन्दहेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपित्राति श्वितः ''एष ह्वेवाऽऽनन्दयाति'' [तैत्ति ० २।७] इति । आनन्द- यतीत्यर्थः । यो ह्वन्यानानन्दयति स प्रचुरानन्द इति प्रसिद्धं भवति । यथा लोके योऽन्येषां धनिकत्वमापादयति स प्रचुरधन इति गम्यते तद्वत् । तस्मात्पाचुर्यार्थेऽपि मयटः संभवादानन्द- मयः पर एवाऽऽत्मा ॥ १४ ॥

## मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५॥

इतश्चाऽऽनन्दमयः पर एवाऽऽत्मा । यस्मात् "ब्रह्मविदाप्नोति परम्" [तेत्ति० २।१ ] इत्युपक्रम्य "सत्यं । ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यस्मिन्मञ्चे पत्मकृतं ब्रह्म सत्यज्ञानानन्तविशेषणैनिर्धारितम् । यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतौन्यजायन्त यच्च भूतानि सृष्ट्वा तान्यनुमविश्य गुहायामवस्थितं सर्वान्तरं यस्य विज्ञानायान्योऽन्तरं आत्माऽन्योऽन्तरं आत्मेति मकान्तं तन्माञ्चवर्णिकमेव ब्रह्मेह गीयते । अन्योऽन्तरं आत्माऽऽन्तरम्य इति । मञ्जबाह्मणयोश्चेकार्थत्वं युक्तमविरोधात् ।

सूत्रस्थं चकारं व्याकरोति । इतश्चेति । अविशष्टं व्याकुर्वनितः शब्दार्थं स्फुटय-ति । यस्मादिति । ब्रह्मणो नात्राऽऽनन्दहेतुत्वं भातीत्याशङ्कचाऽऽह । आनन्द-यतीत्यर्थं इति । ब्रह्मणो छोनिकानन्दहेतुत्वेऽपि कथं माचुर्यार्थता मयटः स्यादि-त्याशङ्कचाऽऽह । यो हीति । तदेव दृष्टान्तेन स्फीरयति । यथेति । माचुर्यार्थत्वे मयटः स्थिते फिळितमाह । तस्मादिति ॥ १४ ॥

चशब्दार्थमाह | इतश्चेति | तदेव हेत्वन्तरमाह | यस्मादिति | तस्मादिति व्य-वहितेन संबन्धः | यन्निर्धारितं तदेवेह गीयत इति योजना | प्रकरणाविच्छेदार्थे त-दनुसंबत्ते | यस्मादिति | भूतयोनेरेव सर्वप्रत्यक्तमत्वेन सर्वान्तरत्वमाह | यचेति | तस्यव ज्ञेयत्वेन प्रकृतत्वमाह | यस्पेति | तदेवात्रोच्यमानमिति कुतो गम्यते त-त्राऽऽह | मन्नोति | अविरोधादित्येकार्थत्वे सत्युपायोपयत्वयोगादित्यर्थः | तयोरनेका-

९ ट. <sup>\*</sup>तानि जायन्ते य<sup>°</sup>। २ ज. ञ. <sup>°</sup>न्तर आर्त्मिति । ३ क. ख. स्फोटयति । ४ छ. <sup>\*</sup>तोऽत्रग्<sup>°</sup>।

अन्यथा हि प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये स्याताम् । न चान्नम-यादिभ्य इवाडऽनन्दमयादन्योऽन्तर् आत्माऽभिधीयते । ए-तन्त्रिष्ठैव च ''सेषा भागवी वारुणी विद्या'' [तै०३।६]। तस्मा-दानन्दमयः पर एवाऽऽत्मा ॥ १५॥

# नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६ ॥

इतश्चाऽऽनन्दमयः पर एवाऽऽत्मा । नेतरः । इंतर ईश्वरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः । न जीव आनन्दमयशब्देनाभिधीयते । कस्मात् । अनुपपत्तेः । आनन्दमयं हि मकृत्य श्रूपते ''सोऽ-कामयत । बहु स्यां मजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्त-प्ता । इदः सर्वमस्रजत । यदिदं किंच" [तै० २।६] इति । तत्र माक्शरीराद्युत्पत्तेरभिध्यानं स्रज्यमानानां च विकाराणां स्रष्टुरव्यितरेकः सर्वविकारस्रष्टिश्च न परस्मादात्मनोऽन्यत्रोपपद्यते॥१६॥

## भेद्व्यपदेशाच ॥ १७ ॥

इतश्चाऽऽनन्दमयः संसारी। यस्मादानन्दमयाधिकारे ''रसो वै सः। रसः द्येवापं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति'' [ तै॰ २।७ ] इति जीवा-नन्दमयो भेदेन व्यपदिशति । नहि लब्धेव लब्धव्यो भवति ।

र्थत्वे दोषमाह । अन्यथेति । अन्नमयादीनामनात्मत्वेऽप्यविरोधवदिहापि स्यादित्या-शङ्कचाऽऽह । न चेति । ब्रह्मणस्तदान्तरत्वं पुच्छश्रुंतिहतमिति भावः । किंच भृगु-वक्ष्यां पश्चमपयीयेणोपसंहारात्तस्य ब्रह्मार्थत्ववदत्रापि तस्य स्थानात्तद्र्येतेत्याह । एत-न्निष्ठेति । पकरणादिसिद्धमर्थभुषसंहरति । तस्मादिति ॥ १५ ॥

पूर्वसूत्रस्थं चकारमाकृष्य सूत्रस्य हेत्वन्तरपरत्वमाह । इतश्चेति । जीवस्य प्रति-पाचत्वापाप्ता कि निषेध्यमित्याशङ्कचाऽऽनन्दमयशब्दवाच्यतेत्याह । नेति । तस्यापि वैषयिकविविधानन्दमाक्त्वात्तच्छब्दत्वं कि न स्यादित्याह । कस्मादिति । हेतुमा-दाय व्याकर्तुं भूभिकां करोति । अनुपपत्तेरिति । आलोचनं तपो नाऽऽयासमयम् । अस्त्वेवं काऽनुपपत्तिस्तत्राऽऽह । तत्रेति ॥ १६ ॥

जीवस्याऽऽनन्दमयत्विनिषेषे हेत्वन्तरमाह । भेदेति । चकारार्थे मितज्ञाय मक-टयन्भेदन्यपदेशं विशद्यति । इतश्चेत्पादिना । स इत्यानन्दमयपरामशं इति वक्तुमान-न्दमयाधिकार इत्युक्तम् । श्रुतेरर्थमाह । जीवेति । कयाऽनुपपत्त्या भेदोक्तिस्तन्नाऽऽ-ह । नहीति । छब्धैव छब्धव्यो न चेत्तार्हं श्रुतिस्मृत्योरनुपपत्तिरिति शङ्कते । कथ- कथं तर्ज्ञातमाऽन्वेष्टव्यः । आत्मलाभान्न परं विद्यत इति श्रुतिस्मृती । यावता न लब्धेव लब्धव्यो भवतीत्युक्तम् । बाढम् ।
तथाऽप्यात्मनोऽपच्युतात्मभावस्यैव सतस्तत्त्वानवनोधिनिमित्ती
देहादिष्वनास्मस्वात्मत्विनिश्चयो लौकिको दृष्टः । तेन देहादिभूतस्याऽऽत्मनोऽप्यात्माऽनिवृष्टोऽन्वेष्टव्योऽलब्धो लब्धव्योऽश्रुतः श्रोतव्योऽमतो मन्तव्योऽविज्ञातो विज्ञातव्य इत्यादिभेदव्यपदेश उपपद्यते । प्रतिषिध्यत एव तु प्रमार्थतः सर्वज्ञात्यरमेश्वरादन्यो द्रष्टा श्रोता वा "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" [बृ०३।
७।२३ ] इत्यादिना । परमेश्वरस्त्वविद्याकिषयताच्छारित्तकर्तुभौक्तविज्ञानात्माख्यादन्यः । यथा मायाविनश्चमेखद्रधरातस्त्रत्रेणाऽऽकाशमधिरोहतः स एव मायावी परमार्थद्वयो भूमिष्ठोऽन्यः।
यथा वा घटाकाशाद्वपाधिपरिच्छित्नादनुपाधिपरिच्छित्र आकाशोऽन्यः । ईदृशं च विज्ञानात्मपरमात्मभेदमाश्रित्य नेतरोऽनुपपत्तेभैदव्यपदेशाचेत्युक्तम् ॥ १७ ॥

मिति । का वयोरनुपपत्तिस्तत्राऽऽह । यावतेति । किमेकत्र वस्तुतो न छन्धृछन्धन्यत्वं किवा कल्पनयाऽपि तन्नाऽऽद्यमङ्गीकरोति । बाहमिति । श्रुत्याद्युपपत्तये द्वितीयं मत्याह । तथाऽपीति । अमन्युतात्मभावोऽखण्डेकरस्यम् । छौिकको छोकान्दनपेतोऽपामाणिकः । वस्य फछवन्त्वमाह । तेनेति । अन्वेषणं विचारारम्भमात्रं तरफछाप्तिछोभः अवणं शक्तितात्पर्यभीरिति भेदः । द्रष्टृद्रष्टन्यत्वादिसंग्रहार्थमादिपन्दम् । जीवत्वेनाऽऽनन्दमयस्य जीवस्याविद्ययाऽपि जीवाद्रेदाभावान्न भेदन्यपदेशः स्यादिति भावः । किमिति कल्पितमेदेन छन्धृछन्धन्यत्वाद्युन्यते श्रुत्यादिवशाद्धान्त्वतो भेदोऽस्त्वित्याशङ्कचाऽऽह । प्रतिषध्यत इति । जीवश्चेनेश्वरादन्यस्ताई सोऽपि वतोऽन्यो नेति वस्यापि कल्पितत्विमत्याशङ्कचाऽऽह । प्रमेश्वरस्त्विति । कल्पितस्याधिष्ठानाह्यते सन्वाद्ययोगाद्वेदेनासन्वेऽपि वतोऽन्यदेवाधिष्ठानं सन्तास्फृत्योः स्वातश्चयादिति मत्वा हृष्टान्तमाह । यथेति । सूत्राकृढं स्वतोऽपि मिथ्या जीवे भेदन्मात्रं तथा न स्वकृपमित्यपरितोषादुक्तं यथा विति । तथाऽपि सूत्रद्वयसामध्यीन्त्यारमाधिकं भेदमाशङ्कचाऽऽह । ईहशं चेति । अन्यथा श्रुतिसूत्रविरोव इति भावः ॥ १७॥ ।

१ ज. ती भवत: । या । २ ड. तो मिथ्यैव दे । ३ क. छ. ठ. ड. ढ. ते त्वान ।

## कामाच नानुमानापेक्षा ॥ १८॥

आनन्दमयाधिकारे च "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति" [ तैत्ति ० २ | ६ ] कामियतृत्विनिर्देशांच नानुमानिकमिष सां- ख्यपिरिकल्पितमचेतनं प्रधानमानन्दमयत्वेन कारणत्वेन वाऽपे- क्षितव्यम् । "ईक्षतेर्नाशब्दम्"इति निराकृतमिष प्रधानं पूर्वस्र- त्रोदाहृतां कामियतृत्वश्चतिमाश्चित्य प्रसङ्कात्पुनर्निराक्रियते ग- तिसामान्यमपञ्चनाय ॥ १८ ॥

# अस्मित्रस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९ ॥ (६)

इतश्च न प्रधाने जीवे वाऽऽनन्दमयशब्दः । यस्मादस्मिन्नानन्दन्मये मक्कत आत्मिन पतिबुद्धस्यास्य जीवस्य तद्योगं शास्ति । तदात्मना योगस्तद्योगस्तद्भावापित्तर्मुक्तिरित्यर्थः । तद्योगं शान्सित शास्त्रम् "यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृष्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनि- लयनेऽभयं पतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा ह्येन

नन्वीपचारिकस्य कामियतृत्वस्य प्रधानेऽपि संभवात्तदेवाऽऽनन्दमयत्वेन कारणत्वेन वाऽपेक्ष्यतां न परमात्मेत्याशङ्कचाऽऽह । कामाचेति । तद्याख्याति । आनन्देति । ईक्षत्यिकरणे प्रधानस्य निरस्तत्वादिहापि तन्निरासे पुनस्किरित्याशङ्कचाऽऽह । ईक्षतेरिति । प्रासङ्किकिरसस्य प्रकृतोपयोगमाह । गतीति ॥ १८ ॥

अानन्दमयस्य प्रधानजीवयोरन्यवरत्वाभावे हेत्वन्तरं कामियृतृत्वस्यागै।णत्वं सूचयन्नाह । ऑस्मिनिति । चशब्दार्थमाह । इतश्चेति । अस्मिनित्यादि व्याकुर्वनितःशब्दार्थं स्पष्टयित । यस्मादिति । प्रधानपक्षेऽपि तद्योगः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह ।
तदात्मनेति । स्वो भिन्नयोस्वादात्म्यसंबन्धं व्यावर्तयित । तद्वावेति । उक्तार्थं पदमनूद्य कियापदापेक्षितं पूर्यावे । तद्योगिमिति । यस्यामैक्यज्ञानावस्थायां विद्वानेतस्मिन्नद्वाणि पश्चीकृतभूतपश्चकेन तत्कार्येण च समिष्टस्थूलदेहेन विराजा दृश्यशिब्दवेनैक्यवादात्म्यशून्ये स्मसंबन्धितयाऽध्यस्तेन्द्रियजावेनापश्चीकृतभूतकार्येणाऽऽत्म्येन
वादात्म्यादिहीने निकृष्योच्यन्त इति निरुक्तानि भूतसूक्ष्माणि तैश्वाभेदवर्जिते निःशेषलयस्थानं निलयनिति मूलमकृतेस्रकेस्तत्तादात्म्यादिरहिते प्रकर्षेण स्थिति पुनरावृत्तिरिह्वां लभवे । अभयं यथा स्यादित्युक्तं व्यनक्ति । अथेति । ज्ञाने फलमुक्त्वा ज्ञानाभावे दोषमाह । यदा हीति । भेदस्यानादित्वात्त्कारणाधीनदोषोक्तिरयुक्तेत्याश-

वैष एतस्मिन्नदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति" [तैचि॰ २।७] इति । एतदुक्तं भवति । यदैतस्मिन्नानन्दमयेऽल्पमप्यन्तरमतादात्म्पद्धपं पदयति तदा संसारभयात्र निवर्तते । यदा
त्वेतस्मिन्नानन्दमये निरन्तरं तादात्म्येन मितिष्ठिति तदा
संसारभयान्निवर्तत इति । तच्च परमात्मपरिग्रहे घटते न मधानपरिग्रहे जीवपरिग्रहे वा। तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम् ।
इदं त्विहश्चक्तव्यम् । "स वा एष पुरुषोऽन्तर् आत्मा माणमयः" [तैचि॰ २।२] "तस्मादन्योऽन्तर् आत्मा माणमयः" [तैचि॰ २।२] "तस्मादन्योऽन्तर् आत्मा मनोमयः"
[तैचि॰ २।३] 'तस्मादन्योऽन्तर् आत्मा विज्ञानमयः" [तैचि॰
२ । ४] इति च विकारार्थे मयट्मवाहे सत्यानन्दमय एवाकस्मादर्धजरतीयन्यायेन कथमिव मयटः माचुर्यार्थत्वं ब्रह्मविषयत्वं
चाऽऽश्रीयत इति।मान्नवार्णिकब्रह्माधिकारादिति चेनान्नमयादीनाम-

क्कचाऽऽह । एतदिति । अभयं प्रतिष्ठामिर्सुंक्त्वा पुनरभयं गतो भवतीसुक्ते पुनरुकिरित्याशक्कचाऽऽह । यदा त्विति । शास्त्रस्थान्यथासिद्धि प्रत्याह । तचिति ।
वृक्तिकवां मवमुपसंहरित । तस्मादिति । परस्य ज्ञेयत्वे कैवल्यं फलवीति मत्वाऽऽह । इति स्थितमिति । अत्र चाऽऽनन्दमये परस्मिन्नात्मिने स्पष्टब्रह्मालिङ्गानां
वैक्तिरीयकश्चवीनां समन्वयादित्व संगतिचतुष्टयमिति स्वमवसंग्रहार्थं स्वयूथ्यमतं दूषयति । इदं त्विति । इहेति परस्य व्याख्योक्तिः । पर्यायचतुष्टये मयटो विकारार्थत्वात्पश्चमे पर्याये वाद्ध्यमिति प्रकरणं दर्शयति । स वा इति । मयद्वेति
सूत्रान्मयद्शब्दो विकारे श्रुतिरिति वक्तुं विकारार्थे मयहित्युक्तम् । विकारप्रकरणं प्रकटियतुं प्रवाहपदम् । प्रियाद्यवयवत्वस्य विकारार्थे लिङ्गत्वात्पाचुर्यार्थत्वे
च हेत्वभावान्मयटो न तद्धितेत्याह । आनन्देति । एकस्यैव मयटोऽर्थद्वयं नेत्यत्र
दृष्टान्वमाह । अर्धेति । श्रुतिलिङ्गपकरणविरोधेन प्राचुर्यार्थत्वे मयटो दृष्टान्वोऽपि
नास्वीत्याह । कथमिति । विकारार्थत्वे निश्चिते तद्वाक्यस्य न ब्रह्मार्थतेत्याह । ब्रह्मिति ।
कथंशब्दस्य प्रश्नार्थवामुपेत्य प्रकरणेन शङ्कते । मान्नेति । न प्रकरणमात्रं नियामकमविपसक्तेरित्याह । अन्नेति । वेषामबह्मात्वं लिङ्गादिति शङ्कते । अन्नेति ।

अयमुत्सर्गः । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठिति ब्रह्मशब्दात्प्रतीयते । विशुद्ध ब्रह्म विकृतं त्वानन्दमयशब्दतः ।

१ ड. ञ. °ित सिद्धर्म् । २ ज. °त्व वा निश्चीय'। इ. ञ. °त्वं वाSSशी'। ३ ञ. ट. 'चेदश'। ४ इ. 'रेयुक्तं पु'।

बद्धात्वं तस्मात्तस्मादान्तरस्याऽऽन्तरस्यान्यस्यान्यस्याऽऽत्मन उच्यमानत्वात् । आनन्दमयात्तु न कश्चिदंन्य आन्तर् आत्मोन्यते । तेनाऽऽनन्दमयस्य बद्धात्वम् । अन्यथा प्रकृतहाना-प्रकृतपिक्षयापसङ्कादिति । अत्रोच्यते । यद्यप्यमयादिभ्य इवाऽऽनन्दमयादन्योऽन्तर् आत्मेति न श्रूयते तथाऽपि नाऽऽन् नन्दमयस्य ब्रह्मत्वं यत आनन्दमयं प्रकृत्य श्रूयते ''तस्य पि-यमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा'' [तै०२।५] इति । तत्र यद्वैद्य मन्न-वर्णे पक्षतम् 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति तदिह ब्रह्म पुच्छं प-तिष्ठेत्युच्यते।तद्विजिज्ञापिषययेवाऽत्रमयादय आनन्दमयपर्यन्ताः पश्च कोशाः कल्प्यन्ते । तत्र कृतः प्रकृतहानापकृतपिक्रया-प्रसङ्गः । नन्वानन्दमयस्यावयवत्वेन ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्युच्यतेऽ-न्नमयादीनामिवेदं पुच्छं प्रतिष्ठेत्यादि । तत्र कथं ब्रह्मणः स्वप-

भानन्दमयाद्पि पुच्छं ब्रह्मान्यदान्दरमुक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । आनन्देति । ब्रह्म-ण्यान्तरस्वमञ्जतं पुच्छत्वं तु श्रुतमित्यर्थः । तस्मादान्तरस्यानुक्तौ प्राकरणिकमर्थ-माह । तेनेति । तस्याब्रह्मत्वे दोषमाह । अन्यथेति । किमानन्दमयादान्तरत्वेनान्य-स्यानुक्तेस्तस्य ब्रह्मत्वं किंवाऽन्यस्यैवानुक्तेरिति विकल्पयति । अत्रेति । तत्राऽऽन-न्द्रमयादान्तरस्याश्रुतिमुपेत्य ब्रह्मत्वं मत्याह । यद्यपीति । अन्यस्य पुच्छब्रह्मणोऽभि-धानादिति हेतुं बुविन्द्वितीयं निराह । यत इति । इष्टार्थेह्रष्टी व्यक्तं हर्षेमात्रं पिय-मिष्टस्मृतौ हर्षों मोदः स चाभ्यासात्परुष्टः प्रमोदः सुखमात्रमानन्दः । मन्नवर्णोक्तं ब्रह्म पुच्छवाक्ये ब्रह्मशब्दात्पत्यभिज्ञातम्। ब्रह्मत्वे त्वानन्दमयस्य ब्रह्मशब्दस्यान्यत्र वृत्तिरानन्दमयशब्दस्य ब्रह्मण्यप्रयुक्तस्य तस्मिन्ययुक्तिश्चेत्ययुक्तं स्यादिति श्रुतिवात्पर्य-माह । सत्रेति । आनन्दमयस्यात्रमात्वे तद्वक्तिवैयर्थ्यमाश्रद्धशान्तमयादिवतपुच्छत्रमा-ज्ञापनार्थो वदुक्तिरित्याह । तदिति । यदुक्तमानन्दमयस्याबद्गत्वे प्रकृतहानमप्रकृत-मिक्रया चेति तत्राठऽह । तत्रेति । पुच्छं बद्यवाक्यस्य स्वमधानबद्यार्थत्वे सर्वावि यावतः । पुच्छश्रुतिविरोधान तस्य समधानार्थतेति शङ्कते । नन्विति । पुच्छशब्द-स्यात्रावयवार्थत्वाभावे मकरणविरोधमाह । अन्नेति । पुच्छश्रुवेरवयवार्थत्वे फलिवमाह । तत्रेति । स्वमधानब्रह्माधिकाराष्ट्रसभाव्दाचेथैव तत्मत्यभिज्ञाने पुच्छशब्दविरोधे सत्ये-कारमन्वाक्ये प्रथमचरमश्रुवशब्दयोराचस्यानुपसंजातविरोधिनो बळीयस्त्वात्पुच्छत्वेन

१ ड. ज. ट. दैन्योऽन्तै। २ ज. ज. इहोइ मी ३ ज. मयान्ताः । ४ क. ख. ठ. ड. ड. विकाम

धानत्वं शक्यं विज्ञातम् । प्रकृतत्वादिति ब्रमः। नन्वानन्दमयावय-वत्वेनापि ब्रह्मणि विज्ञायमाने न मकतन्वं हीयत आनन्दमयस्य ब्रह्मन्यादिति । अत्रोच्यते । तथा सति तदेव ब्रह्माऽऽनन्द्रमय आत्माऽवयवी तदेव च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाऽवयव इत्यसामञ्जरपं स्यात । अन्यतरपरिग्रहे तु युक्तं ब्रह्म पुरुछं प्रतिष्ठेत्यत्रैव ब्रह्म-निर्देश आश्रयितुं ब्रह्मशब्दसंयोगात् । नाऽऽनन्दमपवाक्ये ब्रह्मशब्दसंयोगाभावादिति । अपि च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्युक्तवेदमु-च्यते "तदप्पेष श्लोको भवति । असन्नेव स भवति । असहह्येति वेद चेत । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुः " ( तै० २।६) इति । अस्मिँश श्लोकेऽननुकृष्याऽऽनन्दमपं ब्रह्मण एव भावाभाववेदनयोर्गुणदोषाभिधानाद्रम्यते ब्रह्म पुच्छं मतिष्ठे-त्यत्र ब्रह्मण एव स्वप्रधानत्वमिति । न चाऽऽनन्दमयस्याऽऽ-त्मनो भावाभावाशङ्का युक्ता प्रियमोदादिविशेषस्याऽऽनन्दमय-स्य सर्वेलोकप्रसिद्धत्वात् । कथं पुनः स्वप्रधानं सहस्राऽऽनन्द-मयस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति । नैष दोषः । पुच्छवत्पुच्छं प्रतिष्ठा परायणमेकनीहं स्त्रीकिकस्पाऽऽनन्दजा-

गुणत्ववाधया स्वप्रधानब्रह्मधीरित्याह । प्रकृतत्वादिति । अन्यथाऽपि प्रकृतत्वं स्यादिन्त्याह । निन्वति । कि प्रकृतं ब्रह्माऽऽनन्द्मयवाक्ये पुच्छवाक्ये चोच्यते किवैकन्नेति विकल्पयति । अन्नेति । प्रथमं प्रस्याह । तथिति । अवयवावयवित्वस्य कल्पितत्वेऽ-प्यन्नमयादिष्विवैकन्न गुणप्रधानत्वायोगात । यदि द्वितीयस्तन्नाऽऽह । अन्यत्तरेति । अन्यत्रस्मन्वाक्ये ब्रह्मोक्तिस्वीकारे सतीत्यथेः । वाक्यक्षेषाद्पि पुच्छवाक्य एवोच्यते स्प्रधानं ब्रह्मोत्ति । प्रतिष्ठत्यन्नैवेति । श्लोकस्याऽऽनन्दमयार्थत्वमाशङ्कृत्य तात्पर्यमाह । अस्मिन्नेति । प्रतिष्ठत्यन्नैवेति संबन्धः । आनन्दमयस्यैव ब्रह्मणो भावाभाव-धियोर्गुणदोषोक्तिरित्याशङ्कत्त्याऽऽह । न चेति। पुच्छवाक्ये ब्रह्मशब्देन स्पर्धानोक्ती पुच्छवाब्दस्य का गतिरिति पृच्छति । कथिमिति । तस्य ब्रह्मणि वृत्तिमात्रं वाऽनिवयते कि मुख्या वा वृत्तिराधे पूर्वोक्तप्रथिव्यादिपुच्छेष्वाधारत्वद्दष्टचा ब्रह्मण्यपि सर्वोधारे छक्षणया पुच्छपदिमत्याह । नेति । न द्वितीयः प्रतिष्ठाबद्दिरोधादिन्त्याह । प्रतिष्ठेति । पुच्छत्वेऽपि परायणत्वं वार्यति । एकेति । नीडत्वमान्नित्याह । स्रतिष्ठेति । प्रकेति । नीडत्वमान्नित्याह । स्रतिष्ठेति । प्रकेति । नीडत्वमान्नित्याह । स्रतिष्ठेति । प्रकेति । प्रक

तस्य ब्रह्मानन्द इत्येतदनेन विवक्ष्यते नावयवत्वम् । " एत-स्पैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" (बृह० ४।३।३२ ) इति श्रुत्यन्तरात् । अपि चाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियाचवयवत्वेन सविशेषं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यम् । निर्विशेषं <u>त</u> ब्रह्म वाक्यशेषे श्रूयते वाङ्यनसयोरगोचरत्वाभिधानात् ''यतो वाचो निवर्तन्ते । अपाप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न बिभेति कुतश्चनेति" [तै० २ | ९ ] अपि चाऽऽनन्दमचुर इत्युक्ते दुःखंस्तित्वमपि गम्यते माचुर्यस्य छोके प्रतियोग्यल्प-त्वापेक्षत्वात । तथा च सति ''यत्र नान्यत्परयति, नान्यच्छु-णोति, नान्यद्विजानाति, स भूमा" [ छा० ७ । २४ । १ ] इति भूमि बद्यणि तद्यतिरिक्ताभावश्रुतिरुपरुध्येत । प्रतिशरीरं च प्रियादिभेदादानन्दमयस्य भिन्नत्वं ब्रह्म तुन प्रतिशरीरं भि-द्यते 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यानन्त्यश्रुतेः ''एको देवः स-र्वभतेषु गृहः सर्वव्यापी सर्वभृतान्तरात्मा" िश्वे० ६ । ११ ] इति च श्रुत्यन्तरात् । न चाऽऽनन्दर्मयाभ्यासः श्रूयते । मा-

अनेनेति । उक्तेऽर्थे बृहदारण्यक संवादयवि । एतस्येति । ननु वृत्तिकारैरिप तैत्ति-रीयकवाक्यं ब्रह्मण्येव समन्वितमिष्टं तत्र किमुदाहरणभेदेनेत्याशङ्कचाऽऽह । अपि चेति । नन्विह सविशेषमेव ब्रह्मेष्टं वाक्यशेषे रागादिमतोर्वाङ्मनसयोरगोचरो ब्रह्म शुद्धियोस्तु गोचर इत्यभ्युपगमादित्याशङ्कच सविशेषस्य मृषात्वाद्याप्तनिषेवापाताच मैविमित्याह । निर्विशेषं निवति । अवोऽभीष्टनिर्विशेषब्रह्मसिद्धये पुच्छवाक्यमेवोदाह-वैष्यिमिति भावः । मयटो विकारार्थत्वोक्त्या पाचुर्यार्थत्वं निरस्यता पुच्छ-वाक्ये समधानब्रह्मोक्तिरुक्ता । संमित माचुर्यार्थत्वे दोषान्तरमाह । अपि चेति । स्वपकृत्यर्थपतियोग्यलपतामत्रैवानपेक्ष्य स्थानान्तरस्थतत्सजातीयालपत्वापे-क्षामात्रेण मयटोऽप्रयोगादित्यर्थः । अतिमधुरे रुच्यर्थे रसान्तरानुवेववदानन्दे मी-सुत्कषीर्थमीषदुःस्वानुषिकिरिष्टेसाशङ्कचाऽऽह । तथा चेति । पाचुर्यार्थतामाः वान्मयटो नाडडनन्दमयो ब्रह्मेत्यत्रैव हेत्वन्तरमाह । प्रतिशारीरं चेति । प-विदेहं साविशयत्वेन भिन्नादानन्दमयाद्वय्न सर्वानुगवमन्यदेवेत्यर्थः । यरवभ्यासादा-नन्दमयो ब्रह्मेति तत्र किमानन्दमयशब्दस्याभ्यासः किवाऽऽनन्दशब्दस्येति विक-ल्प्याऽऽचेऽसिद्धिमाह । न चेति । आनन्दमयं पैक्तस ब्रह्मणि प्रयुक्तपूर्वीनन्द्रशब्द-

१ ट. °खाल्पत्व° २ ड. त्र. °स्यापि भि° ३ ड. °मयस्याभ्या°। ४ क. शेषः । ५ छ. प्रीत्य-र्थमी । ६ स्त. ठ. ड. ड. प्रस्तुत्व । ७ च. प्रत्यक्त ।

### [अ०१पा०१स०१९]आनन्दगिरिकृतटीकासँवछितशौकरभाष्यसमेतानि।१२१

तिपदिकार्थमात्रमेव हि सर्वत्राभ्यस्यते । "रसो वै सः । रसः होवायं लब्धवाऽऽनन्दी भवति । को होवान्यात्कः प्राण्यात् ।य-देष आकाश आनन्दो न स्पात्" [तै०२।७] "सैषाऽऽ= नन्दस्य मीमाः सा भवति" [ तै० २ | ८ ] "आनन्दं ब्रह्मगो विद्वास विभेति कुतश्चेन" [तै०२।९]। " आनन्दो ब्रह्मे-ति व्यजानात्" [ तै० ३ । ६ ] इति च । यदि चाऽऽनन्दम-यशब्दस्य ब्रह्मविषयत्वं निश्चितं भवेत्तत् उत्तरेष्वानन्दमात्रपयो-गेष्वप्यानन्दमयाभ्यासः कल्प्येत न त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम-स्ति पियशिरस्त्वादिभिहेंतुभिरित्यवोचाम । तस्माच्छूत्यन्तरे "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" [ बृ० ३ । ९ । २८ ] इस्यानन्द्रमाति-परिकस्य ब्रह्मणि प्रयोगदर्शनात । "यदेष आकाश आनन्दो न स्पात्" इत्पादि ब्रह्मविषयः प्रयोगो न त्वानन्दमयाभ्यास इत्यवगन्तव्यम् । यस्त्वयं मयडन्तस्यैवाऽऽनन्दशब्दस्याभ्यासः "एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति" [तै० २।८] इति न तस्य ब्रह्मविषयत्वमस्ति विकारात्मनामेवान्नमयादीनामनात्मना-मुपसंक्रमितव्यानां प्रवाहे पठितत्वात् । नन्वानन्दमयस्योपसंक्र-मितन्यस्यात्रमयादिवदब्रह्मत्वे सति नैव विद्वषो ब्रह्ममाप्तिफर्छ निर्दिष्टं भवेत् । नैष दोषः । आनन्दमयोपसंक्रमणनिर्देशेनैवं पु-च्छमतिष्ठामृतब्रह्ममाप्तेः फलस्य निर्दिष्टत्वात । " तदप्येष श्लो-

स्याभ्यासो हेतुरिति द्वितीयं निरस्यति । यदि चेति । आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्रावि-पदिकमात्राभ्यासोऽपि प्रकतानन्दमयार्थः । ततस्तस्य ब्रह्मताविष्यः इत्याह । सावः । आनन्दपदाभ्यासस्तिहि किविषयः पुच्छवाक्योक्तव्रह्मविषय इत्याह । तस्मादिति । आनन्दाभ्यासस्याऽऽनन्दमयार्थत्वायोगस्तच्छब्दार्थः । मयडन्तस्याप्य-भ्यासात्कयं तद्रभ्यासिसिद्धिस्तत्राऽऽह । यस्तिवति । उपसंक्रमितव्यानां विवेकेन त्याच्यानामित्यर्थः । अन्नमयादावुपसंक्रमस्य विद्वत्फलाप्त्यर्थत्वादानन्दमयस्याब्रह्मत्वे ब्रह्माग्नेरमुक्तेः प्रक्रमभङ्ग इति शङ्कते । निविति । किमिहोपसंक्रमणं प्राग्निरितिक्रमो वा । आचेऽवयिवपाप्त्याऽवयवपाग्नेरार्थिकत्वात्पुच्छब्ब्रह्माग्निरक्तेव । द्वितीये न ह्यति-क्रमस्य परवीराधिवत्कोशातिक्रमस्य ब्रह्माग्नित्वात्तत्पाग्निरर्थोदुक्तेत्याह । नेष इति । ब्रह्माग्नेर्भेणे वक्ष्यमाणत्वाच तदनुक्तिरसिद्धेत्याह । तदपीति । यत्तु सोऽकामयतेत्या-

१ ड. °श्चनेति । आ । २ ड. १रे ऽपि वि । ३ ड ज. °व विदुषः पु । ४ ख.ठ.इ.ट. श्रेष्यासा-सि । ५ क. ख. पेंसिलव । ६ ठ. इ. ट. ण लक्ष्य ।

को भवति"। " यतो वाचो निवर्तन्ते" इत्यादिना च पपश्च-मानत्वात । या त्वानन्दमयसंनिधाने "सोऽकामयत बहु स्यां मजायेयेति" इयं श्रुतिरुदाहता सा "ब्रह्म पुच्छं मतिष्ठा" इत्यनेन संनिहिततरेण ब्रह्मणा संबध्यमाना नाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति । तदपेक्षत्वाचोत्तरस्य ग्रन्थस्य । 'रसो वै सः' इत्यादेनीऽऽनन्दमयविषयता । ननु 'सोऽकामयत' इति ब्रह्मणि पुंलिङ्गिनिर्देशो नोपपद्यते । नायं दोषः । ''तस्माद्वा ए-तस्मादात्मन आकाशः संभूतः" [ तै० २ । १ ] इत्यत्र पुंलिक्षेनाप्यात्मशब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात । या तु 'भागेवी वारुणी विद्या' 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात' इति त-मयहश्रवणारिमयशिरस्त्वाद्यश्रवणाच युक्तमानन्दस्य ब्रह्मत्वम् । तस्मादणुमात्रमपि विशेषमनाश्रित्य न स्वत एव भियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते। न चेह सविशेषं ब्रह्म मतिपिपादियिषितम् । वाङ्यनसगोचरातिक्रमश्चतेः । तस्माद-न्नमपादिष्विवाऽऽनन्दमयेऽपि विकारार्थ एवं मयङ्किन्नेयो न माचुर्पार्थः । सूत्राणि त्वेवं व्याख्येयानि । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्पत्र

यानन्दमयार्थं सत्तद्भक्षत्वबोधीति तत्राऽऽह । या त्विति । रसो वै स इत्यादेरुत्तर-स्याऽऽनन्दमयार्थत्वमुक्तं प्रत्याह । तद्पेक्षत्वादिति । सोऽकामयतेत्यादि ब्रह्मण्य-युक्तं नपुंसके पुंलिङ्गायोगादिति शङ्कते । निन्विति । प्रक्रमण समाधेत । नायमिति । यत्तु भृगुवल्ल्चां पश्चमपर्यायस्य ब्रह्मार्थत्वादिहापि वाद्रध्यं स्थानादिति तत्राऽऽह । या त्विति । इह मयटो विकारार्थस्य प्रियशिरस्त्वादेश्च श्रुतेरानन्दमयस्याब्रह्मतेति शेषः । ब्रह्मणो निर्विशेषस्य नाऽऽनन्दमयतेत्युपसंहराति । तस्मादिति । इष्टब्रेष्टेतल्ला-मात्तत्त्रस्यक्ताः सुखिविशेषास्तन्मात्रं च पियादिशब्दार्थ इत्युक्तम् । सन्वोप-सर्जनात्तमसस्तद्वपसर्जनाद्रजसो द्वयोरुपसर्जनात्तस्वात्केवलाचामित्यक्तं सुखं वत्त-च्लब्दवाच्यमित्याचार्योः । तेन विषयसंबन्धं सन्वादिसंबन्धं वा विशेषमीपन्मात्रम-प्यनाश्रित्य ब्रह्मणः स्वतो न पियशिरस्त्वादि युक्तम् । वस्मादानन्दमयस्य सिव-शेषत्वात्मतिपाद्यौ ब्रह्मणोऽन्यतेत्यर्थः । इहापि सिवशेषमेव प्रतिपाद्यमित्याशङ्कचोक्तं स्मारयित । तस्मादिति । स्वमवे सूत्रा-णामननुगुणत्वमाशङ्कच्च वानि योजयितुमुपक्रमते । स्त्राणीति । व्याख्यामेवाऽऽन्त्यातुं विषयमुक्तवा पुच्लब्रह्मशब्दाभ्यां संशयमाह । ब्रह्मिति । स्वमधानत्वेति

१ ठ. इ. इ. कि। उपक्री २ क. ख. छ. ठ. इ. इ. व्याह्रह्मी

#### [अ०१पा०१स०१९]आनन्दगिरिकतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसमेतानि । १२३

किमानन्दर्मयावयवत्वेन ब्रह्म विवक्ष्यत उत स्वमधानत्वेनेति । पुच्छशब्दादवयवत्वेनेति प्राप्त उच्यते । ''आनन्द्मयोऽभ्यान्तात्'' आनन्दमय आत्मेत्यत्र ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति स्वमधानमेव ब्रह्मोपिद्दयतेऽभ्यासात् । ''असन्नेव स भवति'' इत्यस्मित्रगम्बर्श्लोके ब्रह्मण एव केवल्रस्याभ्यस्यमानत्वात् । विकारशब्दान्नेति चेन्न पाचुर्यात् । विकारशब्दाऽवयवशब्दोऽभिष्मेतः । पुच्छ-मित्यवयवशब्दान्न स्वमधानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तं तस्य परिहारो वक्तव्यः । अत्रोच्यते । नायं दोषः । पाचुर्यादप्वयवशब्दोपप्यत्वाः । प्राचुर्यं प्रायापित्तरवयवर्माये वचनिमत्यर्थः । अत्रमयादिनां हि शिरआदिषु पुच्छान्तेष्ववयवप्रत्येष्कृतेष्वानन्दमयस्यापि शिरआदीन्यवयवान्तराण्युक्तवाऽवयवप्रायापात्त्या ब्रह्म पुच्छं प्रति-श्रेत्याह नावयवविवक्षया । यत्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम् । 'तद्वेतुव्यपदेशाच्च '। सर्वस्य विकारजान्तस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते । ''इदः सर्वन्मस्यजत । यदिदं किंव'' [तै॰ २।६] इति । न च कारणं सहस्र

संशये सवीवि शेषः । पूर्वाधिकरणे मुख्येक्षणाह्रमानिर्णये गौणः प्रायपाठो बाधिव इह त्याधारमात्रत्वेऽवयवमात्रत्वे च पुच्छशान्द्रस्य लाक्षणिकत्वसाम्येऽवयवमायद्द- छेरवयवार्थवेवि संगत्या पूर्वपक्षयावि । पुच्छोति । वैतिरियोपनिषदः स्पष्टबद्धालिङ्गाया निर्गुणबद्धान्वयोक्तेः श्रुत्थादिसंगतयः । परपक्षे पूर्वोत्तरपक्षयोक्तपास्विरेव फलम् । इह पूर्वपक्षे वथा सिद्धान्वे प्रमितिः । पूर्वपक्षमनू द्य सिद्धान्वयवि । इति प्राप्त इति । स्वयूथ्यव्याख्यां व्यावृत्य स्वाभिमतां व्याख्यामाह् । आनन्दमय इति । आनन्दमय इति । आनन्दमय इति । वाचकत्वाभावाद्मियेत इत्युक्तम् । परिहारभागमववार्य व्याक्त्यावि । विकारिति । वाचकत्वाभावाद्मियेत इत्युक्तम् । परिहारभागमववार्य व्याक्त्यावि । अत्रेत्यादिना । ब्रह्माधिकरणामिति वाच्ये पूर्वत्रावयवप्रधानप्रयोगात्तस्य बुद्धि-स्थत्वाचेनाप्यविकरणलक्षणात्पुच्छोक्तिरिति वात्पर्यमाह् । अवयवेति । वदेव पपश्च-यति । अत्रेति । तत्र गमकमाह । यदिति । इतश्च पुच्छवाक्ये पुच्छशब्देनावयवो नोच्यते कित्वाधारो लक्ष्यत इत्याह् । तद्धेत्विति । वद्याच्छे । सर्वस्थिति । वन्थाऽपि कस्मादानन्दमयावयवत्वं ब्रह्मणो नेष्यते तत्राऽऽह । नचेति । इतश्चाऽऽन-

१ ड.ज.ट. "मयस्याव"। २ ड. "शब्देनाव"। २ ड.ज. "प्रायव"। ४ ज. 'दिखव"। ५ ड. स्य च वि"। ६ठ.ड.ड. पैयो गीणप्रायपाठे वा"। ७ ठ.ड.ह. ति। तच्छब्देनाऽऽव"। ८ क.च.ठ ड.ह. तक्ष नाऽऽव"।

स्वविकारस्याऽऽनन्दमयस्य मुख्यया वृत्त्याऽवयव उपपचते'। अपराण्यपि सूत्राणि यथासंभवं पुच्छवाक्यनिर्दिष्टस्यैव ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्यानि ॥ १९ ॥ (६)

## अन्तस्तद्वर्भोपदेशात् ॥ २०॥

इदमाम्नायते ''अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इउयते हिरण्यदमश्चार्हरण्यकेश आ प्रणस्वात्सर्वे एव स्रवर्णः''

न्दमयः परमात्मा । यतः सत्यिमस्यादिमञ्जवर्णेन यद्धश्लोक्तं तदेवाऽऽनन्द्रमयशब्देन विशिष्टद्वारा छक्ष्यमाणजीवचैतन्यस्य सद्भामिति पुच्छवाक्येन तत्त्वमसीतिवद्गीयते । बद्माविदाप्रोतीति बद्मविद्स्तत्याप्यभिधानेन बद्मात्मनोरैक्योपक्रमातः । स यश्चायं पुरुषे यश्रासावादित्ये स एक इत्येक्योपसंहारात । मध्येऽपि विशिष्टद्वारा सक्ष्पैक्ये तारपर्यस्य युक्तत्वादित्याह । माञ्रवाणिकमिति । इतश्च पुच्छवाक्यस्थं ब्रह्मेव स्वप-धानं प्रतिपाद्यमित्रस्त्वानन्द्मयो न प्रतिपाद्यो वैषयिकप्रियाद्मित्वेन तत्र मुख्यस्रष्ट्र-त्वाचनुपपत्तेरित्याह । नेतर इति । इतश्च नाऽऽनन्दमयोऽत्र प्रतिपाचवे । ब्रह्मानन्द-प्रतिविम्बितं रसञ्चिद्वं छन्ध्वाऽयमानन्दमयः स्वयमानन्दी भवतीति ब्रह्मणो भेदेन तस्योक्ते ब्रह्मत्वायोगादित्याह । भेदेनेति । ननु भूगुवञ्चयामानन्दस्य ब्रह्मत्वादानन्दम-यस्यापि बद्यात्वं पश्चमपर्यायस्थत्वाद्नुभीयते तत्राऽऽह । कामाचिति । काम्यत इति काम आनन्दस्तस्य ब्रह्मत्वदृष्टेनीनुमानेनाऽऽनन्द्मयस्यापि ब्रह्मत्वमेपेक्षितव्यम् । विकारार्थमयड्विरोधादित्यर्थः । इतोऽपि नाऽऽनन्दमयोऽत्र प्रतिपाद्यते । पुच्छवान्योक्ते ब्रमणि प्रतिबुद्धस्याऽऽनन्द्मयस्य यदा हीत्यादिना तत्पाप्तिमोक्षाभियानात्तस्मादानन्द-मयशब्दवाच्यस्याप्रतिपाद्यत्वात्त्रह्रक्यस्य ब्रह्मणोऽव्यतिरेकात्पुच्छवाक्यस्थं ब्रह्मैवात्र स्वमधानं प्रतिपाद्यमिति तत्प्रभित्या कैवल्यं फलवीत्याह । अस्मिनिति । वर्तेत-दाह । अपराण्यपीति ॥ १९ ॥ (६)

समन्वयस्य सिवशेषपरत्वमपोद्योत्सर्गः स्थापितः । अधुनाऽपवादार्थरवेनाधिकरेणमवतारयति । अन्तरिति । छान्दोग्यस्यं वाक्यमुदाहरति । इदिमिति । अक्सामयोः पृथिव्यग्न्याद्यात्मत्वोक्त्यनन्तरमुपास्तिपस्तावार्थोऽथशब्दः । ये एष इति
शास्त्रमिसिद्धः संनिधिश्चोक्ता । तस्योपास्त्यर्थमाधिदैविकं स्थानमाह । अन्तरिति ।
आदित्यमण्डळस्य मध्ये स्थित इति यावत । ध्यानार्थमेव क्रपविशेषमाह । हिरण्मय
इति । ज्योतिर्भय इत्यर्थः । स्थानकृतं परिच्छोदं व्यवच्छिनति । पुरुष इति । तनाविद्विषियामनुभवं बमाणयति । दश्यत इति । तर्हि पुरुषत्वात्पूर्णस्य कथमुपास्तिस्तन्नाऽऽह । हिर्ण्येति । तद्वज्ज्योतिर्मयान्येवास्य इमश्रूणि केशाश्चेति तथोकः । कि

### [अ०१पा०१सू०२०]आनन्दगिरिकृतटीकासंवित्तर्शांकरभाष्यसमेतानि । १२५

[ छान्दो० १ | ६ | ६ ] "तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमिक्षणी तस्योदिति नाम स एव सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति
ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद" [ छा० १।६।७] इत्यधिदैवतम् । अथाध्यात्मम्। 'अथ य एवोऽन्तरिक्षणि पुरुषो हृदयिदेइत्यादि । तत्र संशयः । किं विद्याकर्मातिशयवशात्माप्तोत्कर्षः
कश्चित्संसारी सूर्यमण्डले वश्चिष चोपास्यत्वेन श्च्यते किंवा
नित्यसिद्धः परमेश्वर इति । किं तावत्माप्तं संसारीति । कुतः ।
हपवत्त्वश्चवणात् । आदित्यपुरुषे ताविद्धरण्यश्मश्चरित्यादि ह्वपमुदाहृतमक्षिपुरुषेऽपि तदेवातिदेशेन माप्यते 'तस्यैतस्य तदेव हृपं
यदमुष्य हृपम्' इति । न च परमेश्वरस्य हृपवत्त्वं युक्तम् । "अशव्दमस्पर्शमहृपमञ्ययम्" [ को० १।३।१५ ] इति श्वतेराधारश्ववणाच्च "य एषोऽन्तरादित्ये य एषोऽन्तरिक्षणि" इति । न ह्य-

बहुनाऽऽ पणखात्पणखो नखामं तेन सह सर्व एव सुवणों ज्योतिर्मयः । चक्षुषोर्वि-शेषमाइ । तस्येति । कपेर्मकेटस्याऽऽसः पृष्ठभागोऽत्यन्तवेजस्वी वत्तुल्यम् । पुण्डरीकं यथाऽत्यन्तदीप्तिमत्तयाऽस्य देवस्याक्षिणी प्रक्रष्टदीप्तिमती । ध्यानार्थमेव नाम करो-ति । तस्येति । कथं तस्योदितिनामत्वं तदाह । स इति । उदिते उद्रतः सकार्यस-र्वेपापास्पृष्ट इत्यर्थः । ध्यानफलमुदेतीति । आदिशब्दात्तस्य ऋक् च साम च गेष्णा-वित्याचुक्तमधिदैवतं देवतामिकुत्योपास्तिवाक्यमित्यर्थः । आधिदैवध्यानोक्त्यनन्तर-मात्मानं देहमविकत्यापि तदुक्तिरित्याह । अथेति । ऋक्सामयोवीक्प्राणाचात्मत्वी-क्सानन्तर्थमथेसुक्तम् । आदिशब्दात्सैवक् तत्सामेसाद्यक्तम् । स्थानद्वयस्थं पुरुषं विषयीकृत्य कपवत्त्वश्रुत्या सर्वेपापास्पर्शश्रुत्या च संशयमाह । तत्रेति । कश्चिदित्या-दिलाक्षेत्रज्ञ उक्तः । पूर्वसूत्रे ब्रह्मपद्मानन्दमयपद्मानन्दपदार्थाभ्यासश्चेतिमुल्यत्रया-र्थेबहु ममाणवशानिर्विशेषिनिर्णयवद्भपवत्वादिबहु ममाणात्संसारी हिरण्मयः पुरुष इति संगत्या पूर्वपक्षमाकाङ्क्षापूर्वकमाइ । किं ताबदिति । स्फुटबह्माळिङ्गोक्तश्रुतेः सगुणे ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वोत्तरपक्षयोरपरस्य परस्य चोपास्तिरेव फलम्। सबैंरुपास्येत्वाय पर एव करमान्नीति पृष्टा हेतुमाह । कुत इति । चाक्षुषे पुरुषे यथी-क्तं रूपं न श्रुविमत्याशङ्कचाऽऽह । अक्षीति । परस्यैव स्थानभेदाद्व्यवस्वमुपदेशाविन देशाभ्याभिति चेन्नेत्याह । न चेति । परापरिग्रहे हेत्वन्तरमाह । आधारेति । अन-न्वराक्तित्वात्तस्याप्याधारश्रुविरित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । परस्यानाधारत्वे स्वम-

१ ट. ैदिखे पुं। २ ठ. ड. ट. ैदित: स्वकां। ३ ठ. ड. ट. वैत्र झं। ४ ठ. ड. ड. ैति मु-स्यं न यथियवं। ५ ठ. ड. ट. ैस्यमप्।

नाधारस्य स्वमहिममतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्याऽऽधार उपिद्वयेत । "स भगवः किस्मन्मितिष्ठित इति स्वे महिम्नि" [ छा० ७ । २४ । १ ] इति "आकाशवत्सर्वमतश्च नित्यः" इति च श्रुती भवतः । ऐश्वर्षमर्पादाश्चतेश्च । "स एष ये चामु-ष्मात्पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च" इत्यादित्यपुरु-षस्येश्वर्षमर्पादा । "स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्पकामानां च" इत्यक्षिपुरुषस्य । न च परमेश्वरस्य मर्या-दावदेश्वर्यं युक्तम् । "एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय" [ बृ० ४।४।२२ ] इत्यिवशेषश्चतेः । तस्मान्नाक्ष्यादित्ययोरन्तः परमेश्वर इत्येवं माम्ने श्रूत्रमः । अन्तस्तद्धमीपदेशात् । 'य एषोऽन्तरादित्ये य एषोऽन्तरक्षिणि ' इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव न

हिममितिष्ठत्वं हेतुस्तत्र मानं स भगव इति । तत्रैव हेत्वन्तरं सर्वव्यापित्वं तत्राऽपि मानमाह । आकाशविदिति । ईश्वराम्रहे हेत्वन्तरमाह । ऐश्वर्धेति । स एष इत्याधितै विकपुरुषोक्तिः । अमुदमादादित्यादूर्ध्वगा ये लोकास्तेषामीशिता ये च देवानां कामा भोगास्तेषां चेत्यर्थः । से एष इत्याध्यात्मिकपुरुषोक्तिरेतस्मा अधुषः सकाशादवांग्गता थे लोकास्तेषामीशिता ये च मनुष्याणां कामा भोगास्तेषां चेत्येतस्य मर्यादावदेश्वर्थमुक्तित्यः थेः । परस्यापि ध्यानार्थं ताद्यगेश्वर्यं स्यानेत्याह । न चेति । एष सर्वेश्वर इत्यविशेष-अतिरितं संवन्धः । कथमेतस्य सर्वेश्वरत्वं यतो भूतानां नियन्तां यमोऽस्ति नेत्याह । एष भूतेति । कथं पुरो भूतानामधिष्ठाय पालयिता पालयितुरिन्द्रादेः सन्वात्तत्राऽऽह । एष भूतेति । तथाऽपि ब्रह्मा मर्योदास्थापकोऽस्ति कृतोऽस्य सर्वेश्वरत्वं तत्राऽऽह । एष इति । यथा मृदारुमयः सेतुर्जलब्यूहस्य क्षेत्रसंपदामसंमेदाय धारयिता तथेषोऽपि सर्वेषां वर्णोदीनामसंकराय धारयिता स्यादित्यर्थः । मर्योदाधारकपश्चतेरादित्यक्षेत्रज्ञ एवात्रोपास्य इत्युपसंहराति । तस्मादिति । तस्य कर्मानिकारात्सर्वपाप्निगमः । सर्वोत्मस्वमुपासनात्रे स्तुत्यर्थमनूचत इति भावः । पूर्वपक्षमनूच सूत्रमवतार्थं प्रतिज्ञां क्याकरोति । एविमत्यादिना । मथमश्चतक्षप्रवादिना चरमश्चतस्वपाप्निवगमःविगमांदिनेय-

<sup>\*</sup> मर्यादाधाररूषाणि संसारिणि परे न तु । तस्मादुपास्यः ससारी कर्मानधिकृतो रविः ।

९ ठ. ड. ढ. य। २ ठ. ड. ढ. भेकस्य। ३ ठ. ड. ढ. ैन्ता नियं। ४ क. झ. ठ. ड. ढ. थ परी । ५ क. झ. ैनायाः स्तुं। ६ छ. ैमोदेन्यनात्र।

संसारी । कुतः । तद्धमींपदेशात् । तस्य हि परमेश्वरस्य धर्मा इहोपिदृष्टाः । तद्यथा 'तस्योदिति नाम' इति श्रावियत्वा "अस्याऽऽदित्यपुरुषस्य नाम स एष सर्वेम्यः पाप्मभ्य उदितः" इति सर्वेपाप्मापगमेन निर्वेति । तदेव च कृतनिर्वचनं नामाक्षि-पुरुषस्याप्यतिदिशति "यत्राम तन्नाम" इति । सर्वेपाप्मापगम्य परमात्मन एव श्रूयते "य आत्माऽपहतपाप्मा" [ छा० ८ । ७ । १ ] इत्यादौ । तथा "चाक्षुषे पुरुषे सैव ऋक् तत्साम तद्वन्यं तद्यज्ञस्तद्वन्न" इत्यृक्सामाद्यात्मकतां निर्धारयति । सा च परमेश्वरस्योपपद्यते सर्वेकारणत्वात्सर्वात्मेकत्वोपपत्तेः । पृथिव्यग्न्याद्यात्मके चाधिदैवतमृक्सामे वाक्माणाद्यात्मके चाध्यात्ममत्रक्रम्याऽऽह । तस्यर्क् साम च गेष्णावित्यधिदैव-तम् । तथाऽध्यात्ममपि "यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ" इति ।

त्वान परस्ये पाप्तिरित्याह । कुत इति । फलवत्पाप्मविगमादिलिङ्गस्य चरमस्यापि तच्छून्यत्वेनाविवक्षिताञ्चिङ्गादाचाद्पि बळीयस्त्वात्तद्वशेनेतरन्नेयमित्याह । तद्धभैति । स्थानद्वयस्थपुरुषोक्तिः । आदित्यक्षेत्रज्ञस्यापि कर्मानधिकारात्पाप्माँस्पर्शो युक्तः 'न ह वै देवान्पापम्' इति श्रुतेरित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । देवादिषु पश्वादि-वत्कर्मानविकारेऽपि प्राचि भवे सचितपापयोगात्तद्रह्पत्वाच ह वै देवानित्युक्तेर्न जीवः सर्वेपापास्प्रष्टः प्रदेशान्तरे च तस्य परस्मिन्नेव श्रुतेरत्रापि तद्दृष्टचा तत्प्रत्यभिज्ञाना-चस्यैवोपास्यवेवि भावः । सार्वोत्म्यमपि श्रुवं न संसारिंणि युक्तमित्याइ । तथेति । र्वत्र तच्छब्दैश्वाक्षुपनरोक्तिः । ऋगादिविषेयापेक्षया विलक्षणलिङ्गोक्तिः । उन्थं रास्र-विशेषः । तत्साहचर्यात्तत्सामस्तोत्रमुक्थादन्यच्छस्रमृगुच्यते । ब्रह्म त्रयो वेदाः । ऋगाद्यात्मना चाक्षुषस्य मंसारित्वेऽपि स्तुतिरुपास्त्यर्थित्याशङ्कत्य मुख्यसंभवे नामु-ख्यकल्पनेत्याह । सा चेति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । प्रथिवीति । ऋगिषेदैवतं प्रथि-व्यन्तरिक्षद्यनक्षत्रादित्यगत्राक्कभाक्षेषा । साम चामिवाय्वादित्यचन्द्रादित्यगतपरः कृष्णास्यातिकृष्णकूर्णमयमेवर्गियः सामेतादिनोक्तम् । अध्यात्म च वाक्चक्षुःश्रोत्रा-क्षिगतशुक्रभालक्षणा वावद्दगुक्ता । साम च प्राणच्छायात्ममनोक्षिस्थरः व्यामारू पं वागेव ऋक्पाणः सामेत्यादिनोक्तमेवमुभयत्रोक्तकारे ऋक्सामे ऋमेणोक्तवा पुरुषस्योक्तमकारक् चाभिहितपकारं साम चेत्थेते हे गेष्णी पादपर्वणी इति देवतायामुक्तवाऽऽत्मन्यपि

नाधारस्य स्वमहिममितष्टस्य सर्वेव्यापिनः परमेश्वरस्याऽऽधार उपिद्वयेत । "स भगदः कस्मिन्मतिष्टित इति स्वे महिन्नि" [छा० ७ । २४ । १ ] इति "आकाशवत्सर्वेगतश्च नित्यः" इति च श्वती भवतः । ऐश्वर्यमर्यादाश्वतेश्च । "स एष ये चामु-ण्मात्पराञ्चो छोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च" इत्यादित्यपुरु-षस्येश्वर्यमर्यादा । "स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो छोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च" इत्यक्षिपुरुषस्य । न च परमेश्वरस्य मर्या-दावदेश्वर्यं युक्तम् । "एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाछ एष सेतुर्विधरण एषां छोकानामसंभेदाय" [ बृ० ४।४।२२ ] इत्यविशेषश्चतेः । तस्मान्नाक्ष्यादित्ययोरन्तः परमेश्वर इत्येवं माप्ते श्रव्यमः । अन्तस्तद्धमेंपिदेशात् । 'य एषोऽन्तरादित्ये य एषोऽन्तरक्षिणि ' इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव न

हिमप्रविष्ठत्वं हेतुस्तत्र मानं स भगव इति । तत्रैव हेत्वन्तरं सर्वव्यापित्वं तत्राऽपि मानमाइ। आकाशविदिति । ईश्वरामहे हेत्वन्तरमाइ। ऐश्वर्धित । स एष इत्याधिदै-विकपुरुषोक्तिः। अमुष्मादादित्यादूर्ध्वगा ये छोकास्तेषाभीशिता ये च देवानां कामा भोगास्तेषां चेत्यर्थः । से एष इत्याध्यात्मकपुरुषोक्तिरेतस्मा इक्षुषः सकाशादवीग्गता थे छोकास्तेषाभीशिता ये च मनुष्याणां कामा भोगास्तेषा चेत्येतस्य मर्यादावदेश्वर्थमुक्तिन्त्यः । परस्यापि ध्यानार्थं ताद्यगेश्वर्यं स्याक्रेत्याइ। न चेति । एष सर्वेश्वर इत्यविशेष-श्रुतेरित संबन्धः। कथमेतस्य सर्वेश्वरत्वं यतो भूतानां नियन्तां यमोऽस्ति नेत्याइ। एष इति । क्षं पुरो भूतानामाधिष्ठाय पाछियता पाछियतुरिन्द्रादेः सन्वात्तत्राऽऽइ । एष भूतेति । तथाऽपि ब्रह्मा मर्योदास्थापकोऽस्ति कृतोऽस्य सर्वेश्वरत्वं तत्राऽऽइ । एष इति । यथा मृदारुमयः सेतुर्जछन्यूहस्य क्षेत्रसंपदामसंभेदाय धार्यिता वथेषोऽपि सर्वेषां वर्णादीन। मसंकराय धारियता स्यादित्यर्थः । मर्योदाधारकपश्चतेरादित्यक्षेत्रज्ञ ए-वात्रोपास्य इत्युपसंहराति । तस्मादिति । तस्य कर्मानिधकारात्सर्वपाप्निगमः । सर्वोत्मस्वमुपासनाचै स्तुत्यर्थमनू चत् इति भावः । पूर्वपक्षमनू च सूत्रमवतार्थं प्रतिज्ञां व्याकरोति । एविमित्यादिना । मथमश्चतक्षप्रवादिना चरमश्चतस्वपाप्निविगमः ।

<sup>\*</sup> मर्यादाधाररूपाणि संसारिणि परे न तु । तस्मादुपास्यः सतारी कमीनिधकृतो रविः ।

९ ठ. ड. ड. या २ ठ. ड. ड. भेकस्य । ३ ठ. ड. ड. हता निया ४ क. ख. ठ. ड. ड. थ परी । ५ क. ख. नायाः स्तु । ६ छ. मोदेनियनान्न ।

संसारी । कुतः । तद्धभीपदेशात् । तस्य हि परमेश्वरस्य धर्मा इहोपदिष्टाः । तद्यथा 'तस्पोदिति नाम' इति श्राविपत्वा "अस्याऽऽदित्यपुरुषस्य नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः" इति सर्वेपाप्मापगमेन निर्वेक्ति । तदेव च कृतनिर्वेचनं नामाक्षि-पुरुषस्याप्यतिदिशति ''यत्राम तन्नाम'' इति । सर्वेपाप्मापग्मश्च परमात्मन एव श्रूयते ''य आत्माऽपहतपाप्मा'' [ छा० ८ । ७ । १ ] इत्यादौ । तथा ''चाक्षुषे पुरुषे सैव ऋक् तत्साम तद्वन्यं तद्यजुस्तद्वह्यं" इत्यृक्सामाद्यात्मकतां निर्धारयति । सा च परमेश्वरस्योपपद्यते सर्वेकारणत्वात्सर्वात्मेकत्वोपपत्तेः । पृथिव्यग्न्याद्यात्मके चाधिदेवतमृक्सामे वाक्माणाद्यात्मके चाध्यात्ममतुक्रम्याऽऽह । तस्यक् साम च गेष्णावित्यधिदैव-तम् । तथाऽध्यात्ममपि ''यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ'' इति ।

रवान परस्ये पाप्तिरित्याह । कुत इति । फलवत्पाप्मविगमादिलिङ्गस्य चरमस्यापि तच्छून्यत्वेनाविवक्षिवाछिङ्गादाचादपि बळीयस्त्वात्तद्वशेनेतरन्नेयमित्याह । तद्धर्मेति । इहोति स्थानद्वयस्थपुरुषोक्तिः । आदित्यक्षेत्रज्ञस्यापि कर्मानधिकारात्पाध्माँस्पर्शो युक्तः 'न ह वै देवान्पापम्' इति श्रुतिरित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । देवादिषु पश्वादि-वत्कर्मानिकारेऽपि पाचि भवे संचितपापयोगात्तदल्पत्वान ह वै देवानित्युक्तेने जीवः सर्वेपापास्प्रष्टः प्रदेशान्तरे च तस्य परस्मिन्नेव श्रुतेरत्रापि तष्ट्रष्टचा तत्पत्यभिज्ञाना-त्तरयैवोपास्यवेति भावः । सार्वात्म्यमपि श्रुतं न संसारिंणि युक्तमित्याह । तथेति । र्तत्र तच्छब्देश्राक्षुपनरोक्तिः । ऋगादिविधेयापेक्षया विछक्षणिङ्कोक्तिः । उक्थं सस्र-विशेषः । तत्साहचर्यात्तत्सामस्तोत्रमुक्यादन्यच्छस्त्रमृगुच्यते । ब्रह्म त्रयो वेदाः । ऋगाद्यात्मना चाक्षुषस्य संसारित्वेऽपि स्तुतिरुपास्त्यथिमत्याशङ्कच मुख्यसंभवे नामु-ख्यकल्पनेत्याह । स्ना चेति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । पृथिवीति । ऋगिषदैवतं पृथि-व्यन्तरिक्षद्यनक्षत्रादित्यगत्रक्रुक्कभार्द्धपा । साम चामिवाय्वादित्यचन्द्रादित्यगतपरः कृष्णास्यातिकृष्णकूर्पमियमेवर्गभिः सामेत्यादिनोक्तम् । अध्यात्मं च वाक्चक्षुःश्रोत्रा-क्षिगतशुक्रभालक्षणा वावद्दगुक्ता । साम च प्राणच्छायात्ममनोक्षिस्थरूष्णभारूपं वागेव ऋक्पाणः सामेत्यादिनोक्तमेवमुभयत्रोक्तरूपे ऋक्सामे ऋमेणोक्त्वा पुरुषस्थोक्तपकारक् चाभिहितप्रकारं साम चेत्थेते द्वे गेष्णी पादपर्वणी इति देवतायामुक्तवाऽऽत्मन्यपि

ş

तच सर्वात्मंन एवोपपद्यते । ''तद्य इमे वीणायां गायन्तैयेतं ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः'' इति च ङोकिकेष्विप गानेष्व-स्यैव गीयमानत्वं दर्शयति । तच्च परमेश्वरपरिग्रहे घटते ।

" यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्त्रदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवम् "

[१०।४१] इति भगवद्गीतादर्शनात् । लोककामेशिवृत्वमिष निरङ्कुशं श्रूपमाणं परमेश्वरं गमयति । पत्तूकं हिरण्यश्मश्चैत्वा-दिक्कपंश्रवणं परमेश्वरे नोपपचत इति । अत्र ब्रूमः । स्पात्परमे-श्वरस्पापीच्छावशान्मायामयं कृषं साधकानुग्रहार्थम् ।

"माया द्वेषा मया सृष्टा यन्मा परयसि नारद । सर्वभूतगुणैर्युक्तं मैवं में। ज्ञातुमर्हिस" इति स्मरणात् । अपि च यत्रं तु निरस्तसर्वविशेषं पारमेश्वरं

रूपमुपदिश्यते भवति तत्र शास्त्रम् "अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्" [कौ॰ १।३।१५] इत्यादि । सर्वकारणत्वात्तु विकारधर्मेर्राप कै-श्चिद्धिशिष्टः परमेश्वर उपास्यत्वेन निर्दिश्यते "सर्वकर्मा सर्वका-

वयोर्भुक्सामयोरिविदेशेन गेष्णत्वमुक्तमित्यर्थः । तद्गि संसारिविषयं किं न स्यानित्याह । तस्रित । तन्नेत हेत्वन्तरमाह । तस्र इति । व्यवहारभूमिस्तच्छव्दार्थः । धनसनयो धनस्य छव्धारो विभूतिमन्त इत्यर्थः । राजादीनामिष श्रीमतां गीयमानत्वह्रष्टरन्यभासिद्धिमाशङ्कच्याऽऽह । तस्रेति । उक्तेऽभें स्मृतिमनुकूळयति । यद्यदिति ।
धनादिसमृद्धिमन्तं विभूतिमन्त्वम् । कान्तिमन्त्वं श्रीमन्त्वम् । बळवन्त्वमौर्जित्यम् । ईश्वरपक्षे हेत्वन्तरमाह । छोकेति । निरङ्कशमनन्याधीनं सर्वपाप्मविरहादिना तस्यैवोपास्यतेत्युक्त्वा परोक्तमनुवद्गि । यन्तिति । क्ष्पवन्तं नावश्यं संसारिछिङ्गित्याह ।
अत्रेति । मायामयस्यापि कृपस्य हिरण्यश्मश्रुत्वादिनियमे हेतुमाह । इच्छेति ।
वयाविषक्षपोपयोगमाह । साधकेति । तस्यैच्छाऽपि मायामयिति मत्वाऽऽह । मायेति । यथादिष्ट देहादिवैशिष्टचमीश्वरस्य तान्तिकामित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । अकृपश्रुतिविरुद्धं कृपवन्त्वमित्युक्तमाशङ्कच विषयभेदमाह । अपि चेति । तान्तिकमैश्वरं
कृपमाश्रित्याशब्दादिशास्त्रे कथं तस्य कृपादिमन्त्वोक्तिस्तत्राऽऽह । सर्वेति । निर्विशेषमेव ब्रह्मात्र प्रविपाद्यं वज्ज्ञानादेव मुक्तिरित्याशङ्कचोपास्तिवाक्रयत्वात्साविशेषोक्तिरि-

१ घ. <sup>°</sup>रमत्वे सत्येवो <sup>°</sup>। ड. <sup>°</sup>रमकत्वे सत्येवो <sup>°</sup>। २ ञ. <sup>°</sup>न्येत त्वेव गा <sup>°</sup>। ३ ड. ञ. <sup>°</sup>श्रुरित्या-दि <sup>°</sup>। ४ घ. <sup>°</sup>पवत्त्वश्र <sup>°</sup>। ५ ड. ञ. मा द्रष्ट्रम<sup>°</sup>। ६ क. ज. ञ. ट. <sup>°</sup>त्र नि <sup>°</sup>। ७ क. ख. <sup>°</sup>स्यात्तत्राऽऽह ।

### [अ०१पा०१सू०२१]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिकतशांकरभाष्यसमेतानि ।१२६

मः सर्वेगन्धः सर्वेरसः" [छान्दो०३।२४।२] इत्यादिना। तथा हि-रण्यसम्भुत्वादिनिर्देशोऽपि भविष्यति। यदप्याधारश्रवणात्र पर-मेश्वर इति । अत्रोच्यते। स्वमहिमप्रतिष्ठस्याप्याधारविशेषोपदेश उपासनार्थो भविष्यति। सर्वगतत्वाद्वद्यणो व्योगवत्सर्वोन्तरत्वोप-पत्तेः । ऐश्वर्यमर्यादाश्रवणमप्यध्यात्माधिदैवत्विभागापेक्षमुपास-नार्थमेव। तस्मात्परमेश्वर एवाक्ष्यादित्ययोरन्तरुपदिश्यते॥ २०॥

# भेद्व्यपदेशाच्चान्यः ॥ २१ ॥ (७)

अस्ति चाऽऽदित्यादिशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य ईश्वरोऽ -न्तर्यामी "य आदित्ये तिष्ठनादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्याऽऽदित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽ-न्तर्योम्यमृतः" [ वृ० ३ । ७ । ९ ] इति श्वत्यन्तरे भेदव्यप-देशात् । तत्र ह्यादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेदेति वेदितुरादि-त्याद्विज्ञानात्मनोऽन्योऽन्तर्यामी स्पष्टं निर्दिश्यते । स एवेहाप्य-

त्याह । तथेति । स्वमहिमप्रतिष्ठस्याऽऽधारायोगादत्र चाऽऽधारश्रुवेरिश्वरादर्थान्वरतेत्युक्तमनुवद्गति । यदपीति । आधारानपेक्षस्यापि फळवशास्त्रक्तेनीनिश्वरवेत्याह ।
अत्रेति । किमित्युपासनाये वद्गक्तिः साक्षादेव कि न स्यास्त्रचाऽऽह । सर्वगतत्वादिति । मर्योदावदैश्वर्यमिश्वरस्य नेसुक्तं प्रत्याह । ऐश्वर्येति । एकस्यैवेश्वरस्य स्थानभेदावच्छेदादैश्वर्यमर्यादाकरणं पृथगनुध्यानार्थं न परिच्छेदपाप्त्यर्थमित्यर्थः । परोक्तछिङ्गानामन्यथात्वे फळिवमाह । तस्मादिति ॥ २०॥

उपास्योद्देशेनोपास्तिविवेविवेयिकयाकर्मणोर्झीत्यादिवदन्यतः सिद्धिर्वोच्येत्याश-द्भुचाऽऽह | भेदेति । आदित्यक्षेत्रज्ञादन्तर्यामिणः श्रुत्यन्तरे भेदोक्तेस्ततोऽन्य ईश्वरः सिद्ध इत्यक्षरार्थमाह । अस्तीति । आदित्यमण्डले स्थितरिश्मपुञ्जस्यापि स्यादि-त्यत उक्तमादित्यादिति । तेज्ञीवं व्युदस्यति । यमिति । तस्य देहित्वे जीवत्वम-देहित्वे न नियन्तृतेत्याशङ्कचाऽऽह । यस्येति । इतश्वाऽऽदित्यजीवादन्योऽसावि-त्याह । य इति । तस्य ताटस्थ्यं वारयति । एष इति । श्रुत्यन्तरस्याप्यनीश्वर-विषयत्वमाशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । जादित्यान्तस्थत्वश्रुतिसाम्यात्मत्यभिज्ञया पर एष्टो-

१ ट. हिम्नि प्र<sup>°</sup>। २ ज. वित्मान्त<sup>°</sup>। ३ ठ. ड. ढ. ितिष्टितस्या<sup>°</sup>। ४ क. <sup>ष</sup>धारत्यायो<sup>°</sup>। ५ झ. तजीव्यं।

न्तरादित्ये पुरुषो भवितुमईति श्वितिसामान्यात् । तस्मात्परमे-श्वर एवेहोपदि अयत इति सिद्धम् ॥ २१ ॥ (७)

## आकाशस्तिङ्काब् ॥ २२ ॥ (८)

इदमामनित ''अस्प लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्त आकाशं भत्यस्तं पन्त्याकाशो ह्वेवैभ्यो ज्यापानाकाशः परायणम्'' [छा-न्दो० १ | ९ | १ ] इति । तत्र संशयः । किमाकाशशब्देन परं ब्रह्माभिधीयत उत भूताकाशिमिति। कुतः संशयः । उभयत्र प्रयो-गदर्शनात् । भूतविशेषे तावत्सुमिसद्धो लोकवेदयोराकाशशब्दः । ब्रह्मण्यपि कचित्मयुज्यमानो दृश्यते । यत्र वाक्यशेषवशादसाधा-रणगुणश्रवणाद्धा निर्धारितं ब्रह्म भवति यथा ''यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्'' [तै०२।७] इति । ''आकाशो वै नाम नाम-रूपयोर्निवंहिता ते यदन्तरा तद्दक्ष'' [ छा०८।१४ ] इति चैव-

द्रीथे ध्येयत्वेनोपदिश्यत इत्युपसंहराति । तस्मादिति ॥ २१ ॥ ( ७ )

पूर्वत्राव्यभिचारिलिङ्गेन कपवन्वाद्यन्यथा नीतिमह तु लिङ्गान श्रुतिरन्यथियत-व्यति माघ्रे पत्याह । आकाश इति । छान्दोग्यवाक्यमेवोदाहरित । इदिमिति । इन्ताहंमेतद्भगवंत्तो वेदानीत्युपसन्नः शालावत्यो विद्धिति जैविलिनोक्त पृच्छिति । अस्येति । सर्वेस्यैव पपश्चस्य प्रतिष्ठापश्चे प्रवाहणस्योत्तरमाह । आकाश इति । क्यं भूताकाशः सर्वजगत्पतिष्ठा तत्राऽऽह । सर्वाणीति । उपनिषदां तदिभिन्नानां च प्रसिद्धमेतिदिति चोतकौ निपातौ । निमित्तमात्रत्वं निराकर्तुं विशिनष्टि । आकाश-मिति । भूताकाशव्यावृत्तये हेत्वन्तरमाह । आकाशो हिति । तत्रेति । आकाश-मिति । भूताकाशव्यावृत्तये हेत्वन्तरमाह । आकाशो हिति । तत्रेति । अनित्रसङ्गार्थं पश्चिता । अमित्तमाह । कुत इति । विवादवीजं संशयमाह । तत्रेति । अनित्रसङ्गार्थं पश्चिता । त्रोति । असाधार-णगुणश्चेतराकाशबन्दस्य ब्रह्मार्थते स्थानतो यथेति । असाधारणेनाऽऽनन्देनान्यत्रासं-भावितेन सामानाविकरण्यादाकाशो ब्रह्मेत्यर्थः । वाक्यशेषादाकाशस्य ब्रह्मत्वे दृष्टान्त-माह । आकाश इति । निपातावाकाशस्य नामक्ष्पोपल्लितसर्वप्रश्चिनवाहकत्वप्रासि-द्वायौं । ते नामक्ष्पे यदन्तरा यसमादन्ये यस्य वा मध्ये स्तरस्वन्नामक्षपास्तृष्टं ब्रह्मोति

<sup>\*</sup> सार्वोत्म्यसर्वेदुरितविरहाभ्यामिहोत्त्यते । बह्रीवाव्यभिचारिभ्या सर्वेहेतुर्वि शास्त्रत् ।

१ छ. हिमिद भग । २ क. ख. वतो वे । ३ छ. नोत्ता. प्र ।

मादी । अतः संशयः । किं पुनरत्र युक्तं भूताकाशमिति । कुतस्तिद्धं प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघं बुद्धिमारोहित । न चायमाकाशशब्द उभयोः साधारणः शक्यो विज्ञातुमनेकार्थत्वपसङ्गात् ।
तस्माद्ध्यणि गौण आकाशशब्दो भवितुमहिति । विभुत्वादिभिहिं
बहुिभिधेंभैंः सहशमाकाशेन बद्धं भवित । न च मुख्यसंभवे
गौणोऽर्थो ग्रहणमहिति । संभवित चेह मुख्यस्यैवाऽऽकाशस्य
ग्रहणम् । ननु भूताकाशपरिग्रहे वाक्यशेषो नोपपचते सर्वाणि
ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्त इत्यादिः । नैष
दोषो भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः । विज्ञायते हि "तस्माद्धा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत आकाशाद्वायुर्वायोरिग्धः" (ते० २।१) इत्यादि । ज्यायस्त्वपरायणत्वे अपि भूतान्तरापेक्षयोपपचेते भूताकाशस्यापि तस्मादाकाश-

वाक्यशेषादत्राऽऽकाशो ब्रह्मेत्यर्थः। य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्त्रास्मञ्शेत इत्यादिवाक्य-संमहार्थमादिपद्म् । यथैवमादावाकाको ब्रह्म तथाऽत्रापीति योजना । रूढिनिक्विस्यां संशयमुपसंहरति । अत इति । विमृश्य पूर्वपक्षयति । कि पुनरिति । स्फुटब्रह्माळि-ङ्गोक्तश्रुतेरुद्रीथे संपाद्योपास्ये ब्रह्माणि समन्वयोक्तेः संगतयः । पूर्वपक्षे भूवाकाशट-ष्टचोद्रीथोपास्तिः सिद्धान्ते ब्रह्महप्रचेति फलम् । वैदिकप्रयोगस्य वाहकप्रयोगाद्धमा-र्थत्वे सिद्धे कुवो भूताकाशार्थतेवि शङ्कित्वा हेतुमाह । कुत इति । पथमश्रुताकाश-श्रुत्या भूतार्थे रूट्या चरमश्रुतब्रह्मालिङ्गनाथान श्रुत्यन्तरेण ब्रह्मार्थतेत्यर्थः । ब्रह्म-ण्यपि साधारणत्वाचाऽऽकाश्रुतिर्वद्मालिङ्गवाधिकत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । एकस्यापि गोशब्दस्यानेकार्थत्वमगत्याऽभीष्टं ब्रह्मणि त्वाकाशबदो गौणत्वेनापि गच्छतीत्याइ । तस्मादिति । गौणत्वार्थं गुणयोगमाह । विभुत्वेति । गुणवृ-त्तेरि अब्दवृत्तित्वात्तया किं न ब्रह्म गृह्यते तैत्राऽऽह । न चेति । ननु नेह मुख्यं संभवति तत्र सर्वकारणत्वयोगादतो मुख्यगौणयोर्मुख्ये संप्रत्ययन्यायस्यानवकाश्चत्वं तत्राऽऽह । संभवतीति । तदेव साधियतुं शङ्कयति । नन्विति । आकाशस्य प्रथ-मश्रुवत्वेनासंजातिवरोधित्वात्तद्भुद्धौ तदेकवाक्यस्थमुपस्थितं सर्वमुपजातिवरोधित्वात्तदा-नुगुण्येन नेयमित्याह । नेति । तंत्रैव तैत्तिरीयकश्रुतिसंवादमाह । विज्ञायते हीति । तथाऽपि कथं वाक्यशेषो भूताकाशे स्यात्तत्राऽह । जायस्त्वेति । भूताकाशेऽपि शेषोपपत्तौ फलिवमाह । तस्मादिति । भूवाकाशहष्टचोद्रीबोपास्विरिति प्राप्तमनूद्य

शब्देन भूताकाशस्य \*प्रहणिमत्येवं माप्ते बूमः । आकाशस्ति हुन्तेत् । आकाशशब्देन ब्रह्मणो प्रहणं युक्तम् । कुतः । ति हुक्कात् । परस्य हि ब्रह्मण इदं लिक्कम् 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्ते' इति । परस्याद्धि ब्रह्मणो भूतानामुत्पत्ति-रिति वेदान्तेषु मर्वादा । ननु भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कारणत्वं दशितम् । सत्यं दशितम् । तथाऽपि मूलकारणस्य ब्रह्मणोऽपरिप्रहादाकाशादेवेत्पवधारणं सर्वाणीति च भूतविशेषणं नानुकूलं स्यात्तथाऽऽकाशं मत्यस्तं यन्तीति ब्रह्मलिक्कमाकाशो ह्येतस्यो ज्यायानाकाशः परायणमिति च ज्यायस्त्वपरायणत्वे । ज्यायस्त्वं द्यनापेक्षिकं परमात्मन्येवेकस्मिन्नाक्नातम् ''ज्यायान्ध-धिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः' [ छा० ३।१४।३ ] इति । तथा परायणत्वमपि परमकारणत्वान्यस्यात्मन्येवोपपन्नतरम् । श्वतिश्व भवति ''विद्यानमानन्वं ब्रह्म रातेद्वातुः परायणम्'' [ वृ०३।६।६८ ] इति । अपि चान्त-

प्रथमत्वात्प्रधानत्वादाकाशं मुख्यमेव न । तदानुगुण्येनान्यानि व्याख्येयानीति निश्चयः ।

<sup>9</sup> घ. कादिति । आ । २ क. ेतिष्टितत्व ।

### [अ०१पा०१स्०२२] आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्तशांकरभाष्यसमेतानि । १३३

वन्तदोषेण शालावत्यस्य पक्षं निन्दित्वाडनन्तं किंचिद्धक्तुकामेन जैवलिनाडडकाशः परिग्रहीतस्तं चाडडकाशग्रुद्रीथं संपाद्योपसंहरित "स एष परोवरीयानुद्रीथः स एषोडनन्तः" [ छा०१।८।२ ] इति । तच्चाडडनन्त्यं बद्धाल्क्षुम् । यत्पुनरुक्तं भूताकाशं मसिद्धि-वलेन मथमत्रं मतीयत इति । अत्र बूमः । मथमत्रं मतीतमिषं सद्धाक्यशेषगतान्बद्धगुणान्दृष्ट्वा न परिग्रञ्जते । वशितश्च बन्धण्यप्याकाशशब्दः 'आकाशो वै नाम नामक्रपयोनिर्वहिता' इत्यादौ । तथाडडकाशपर्यायवाचिनामिष ब्रद्धाण प्रयोगो दृश्यत्वे "ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेद्धः" [ ऋ० सं० १ । १६४ । ३९ ] "सेषा मार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्मतिष्ठिता" [ ते० ३ । ६ ] " ॐ कं अन्द्या ( छान्दो०४ । १० । ५ ] "सं ब्रह्म खं पुराणम्" [ वृह० ५ । १ ] इति चैवमादौ । वाक्योपक्रमेडिप वर्तमानस्याडडका-

हैंबाऽऽकाशमित्यर्थः।नन्वनन्तमाकाशमिह नोपसंद्वियते कितृद्रीयस्तत्कथमानन्त्यादाकाशो ब्रह्म तत्राष्ट्रह । तं चेति । स एष इत्याकाशात्मत्वोक्तिः । देशवोऽनन्वत्वं परत्वम् । गुणव उत्कृष्टत्वं वरीयस्त्वम् । काळवो वस्तुतश्चापरिन्छिन्नत्वमानन्सम् । परेभ्यः सरादि-भ्योऽविशयेन श्रेष्ठचं वा परोवरीयस्त्वम् । तथाऽपि कथमाकाशो ब्रह्म तत्राऽऽह । तचेति । नाब्रह्मणस्त्रिधाऽऽनन्त्यं तेनोपक्रमोपसंहारमतिपाचतात्पर्यवदानन्त्यमाकाश-स्य ब्रह्मत्वनोधीत्यर्थः । श्रुतिनाधो लिङ्गान दृष्ट इत्युक्तमनुवद्ति । पदिति । त्यजे-देकं कुलस्यार्थं इतिन्यायाद्भयसीनां ब्रह्मालिङ्गश्रुवीनामनुग्रहायाऽऽकाशश्रुवेरेकस्या बाध इत्याह । अत्रेति । किंचाऽऽकाशशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयोगपाचुर्यादत्यन्ताभ्यासेन गीणादिष तस्मादाचा थीः स्यादित्याह । दिशतश्चेति । नाष्ठकाशशब्दस्यैव ब्रह्मणि बहुकुत्वः प्रयोगस्तत्पर्यायाणां चेत्याह । तथेति । व्योमन्व्योम्नि परमे पक्रष्टेऽश्लरे कूटस्थे ब्रह्माणि ऋगुपल्लक्षिताः सर्वे वेदा ज्ञापकाः सन्ति यस्मिनक्षरे विश्वे देवा अधि निषेदुरिषष्ठिताः स्वरूपत्वेन पविष्टा इत्यर्थः। भागेवी भृगुणा प्राप्ता वारुणी वरुणेनोक्ता सेषा विद्याऽऽनन्दो ब्रह्मोति व्यजानादिति प्रकृता परस्मिन्ब्रह्माण व्योमि स्थिते-त्यर्थः । ॐकारस्य पतीकत्वेन वाचकत्वेन छक्षकत्वेन वा ब्रह्मत्वमुक्तमोमिति । कं सुखं तस्यार्थेन्द्रिययोगजत्वं वार्यितुं खिमाति । तस्य भूताकाशत्वं व्यासेद्धं पुराणिम-त्युक्तम् । किच तंत्रैव पथमानुगुण्येनोत्तरं नीयते यत्र तन्नेतुं शक्यं यत्र त्वशक्यं तत्रोत्तरानुगुण्येनेतरन्नेयमित्याइ । वाक्येति । तत्र दृष्टान्वोऽमिरिति । आकाशश्रुवे-

शशब्दस्य वाक्यशेषवशास्त्रका ब्रह्मविषयत्वावधारणा । "अग्नि-र्धीतेऽनुवाकम्''इति हि वाक्योपक्रमगतोऽप्यभ्रिशब्दो माणवक-विषयो हर्यते । तस्मादाकोशशब्दं अह्यति सिद्धम् ॥२२॥(८)

### अत एव प्राणः ॥ २३ ॥ (९)

उदीथे ''प्रस्तोतर्यो देवता प्रस्तावमन्वायत्ता'' छा० १ । १० । ९ ] इत्युपक्रम्य श्रयते "कत्तमा सा देवतेति" [ छान्दो० १। ११। ४] "प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भुतानि पाणमेवाभिसंविशन्ति पाणमभ्युज्जिहते सेषा देवता 'प्रस्तावमन्वायत्ता" [ छा० १ | ११ | ५ | इति । तत्र संश-यनिर्णयौ पूर्ववदेव द्रष्टव्यौ । "प्राणबन्धनः हि सोम्य मनः" िछा०६।८।२]। "प्राणस्य प्राणम्" वि० ४।४।१८] इति चैवमादौ ब्रह्मविषयः प्राणग्रद्दो हरुपते । वायवि-

#### गैं।णत्वे फल्तिमुषसंहरति । तस्मादिति ॥ २२ ॥ ( ८ )

आकाशवाक्योक्तमनन्तरवाक्येऽतिदिशति । अत एवेति । तत्रोदाहरणमुद्रीथ इति । परोवरीयांसमुद्रीथमुपास्त इत्युक्तत्वात् । अथातः शौव उद्गीथ इति च वस्य-माणत्वादुद्रीथाधिकारे प्रासङ्किकं प्रस्तावध्यानमिति वक्तमुद्रीथ इत्युक्तम्।कश्चिह्रविश्वा-क्रायणो नाम धनार्थं राज्ञो यज्ञं गत्वा ज्ञानवैभवं सस्य प्रकटयन्प्रस्वोतारमुवाच । हे पस्तोतयो देवता पस्तावं भक्तिविशेषमन्वायत्ता तां चेद्विद्वानमम विदुषः संनिधौ प-स्वोष्यसि मूर्घो ते विपतिष्यतीति । स भीतः सन्पमच्छ कतमेत्यादिना । प्रतिवचनं माण इति । मुख्यपाणं व्यावर्तेयति । सर्वाणीति । पाणमभिलक्ष्य लयकाले संविज्ञान्ति जन्मकाळे तमेवाभिळक्ष्योष्ट्रिहत उद्गच्छान्ति सेषा परा देवता प्रस्तावं भक्तिविशेषमनु-गतेत्यर्थः । अविदेशक्वपर्थमाह । तत्रेति । आकाशशब्दस्योभयत्र प्रयुक्तेः संशयेऽपि पाणशब्दस्य नैवामिति कुतः संशयादिस्तनाऽऽह । पाणेति । मनःशब्दछक्ष्यं तत्सा-क्षिचैतन्यं पाणे परस्मिन्नेक्येन स्थितित्यर्थः । ये पाणस्य पश्चवृत्तेर्वायुविकारस्य पाणं सत्तास्फूर्तिद्मात्मानं विदुस्ते ब्रह्म जानन्तीत्याह । माणस्येति । अमृतः माणो ब्रह्मै-वेत्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । तथाऽपि कुतः संशयस्तत्राऽऽह । वाय्विति । हेतुमु-

<sup>\*</sup> सामानाधिकरण्येन प्रश्नतत्प्रतिवाक्ययोः । पौर्वावर्यपरामश्चारिप्रधानत्वेऽपि गौणता । † साम्रो भक्तिविशेषमनुगतेत्यर्थः ।

१ट. काशं ब्र°। २ ज. वर्षाया दे । ३ ख. वं सामभ । ४ क. ख. भीतस्त पप्र ।

कारे तु मिसद्धतरो लोकवेदयोरत इह माणशब्देन कतरस्योपादानं युक्तमिति भवित संशयः । किं पुनरत्र
युक्तम् । वायुविकारस्य पञ्चकृष्तेः माणस्योपादानं युक्तम् ।
तत्र हि मिसद्धतरः माणशब्द इत्यवोचाम । ननु पूर्वविद्दापि
तिल्लाह्मह्म्मण एव ग्रहणं युक्तम् । इहापि वाक्यशेषे भूतानां
संवेशनोद्गमनं पारमेश्वरं कर्म मतीयते । न । ग्रुख्येऽपि माणे
भूतसंवेशनोद्गमनस्य दर्शनात् । एवं ह्याम्नायते ''यदा वै' पुरुषः
स्विपिति माणं तिर्हे वागप्येति माणं चक्षः माणं श्रोत्रं माणं
मनः स यदा मनुध्यते माणादेवाधि पुनर्जायन्ते'' [श०प० न्ना०
१०।२।३।६ ] इति । मत्यक्षं चैतत्स्वापकाले माणवृत्तावपिरलुप्यमानायामिन्द्रियवत्त्वाच भूतानामिवद्धो गुरूष्ये माणेऽपि
भूतसंवेशनोद्गमनवादी वाक्यशेषः। अपि चाऽऽदित्योऽनं चोद्गीथमितहारयोर्देवते मस्तावदेवतायाः माणस्यानन्तरं निर्दिश्येते ।

क्तवा फल्लमाइ । अत इति । इहेति मस्ताववाक्योक्तिः । अनन्तार्थपरोपक्रमोपसंहा-राभ्यामाकाशस्य ब्रह्मत्वेऽप्यत्र ब्रह्मासाधारणधर्मोपक्रमाद्यदृष्टेने ब्रह्मतेति विया विमृ-इय पूर्वपक्षयाति । किभिति । पस्तावश्रुतेः स्पष्टब्रह्मार्छेङ्कतया ब्रह्माण प्रस्तावेऽध्यस्य ध्येये समन्वयोक्तेः संगतयः। पूर्वपक्षे पाण्डष्टचा प्रस्तावोपास्तिः सिद्धान्ते ब्रह्मष्टचेति फलम् । वैदिकपाणशब्दस्य ताद्यकप्युक्तिसिद्धे ब्रह्मणि वाचकत्वमाशङ्कचाऽऽह् । तत्रेति । वात्पर्यरहिवलौकिकवैदिकपयोगत्यागात्तात्पर्यवदनेकलिङ्गात्पूर्वन्यायेन ब्रह्म आह्यमिति शङ्कते । निन्वति । ज्यायस्त्वादि छिङ्गमत्र नास्तीत्याशङ्कचाऽऽह । इहेति । अन्यथासिद्धेर्न श्रुविवाधकतेत्याह । नेति । वदेवं वैदिकं दर्शनमाह । एवं हीति । तर्हि तस्यामवस्थायामिति यावत् । वागनुक्तकर्मेन्द्रियोपलक्षणम् । चक्षः-श्रोत्रे ताहम्बुद्धीन्द्रियाणाम् । बुद्धिरपि मनसा लक्ष्यते । प्राणस्यापि स्वापे बुद्धचा-दिवल्लयान लयरथानतेत्याशङ्कचाऽऽह । प्रत्यक्षं चेति । ननु भूतानामुत्पस्यादि वा-क्यशेषे श्रुतं भृतशब्दश्च प्राणिसमृहस्य महाभूताना च वाचको नेन्द्रियमात्रस्य तन्न पाणे वाक्यशेषः सिद्धस्तत्राऽऽह । इन्द्रियेति । भूतेष्विन्द्रियाणि सुक्ष्मत्वाद्वोक्तु-सामीप्याच साराण्यतस्तेषां लयोदयोक्त्येतरेषामि तित्सद्धेः शेषघटनेत्यर्थः । अब्रह्म-साहचर्याच पाणो न ब्रह्मत्याह । अपि चेति । उद्गात्रा कतमा सा देवतोद्गीयमन्वा-यत्तेवि पृष्टश्चाकायणः पत्युवाचाऽऽदित्य इति । पतिहत्री च कतमा सा देवता पति- न च तयोर्बह्मत्वमस्ति तत्सामान्याच माणस्यापि न ब्रह्मत्वपित्येवं माप्ते सूत्रकार आह । \* 'अत एव माणः' इति ।
तिष्ठिङ्गादिति पूर्वसूत्रे निर्दिष्टम् । अत एव तिष्ठिङ्गात्माणशब्दमिष् परं ब्रह्म भिवतुमहिति । माणस्यापि हि ब्रह्मिल्ड्स्संबन्धः
श्रूयते 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि माणमेवाभिसंविशन्ति
माणमम्युज्जिहते' [ छान्दो० १।११।५ ] इति । माणनिमित्तौ
सर्वेषां भूतानामुत्पत्तिमल्यायुच्यमानौ माणस्य ब्रह्मतां गमपतः । ननूक्तं मुख्यमाणपरिम्रहेऽपि संवेशनोद्गमनदर्शनमविरुद्धं
स्वापमघोधयोर्दर्शनादिति । अत्रोच्यते । स्वापमबोधयोरिन्द्रियाणामेव केवलानां माणाश्रयं संवेशनोद्गमनं दृश्यते न सर्वेषां
भूतानाम् । इह तु सेन्द्रियाणां सश्रिराणां च जीवाविष्टानां
भूतानाम् । 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि' [छान्दो० १।१९।५]
इति श्रुतेः । यदाऽपि भूतश्रुतिर्महाभूतविषया परिष्द्वते तदाऽपि
ब्रह्मिल्ड्रस्वमविरुद्धम् । ननु सहापि विषयैरिन्द्रियाणां स्वापमबोधयोः माणेऽप्ययं माणाच मभवं शृणुमः ''यदा सुमः स्वमं न

हारमन्वायत्तेति पृष्टोऽन्निमत्युवाचेत्यादिना भिक्तदेवते कार्यकरणवत्यावादित्याने उक्ते । तयोरब्रह्मणोः संनिधानात्माणस्यापि भिक्तदेवतात्वाद्बह्मतेत्यथेः । संनिध्य-नुग्रहीतमथमश्रुतमाणश्रुत्या वायुविकारसिद्धौ तदृष्टचा मस्तावोपास्तिरिसुपसंहर्तुमिति-शब्दः । पूर्वपक्षमनूद्य सिद्धान्वयति । एविमिति । ज्यायस्त्वादिवन्नात्र छिङ्गं भावी-त्याशङ्कचाऽऽह । माणस्येति । ब्रह्माछङ्गं स्फोरियतुं श्रुतेरर्थमाह । माणिति । वाक्य-श्रेषस्यान्यथासिद्धि स्मारयति । निन्वति । स्वापाद्यक्तेः संवर्गविद्याधिकारात्मक्वो-केश्रोद्धीथसंबन्धान्नानयोरेकवाक्यतेत्याह । अत्रेति । किंच वाक्यशेषस्थो भूतशब्दो योगाद्विकारणातं ब्रूयाद्वळ्या वा महाभूतानि । आद्ये पक्तवाक्यस्य न स्वापादिवाक्ययेन तुल्यार्थतेत्याह । स्वापेति । मक्तवश्रुतेर्विकारमात्रळयाद्यर्थत्वे सर्वशब्दश्रुतिमनुक्छयित । सर्वाणीति । तथा च प्राणार्थत्वेऽपि स्वापोक्तर्भस्यास्तादर्थ्यम् । नाहि विकारमात्रं संवेशनादि परस्मादन्यत्र ळभ्यभित्यर्थः । कल्पान्तरं प्रत्याह । पदेति । प्राणस्य भौतिकत्वान्न महाभूतयोनिवेत्यर्थः । भूतशब्देन विकारेजातम्रहेऽपि न मुख्य-प्राणपत्युक्तिरिति शङ्कते । नन्विति । प्राणशब्दळक्ष्ये चिदात्मिन जीवेक्यापत्ती भेद-

अधिकरणान्तरारम्भवीज तु-अधे श्रुत्येकगम्ये हि श्रुतिमेवाऽऽदियामहे । मानान्तरावगम्ये तु
तद्वशात्त्रस्यविस्ति ।

१ ड. ज. अ. 'इस्य । २ छ. 'रमात्रम'।

#### [अ०९पा०९सू०२३] आनन्दगिरिकृतटीकासँवल्रितशाँकरभाष्यसमेतानि । १३७

कंचन पश्यत्यथास्मिन्माण एवैकधा भवति तदैवं वाक्सवेंनीमिः सहाप्येति" [की॰ ३।३ ] इति । तत्रापि तिष्ठिङ्गात्माणशब्दं ब्रह्मैव। यत्पुनरत्नादित्यसंनिधानात्माणस्याब्रह्मत्वमिति तदयुक्तम् । वाक्यशेषबन्नेन माणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां मतीयमानायां संनिधानस्यािकंचित्करत्वात् । यत्पुनः माणशब्दस्य प्रश्चरत्तौ मिति द्वत्यत्वां मतिविधयम् । तस्मात्तिद्धं मस्तावदेवतायाः माणस्य श्वह्मत्वम् । अत्र केचिदुवाहर्गन्त "माणस्य माणम्" [ वृ०४।४।१८ ] "माणवन्धनं हि सोम्य मनः" [ छा० ६।८।२ ] इति च । तदंयुक्तम् । शब्दभेदात्मकरणाच्च संशयानुपपत्तः । यथा पितुः पितेति मयोगेऽन्यः पिता षष्ठीिनींई-छोऽन्यः मथमानिर्देष्टः पितुः पितेति गम्यते । तद्वत्माणस्य माणमिति शब्दभेदात्मिस्रद्धात्माणादन्यः माणस्य माण इति निश्चीयते । निर्हे स एव तस्येति भेदनिर्देशाहों भवति । यस्य च मकरणे यो निर्देश्यते नामान्तरेणापि स एव तत्र मकरणी

कवागाचुपावीनां जडं प्राणमुहिश्य छयः स्यादित्याह । तदेति । जीवेनैकतया पाष्यत्वांछिङ्गादशेषविकारळयस्थानत्वांछिङ्गाच न मुख्यपाणार्थत्वं तस्यापीत्याह । तत्रेति ।
संनिधेरिवकाशङ्कामुक्तामनुभाषते । यदिति । छिङ्गेन बाध्यः संनिधिरत्याह । तदिति । एकवाक्यत्वं वाक्यशेषस्वद्वळं तद्वतं छिङ्गे तेन ब्रह्मता पाणस्य स्थिता स्ववाक्यस्थछिङ्गस्य वाक्यान्तरस्थसांनिधेर्बळीयस्त्वादतो नास्याब्रह्मतेत्यर्थः । संनिधेरब्रह्मताभावेऽपि
प्राणस्य श्रुतेरब्रह्मतेत्याशङ्कच्याऽऽह । यदिति । जमत्मऋतित्वावधारणोपबृंहितं
प्रतिपिपादियिषितं देवताशाब्दतं चेतनत्वं पाणश्रुति बाधित्वा ब्रह्म ळक्षयतीत्याह ।
सदिति । प्राणशब्देन कारणब्रह्मळक्षणाच्हृष्टच्या प्रस्तावोपास्तिमुपसंहरति । तस्मादिति । वृत्तिकतामुदाहरणमाह । अत्रेति । सर्वत्र संदिग्वं वाक्यमुदाहत्य निर्णीयत
इदं त्वसंदेहानेविमिति दूषयति । तदिति । शब्दभेदं विवृणोति । यथेति । पाणस्य
पश्रषा वृत्तिहेतुस्तत्साक्षी तस्य पाण इत्युच्यते । राहोः शिर इतिबद्धपदेशमाशङ्कच्य
घटो घटस्येत्यदृष्टेवेनित्याह । नहीति । प्रकरणं पपश्रयति । यस्येति । तदेव

<sup>\*</sup> अत्राऽऽहु:--पुत्राक्यस्य बटीयस्त्वं मानान्तरसमायमात् । अगीरुषेये वार्ये तत्संगति । कि

१ ड. ज. ज इत्यत्र । २ ज. °णज्ञब्ह्यां। ३ ज. दैप्ययुं। ४ ड. 'निर्देश्चरप्रथं। ५ ज. 'रेणे निं। ड. ज. रैणनिं।

निर्दिष्ट इति गम्पते ! यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे 'वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' इत्पत्र ज्योतिःशब्दो ज्योतिष्टोमविषयो भवति तथा परस्य ब्रह्मणः मकरणे "माणबन्धनं हि सोम्य मनः" [छा० ६।८।२] इति श्चेतः माणशब्दो वायुविकारमात्रं कथमवगम्येत् । अतः संशयाविषयत्वाश्चेतदुदाहरणं युक्तम् । मस्तावदेवतायां तु माणे संशयपूर्वपक्षनिर्णया उपपादिताः ॥ २३॥ (९)

## ज्योतिश्वरणाभिधानात् ॥ २४॥

इदमामनन्ति ''अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु छोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्न्नतः पुरुषे ज्योतिः'' [ छा० ३।१३।७ ] इति । तत्र संशयः किमिह ज्योतिःशब्देनाऽऽदित्यादि ज्योतिरिमधीयते किंवा पर्रमात्मेति । अर्थान्तरिवषयस्यापि शब्दस्य ति द्वाद्विष्यत्वमुन्तम् । इहं ति द्विद्भवेवास्ति नास्तीति विचार्यते किं तावत्माप्तम् ।

हृष्टान्तेन स्पष्टयाति । यथेति । प्राणः परमात्मा बन्वनमाश्रयः स्रक्षपं यस्येति विग्रहः। वाक्ययोर्निश्चितार्थेत्वे फल्तिमाह् । अत इति । त्वदुदाहरणेऽपि वाक्यशेपविरोवा- गुल्यमसंदिग्यत्विमत्याशङ्कचाऽऽह । प्रस्तावेति ॥ २३ ॥ (९)

आकाशवायुवाक्ययोर्बह्मार्थत्वोक्त्या तेजोवाक्यस्यापि वद्येत्वमाह । ज्योतिरिति । छान्दोग्यवाक्यं पठाते । इदमिति । गायत्र्युपाधिब्रह्मोपास्यनन्वरमुपास्त्यन्तरोक्त्यथोऽथशब्दः । अतो दिवो द्युळोकात्परः परस्ताद्यज्ज्योविद्धीप्यते विद्दिमिति
जाठरे ज्योतिष्यध्यस्यते । कुत्र वद्दीप्यते तत्राऽऽह । छोकेष्विति । वेऽपि क
सन्ति वत्राऽऽह । विश्वत इति । विश्वस्मात्माणिवर्गोद्वपरिष्टादित्यर्थः । वेषां प्रसिद्धलोकमवेशमाशङ्कचाऽऽह । सर्वत इति । सर्वस्मात्माणिवर्गोद्वपरिष्टादित्यर्थः । उत्तमा
न विद्यन्ते येभ्यस्तेऽनुत्तमास्तेषु । वथाऽपि कथं तेषामुक्कपेस्तत्राऽऽह । उत्तमेविति । इदंशब्दार्थं स्फुटयित । यदिति । ज्योविःशब्दस्य छोके वेजिम इद्धेः
श्रुती चाऽऽत्मिन निक्रदेविचारविज्ञं संशयमाह । तत्रेति । आकाशिदशब्दस्यार्थानतरे कदस्यापि ब्रह्मार्थत्वसिद्धस्तेनैवद्रविमत्यसंशयात्र प्रथगारभ्यमित्याशङ्कचाऽऽह ।
अर्थान्तरेति । स्ववाक्ये ज्योतिषो ब्रह्माळिङ्गमावादुक्तन्यायानववारादगतार्थवेत्यर्थः ।
वाक्यशेषस्यबद्माळिङ्गात्माणादिशब्दस्य गौणतोक्ता पक्तते ब्रह्मळिङ्गाद्दप्रतार्थेतत्यर्थः ।
वाक्यशेषस्यवद्माळिङ्गात्माणादिशब्दस्य गौणतोक्ता पक्तते ब्रह्मळिङ्गाद्दप्रतार्थेतेत्यर्थः ।

१ क. ड. ञ. श्रुतेः । २ ड. ञ. ँदिकं ज्यो ै। ३ ड. ज. ञ. र आत्मे ै। ४ घ. ैह तुन ै। ५, ख. ैर्गाह्यप ै।

भादित्यादिकमेव ज्योतिःशब्देन परिष्ठद्वात इति । कुतः । मिसद्धेः । तमो ज्योतिरिति हीमो शब्दौ परस्परमितद्वंद्विविषयौ मिसद्धौ । चक्षृर्वजेनिरेश्यकं शार्वरादिकं तम उच्यते । तस्या एवानुम्राहक-मादित्यादिकं ज्योतिः । तथा दीप्यत इतीयमिष श्रुतिरादित्यादिवषया मिसद्धा । न हि रूपादिहीनं ब्रह्म दीप्यत इति मुख्यां श्रुतिमर्हति' । द्युमर्यादत्वश्रुतेश्च । निह चराचरबीजस्य ब्रह्मणः सर्वातमकस्य द्योमयादा युक्ता। कार्यस्य तु ज्योतिषः परिच्छित्रस्य द्योमयादा एका। कार्यस्य तु ज्योतिषः परिच्छित्रस्य द्योमयादा स्यात् । परो दिवो ज्योतिरिति च ब्राह्मणम् । ननु कार्यस्यापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वादयुमर्यादावन्त्वमसमञ्च-सम् । अस्तु तद्यंत्रिश्चरकृतं तेजः मथमजम् । न । अत्रिष्टतकृतस्य तेजसः मयोजनं यदुपास्यत्विमिति च त्रान्यानत्तरमयुक्तस्य विच्वानामयोजनानतरमयुक्तस्य विच्वानामयोजनानतरमयुक्तस्य विच्वानामयान्तरमयुक्तस्य विच्वानामयान्तरमयुक्तस्य विच्वानामयान्तरमयुक्तस्य विच्वानामयान्तरमयुक्तस्य विच्वानामयान्तरमयुक्तस्य विच्वानामयान्तरमयुक्तस्य विच्वानामयान्तरमयुक्तस्य विच्वानामयान्तरमयुक्तस्य विच्वानामयान्तरमयुक्तस्य विच्वानामयान्तरम्य विच्वानामयान्तरम्य विच्वानामयान्तरम्य स्वानामयान्तरम्य स्वानामयान्तरम्यस्वानामयान्तरम्यस्वानामयस्य स्वानामयस्य स

दिति । कौक्षेये ज्योतिष्यारोप्योपास्ये परस्मिन्ब्रह्मण्यक्तश्रुतेः समन्वयोकेः श्रुत्यादि-संगतयः । स्वाक्ये स्पष्टबद्यालिङ्काभावेऽपि ब्रह्ममत्यभिज्ञापकलिङ्कस्यैव तथात्वात्पाद-संगतिः। फलं पूर्वपक्षे कौक्षेये ज्योतिष्यादिस्यादिस्ष्यापास्तिः सिद्धान्ते ब्रह्मह-ष्टचेति । ज्योति:शब्दस्य प्रकाशवाचित्वाचित्पकाशं हित्वा किमिति लौकिकपका-शार्थवेवि शहुते । कुत इति । तमोविरोधिनि ज्योविःशब्दस्य क्रेडेस्वेजसस्वथात्वा-चदेवात्र ज्योतिरित्याह । प्रसिद्धेरिति । वामेव स्फोरयवि । तम इति । अज्ञानवमी-विरोधि ब्रह्मापि तर्हि ज्योतिरिति तत्राऽऽह । चक्षुरिति । अर्थावरकत्वेन निरोवक-त्वोक्त्या भावत्वमपि द्योतितम् । क्रिपत्वेनापि तद्वक्तं विशिनष्टि । शार्वरादिकमिति । एवमपि कुवो ज्योतिनिश्चितिभत्याशङ्कच मितपक्षनिर्णयादित्याह । तस्या इति । ज्योतिः श्रुत्या तेजो ज्योतिरित्युक्तवा तेत्रवः शिक्षमाह । तथेति । ब्रह्मण्यपि युक्ता दीप्तिरित्यन्यथासिद्धिं वारयवि । नहीति । रूपादिमतः सावयवस्यैव दीप्तियोगादित्यर्थः । कार्ये ज्योतिषि छिङ्कान्तरमाह । द्यमपीदन्तेति । अन्यथासिद्धि निरस्यति। नहीति। असिद्धि मत्याह । कार्यस्येति । ज्योतिषो चुमर्योदत्वश्रुतिरेव की हशी तत्राऽऽह । पर इति । ब्रह्मवत्कार्यस्यापि मयीदायोगादनर्थकं ब्राह्मणमित्याक्षिपति । नन्विति । चोदकैकदेशी परिहरावि । अस्तिवित । त्रिवृत्कृतं तेजो दिवोऽवीगपि गम्यते तथाऽ-पीतरत्ततः परस्ताद्भविष्यति वेदस्यादुष्टत्वेनाऽऽनर्थक्यायोगादित्यर्थः । त्रिवृत्कतस्यैवा-र्थिकियावस्वादफलेऽन्यस्मिन वाक्यमामाण्यमित्याक्षेष्ठा ब्रुवे । नेति । पूर्ववादिदेशीयः शङ्कते । इदमेवेति । निष्फलस्योपास्यताऽपि नेत्याक्षेघाऽऽह । नेति । अत्रिवृत्कतं

'तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणि' इति चाविशेषश्चतेः।
न चात्रिवृत्कृतस्यापि तेजसो सुमर्पादत्वं मसिद्धम्। अस्तु तर्हि
निवृत्कृतमेव तत्तेजो ज्योतिःशब्दम्। नतूक्तमर्वागिपि दिवोऽवगम्यतेऽग्न्यादिकं ज्योतिरिति। नैष दोषः। सर्वत्रापि गम्यगानस्य ज्योतिषः परो दिव इत्युपासनार्थः मदेशविशेषपरिप्रहो
न विरुध्यते। न तु निष्मदेशेस्यापि ब्रह्मणः मदेशविशेषकल्पना भागिनी। "सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेषु" [ छान्दो०
३।१३।७] इति चाऽऽधारबहुत्वश्चतिः कार्पे ज्योतिष्युपपद्यतेतराम्। "इदं वाव तद्यदिदमिसम्बन्तः पुरुषे ज्योतिष्युपपद्यतेतराम्। "इदं वाव तद्यदिदमिसम्बन्तः पुरुषे ज्योतिष्युपिद्यत्वतेराम्। "इदं वाव तद्यदिदमिसम्बन्तः पुरुषे ज्योतिष्युविरुध्यस्यमानं दृश्यते। साह्यपनिमित्ताश्चाध्यासा भवन्ति।
व्यथा "तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरम्" [ बृ० ६।
६।३] इति। कोक्षेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धमब्रह्मत्वम्।
"तस्येषा दृष्टः" "तस्येषा श्चितः" [ छा० ३। १३। ७]

तेजोऽङ्गीकृत्याफ्ळत्वमुक्त्वा वदेव नेत्याह । तासामिति । देवतानां तेजोबन्नानामे केकां देवतां द्विधा द्विधा विभज्य पुनरेकैकं भागं तथा कृत्वा तदित्रयोनिक्षिप्य निमुणरज्जवित्रवृतं करवाणीत्यविशेषोक्तेनीत्रवृत्कृतं तेजोऽस्तीत्यथेः । वद्गित्तवेऽपि यच्छव्दोपवन्धात्सिद्धवत्परामशोदन्यतस्तस्य द्युमयोदत्वं वाच्यं तन्नास्त्रित्याह न चेति । पूर्वपक्षकदेशिनि परेण परास्ते परमपूर्ववाद्याह । अस्त्वित । तत्राऽऽक्षेष्ठा स्वोक्तं स्मारयित । निवति । पूर्ववाद्याह । निति। वार्हं ब्रह्मण एव ध्यानाथों देशिव शेषः स्यान्नत्याह । न त्विति । अपदेशस्य प्रदेशकल्पना गौरवादयुक्तत्यर्थः । इतः अ कार्यमेव ज्योतिरत्रोपास्यमित्याह । सर्वत इति । ब्रह्मण्यवच्छेदकल्पनयाऽऽधार- बहुत्वयोगेऽपि कार्ये ज्योतिषि स्वतस्तिसिद्धित्त्यितशयमाह । तरामिति । उपास्य- ज्योतिषो ब्रह्मत्वामावे हेत्वन्तरमाह । इदिमिति । अध्यासेऽपि ज्योतिर्व्रह्मास्त नेत्याह । साक्ष्यपेति । तत्र मानमाह । यथेति । एकत्वसाम्याद्धित्यर्थः । कौक्षेयमपि ज्योतिश्चैतन्यमेवेत्यनध्यासात्तादात्म्योक्तिरेषेत्याशङ्क चाऽऽह । कौक्षेयस्पेति । शब्दस्पर्विक्वाभ्यामपि तद्बक्षेत्याह । तस्येति । एषा दृष्टिर्यदेतद्विणमानं स्पर्शेन विजानात्थेष श्रुतिर्यत्वणीविधाय निनदिनव शृणोतिति शेषः । दृष्टश्वितिङक्षत्वान ज्योन

१ इ. ज. "शस्य अ। २ ज. इ. "कं हि शि"। ३ क. ट. 'सेव त'।

इति चौष्ण्यघोषिविशिष्टत्वस्य श्रवणात् । "तदेतहृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत" [ छान्दो० ३ | १३ | ७ ] इति च श्रुतंः । "च- क्षुष्पः श्रुतो भवति य एवं वेद" [ छान्दो० ३ | १३ | ७ ] इति चाल्पफळश्रवणादबद्धत्वम् । महते हि फळाय ब्रह्मोपासन- मिष्यते । न चान्यदिष किंचित्स्ववाक्ये प्राणाकाशवज्ज्योतिषोऽ- स्ति ब्रह्माळिङ्गम् । न च पूर्वेस्मिन्निष वाक्ये ब्रह्म निर्देष्टमस्ति "गायत्री वा इदः सर्वं भूतम्" [छा० ३।१२।१] इति छन्दोनिर्देश्चात् । अथापि कथंचित्पूर्वेस्मिन्वाक्ये ब्रह्म निर्देष्टं स्यादेवमिष न तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्ति । तत्र हि "त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति चौर्यवित्रणत्वेन श्रूयतेऽत्र पुनः "परो दिवो ज्योतिः" इति चौर्यवित्रलेन । तस्मात्माकृतं ज्योतिरिह्रंग्नाह्ममित्यवं प्राप्ते ब्रह्म । ज्योतिरिह ब्रह्म ग्राह्मम् । कृतः । चरणाभिधानात्पादा- भिधानादित्यर्थः । पूर्वेस्मिन्ह वाक्ये चतुष्पाह्नह्म निर्देष्टम्

विषोऽपि तदुच्यते तचाविवक्षितमित्याशङ्कचोपास्यत्वश्रुवेनैविमित्याह । तदेतदिति । वदब्रह्मत्वे हेत्वन्तरमाह । चक्षुष्य इति । चक्षुष्यो दर्शनीयः । श्रुतो विश्रुतः । ब्रह्मोपास्विफलमेपि कि न स्यात्तनाऽऽह। महते हीति। मुक्तिफला ब्रह्मोपास्विनैल्पि-फला युक्तेत्यर्थः । बहुन्यब्रह्मालिङ्गानि स्ववास्यस्थान्युक्तवा ब्रह्मालिङ्गं ।किमपि तत्र नास्वीत्याह । न चेति । ज्योतिषो बद्धाळिङ्मपि किचिदन्यन्नास्वीति संबन्धः । ननु पूर्ववाक्ये त्रिपादस्यामृतं दिवीत्युक्तं बद्भवात्र ग्रुसंबन्धात्पत्यभिज्ञायते तत्र यच्छब्द-परामृष्टे ज्योतिःशब्दो वर्तते नेत्याह । नचेति । सर्वोत्मत्वभूतादिपादत्वाभ्यां तदेत-द्रह्मोति वाक्याचीक्तमेव पूर्ववाक्ये ब्रह्मेत्याशङ्कचाऽऽह । अथापीति । सप्तमीपश्चमी-भ्यामुक्तिभेदान तत्पत्यभिज्ञीत साधयति । तत्रीति । ब्रह्मालङ्गामावाचेजोलिङ्गभावात्त-देव कौक्षेयज्योतिष्यारोप्योपास्यमिल्युपसंहरति । तस्मादिति । पाकतं पकतेर्जीतं कार्यमित्यर्थः । पूर्वपक्षानुवादेन सूत्रमवतार्य प्रतिज्ञार्थमाह । एवमिति । निश्चित ब्रह्म-छिङ्गं विना नास्य ब्रह्मतेति शङ्कित्वा हेतुमाह । कुत इति । रमणीयचरणा इत्यादौ चरणशब्दस्य चारित्रार्थत्वादत्रापि तथेत्यसांगत्यमाशङ्कचाऽऽह । पादिति । पाद-वाचिपदमस्मिन्वाक्ये न दृष्टिगित चेत्तत्राऽऽह । पूर्वस्मिनिति । गायत्री वा इदं सर्वं भूतिमत्यादिना भूतप्रथिवीशरीरहृद्यवाकपाणैः षड्विषा चतुष्पदा गायत्रीत्युक्तमेतद्नुग-तब्रह्मणस्तावान्महिमा विभूतियीवानयं प्रपञ्चो वस्तुतस्त्वयं पुरुषस्ततो ज्यायानमहत्तरः । "तावानस्य महिमा ततो ज्यायाः अ पूरुषः । पादोऽस्य सर्वो भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" । छान्दो० २।१२।६ ] इत्यनेन मन्नेण । तत्र पचतुष्पदो मह्मणिक्षपादमृतं चुसंबन्धिक्षपं निर्दिष्टं तदेवेह चुसंबन्धिक्षपं निर्दिष्टं तदेवेह चुसंबन्धिक्षपं निर्दिष्टं मित मत्यभिन्नायते । तत्परित्यज्य पाकृतं ज्योतिः कल्पयतः मकृतहानामकृतमिन्नये मसज्येयाताम् । न केवलं ज्योतिर्वाक्य एव ब्रह्मानुचितः परस्यामि शाण्डिल्यविद्यायामनुवर्तिष्यते ब्रह्म । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म मितपत्तव्यम् । यत्तृक्तम् "ज्योतिर्दीप्यते" [छा० ३ । १३ । ७] इति चैतौ शब्दो कार्यं ज्योतिषि मित्रद्याविति । नायं दोषः । मक्रणाह्मह्मावगमे सत्यनयोः शब्दपोरिवशेषकत्वात् । दीप्यमानकार्यज्योतिरुपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसंभवात्। "येन सूर्यन्

वदेव स्फुटयति । पादोऽस्येति । सर्वाणि भूवान्यस्य ब्रह्मण एकः पादः । अस्यैव त्रिपादमृतं दिवि द्योतनवति स्वात्मनि स्थितम् । यथा कार्षापणश्चतुर्वो विभक्तः पा-दादेकस्मात्पादत्रयोक्तवो महात्रेवं पुरुषो वास्तवोऽवास्तवात्मपश्चान्महानित्यर्थः । पूर्वै ब्रह्मोक्ताविप कथमुक्तहेतुना ज्योतिषो ब्रह्मवेत्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । लिङ्गोपस्था-पिताद्वह्मणः श्रत्यपस्थापिततेजसो बलीयस्त्वेऽपि यच्छव्दार्थे ज्योतिषि संनिवापकमाना-पेक्षायां त्रिपाद्मग्रणो ध्याने विनियोगाकाङ्क्षस्यानन्तरवाक्ये श्रुत्युक्तेर्विजावीयमाना-काङ्क्षश्रुत्युक्तवेजोभिषानाष्टिङ्गोपनीताविसंनिहितसजावीयश्रुविसिद्धैकवाक्यवाकाङ्-क्षत्रह्मोक्तिर्थेच्छव्दस्य युक्ता तस्माचच्छव्दार्थे मयुक्तो ज्योतिःशब्दो ब्रह्मार्थ इति भावः । यच्छब्दस्य ब्रह्मार्थत्वं हित्वा वेजोवाचित्वे बुद्धिगीरवमुक्त्वा दोषान्वरमाह । तदिति । पूर्ववाक्यस्थे ब्रह्माण युसंबन्वाज्ज्योतिर्वाक्येऽपि प्रत्यभिज्ञाते यच्छव्दार्थे तत्समाना-धिक्तज्योतिःशब्दपवृत्तिरिखुक्तम् । संपति सर्वै खल्विदं ब्रह्मेखुत्तरवाक्येऽपि ब्रह्मा-नुवृत्तेमध्यस्यमपि ज्योतिर्वाक्यं तत्परमेवेति संदंशन्यायमाह । नेति । प्रकरणालिङ्गश्र-तिसिद्धमर्थमुपसंहरावि । तस्मादिति । श्रुतिलिङ्गाभ्यामुक्तमनुवद्ति । यक्तिति । मा-नत्रयान्मानद्वयं दुर्बेलमिति दूषयति । नायमिति । मकरणं श्रुतिलिङ्गयोरु-पलक्षणम् । ब्रह्मणो व्यवच्छिण्य तेजःसमर्पेकत्वं विशेषकत्वं तदभावोऽविशेष-कत्वम । ब्रह्माणि यथोक्तराब्दानुपपत्ती कथं तयोरिविशेषकत्वं तत्राऽऽह । दी-प्यमानेति । कार्यवाचिशब्दाभ्यां कारणलक्षणे सर्वेरिपे शब्दैर्बद्यणो लक्षणा स्यादित्याशङ्कच सूर्यादिज्योतिषी विशेषयोगे मानमाह । येनेति । येन तेज-

१ घ. °ल पूर्ववाक्याज्ज्योति । २ ड. ज. ज. पि हि शा । ३ ट. °ते च व । ४ स. पि संविधायक । ५ ठ. ड. ढ. पि समृष्टें व क. स्त. ठ. ड. ढ. विषा वि । ५ ठ. ड. ढ. पकत्वयों ।

स्तपित तेजसेद्धः" [तै० आ० ३।१२।९।०] इति च मन्नवर्णात् । यद्वा नायं ज्योतिःशद्धश्वश्वं तेरेवानुत्राहके तेजसि वर्ततेऽन्यत्रापि प्रयोगदर्शनात् । " वाचैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते " [बृह० ४।३।२] "मनो ज्योतिर्ज्जेषताम्" [ते० आ० १।६।३।३] इति च ।
तस्माचचत्कस्यचिदवभासकं तत्तज्ज्योतिःशब्देनाभिधीयते । तथा
सति ब्रह्मणोऽपि चैतन्यह्मपस्य समस्तजगदवभासहेतुत्वादुपपन्नो ज्योतिःशब्दः । "तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा
सर्वमिदं विभाति" [कौ० २।५।१५] "तहेबा ज्योतिषां ज्योतिरायहाँपासतेऽमृतम्" [बृ० ४।४।१६] इन्यादिश्वतिभ्यश्च । यदप्युक्तं द्युमर्यादत्वं सर्वगतस्य ब्रह्मणो नापपचत इति।अत्रोच्यते ।
सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थः मदेशविशेषपरिग्रहो न विरुध्यते।

सा चैतन्यज्योतिषेद्धो दीप्तः सुर्यः सर्वेमपि जगत्तपति प्रकाशयित तज्ज्योतिरात्मानं बुहन्तमनतिशयमहत्त्ववनतमवेद्विन मनुत इति योजना । कार्ये कहिमुपेत्य कार्णे लाक्षणिको ज्योतिःशब्द इत्युक्तम् । इदानी कारणेऽपि ब्रह्मणि मुख्य एवेत्याह । य-द्वेति । शान्ते सूर्यादौ तिमिरावृते जगति वाचैव ज्योतिषाऽयं कार्यकरणात्मा पुरुषो व्यवहारमासनादिकं करोतीत्यर्थः । मनोभासकत्वाज्ज्योतिस्तचाऽऽज्यं जुषतां सेवता वेन वाक्येन चक्षुद्वीरा विषयीकतेनादुष्टतया दृष्टेन यज्ञाममं केनापि हेतुना विच्छिन्न-मपाप्तानुष्ठान संद्धात्वक्षतं कुर्यादिखर्थः । एकस्य शब्दस्य कथमनेकार्थवेत्याशङ्कच निमित्तभेदेनानेकत्र वृत्तेः शकत्यैक्यान्मैवमित्याह । तस्मादिति । भासकत्वमेकं नि-मित्तीकृत्यानेकत्र ज्योति:शब्देऽि कथमसौ ब्रह्मणि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । तथेति । तस्य सर्वजगद्धासकत्वे मानमाह । तमेवेति । पूर्वार्थे विषयसप्तम्या परामृष्टस्तच्छ-ब्दार्थः । गच्छन्तमनुगच्छतीत्युक्ते स्वगतगतिवदनुमानेऽपि स्वगतमानमाशङ्खचाऽऽह। तस्येति । न केवळं भासकत्वाद्ध्याणि ज्योतिःशब्दस्तस्मिन्पयुक्तत्वाचेत्याह । तदिति । यसमाद्वीगेव संवत्सरोऽहोभिः परिवर्तते वं परमात्मामिनद्राद्यो देवा ज्यो-विषामादित्यादीनां ज्योविर्मासकं जगवी जीवनं कृटस्थमिति च ध्यायन्तीत्यर्थः । अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योति।रित्यादिवाक्यमादिशब्दार्थः । ज्योतिषामपि तज्ज्योतिरि-त्यादिस्मृतिसंग्रहार्थश्रकारः । ज्योतिः श्रुतेदीि छिङ्गस्य चान्यथासिद्धत्वेऽपि चुनर्योद-त्वमनन्यथासिद्धमित्याशङ्कचाऽऽह । यदपीति । प्रमित्यर्थत्वेनोपास्त्यर्थत्वेन वा मर्योदावत्त्वं नोपपचते । तत्राऽऽचमङ्गीकरोति । अत्रेति । द्वितीयं प्रत्याह । सर्वेति । योषितोऽमित्ववद्भम्योऽपि द्युमर्याद्ववन्त्वमारोप्योपास्तिरविरुद्धेसर्थः । अपदेशस्य

नन्तं निष्पदेशस्य ब्रह्मणः प्रदेशविशेषकल्पना नोपपचत इति ।
नायं दोषः। निष्पदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधिविशेषसंबन्धात्पदेशविशेषकल्पनोपपत्तः। तथा द्वादित्ये चक्षुषि हृदय इति प्रदेशविशेषसंबन्धानि ब्रह्मण उपासनानि श्रूपन्ते। एतेन विश्वतः पृष्ठेष्वित्याधारबहुत्वमुपपादितम् । यदप्यतदुक्तमौष्ण्यघोषांनुमिते कौक्षेये
कार्ये ज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः कार्यं ज्योतिरेवेति ।
तदप्ययुक्तम् । परस्यापि ब्रह्मणो नामादिप्रतीकत्ववत्कोक्षेयज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः कार्यं ज्योतिरेवेति ।
तदप्ययुक्तम् । परस्यापि ब्रह्मणो नामादिप्रतीकत्ववत्कोक्षेयज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः कार्यं ज्योतिरेवेति ।
तदप्ययुक्तम् । परस्यापि ब्रह्मणो नामादिप्रतीकत्ववत्कोक्षेयज्योतिष्यतिकत्वोपपत्तेः। दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीतेति तु प्रतीकद्वारकं दृष्टतं श्रुतत्वं च भविष्यति । यदप्यच्पफलश्ववणाकब्रह्मोति तदैनुपपत्रम्। न हीयते फलाय ब्रह्माऽऽश्रयणीयमियते नेति नियमहेतुरस्ति । यत्र हि निरस्तसर्वविशेषसंबन्धं परं
ब्रह्माऽऽत्मत्वेनोपदिश्यते तत्रैकद्वपमेव फलं मोक्ष इत्यवगम्यते।
यत्र तु गुणविशेषसंबन्धं प्रतीकविशेषसंबन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते
तत्र संसारगोचराण्येवोच्चावचानि फलानि दृश्यन्ते ''अन्नादो

प्रदेशकल्पने गौरवमुक्तं स्मारयि । निन्वति । स्वतो वा वत्कल्पनानुपपित्तिरुपाधिवो वा वनाऽऽद्यमुपेत्यान्त्यं प्रत्याह । नायमिति । न चेदमपूर्वं कल्प्यवे वादकल्पनान्गमन्यत्रापि दृष्टेरित्याह । तथेति । ब्रह्मणि कथमाधारबहुत्व वनाऽऽह । एतेनेति । सुमर्यादत्ववदाध्यानार्थत्वेनत्यर्थः । अनाध्यासस्य साक्ष्य्यक्रवत्वाद्बद्यण्यध्यस्यमानमपि ज्योविरब्रह्मत्युक्तमनुमापवे । यदपीति । आरोपस्य साक्ष्य्याधीनत्वं व्याभिचार्यित । तदपीति । उपास्विस्थानत्वमत्र प्रवीकत्वमारोप्य ज्योविषो दृष्टत्वादि श्रुवे-क्र्मणस्वद्योगादब्रह्मतेत्याशङ्कचाऽऽह । दृष्टं चेति । जाठरज्योविषो दृष्टत्वादि श्रुवे-क्रमणस्यब्रह्मणो दृष्टत्वादित्यर्थः । लिङ्गान्वरमनूष्य प्रत्याह । यदपीति । वाजिना-मिमरहस्यगवां वं यथा यथेत्यादिश्रुविमाश्रित्यानुपपित्त स्कोरयित । न हीति । ब्रह्मवियो मुक्तिफल्यवात्त्यस्वुवोपास्वरिष् मुक्तिफल्यवेत्याशङ्कचाऽऽह । यत्रेति । ब्रह्मविययत्वात्मस्वुवोपास्वरिषि मुक्तिफल्यवेत्याशङ्कचाऽऽह । यत्रेति । ब्रह्मविषयत्वात्मस्वुवोपास्वरेपि मुक्तिफल्यवेत्याशङ्कचाऽऽह । यत्र तिवित । स वा एष महानज आत्मेत्युक्तो जीवात्मनाऽन्नादो वसु धनं क्रमेफलं तदावा परक्रपेणेत्युक्तवा यः काश्चिद्कत्तगुण्मात्मानमुपास्वे स धनं लभवे दीप्तामिश्च भववित्याह । अन्नाद इति । आदिपदेन परोवरीय एव हास्यास्मिँ होके जीवनमित्यादि गृहितम् । यदुक्तं न

१ ड. ज. °वन्धीनि । २ ड. ज. °वास्यामनु १३ ठ. कार्यज्यो । ४ ड. ज. कार्य ज्यो । ५ ज. "ति प्रा ६ ड. ज. °दप्यनु । ७ क. ज. °यमे हे । ८ ठ. ड. ढ. अध्या । ९ झ. "रोप्यस्य । झ. "रोप्यसा । १० ठ. ड. ढ. व धर्म ।

#### [अ०१पा०१सु०२५]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिह्नतशांकरभाष्यसमेतानि । १४५

वसुदानो विन्दते वसु प एवं वेद" [ बृह ० ४।४।२४ ] इत्याचासु श्रुतिषु । यचिप न स्ववाक्ये किंचिज्ज्योतिषो ब्रह्मालिङ्गमस्ति तथाऽपि पूर्वस्मिन्वाक्ये हरयमानं ग्रहीतव्यं भवति । तहुं कं सूत्रकारेण—ज्योतिश्वरणाभिधानादिति । कथं पुनर्वाक्यान्तर-गतेन ब्रह्मसंनिधानेन ज्योतिःश्वतिः स्वविषयाच्छक्या अच्या-वियतुम् । नेष दोषः । यदतः परो दिवो ज्योतिरिति प्रथमतर-पिठतेन यच्छब्देन सर्वनाम्ना द्युसंबन्धात्मत्यभिज्ञायमाने पूर्ववाक्यनिर्देष्ठे ब्रह्मणि स्वसामथ्येन परामृष्ठे सत्यर्थाज्ज्योतिःशब्द-स्यापि ब्रह्मविषयत्वोपपत्तेः । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म मित्यन्वयम् ॥ २४ ॥

## छन्दोभिधानात्रीति चेत्र तथा चेतोर्पण-निगदात्तथाहि दर्शनम् ॥ २५ ॥

अथ यदुक्तं पूर्विसम्मिष् वाक्ये न ब्रह्माभिहितमस्ति "गायत्री वा इदः सर्वं भूतं यदिदं किंच" [छान्दो०३।१३।१] इति गाय-त्र्याख्यस्य च्छन्दसोऽभिहितत्वादिति । तत्परिहर्तव्यम् । कथं पुनश्छन्दोभिधानाम ब्रह्माभिहितमिति शक्यते वक्तुम् । यावता "तावानस्य महिमा" (छान्दो०३।१९।६) इत्येतस्यामृचि चतु-ष्पाह्रह्म दर्शितम्। नैतदस्ति। "गायत्री वा इदं सर्वम्" इति गा-

स्वाक्ये ज्योतिको ब्रह्माळिङ्गमिति तत्राऽऽह । यद्यपीति । उक्तेऽभे सूत्रानुगुण्य-माह । तद्वक्तमिति । पकरणेन श्रुतिरबाध्येत्याह । कथिमिति । न प्रकरणादेव श्रुतिबीध्या प्रकरणाळिङ्गानुगृहीतप्रथमश्रुतयच्छब्दश्रुत्येत्याह । नेत्यादिना । द्युसंब-न्यादिति प्रथानस्य द्युसंबन्यस्य प्रातिपदिकार्थस्येक्येन प्रत्यभिज्ञानात्ति द्विशेषणस्य मर्था-दावारविभक्त्यर्थस्यान्यत्वमात्रेण नान्यतेत्यर्थः । यच्छब्देन परामुष्टे सर्वति संबन्यः । स्वमामध्येन सर्वनाम्नः संनिहितपरामिशात्ववशेनेत्यर्थः । अर्थाद्यच्छब्दसामानाधिकर-ण्यब्छादित्यर्थः । मानमुक्तवा मेयमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ २४ ॥

पूर्ववाक्यस्य च्छन्दोविषयत्वान ब्रह्म प्रकृतिमित्युक्तमनू च निराकरोति । छन्दोभि-धानादिति । तत्रानुवादभागं व्याख्याय चो चस्य समाधियोग्यतामाह । अथेत्या-दिना । पूर्ववाक्ये छन्दसोऽन्यस्य वाऽभिवानेऽपि ब्रह्मोक्तमेवेत्येकदेशी शङ्कते । कथिमिति । मञ्जस्य ब्राह्मणोक्तार्थत्वाद्वाह्मणे गायत्रीकथनान्मञ्जेऽपि न ब्रह्म प्रकाश्यत इति सौत्रं हेतुं साथयन्पूर्ववाद्याह । नैतदिति। गायत्री वा इदं सर्व भूतं यदिदं किचेति यत्रीमुपत्रम्य तामेव भूतपृथिवीशरीरहृदयवाकपाणप्रभेदेव्यांरूपाय "सेषा चतुष्पदा षड्डिधा गायत्री" तदेतहचाऽभ्यत्तस् ।
"तावानस्य महिमा" इति । तस्यामेव व्याख्यातह्यपायां गायत्र्यामुदाहृतो मन्नः कथमकस्माह्रह्म चतुष्पादिभदध्यात् । योऽपि
तत्र " यद्गे तह्रह्म " इति ब्रह्मशब्दः सोऽपि च्छन्दसः प्रकृतत्वाच्छन्दोविषय एव । " य एतामेव ब्रह्मोपनिषदं वेद "
[ छान्दो० ३ । ११ । ३ ] इत्यत्र हि वेदोपनिषदिमिति व्याचक्षते । तस्माच्छन्दोभिधानात्र ब्रह्मणः मकृतत्विमिति चेत्रेष
दोषः । तथा चेतोपणिनगदात्तथा गायत्र्याख्यच्छन्दोद्वारेण
तदनुगते ब्रह्मणि चेतसोऽपणं चित्तसमाधानमनेन ब्राह्मणवाकथेन निगद्यते । " गायत्री वा इदं सर्वम् " इति । नह्मक्ष-

सर्वोत्मिकां गायत्रीमुक्तवा वाग्वै गायत्री वाग्वा इदं सर्वे भूतं गायति च त्रायते चेति तस्याः सर्वभूतमय्या वागात्मत्वमारूयाय या वै सा गायत्रीयं वाव सायेयं पृथिवी या वै सा पृथिवीय वाव सा यदिदं शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता यद्वै शरीरामिदं त खुदय-मस्मिन्हींमे प्राणाः प्रतिष्ठिता इति पृथिव्या भूताधारत्वात्सर्वभूतमयगायत्रीत्वं शरीरह-द्ययोर्भृतात्मकपाणाश्रयत्वादिति पक्तां गायत्री भृतादिपकारैरुक्ता सेषा षडक्षरैः पादैश्वतुष्पदा सती छन्दोक्रपा गायत्री वाग्मतपृथिवीशरीरपाणहृदयभेदैः षट्पकारे-त्युपसंद्वय वस्यां श्रेवो मन्नो न शक्तो ब्रह्म वक्तमिति हेतुसिद्धिरित्यर्थः । मन्नानन्वरं यद्वै तद्वह्मीत ब्रह्मशब्दान्मन्नेऽपि ब्रह्मोक्तिनत्याशङ्कचाऽऽह । योऽपीति । न प्रक-रणाद्वश्वशब्दस्य च्छन्दोवाचित्वं तस्य सर्वोपनिषदि परमात्मार्थत्वप्रसिद्धेरित्याशृङ्खय वेदविषये प्रयोगात्तदेकदेशगायञ्यामपि तस्योपपत्तिरित्याह । य इति । यः काश्च-द्धचातिता प्रकृतां ब्रह्मोपनिषदं वेदरहस्यं मधुविद्यारूपं वेद तस्मै विदुषे नोदेति नास्त-मेति सविता सदैवाहभेवत्यतो विद्वानुदयास्तमयापरिच्छेचं नित्यं ब्रह्मेव भवतीति ब्रह्मपदं वेदे पयुक्तमित्यर्थः । मन्नब्राह्मणयोरैकार्थाद्रह्मशब्दस्य पछतच्छन्दोगामित्वा-द्भृताद्यध्यासेन ध्येयगायत्रीछन्दोवाचित्वे मत्रस्य स्थिते फलितमाह । तस्मादिति । सिद्धान्तभागैनार्थमुक्त्वा हेतुमादाय व्याच्छे । नेत्यादिना । गायत्रीशब्दस्यै मुख्या-र्थेसिद्धचर्यं गायत्रीमात्रमेव गृह्यतामित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । नमसो घटाव-च्छिन्नस्यानवच्छिन्नत्वायोगवह्नस्रणो गायत्रीविशिष्टस्य न सर्वेत्विमत्याशङ्कन्य गाय-

१ क. ख. ठ. श्रुतौ । २ क. भे नत्रर्थे । ३ क. स्य प्रकृतच्छन्दोगमु ।

रसंनिवेशमात्राया गायन्याः सर्वात्मकत्वं संभवति । तस्मा-खद्गायन्यारुयविकारेऽनुगतं जगत्कारणं ब्रह्मं तदिह सर्वमित्यु-च्यते । यथा "सर्वं खिल्वदं ब्रह्म" [ छा० ३ । १४ । १ ] इति । कार्यं च कारणाद्व्यतिरिक्तमिति वश्यामः 'तदनन्यत्वमार-म्भणशब्दादिभ्यः' इत्यत्र । तथाऽन्यत्रापि विकारद्वारेण ब्रह्मण उपासनं दृश्यते " एतं ह्येव बह्नुचा महत्युक्थे मीमां-सन्त एतममावध्वयेव एतं महाव्रते छन्दोगाः " [ऐत० आर० ३ । २ । ३ । १२ ] इति । तस्मादिस्त च्छन्दोभि-धानेऽपि पूर्विस्मिन्वाक्ये चतुष्पाद्वस्न निर्दिष्टम् । तदेव ज्यो-तिर्वाक्येऽपि परामृश्यत उपासनान्तरविधानाय । अपर आह । साक्षादेव गायत्रीशब्देन ब्रह्म मित्रपाद्यते संख्यासामान्यात् । यथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरैः पादैस्तथा ब्रह्म चतुष्पात् ।

**त्र्युपलक्षितब्रह्मणः** सर्वेत्वमित्याह । तस्मादिति । गाथत्रीशब्देन च्लन्दोमात्रोक्तौ सर्वभवादिकपत्वस्यासदारोपत्वापावाद्वह्योक्तौ कार्यकारणयोस्वादात्म्ये सदारोपात्तच्छ-ब्देन तद्नुगतं ब्रह्मोपलक्ष्य तदुपास्तिर्विधेयेत्यर्थः । कार्यकारणयोरभेदोक्तिरन्यत्रापि **इप्टेत्याह । यथेति ।** त्वनमवेऽपि कार्यकारणयोरत्यन्तभेदादसदारोपापत्तिरित्याश-द्भचाऽऽह । कार्यं चेति । सर्वं खल्वित्यत्र कार्यमात्रवाचिसर्वशब्देन कारणब्रह्मणो लक्ष्यत्वेऽपि कार्येकदेशार्थगायत्रीशब्देन कुतो लक्ष्येतेत्थाशङ्कच तथाहि दर्शनाम-त्यस्यार्थमाइ । तथेति । एतमेव परमात्मानमृग्वेदिनो महति कस्मिँश्चिदुक्थारूये श-स्रे तदनुगतमुपासते । अध्वर्यवो यजुर्वेदिनोऽमौ क्रतौ तदनुंश्रितमेतमनुसंद्धते । सा-मवेदिनो महाव्रते ऋत्वेत्वमनुसंद्वित्यैतरेयके दृष्टमित्यर्थः । हेतुमुपेत्य तस्यासाय-करवमुपसंहराति । तस्मादिति । तथाऽपि ज्योतिर्वाक्ये कि जातिनित्याशङ्कच प-कृतपरामार्शियच्छच्दमाश्रित्याऽऽह । तदेवेति । परामशेफलमाह । उपासनान्त-रेति । गायत्रीपदं ब्रह्मणि लाक्षणिकमित्युक्त्वा तस्य गौणत्वं ब्रुवाणः सिद्धान्तभागं विधान्तरेण व्याकरोति । अपर इति । साक्षाद्विकारानवच्छेदेनेत्यर्थः । तथा गाय-त्रीवचतुष्पाच्वसाम्येन ब्रह्मणि येन गायत्रीशब्देन चेतः समर्प्येते तेन ब्रह्मण एव निगदान पूर्वे छन्दः पकतमित्यर्थः । संख्यासाम्यं साधयति । यथेति । तस्याश्चतु-ष्पास्वं व्यनिक । पिडिति । स्थावरजङ्गमानि सर्वाणि भूतान्यस्यैकः पादः । दिवि शोतनवति चिदात्मनि प्रसिद्धाया वा दिवि त्रयः पादा अस्येति ब्रह्मणश्चतुष्पात्त्वमा-ह । तथेति । चतुष्पात्त्वसाम्याद्भद्माणि गायत्रीपदमयोगेऽतिपसक्तिमाशङ्कच श्रीत-

१ ड का निार्देष्टं तै। अ. का निर्दिष्टं तदिद सै। २ ठ. ड. ढ. नुस्यूतै।

तथाऽन्यत्रापि च्छन्दोभिधायी शब्दोऽर्थान्तरे संख्यासाँमा-न्यात्मयुज्यमानो दृश्यते । तद्यथा ''ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम्" [छा० ४।२।८] इत्युपक्रम्याऽऽह ''सैषा विराडवादी'' [ छान्दो० ४।२।८] इति । अस्मिन्पक्षे ब्रह्मेवाभिहितमिति न च्छन्दोभिधानम् । सर्वथाऽप्यस्ति पूर्व-स्मिन्वाक्ये पकृतं ब्रह्म॥ २५॥

### भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम् ॥ २६ ॥ इतश्चैवमम्युपगन्तव्यमस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये प्रकृतं ब्रह्मेति । यतो

मयोगानियतार्थत्वे दृष्टान्तमाह । तथेति । तदेवोदाहराति । तद्यथेति । संवर्गविद्या-यामिवदैवमिम्येचन्द्राम्भांसि वायौ छीयन्तेऽध्यात्मं पाणे वाक्चक्षःश्रोत्रमनांसीत्यु-क्तम् । ते वायुना सह पञ्चाऽऽध्यात्मिकेभ्योऽन्य एते प्राणेन सहाऽऽिवदैविकेभ्यो-Sनये पश्च ते सर्वे दश सन्तरतत्कृतं कृतायोगलक्षितं द्युतं भवति । अत्र ाहे चतुर-ङ्कायचूतगतचतुरङ्कवचत्वारः पदार्थाः सन्ति । ज्यङ्कायवत्रयः । द्वाङ्कायवद्वौ । एकाङ्कायवदेकश्च । चूते च चतुरङ्कायः कृतसंज्ञकः स च दशात्मकश्चतुष्केंद्रेषु त्रयाणां त्रिषु द्वयोस्तयोरेकस्य चान्तर्भावाद्वायुप्रभृतयोऽपि दश तस्मात्तेऽपि कृतमित्युपऋ-म्याऽऽह । सैषेति । विधेयाभिषायः स्त्रीलिङ्गनिर्देशः । दशसंख्यात्वाद्विराडनं दशा-क्षरा विराडनं विराडिति श्रुतेः । कृतत्वाच साऽन्नादिनी । कृते खल्वन्नभूता दशसं-रूयाऽन्तभैवत्यतस्तामत्तीवेत्यन्नादिनी विराडित्युच्यते । तथा चान्नादत्वेनापि गुणेन वाय्वादीनामुपास्यता । तत्र यथा संख्यासाम्याद्विराटंशब्दो वाय्वादिषु तथा गायत्रीश-ब्दोऽपि चतुष्पाच्वसाम्याद्वह्मणीत्यर्थः । तथाहीत्यादि व्याख्यायास्य पूर्वसमाद्विशेष-माह ! अस्मित्रिति । अभिहितं तात्पर्यगम्यिमिति यावत । न च्छन्दोभिषानं न तत्र तात्वर्यमित्यर्थः । यद्यपि पूर्वं विकार्स्यं ब्रह्म गायत्रीपदालक्षणया तात्पर्यतोऽ-भिह्तिं तथाऽपि गौणपयोगे वाक्यस्थो गुणस्तात्पर्याह्नभ्यते छक्षणायां तु वाच्यसं-बन्धादर्शन्तरे तात्पर्यमिति भेदः । लाक्षणिकत्वं गौणत्वं वो कतरत्तर्हीष्टं तदाह । सर्वथेति ॥ २५ ॥

श्रुत्यादिष्वाचैकमानादुत्तरानेकमानं बलवंदि संवादस्य तात्पर्यहेतुत्वादिति न्याये-नापि गायत्रीशब्दं ब्रह्मेत्याह । भूतादीति । चशब्दमेवंशब्दं च व्याकरोति । इत-श्रेति । तदेव स्फुटयति । पत इति । व्यपदिशति गायत्री वा इत्यादिश्रुतिरिति

१ ज. "साम्यात्प्र"। २ छ. "यो विली"। ३ क. ख. "ट्छन्दो वा"। ४ ठ. ड. ड. "ते तरू क्षणया तु। ५ इ. वा कुतस्तर्हों"। ६ क. ख. "विद्विस"। ठ. ड. इ. विद्वितं"।

#### [अ०१पा०१सू०२६] आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्रतशांकरभाष्यसमेतानि।१४९

भूतादीन्पादान्व्यपिदशित । भूतप्रिथिवीशरीरहृदयांनि हि निदिश्याऽऽह "सैषा चतुष्पदा षिट्ठिया गायत्री" [ छान्दो॰
३ । १२ । ५ ] इति । निह ब्रह्मानाश्रयणे केवरुस्य च्छन्दसो
भूतादयः पादा उपपद्यन्ते । अपि च ब्रह्मानाश्रयणे नेयमृक्
संबध्येत 'तावानंस्य' इति । अनया हि ऋचा स्वरसेन ब्रह्मेवाभिधीयते । 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' इति
सर्वातमत्वोपपत्तेः । पुरुषसूत्तेऽपीयमृग्बह्मपत्तयैव समाम्नापते ।
स्मृतिश्च ब्रह्मण एवंह्मपतां दर्शयति "विष्टभ्याहमिदं कृद्धमेकांशेन स्थितो जगत्" इति । "यद्धे तद्धस्य" इति च निर्देशः ।
एवं सित मुख्यार्थ उपपद्यते "पञ्च ब्रह्मपुरुषाः" इति च "हृदयम्रिषु ब्रह्मपुरुषः" इति श्वितिब्रह्मसंबन्धितायां विवक्षितायां
संभवति । तस्मादस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म पक्रतम् । तदेव ब्रह्म
जयोतिर्वाक्ये द्यसंबन्धात्मत्यभिज्ञायमानं परामृश्यत इति स्थितम् ॥ २६ ॥

कोषः । भूतादीन्येवोच्यन्ते न तेषां पादत्विमित्याक्षङ्कःचाऽऽह । भूतेति । पादैः षडक्षरै-श्रवुष्पात्वेऽप्यनन्तरोक्तभूतादीनां पादत्वं सेषेत्यादिक्षास्त्रादित्यर्थः । तत्रान्यार्थत्वेनो-कावपि वाक्ष्मणावुषेत्य षड्विषत्वम् । भूतादिपादत्वस्यान्यथासिद्धि प्रत्याह् । निर्दिति । चकारसूचितं युक्त्यन्तरमाह् । अपि चेति । छन्दोङ्गीकारे कथमृचोऽसंगितिस्तत्राऽऽह् । अनयेति । उत्तरार्धेन पूर्वार्षविवरणेनोच्यमानसार्वात्म्यस्य सर्वकारणे ब्रह्मण्युपप्कोरिति स्वारस्यमेव दर्शयन्नुक्तेऽर्थे हिश्चन्दसूचितं हेतुमाह् । पादोऽस्येति । ब्रह्माधिः
कारोत्पत्तेरपि तत्परत्वमृचो वाच्यमित्याह् । पुरुषेति । ब्रह्मविषयस्त्रत्यर्थस्यात्र प्रत्यभिज्ञानाच वथेत्याह् । स्मृतिश्चेति । यत्तु मन्नानन्तरभाविब्रह्मशब्दस्य च्छन्दोविषयत्वं वहूषयि । यदिति । एवं सार्व पूर्ववाक्ये ब्रह्मोपास्त्यङ्गत्वेन द्वारपाछादिगुणविध्यर्थे तस्य ह् वा एतस्य द्वद्यस्य पञ्च देवसुषय इत्यादिवाक्यं तत्र च व व वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुष इति पाच्यादिद्वद्यच्छिद्रपु हादेबह्मसंबन्धाद्वस्यपुरुषश्चित्वोऽप्यस्ति पृत्वै ब्रह्मोक्तमित्यर्थः । गायत्रीवाक्यस्य चछन्दोमात्रार्थत्वाभावे फछितमाह् । तस्मादिति । परामृश्यते यच्छन्देनेति शेषः॥ २६ ॥

१ ड. इ. यादीनि । २ ड. ज. अ. "नस्य महिमेति । ३ ड. ज. ते । ते वा एते प । ४ ठ. ड. ट. दिशेषादि । ५ ठ. ड. ट. पूर्वोक्त ।

## उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात् ॥ २७ ॥ (१०)

यदप्येतदुक्तं पूर्वत्र "त्रिपादस्यापृतं दिवि" इति सप्तम्या चौरा-धारत्वेनोपदिष्टेह पुनरथ यदतः परो दिव इति पञ्चम्यां मर्घा-दात्वेन तस्मादुपदेशभेदात्र तस्पेह मत्यभिज्ञानमस्तीति । तत्प-रिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते । नायं दोषः । उभयस्मित्रप्यविरोधात् । उभयस्मित्रपि सप्तम्यन्ते पञ्चम्यन्ते चोपदेशे न मत्यभिज्ञानं विरुध्यते । यथा लोके वृक्षाग्रसंबद्धोऽपि उयेन उभयथो-पदिश्यमानो दृश्यते । वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात्परतः श्येन इति च । एवं दिव्येव सद्भद्ध दिवः परमित्युपदिश्यते । अपर आह । यथा लोके वृक्षाग्रेणासंबद्धोऽपि श्येन उभयथोप-दिश्यमानो दृश्यते वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात्परतः श्येन इति च । एवं च दिवः परमि सद्भद्ध दिवीत्युपदिश्यते । तस्मादिस्त पू-वेनिर्दिष्टस्य ब्रह्मण इह मत्यभिज्ञानम् । अतः परमेव ब्रह्म ज्यो-विःशब्दमिति सिद्धम् ॥ २०॥ (१०)

युर्गिति । वस्य पूर्ववाक्यस्थस्य चतुष्पति । उपदेशिति । अनुवादं विभजते । यदगिति । तस्य पूर्ववाक्यस्थस्य चतुष्पदो ब्रह्मण इति यावत् । चोचस्य समूळतया समाधियोग्यतामाह । तिदिति । तत्र समाधिसत्त्वं ब्रुवाणः सूत्रावयवं पातयि । अत्रेति । उपदेशभेदो दोषो नेति नत्र्वभृक्तवा हेतुमाह । नायमिति । हेतुं व्याकरोति । उभय-स्मित्रिति । यदाऽऽधारत्वं दिवो मुख्यं तदा कथंचिन्मयोदा वाच्येति दृष्टान्तमाह । यथे-ति । रयेनो वृक्षाम्रे स्थितोऽपि परतोऽस्येवामळग्रभागातिरिक्तोपिरभागंस्थस्य तस्यवामान्त्ररतोऽवस्थानादतो वृक्षामस्य रयेनं प्रत्याधारत्वे मुख्ये तस्मात्परतः रयेन इत्यत्र रयेनशान्दरोऽमळग्रावयवादूध्यावयवाविच्छन्नावयाविळक्षक इत्यर्थः । ब्रह्मणः स्थनवदवयवाभावाद्याधारेऽमुख्ये मर्थादा भूताकाशापेक्षयेति दार्ष्टान्तिकमाह । एविमिति । दिवि चोवनविति से महिन्नि हार्दे वा नभसीत्यर्थः । दिवो भूताकाशाह्राह्यादवाह्यादवाह्याद तस्मादित्यर्थः । यदाऽनौपाधिकं ब्रह्माऽऽकाशास्पृष्टं पृद्दात्वा पश्चम्येव मुख्या तदा सामीप्यं सप्नमी ळक्षयतीत्याह । अपर इति । भूतादिपादत्विळङ्गात्वावानस्योति मन्निळङ्गाचद्वै तद्वम्रोति-वाक्याद्वायत्रीशाब्दस्य ब्रह्मार्थत्वादुपदेशभेदेऽप्ययंक्रयाद्वपत्यभिज्ञायोगाद्युक्त ।ऽस्य प्रत्यभिज्ञावत्वन्त्रप्रकृतमुपसंहरिति । तस्मादिति । प्रत्यभिज्ञावस्य यच्छव्द परामर्शे तदेव ज्योतिरिति परममक्रतमुपसंहरिति । अत इति ॥ २७ ॥ (१०)

<sup>9</sup> घ. भ्या बौर्मर्या १ २ ट. दियते । ३ ठ. ड. ट. भेदे दोषो । ४ ठ. ड. ट. गस्य । ५ ठ. ड. ट. कता सेत्य । ६ क. ख. कता प्र ।

### प्राणस्तथाऽनुगमात् ॥ २८ ॥

अस्ति कौषीतिकिब्राह्मणोपनिषदीन्द्रमतर्दनारव्यायिका ''प्रत-देनो ह वे देवोदासिरिन्द्रस्य मियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरु-षेण च" [कौषी०३ । १ ] इत्यारम्याऽऽम्नाता । तस्यां श्रूयते "स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्व" [कौ० ३ । २ ] इति । तथोत्तरत्रापि ''अथ खल्ल प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिष्रक्कोत्थापयित" [कौ० ३ । २ ] इति । तथा ''न वांचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्" [कौ० ३ । ८ ] इत्यादि । अन्ते च ''स एप प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽनन्दोऽज्ञरोऽ-मृतः" [कौ० ३ । ८ ] इत्यादि । तत्र संशयः किमिह प्राणश-ब्देन वायुमात्रमिधीयत उत्र देवतात्मोत जीवोऽथवा परं ब्रह्मे-ति । नन्वत एव प्राण इत्यत्र वांणेतं प्राणशब्दस्य ब्रह्मप्रत्विन-हापि च ब्रह्मलिङ्गमस्ति ''आनन्दोऽजरोऽमृतः" (कौ० ३।८)

अनन्यथासिद्धतात्पर्यवद्धाि ज्ञादुक्तवाक्यानां ब्रह्मपरत्वेऽि पातर्देने वाक्ये पदार्थानामनेकेषामनेकिछ्ज्ञदृष्टच्या कस्यानुसारात्कि नेयिमत्याकाङ्क्षायामाह । प्राण इति ।
विषयं वक्तुमुपक्रममनुक्रामाति । अस्तीति । प्रवर्दनस्य राज्ञो लोकप्रसिद्धच्यों निपातो ।
दिवोदासस्यापत्यं दैवोदासिस्तित्त्रयं प्रेमास्पदं वाम ग्रहं वद्वती हेतुंर्युद्धनेति । तत्करणेन पुरुषकारप्रदर्शनेन चेत्यर्थः । आम्नातेति वं हेन्द्र उवाच प्रवर्दन वरं ते ददौनीति स होवाच प्रवर्दनस्त्वमेव में वरं वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यस इत्याद्याख्यायिका श्रुतेत्यर्थः । मुख्यप्राणव्यावृत्त्यर्थं प्रज्ञात्मोति । निर्विक्षेषं चिन्मात्रं
वयावर्वयति । तं मापितिः । देवतासंभावनाये वाक्यमुक्तवा प्राणसंभावनार्थमाह ।
तथेति । देहधारणं न वागादिक्तिमित्युक्त्यनन्तर्गित्यथराब्दार्थः । प्राणस्य वत्कार्यं
प्रसिद्धमिति खिल्वत्युक्तम् । जीव संभाविषतुमाह । तथेति । परमात्मानं संभावयति ।
अन्ते चेति । आदिपदेन स न साधुना कर्मणा भूयानो एवासाधुना कनीयानित्याद्युक्तम् । विषयमुक्त्वाऽनेकलिङ्गदृष्टचा संशयमाह । तत्रेति । गवार्थत्वेन तमाक्षिपति । नन्विति । ब्रह्मलिङ्गत्याणशब्दस्य ब्रह्मणि वृत्तिरुक्ता प्रकृते कथिनत्याशङ्कचाऽऽह । इहापीति । एष लोकाविपतिरित्यादिसंमहायाऽऽदिपदम् । अनेकेषु
लिङ्गेषु दृष्टेषु कतमलिङ्गं लिङ्गामास वा कतमादिति संशयं निरसितुमविकरणामित्याह ।

१ ठ. ढ. °द्धत्वारपूर्ववै। ड. °द्धत्वात्तारपै। २ ठ. ड. ढ. °तुर्मुधेने ै। ३ ठ. ड. ढ. ैदामीति । ४ ठ. ड. ढ. मे कुै। ५ ठ. ड. द. ैति । तद्देवै। ६ ठ. ड. क. ैकेषामनेकेषु ।

अनेकेति । तदेव विवृणोति । नेत्यादिना । न गन्वं विजिज्ञासीत ब्रातारं विद्यादि-त्यादिपदेनोक्तम् । अनेकलिङ्गानि द्शेयित्वा तत्कार्यमाह । अत इति । पूर्वत्र परुवित्रपद्भव्यपराम्भायच्छब्दसमानाधिकृता ज्योतिःश्रुतिस्तद्रथेत्युक्तमिह न तथा-विवमसाधारणं किचिद्दित प्राणस्य ब्रह्मत्वे मानमिति प्रसिद्धचनतिक्रमात्प्राणो वायु-रेवेत्याइ । तत्रेति । स्फुटबद्मालिङ्गानां कीषीतिकश्रुतीनां ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादि-संगवयः । पूर्वपक्षे पाणदेववाजीवानामन्यवमोपास्विः फळं सिद्धान्ते ब्रह्मोपास्विः । मुरूयपाणपक्षमनूच मूत्रमादाय प्रतिज्ञां विमजते । इति पाप्त इति । छिङ्गान्तरेषु सत्सु कुवोऽस्य ब्रह्मार्थतेत्याह । कुत इति । वेषां वक्ष्यमाणान्यथासिद्धि मरवा हेतुमाह । तथेति । ब्रह्ममितपादनपरत्वेनैव पदानामन्वयह धेरित्यर्थः । हेत्वर्थं पपञ्चयाते । तथाहीति । तत्राऽऽदावुपक्रमे पदानां ब्रह्मण्यन्वयमाह । उपक्रम इति । यं त्वं मनुष्यायातिशयेन हितं मन्यसे तं वरमभिलिषितं मैहां त्वमेव वृणीष्व पयच्छोति पतर्दनेनोक्ते मामेवेत्यादिना पाणस्योच्यमानस्य न युक्ता वायुविकारतेत्याह । तस्मा इति । उपास्तरिचन्त्यश-कित्वात्प्राणोपास्विरेव मोक्षहेतुर्छं ब्रह्मवियेत्याशङ्कचाऽऽह । नहीति । एवकारार्थ-माह । नान्य इति । आदिशब्देन तमेवं विद्वानित्याचा श्रुतिरुक्ता । उपक्रमवन्मध्येऽ-पि पदानां ब्रह्मण्यन्वयमाह । तथेति । स यः कश्चिद्धिकतो मां ब्रह्मरूपं साक्षाद्नु-भवित तस्य विदुषो छोको मोक्षो महताऽपि पातकेन न मीयते न हिस्यते न प्रतिबक्ध्यते

९ ड. ज. 'सिद्धो वायुः । २ ड. ज. 'शब्दवाच्यं व्र'। ३ ठ, ड. ट. मे ।

#### [अ०१पा०१स्०२९]आनन्दगिरिकृतटीकासंवस्त्रितशांकरभाष्यसमेतानि । १५३

"स यो मां वेद न ह वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भूणहत्यया" [को॰ ३ । १ ] इत्यादि च ब्रह्मपरि- ब्रह्म घटते । ब्रह्मविज्ञानेन हि सर्वकर्मक्षयः मिसदः "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तिस्मिन्दृष्टे परावरे" [मुण्ड० २ । २ । ८ ] इत्याचाम्र श्रुतिषु । मज्ञात्मत्वं च ब्रह्मपक्ष एवोपपद्यते । नक्षचे- तनस्य वायोः मज्ञात्मत्वं संभवति । तथोपसंहारेऽपि "आनन्दोऽ- करोऽमृतः" इत्यानन्दत्वादीनि न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्यक् संभवित । "स न साधुना कर्मणा भूयान्भवित नो एवासाधुनां कर्मणा कनीयानेष होव साधु कर्म कारयित" "तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते । एष उ एवासाधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोके- भ्य उन्तिनीषते । तस्मात्याणो व्रह्म ॥ २८ ॥

## न वक्तरात्मोपदेशादिति चेद्ध्यात्मसंबन्धभूमा ह्यस्मिन् ॥ २९ ॥

यदुक्तं माणो बह्नेति तदाक्षिप्यते । न परं ब्रह्म माणसब्दम्। कस्मा-त्। वक्तुरात्मोपदेशात्। वक्ता हीन्द्रो नाम कश्चिद्विग्रहवान्देवता-

ज्ञानमाहात्म्येन सर्वस्यापि पापस्य दग्धत्वादित्याह । स य इति । केनचन कर्मणेत्युक्तं स्पष्टयित । नेत्यादिना । न मातृववेन न पितृववेनेत्यादि वक्तुमादिप-दम् । श्रुतस्य सर्वपापदाहस्यान्यथासिद्धिं प्रत्याह । ब्रह्मोति । एवं न हास्येत्यादि-श्रुतिसंग्रहार्थमेवमाद्यास्वित्युक्तम् । इतश्च ब्रह्मैव प्राणशब्दिमत्याह । ब्रह्मेति । अन्य-योगव्यावृत्तिमाह । नहीति । प्रक्रमादिवदुपसंहारेऽपि पदानां ब्रह्मोर्थत्वमाह । तथे-ति । आनन्दस्य दुःखाभावत्वानमुख्येऽपि प्राणे योगाददेहस्य जरामरणयोरभावादजन् रत्वादेरपि वनोपपचेनोपसंहारस्य ब्रह्माथेतत्याशङ्कचाऽऽह । आनन्दत्वादीनीति । प्राणशब्दं ब्रह्मोत्यत्र लिङ्गान्तराष्याह । स नेत्यादिना । धर्मोद्यस्प्टप्टत्वं तत्कारियतृत्वं तदीशिवृत्वं च सर्वमुक्तम् । उक्तलिङ्गफ्लमाह । तस्मादिति ॥ २८ ॥

देवतापक्षमुत्थाप्य मत्याह । नेत्यादिना । चोद्यतात्पर्थमाह । यदुक्तमिति । तत्र नञ्चथमाह । नेति । उक्तहेतुषु सत्सु निषेधासिद्धिरित्याह । कस्मादिति । हेतुमादाय व्याचष्टे । वक्तरिति । अहंकारवादेनेति कियापदेन संबध्यते ।

१ ड. <sup>\*</sup>नाकनी<sup>°</sup>।२ ड. ज. ज. <sup>\*</sup>लोकपाल एव लोका<sup>°</sup>।३ क. ख. ट. ड. ट. प्रकेति। ४ ख. <sup>°</sup>थेतामा<sup>°</sup>।५ ख. ट. ड. ट. <sup>\*</sup>स्य तस्य ज<sup>°</sup>।

विशेषः स्वमात्मानं मतर्देनायाऽऽचचक्षे "मामेव विजानीहि" इन्त्युपक्रम्य "प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा" इत्यहंकारवादेन। स एवं वक्तरात्मत्वेनोपिद्यमानः प्राणः कथं ब्रह्म स्यात् । न हि बैह्मणो वक्तृत्वं संभवति "अवागमनाः" [ बृह० ३।८।८ ] इत्यादिश्चितिन्यः। तथा विग्रहसंबन्धिभरेव ब्रह्मण्यसंभवद्गिधींगं त्वाष्ट्रमहनमरुन्मुलान्यतीञ्शालावकेम्यः प्रायच्छम्" इत्येवमादिभिः । प्राणत्वं चेन्द्रस्य बलवत्त्वादुपपद्यते प्राणो वै बलमिति हि विज्ञायते । बलस्य चेन्द्रो देवता प्रसिद्धा या च कौचिद्धलप्रकृतिरिन्द्रकर्भव तदिति हि वंदन्ति । प्रज्ञात्मत्वमप्यपतिहतज्ञानत्वादेवतात्मनः संभवति । अपितहतज्ञाना देवता इति हि वदन्ति । निश्चिते चैवं देवतात्मोपदेशे हिततमन्त्वादिवचनानि यथासंभवं तद्विषयाण्येव योज्ञियतव्यानि । तस्माद्वक्तिरन्द्रस्याऽऽत्मोपदेशान्त प्राणो ब्रह्मेत्याक्षिप्य प्रतिसम्माधीयते । अध्यात्मसंबन्धम्मा ह्यस्मिन्निति । अध्यात्मसंबन्धः

कथमितिसाचितानुपपत्ति स्फुटयति । नहीति । अवाक्यनादर इत्यादिश्राति-रादिशब्दार्थः । ब्रह्मणो वक्तृत्वाभावादत्र वक्रा स्वस्यैव ज्ञेयत्वोक्तेरिन्द्रोपास्तिपरं वाक्यमित्यत्रैव हेत्वन्तरमाह । तथेति । त्रीणि शीर्षाणि स निशीषो विश्वकपः स च त्वाष्ट्रस्त्वष्ट्ररपत्यं तमहनं हतवानस्मि । रौति यथार्थं शब्दयतीति रुद्धेदान्तवाक्यं तत्र मुखं येषां ते रुन्मुखास्ततोऽन्ये चारुन्मुखास्तान्वेदान्तबहिर्मुखानित्यर्थः।शालावृका वन्यश्वानः। बह्वीः संध्या आति-ऋम्य दिवि प्रह्मादीनंमतृणामित्यादिरादिशब्दार्थः । तथाऽपि पाणशब्दान्नेन्द्रस्योपा-स्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । प्राणत्वं चेति । बलवन्वाद्वलशब्दोपचीरेऽपि कथं प्राणश-ब्दस्येत्याशङ्कचाऽऽह । प्राण इति । बलवत्त्वमेवेन्द्रस्य कथं तत्राऽऽह । बलस्येति । मसिद्धि लौकिकत्वेन मकटयति । येति । तथाऽपि मज्ञात्मत्विविरोवादनुपास्यता नेत्याह । प्रज्ञेति । कथमप्रतिहतज्ञानत्वं लोकवेदप्रसिद्धेरित्याह । अप्रतिहतेति । तथाऽपि हिततमपुरुषार्थहेतुत्वाद्युक्तिविरोधे कुतोऽस्योपास्यता तत्राऽऽह । निश्चिते चेति । शक्त्यविशयादुक्तपुमर्थहेतुत्वं कमीनधिकाराद्भूणहत्याद्यपरामृष्टत्वं लोकपाल-त्वाल्लोकाधिपत्यं स्वर्गस्याऽऽनन्दत्वादानन्दत्वममृतत्वाजरत्वे चाऽऽभूतसष्ठवं स्थिते-रिति भावः । आक्षेपमुपसंहरति । तस्मादिति । तमन्दा समाधिमवतारयति । इत्या-क्षिप्येति । तस्यार्थमाइ । अध्यात्मेति । अस्मिनध्याये यत्र मामेव विजानीहीत्या-

१ ड. ज. त्र. ट. एव । २ ज. ब्रह्मणि । ३ ड. क्राचन बळ । ४ ड. पटन्ति । ५ क. "नतृ"। ६ ख. "चारित्वेऽपि ।

#### [अ०१पा०१सू०२९] आनन्दगिरिकृतटीकासंवल्जितशांकरभाष्यसमैतानि। १५५

मत्यगात्मसंबन्धस्तस्य भूमा बाहुल्यमिसम्बध्याय उपलम्यते । यावद्वचिमञ्ज्ञारि माणो वस्ति तावदाग्रुरिति माणस्यैव मज्ञात्मनः भत्यगभूतस्याऽऽयुष्प्रदानोपसंहास्योः स्वातन्त्रयं दर्श-यित न देवताविशेषस्य पराचीनस्य । तथाऽस्तित्वे च माणानां निःश्रेयसमित्यध्यात्ममेवेन्द्रियाश्रयं माणं दर्शयति । तथा 'भाण एव मज्ञात्मेदं शरीरं परिष्रद्वोत्थापयति'' [को०३।३] इति । न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यादिति चोपक्रम्य तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अपिता एवमेवेता भूत-मात्राः मज्ञामात्रास्वपिताः मज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एष माण एव मज्ञात्मात्रस्वपिताः मज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एष माण एव मज्ञात्मात्रस्वपिताः मज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः त एष माण एव मज्ञात्मात्रम्वपिताः मज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एष माण एव मज्ञात्मात्रम्वपिताः स्वामात्रमेति विद्यादिति चो-पसंहारः पत्यगात्मात्मवेषेपसंहरति। स मआत्मेति विद्यादिति चो-पसंहारः पत्यगात्मपरिग्रहे साधुने पराचीनपरिग्रहे। ''अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः'' [बृह० २। ६। १९] इति च श्रुत्यन्तरम्। तस्मादध्यात्मसंबन्धवादुल्याद्वद्वोपदेश एवायं न देवतात्मो-पदेशः ॥ २९॥

दि श्रूयवे वत्रेति यावतः । बाहुल्यमेवाऽऽह । यावद्धीति । तस्यार्थमाह । प्राणस्पेति । एवकारार्थमाह । नेति । वर्थत्यायुष्पदानोपसंहारयोः स्वावत्रयविद्यर्थः ।
अस्तित्वे प्राणस्थितो प्राणानामिन्द्रयाणां स्थितिरित्यथातो निःश्रेयसादानमित्याद्यथेतो यहीत्वा तद्र्थमाह । अस्तित्वे चेति । इन्द्रियाणां प्राणाश्रयत्ववदिति वथाथैः । इत्यध्यात्ममेव प्राणस्य देहभारियवृत्वमाहेति शेषः । इतश्र देवता न प्राण
इत्याह । नेति । इति च प्रत्यगात्मन एव वकृत्वमुक्तमिति शेषः । देवतात्मनोऽिष
वकृत्वान वाचिमित्याद्यविरुद्धमित्याशङ्कचाऽऽह । उपक्रम्येति । तत्र च प्रज्ञामात्राणां भूतमात्राणां च नानात्वं नेत्यंत्र दृष्टान्तो यथेति । यथा लोके प्रसिद्धस्य रथस्यारेषु मध्यवर्तिशलाकासु चक्रोपान्तनेमिर्पितश्रकापिण्डकायां च नाभावराः । तथा
भूतान्येव पृथिन्यादीनि शब्दाद्यश्च विषया मीयन्त इति मात्राः प्रज्ञामात्रास् स्विन
पयज्ञानेष्विन्द्रियेषु चार्पितास्तद्धीनत्वात्तद्यवहारस्य ताश्च प्रज्ञामात्राः प्राणे परस्मिन्वर्षिताः। सच्याणाः परमात्मा तलिङ्गादित्याह। सइति । वाक्यतात्पर्यमाह। विषयेति।
स प्राणो ममाऽऽत्मेत्यात्मश्चित्वस्यानाधिकरण्याच प्राणशब्दस्य न देवतार्थवेत्याह।
स म इति । तर्हि प्रत्यगात्मिन समन्वयो न ब्रह्मणि तत्राऽऽह । अयमिति। सूत्राथैमुपसंहरिते। तस्मादिति ॥ २९ ॥

कथं तर्हि वक्तुरात्मीपदेशः।

# शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ॥ ३० ॥

इन्द्रो नाम देवतात्मा स्वमात्मानं परमात्मत्वेनाहमेव परं ब्रह्मेन्यार्षेण दर्शनेन यथाशास्त्रं परयन्नपिरशित स्म मामेव विजानीहीति । यथा तद्धैतत्परयन्निषवीमदेवः मितपेदेऽहं
मनुरभवं स्वयंश्रेति तद्धत् । "तद्यो यो देवानां मत्यबुध्यतः
स एव तदभवत् " (बृ०१।४।१०) इति श्रुतेः । यत्पुनकक्तं मामेव विजानीहित्युक्तवा विग्रहधंभैरिन्द्र आत्मानं तुष्टाव
त्वाष्ट्रवधादिभिरिति तत्परिहर्त्तव्यम् । अत्रोच्यते । न त्वाष्ट्रवधादीनां विज्ञेयेन्द्रस्तुत्यर्थत्वेनोपन्यासो यस्मादेवंकमाऽहं
तस्मान्मां विजानीहीति । कथं तीईं । विज्ञानस्तुत्यर्थत्वेन ।
यत्कारणं त्वाष्ट्रवधादीनि साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिमनुसंदधाति " तस्य मे तत्र छोम च न मीयते स यो मां
वेद न ह वै तस्य केन च कर्मणा छोको मीयते " इत्यादिना । एतदुक्तं भवति । यस्मादीहशान्यपि क्रूराणि कर्माणि
कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य छोमापि न हिस्यते स योऽन्योऽपि
मां वेद न तस्य केनचिदिष कर्मणा छोको हिस्यत इति ।

अनन्यथासिद्धिक्तेः श्रुविवात्पर्योच प्राणस्य ब्रह्मत्वे देवतालिङ्गानां गवि-वोच्योवि पृच्छवि । कथमिति । सूत्रमुत्तरम् । वद्याख्यावि । इन्द्र इति । कथं तस्य गुर्वोद्यभावे ज्ञानं वत्राऽऽह । आर्षेणोति । वस्य विहं प्रविभौत्वेनामानत्वं नेत्याह । यथिति । अवणाद्यभावे कुतो ब्रह्मास्मीविधीस्तिद्विधिविरोधात्तत्राऽऽह । यथिति । जन्मा-न्तरीयअवणादेराधुनिकधीरिविरुद्धेवि भावः । अध्ययनाभावे कथं यथाशास्त्रमैक्य-धीरित्याशङ्कत्त्य देववाधिकरणन्यायेनाऽऽह । तिदिति । इन्द्रश्चेद्ध्यात्मना स्वात्मान-मुपदिशवि कथं त्वाष्ट्रवयादिना स्तुविस्तत्राऽऽह । यदिति । नेयं विज्ञेयस्तुविरिण तु विज्ञानस्तुविरित्याह । अत्रेति । तत्र गमकमाह । यदिति । वस्मान्महामागधेयं ज्ञान-भिति शेषः । त्वदीयज्ञानस्यैवंद्भपत्वेऽपि किमधिक्यतस्य स्यातदाह । स य इति ।

# [अ०१पा०१सू०३१]आनन्दगिरिक्कतटीकासंविस्त्रतशांकरभाष्यसमेतानि ।१५७

विज्ञेयं तु ब्रह्मेव प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मेति वक्ष्यमाणम् । तस्माद्र-ह्मवाक्यमेतत् ॥ २०॥

# जीवमुरूपप्राणलिङ्गात्रेति चेत्रोपासात्रैविध्या-दाश्रितत्वादिह तद्योगात् ॥ ३१ ॥ (११)

यद्यप्यध्यात्मसंबन्धभूमदर्शनात्र पराचीनस्य देवतात्मन उपदेशस्तथाऽपि न ब्रह्मवावयं भिवतुमहीति । कुतः । जीविल्रङ्गान्मुल्यमाणिल्रङ्गाच । जीवस्य तावदिस्मन्वाक्ये विस्पष्टं लिङ्गमुण्लभ्यते ''न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विख्यात्'' इत्यादि । अत्र हि वागादिभिः करणैर्व्याष्टतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वमभिधीयते । तथा मुख्य-माणिल्रङ्गमि । अथ खलु माण एव मज्ञात्मेदं शरीरं परिष्टश्चोन्थ्यापयतीति । शरीरधारणं च मुख्यमाणस्य धर्मः माणसंवादे वागादीन्माणान्मकृत्य ''तान्वरिष्टः माण उवाच मा मोहमापवाधाहमेवैतत्पञ्चधाऽऽत्मानं मविभज्येतद्भाणमवष्टभ्य विधारयामि''

ननु स्तूयमानज्ञानस्य ज्ञेयाकाङ्क्षायामिन्द्र एव संबध्यवे नेत्याह । विज्ञेयं त्विति । अध्यात्मबाहुल्यात्पराचीनदेववोक्त्ययोगात्प्राणोऽस्भीत्यादि ब्रह्मार्थमेवेत्पुपसं-इरवि । तस्मादिति ॥ ३० ॥

प्रकारान्तरेण ब्रह्मपरत्वमाक्षिण्य समाधत्ते । जीवेति । प्राणोऽस्मीत्यादि देवतापरं नेसुक्तमङ्गीकरोति । यद्यपीति । वहिं ब्रह्मपक्ष एवायं परिशिष्यते नेत्याह । तथाऽपीति । पूर्वोत्तरपक्षयोरनुपपित्रयुक्तत्याह । कुत इति । देवतापक्षस्याविफल्गुतया निरासेऽपि पक्षान्तरसद्भावान्मैवामित्याह । जीवेति । तत्राऽऽ धं व्यनक्ति । जीवस्येति । वक्तुरेवात्र वेद्यता भाति न किचिज्ञीविलङ्गित्याशङ्कर्याऽऽह । अत्रेति । द्वितीयं विवृणोति । तथेति । वक्तृत्वाद्यपदेशानन्त्यभ्रेमथशब्दार्थः । देहोत्थापनमपि जीविलङ्गित्व न स्यात्तत्राऽऽह । शरीरेति । वागादयः सर्वे मत्येकं श्रेष्ठत्वात्ममपि जीविलङ्गित्व न स्यात्तत्राऽऽह । शरीरेति । वागादयः सर्वे मत्येकं श्रेष्ठत्वात्मनो मन्यमाना-स्तिन्निद्धारिययया प्रजापितमुपज्यमुः स च तानुवाच यस्मिन्नत्कान्त्वे शरीरं पापिष्ठत-रामिव भवित स वः श्रेष्ठ इति । तस्मिन्नवमुक्तवित क्रमेण वागादिष्त्रकान्वेष्विप मूका-दिभावेन शरीरं स्वस्थमस्थान्मुख्यस्य प्राणस्योचिक्रमिषायां सर्वेषां व्याकुलत्वासौ तान्मिति पाणो व्याहृतवान्मा मोहमापद्यथ यतोऽहमेवैतत्करोमि । किं तत्पश्चधा प्राणा-दिभेदेनाऽऽत्मानं विभन्येतद्वाणं वाति गच्छतीति वाणं तदेव बाणमस्थिरं शरीरमव-

[म०२|३] इति श्रवणात्। ये त्विमं शरीरं परिष्ठ होति पठन्ति तेषा
मिमं जीविमिन्द्रियग्रामं वा परिष्ठ ह्य शरीर मुत्थापयतीति व्याख्येय
म्। प्रज्ञात्मत्वमिप जीवे ताव ह्येतन्त्वाहुपपत्रम् । मुख्येऽपि प्राणे

प्रज्ञात्मत्वमिप जीवे ताव ह्येतन्त्वाहुपपत्रम् । मुख्येऽपि प्राणे

प्रज्ञात्मत्वमाप जीवे ताव ह्येतन्त्वाहुपपत्रम् । जाव मुख्यप्राणपरि ग्रहे

ह्य प्राणप्रज्ञात्मनोः सह ह्येतित्वेनाभेदिनिर्देशः स्वद्धपेण च भेदिनि
देश इत्युभयथा निर्देश उपपद्यते । यो वे प्राणः सा प्रज्ञा या वे

प्रज्ञा स प्राणः सह ह्येताविस्मि श्रारीरे वसतः सहोत्क्रामत इति ।

ब्रह्मपरि ग्रहे तु किं कस्माद्विद्येत । तस्मादिह जीव मुख्यप्राणयो
रन्यतर उभी वा प्रतीयेयातां न ब्रह्मोत हेत् । नैतदेव मुपासात्रेविध्यात् । एवं सित त्रिविध मुपासनं प्रसज्येत जीवोपासनं

मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । नचैतदेकस्मिन्वा
क्येऽभ्युपगन्तुं युक्तम् । उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि वाक्ये
कत्वमवगम्यते । मामेव विज्ञानीहीत्युपक्रम्य प्राणोऽस्मि

प्रज्ञात्मा तं मामायुर मृतिमत्युपास्स्वेत्युक्त्वाऽन्ते स एष पाण एव

प्रज्ञात्माऽऽनन्दोऽजरोऽमृत इत्येक द्वपानुपक्रमोपसंहारो हव्ये-

ष्टम्य विधारयामीत्युक्तेने देहधारणमन्यस्येत्यर्थः । कचिदिममित्युक्तेने देहधारणिमप्टमित्याशङ्कचाऽऽह । ये तिवति । कथेमुपहिते जीवात्मन्यचेतने च माणे मज्ञात्मत्वं

त्वाऽऽह । प्रज्ञेति । द्विवचनसहमानोत्क्रमणश्रवणादि न ब्रह्म प्राह्मित्याह ।
जीवेति । अभेदिनदेशमाह । यो वा इति । भेदिनदेशमाह । सहेति । ब्रह्मपक्षेऽप्यभेदोपपित्तमाशङ्कचाङ्गीकृत्य भेदानुपपित्तमाह । ब्रह्मेति । अमृतत्वादीन्यि यथायोगं
नेयानीत्युपसंहरित । तस्मादिति । इहेति मक्ततसंद्रभोकिः । अन्यतर इत्युपक्रममात्रमुमाविति वत्त्वम् । ब्रह्म त्वानन्दादिश्चतेरावश्यकं न ब्रह्मोति वत्मात्रव्यावृत्तिः । वथाच जीवमुक्त्यमाणब्रह्मणां यथायथमुपास्तिरिष्टा । नच माणोऽस्मीत्युपक्रमात्म एष न्नाण एवत्युपसंहाराच वानयेक्यावगतेरेकार्थत्वम् । वाक्यार्थावगमस्य पदार्थावगमजन्यत्वेनोपजीव्याहै विल्याद् । नचैवं सर्वत्र वाक्यार्थभङ्गो गुणमधानभूतपदार्थिययो वाक्यार्थन्यावरावित्वात् । अत्र तु पदार्थानां
स्वातत्रयं नैकवाक्यतेति भावः । परिहारमवतार्य व्याचष्टे । नैतदिति ।
अस्तूपास्तित्रेविष्यं नेत्याह । नचेति । अर्थभेदे वाक्यमेदात्कथं सिद्धवदेकवाक्यत्वोक्तिस्तत्राऽऽह । उपक्रमेति । तदेव स्फुटयति । मामेवेति । वा-

क्यैक्येऽपि किमिल्थभेन्दो न स्यात्तत्राऽऽह । तत्रेति । पदार्थभियो वाक्यार्थभीहेतु-त्वेऽपि वाक्यार्थबोषस्योहेश्यत्वेन प्राधान्यात्पदानां पदार्थबोधे फले पर्यवसानाभावा-त्तस्य नान्तरीयकत्वात्प्रधानीभृतवाक्यार्थस्योपक्रमोपसंहारैकरूप्यावगतस्य युक्तमैक्य-मिति भावः । उपीसनात्रैविध्यनिरासाय ब्रह्मिळ्ङ्गं जीवादिविषयं नेयभित्याशङ्कचा-SSह । न चेति । पश्च अन्दादयः पश्च पृथिन्यादयश्च दश भूतमात्राः पश्च बुद्धी-न्द्रियाणि पश्च बुद्धय इति दश प्रज्ञामात्राः । यद्वा ज्ञानेन्द्रियार्थाः पश्च कर्मेन्द्रिया-र्थाश्च पश्चेति दश भूतमात्रा द्विविवानीनिदयाणि प्रज्ञामात्रा दशेति भौवः । प्राण-शब्दस्य ब्रह्मण्यवृत्तेस्रेविध्यं तवापि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । आश्रितत्वाचेति । तत्र ब्रह्माळिङ्गाद्रह्माणि वृत्तिराश्रिता प्रकृते कथिमत्याशङ्कचाऽऽह । इहापीति । पाणस्य ब्रह्मत्वे मुख्यपाणिलेङ्गं विरुध्येवेत्याशङ्कचाऽऽह । यत्विति । पाणव्यापा-रस्य परमात्मायत्तत्वे मानमाह । नेति । कारणस्य कार्याकारेण स्थितस्य तद्धर्मेणापि संबन्धात्कार्यस्य व्यावृत्तस्य कार्यान्तरेष्वपि स्थितकारणधर्मेणासंबन्धात्माणादिलिङ्गानि ब्रह्मणि युज्यन्ते न विछङ्गानि तत्रेति भावः । जीविछिङ्गमपि ब्रह्मविरोधीत्यनुवादपूर्व-कमाह । यदपीति । कथं तहि ब्रह्मण एव सतो जीवस्य संसारित्वं तत्राऽऽह । बुद्धचादीति । जीवो ब्रह्मैव चेन्न तस्य वक्तृत्वं तस्य ब्रह्मत्वविरोवित्वात्तनाऽऽह । तस्येति । वक्तारं विद्यादिति न विधिवक्तृत्वस्याध्यक्षत्वात्कितु तदुदेशेनाप्रसिद्धं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यादित्यादिना प्रस्यगास्माभिमुखीकरणाधंमुपदेशो न विरुध्यते । "यद्वाचाडनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" [के०१।४]
इत्यादि च श्रुत्यन्तरं वचनादिक्रियाव्याप्टतस्यैवाऽऽत्मनो ब्रह्मत्वं
दशेयित । यत्पुनरेतदुक्तं सह द्वेतावस्मित्रशरीरे वसतः सहीत्कामत इति माणमज्ञात्मनोर्भेददर्शनं ब्रह्मवादे नोपपद्यत
इति । नेषदोषः । ज्ञानिक्रयाशक्तिद्धयाश्रययोर्बुद्धिमाणयोः मत्यगात्मोपाधिमूतयोर्भेदिनिर्देशोपपत्तेः । उपाधिद्वयोपहितस्य तु मस्यगात्मनः स्वरूपेणाभेद इत्यतः माण एव मज्ञात्मेत्येकीकरणमविरुद्धम् । अथवा नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगादित्यस्यायमन्योऽर्थः । न ब्रह्मवाक्ष्यत्वादिह तद्योगादित्यस्यायमन्योऽर्थः । न ब्रह्मवाक्ष्यद्या । त्रिविधमिह ब्रह्मोपासनं विवक्षितं माणधर्मेण मज्ञाधर्मेण स्वधर्मेण च । तत्र "आयुरमुत्रमुत्मुत्मुत्पास्स्वाऽऽपुः माणः" इति "इदं शरीरं परिग्रह्मोत्थाप-

ब्रह्मत्वं विधित्मित्मित्यर्थः। प्रत्यमात्माभिर्मुख्योऽथों लिङादिरिति समन्वयसूत्रेऽपि होंशेतिमित्याशयेनाऽऽह। प्रत्यगिति । तत्र तलवकारश्रुतिमाह । यद्वाचिति । येन चैतन्येन वागभ्युद्यते प्रेयेते वदनसामर्थ्यमापाद्यते तदेव वागादे-रगम्यं ब्रह्मत्यर्थः । तस्य तात्पर्यमाह । वचनादीति । द्विवचनसहभावो-रक्तमगश्रवणं सिद्धान्ते दुर्योजमित्युक्तमनूद्य दूषयति । यदित्यादिना । उपा-धिमेदात्तद्विशिष्टस्य भिन्नतेति विशिवष्टि । प्रत्यगिति । अभेदस्ताई कथं तत्राऽऽ-ह । उपाधीति । उपहितद्वारोपल्लितस्येत्यर्थः । स्वमते सूत्रावयवं व्याख्याय वृत्ति-कारमते व्याकरोति । अथवेति । तत्र नव्यथमाह । नेति । ब्रह्मवाक्यत्वे जीवप्राण-योरध्ययत्वात्तिष्टुविश्वरेत्याह । कथमिति । हेतुमुक्तवा व्याख्याति । उपमिति । सत्तत्राणां त्रयाणामुपास्तौ वाक्यमेदो नत्वेकस्यैव ब्रह्मणस्तद्धमेंणेत्यर्थः । उक्तमेव विभजते । तत्रेति । प्राणो हि मूतानामायुरिति श्रुत्यन्तरेणाऽऽह । आयुर्रिति । तस्याऽऽयुष्ट्रं जीवनस्य तदधीनत्वात्माणस्यैव देहाद्युत्थापकत्वं तस्मादित्युच्यत उत्थापयिति देहादीत्युक्यं पाणः । सहवासः सहोत्कान्तिश्वेत्युकत्यान-तर्थमथश-व्दार्थः । अस्या जीवाख्यप्रत्तायाः संबन्धीनि मूत्वा सर्वाणि मूतानि तद्दृश्यत्वेन काल्प-

१ ड. ज. म. ट. वादिनो नो । २ ज. ेलिक्ने विषयोते । ३ ज. ब्रह्मण उपा । ४ क. ड. ज. म. तमित्युपा । ५ ठ. इ. ट. मुख्यायों ।

### [भ०९पा०१सू०३१]आनन्दगिरिकृतटीकासंवस्त्रितशांकरभाष्यसमेतानि । १६१

पति" इति "तस्मादेतदेवोक्थमुपासीत" इति च प्राणधर्मः । अथ पथाऽस्य पद्मापे सर्वाणि भूतान्येकीभवन्ति तद्याख्यास्याम इत्युपद्मम्य बागेवास्या एकमङ्गमदूढुहत्तस्यै नामं परस्तात्मतिविहिता भूतमात्रा पद्मया वाचं समारुद्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्रोतीत्यादिः प्रज्ञाधर्मः। ता वा एता दशैव भूतमात्रा अधिमज्ञं दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्। यद्धि भूतमात्राः स्युनं प्रज्ञामात्राः स्युः। यद्धि प्रज्ञामात्रा न स्युनं भूतमात्राः स्युः। न ह्यन्यतरतो द्वपं किंचन सिध्येत्। नो एतन्नाना। तद्यथा रथस्यारेषु
नेमिर्पिता नाभावरा अपिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मेस्यादिर्बद्धधर्मः। तस्माद्धद्वण एवतद्वपाधिद्वयधर्मेण स्वधर्मेण
नेकसुपासनं त्रिविधं विवक्षितम्। अन्यत्रापि "मनोमयः प्राण-

वानि वस्तुतो यथैकं भवन्ति तथा तद्वस्तु न्यारुयास्याम इत्युपऋम्योक्तं वागेवे-त्यादि । बुद्धेः साभासायाः स्वरूपतो जातत्वेऽपि विषयित्विमिन्द्रियसाध्यम् । तत्र कर्मेन्द्रियेषु मध्ये वागेवास्याः पज्ञाया देहार्वमेकमङ्गमद्दुहद्रेचितवती प्रयामास ना-मक्पारमा पपश्ची विषयस्तन नामपपश्चे वाग्द्वारा प्रविष्टा धीस्तं प्रति विषयित्वमाप्रो-बीत्यर्थः । वस्याः प्रज्ञायाः पुनर्नाम किल परस्तादपरभागे चक्षरादिना प्रतिविहिता समुत्थापिता भूतमात्रा रूपादिरूपा चक्षरादिना रूपाद्यपेणेन बुद्धेरपरभौगरूपं रूपप-पश्चं प्रति विष्यित्वं निर्वर्तत इलाह । तस्या इति । बुद्धच्यपहितचैतन्यद्वारा स-क्रेप द्रष्ट्रत्वाध्यासमाह । प्रज्ञयेति । तया द्वारा चिदात्मा वाचं करणं प्रति कर्तेत्य-ध्यासमनुभूय वाचा करणेन सर्वाणि नामानि वक्तव्यत्वेनाऽऽप्रोति चक्षुषा सर्वाणि रुपाणि पश्यतीत्येवं द्रष्टुत्वमनुभवतीत्यर्थः । सर्वभूताविषयित्वमात्मानि विशिष्टद्रष्टुत्वा-दिकरत्वं च बुद्धेर्धर्भ इत्युक्तम् । सर्वोधारत्वानन्दत्वादि ब्रह्मधर्म इत्याह । ता वा एता इति । उँका भूतमात्राः प्रज्ञाशन्दिवेन्द्रियाणि वदुत्थज्ञानानि चाधिकत्य पवर्वन्ते । पद्मामात्राश्चोक्ता भूतशब्दितानि पृथिन्यादीनि शब्दादीनि चाविकत्य भवन्ति । मा-समाहकयोर्मिथः सापेक्षकत्वं साधयावि । यदिति । वदेव स्पष्टयति । नहीति । अन्योन्यापेक्षमप्येतद्विषयविषयिद्वयं न द्वैतपक्षवन्नाना वस्तुतो भिन्नं कित्वेक-स्मिन्नेवाऽऽरोपितमित्याह । नो इति । तद्यथेत्यादि व्याख्यातम् । नोपासात्रै-विध्यादित्यस्यार्थमुपसंहरति । तस्मादिति । अन्यधर्भेणान्यस्योपासनं कर्थामत्याशः क्कचाऽऽश्रितत्वादित्याह । अन्यत्रापीति । तत्रोपक्रमे ब्रह्मणः श्रुतत्वाद्यक्ता मनोम-

९ ज. ट. भाग रू<sup>°</sup>। २ ज. नो एवैत<sup>°</sup>। ३ ठ. ड. ड. °भाग रू<sup>°</sup>। ४ क. ख. उक्तम्°।

शरीरः'' [छा० २।१४।२] इत्यादाबुपाधिधर्मेण ब्रह्मण उपासन-माश्रितम् । इहापि तद्युज्यते वाक्यस्योपक्रमोपसंहाराभ्यामेका-र्थत्वावगमात्माणमज्ञाबद्यालिङ्गावगमाच । तस्माह्रह्मवाक्यमेत-दिति सिद्धम् ॥ २१ ॥ ११ ॥

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये शंकरभगवत्पादकृतौ प्रथमा-ध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥

यत्वादिविशिष्टस्योपास्तिरिह कथमित्याशङ्ख्य तद्योगादित्याह । इहापीति । उपा-स्तेस्तर्हि कथं त्रैविध्यं तत्राऽऽह । प्राणेति । वाक्यभेदस्तु ब्रह्मण एकस्यैवोपासात्रे-विध्योक्ता मत्युक्तः । किमत्रोपासात्रयविशिष्टं ब्रह्म विधेयमुत ब्रह्मविशिष्टमुपासात्रयं कि वा तद्नुवादेन तदाश्रित्योपासात्रयम्। नाऽऽद्यः। ब्रह्मणः सिद्धत्वाद्विध्यनईत्वात्। न द्वितीयः । वाक्यान्तरेभ्यो ब्रह्मणो ज्ञातत्वात् । न तृतीयः । ब्रह्मान्वादेनोपास्ति-विधाविकविशेष्यावशीकारादुपास्वीनां मिथोसंबन्धातप्रत्युपास्विविध्यावृत्त्या वाक्यभेदा-दित्येकीयव्याख्यामुपेक्ष्य खपक्षमुपसंहरति । तस्मादिति । पाकराणित्वेऽपि ब्रह्म-णोऽवान्तरवाक्यभेदेन श्रवणादिवद्विविदिषार्थं यज्ञादिवचोपास्तित्रयं विधेयम् । विधेय-त्रयधर्मवद्वक्षोपस्तिश्चेकेति कुतो वाक्यमेद इत्येके । तन्न । अन्तस्तद्धर्माधिकरणेन गतत्वात्तत्र हि सार्वोत्स्यसर्वेदुरितविरहाभ्यां सर्वकारणे ब्रह्माणे सिद्धे रूपवत्त्वादिकार्य-धर्मी नीतास्तथाऽत्रापि पागुक्तन्यायेन पाणादिधर्मीणां ब्रह्मणि संभवान पृथग्विचाराव-सरः । तस्माक्कीवमाणब्रह्माणि सहोपास्यानि ब्रह्मीव वा मितपाचिमिति पदार्थवाक्यार्थ-योबेळाबळज्ञानेन संदिह्य दिंवो दिवीत्यत्र प्रधानप्रकत्यथीमेदेन गुणभूतप्रत्ययार्थमे-दनयनवरत्रापि स्वतत्रपाणादिपदार्थभेदृहष्टौ तद्पेक्षत्वेन गुणभूतवाक्याथेहष्टेरन्य-थानयनात्पदार्थेनुद्धेवीत्रयार्थनुद्धचोपजीव्यत्वेन स्वातब्रयाद्वात्रयैत्रयं भङ्कत्वा त्रीणि सहोपास्यानीति पापण्य पदानां वाक्यार्थेबोधोदेशेन पवृत्तत्वालदार्थेबोधस्य नान्तर रीयकत्वाद्वाक्यार्थेबोबपावान्यादुपक्रमोपसंहारैकक्रप्यासिद्धपवानवाक्यार्थमङ्गयोगात्मा-णादिलिङ्गानां च ब्रह्मणि नीवत्वादनन्यथासिद्धब्रह्मलिङ्गाद्वह्मैवात्र प्रतिपाद्यमिति सिद्धान्तियतव्यम्। सर्वेथाऽपि पातर्देनं वाक्यं ब्रह्मणि ज्ञेये समन्वितमिति॥३१॥११॥

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्थश्रीशुद्धानन्दपूज्यपाद्शिष्यमगवदानन्दज्ञा-निवरचिते शारीरकॅमाष्यिनिर्णये प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ माष्यसंख्या ११५० टीकासंख्या २०१० संमील्य निष्पन्ना ४१६०

<sup>9</sup> ठ. ड. ઢ. ° धायक्त । २ ड. ढ. ૈતિ । प्रक्त । ३ ठ. ड. ઢ. ° वो विषयीत्य । ૪ ઠ. ड. ઢ. \*कन्यायनि ।

मथमे पादे जन्माद्यस्य यत इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्मेत्युक्तम् । तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं नित्यत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं सर्वात्मत्वमित्येवंज्ञाती-यैका धर्मा उक्ता एव भवन्ति। अर्थान्तरप्रसिद्धानां च केषां विच्छव्दानां ब्रह्मविषयन्वे हेतुप्रतिपादनेन कानिचिद्वाक्यानि स्पष्टब्रह्मालिखानि संदिद्यमानानि ब्रह्मप्रतया निर्णीतानि । पुनरप्यन्यानि वाक्यान्यस्पष्टब्रह्मलिङ्गानि संदिद्यन्ते । किं परं ब्रह्म मतिपादयन्स्याहोस्विदर्थान्तरं किंचिदिति । तन्निर्णयाय द्वितीयवृतीयौ पादावारम्येते ।

## सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् ॥ १ ॥

इदमाञ्चापते ''सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपा-सीत । अथ खलु ऋतुमयः पुरुषो यथा ऋतुरस्मिङ्कीके पुरुषो

पूर्वोपजीवनेनोत्तरोत्थानाद्धेतुहेतुमत्त्वं संबन्धं वक्तं वृत्तमनुद्रवित । प्रथम इति । कारणत्वमात्रं नात्रोपयुक्तं व्यापित्वादेरि सिद्धवद्धेतुत्रयोपादानादतस्तदनुक्तौ कथं संग-तिरित्याशङ्खाऽऽह । तस्येति । उक्तमुपजीव्योत्तरप्रवृत्तौ कथं पाद्भेद इत्याश द्भचाऽऽह । अर्थान्तरेति । उत्तरपादृद्धयस्यानविगवनर्थमाह । पुनरिति । पूर्व मृताकाशादिषु रूढाकाशादिशब्दानां ब्रह्मपरत्वे विलङ्गादिविहेतूक्त्या स्पष्टबह्माछि-ङ्गानि नीवानि । अथास्पष्टब्रह्माळेडुनवाक्यान्यर्थोन्वरार्थवया शङ्कच्यमानानि ब्रह्माण नीयन्ते । तत्र द्वितीयतृतीयपादयोरवान्तरभेदस्तु पायशः सविशेषनिर्विशेषार्थतया किंढियोगबहुळतया वेति भावः। पूर्वं जीवळिङ्गवायया ब्रह्मपरत्ववन्मनोमयादिवा-क्येऽपि तद्वाधेन तत्परत्वमाइ । सर्वत्रेति । छान्दोग्यवाक्यमुदाहरति । इदमिति । सर्वे जगद्भग्नेवेत्यत्र हेतुमाह । तज्जेति । तस्माज्जायत इति तज्जम् । तस्मिङ्घीयत इति तल्लम् । तस्मिननिति चेष्टत इति तदनम् । तज्जं च तलं च तदनं च तदिति तज्जलानवयवलोपरछान्दसः । इति हेतौ यस्मादेवं जगत्तस्माद्रह्मैव सर्वे जगिदसर्थः। अंती वियो रागादिविषयाभावादुपासीत स ज्ञान्तः स्यादित्याह । शान्त इति । गुणं विधाय गुणिविधित्सया पुंत्रयत्नस्य साफल्यमाह । अथेति । पुरुषोऽविकृतः कतु-मयः संकल्पमधानस्तत्र हेतुर्यथेति । ज्ञानं कर्म वा यथाऽस्मिन्देहे स्थितः संकल्पयते वथा तदनुसारेण फलं परत्र लमते सोऽधिकतः क्रतुं ध्यानं कुर्वीत । कि ध्यायेदि-

९ ज. ज. ट. <sup>\*</sup>यको धर्म उक्त एव भवति । अ<sup>°</sup>। २ ज. ट. <sup>°</sup>नि स<sup>\*</sup>। ३ क. ख. ठ. ड. ड. वं तस्मा । ४ ठ. ड. ड. °तो यो । ५ क. ख. °स्मिन्यो देहे ।

भवित तथेतः प्रेत्य भवित स ऋतुं कुर्वीत" [ छा० ३।१४।१ ]
"मनोमयः प्राणशरीरः" [ छा० ३।१४।२ ] इत्यादि । तत्र
संशयः । किमिह मनोमयत्वादिभिधंमैंः शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपदिश्यत आहोस्वित्परं ब्रह्मित । किं तावत्माप्तम् । शारीर
इति । कुतः । तस्य हि कार्यकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मनआदिभिः
संबन्धो नै परस्य ब्रह्मणः "अपाणो ह्यमनाः शुक्रः" [ मुण्ड०
२।१।२। इत्यादिश्वतिभ्यः । ननु सर्वं खिखदं ब्रह्मित स्वशब्देनैव ब्रह्मोपात्तं कथिमह शारीर आत्मोपास्यै आशङ्कचते । नैष
दोषः । नेदं वाक्यं ब्रह्मोपासनाविधिपरं किं तर्हि शमविधिपरम् ।
यत्कारणं सर्वं खिखदं ब्रह्म तज्जलानित शान्त उपासीतेत्याह ।
एतदुक्तं भवित । यस्मात्सर्विमिदं विकारजातं ब्रह्मैव तज्जत्वात्तछत्वात्तरनत्वाच । नच सर्वस्यैकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति
तस्माच्छान्त उपासीतेति । नच शमविधिपरत्वे सत्यनेन

त्याकाङ्क्षायामाह । मनोमय इति । विभक्तिव्यत्ययेन मनोमयं प्राणशरीरं ध्यायेदि-त्यर्थः । आदिशब्दाद्वारूपः सत्यसंकल्प इत्यादि गृहीतम् । मनोमयत्वादीनां मक-तब्रह्मानपेक्षत्वसापेक्षत्वाभ्या संदेहमाह । तत्रेति । एकवाक्यस्यब्रह्माब्रह्मालेङ्ग्योबेह्म-छिङ्गवशादबद्यालिङ्गं नीतिमिह बद्याबद्यपकरणलिङ्ग्संनिपाते कि युक्तमिति प्रच्छिति । किमिति । सर्वेभित्यादिश्रुतेः सविशेषार्थाया ध्येये ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वपक्षे जीवस्य सिद्धान्ते परस्योपास्तिः फलम् । रात्रिसत्रन्यायेनोपास्त्या वाक्यशे-षस्यो जीवः संबध्यत इति पूर्वपक्षयति । शारीर इति । विश्वजिङ्गयायेन सर्वाभीष्टं ब्रह्मैव मनोमयादौ विशेष्याकाङ्क्षायामुपास्तिसंबन्धीत्याह । कृत इति । विशेष्याका-क्क्षायामपि जीव एव लिङ्गबलीयस्तया संबन्ध्यत इत्याह । तस्येति । तदन्यथासिद्धि परयाह । नेति । आदिपदेनावागमना इत्याद्या श्रुतिहक्ता । श्रुत्या शहुते । नन्विति । न छिङ्गं श्रुत्या बाध्यमित्याह । नैष इति । कि पूर्ववाक्ये अग्नोपास्ति-विहितेत्युच्यते किं वा पक्तं बद्दीवोत्तरत्र संबद्धिमिति नाऽऽद्य इत्याह । नेद-मिति । रामनिविषरत्वे हेतुर्यदिति । उपासीतेत्युपास्तिविवौ शुते कथं गुणविविस्त-त्राऽऽह । एतदिति । सर्वस्यैकात्मैत्वेऽपि कथं शमविधिस्तत्राऽऽह । नचेति । तर्दि कामी ध्यानिमत्युभयं विधीयतां नेत्याह । नचेति । वाक्यभेदापचीरिति भावः । दध्ना जुहोतीति होमानुवादेन गुणविधिविद्हापि शमविधौ वाक्यान्तरसिद्धोपास्ति-

१ ड. ज. न तुपै। २ ड. ज. "स्य इत्याशै। ३ . क. ख. ठ. ड. ट. "त्मक्रिवेड"।

वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्यते । उपासनं तु स ऋतुं कुर्वी-तेस्यनेन विधीयते । कतः संकल्पो ध्यानमित्यर्थः । तस्य च विषयत्वेन श्रूयते मनोमयः पाणशरीर इति जीवलिङ्कम् । अतो बुमो जीवविषयमेतद्वपासनमिति । सर्वकर्मा सर्वकाम इत्याद्यपि श्रूयमाणं पर्यायेण जीवविषयमुवपद्यते । एष म आत्माऽन्तर्हृद-येऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वेति च हृदयायतनत्वमणीयस्त्वं चाऽऽरा-ग्रमात्रस्य जीवस्यावकैल्पते नापरिच्छित्रस्य ब्रह्मणः। नन ज्यायान्प्रथिव्या इत्याद्यपि न परिच्छिन्ने Sवकल्पतः इति । अत्र ब्रमः। न तावदणीयस्त्वं जायस्त्वं चोभयमेकस्मिन्समाश्रयितुं शक्यं विरोधात । अन्यतराश्रयणे च प्रथमश्रतत्वादणीयस्त्वं युक्तमाश्रपितुं ज्यायस्त्वं तु ब्रह्मभावापेक्षया भविष्पेतीति। निश्चिते च जीवविषयत्वे पदन्ते ब्रह्मसंकीर्तनम् " एतह्रस् " [ मुण्ड० ३।१४।४ ] इति तदपि प्रकृतपरामर्शार्थत्वाज्जीवविषय-मेव । तस्मान्मनोमयत्वादिभिधमैंजींव उपास्य इत्येवं प्राप्ते ब्रमः । परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिधेर्मैरुपास्यम् । कुतः । सर्वत्र मसि-खोपरेशात । यत्सर्वेषु वेदान्तेषु मसिद्धं ब्रह्मशब्दस्याऽऽलम्बनं

रन् चत इत्याह । उपासनं ित्वति । कतुरेव तत्र विधीयवे नोपास्तिरित्याशङ्क चोक्तं कतुरिति । द्वितीयं मत्याह । तस्य चेति । व्रह्मेव मनोमयादिशब्द भित्याशङ्क च मनआदियोगस्य जीविछङ्गत्वानेत्याह । जीवेति । तस्योपास्यत्वे वाक्र्यशेषस्थं सर्वे-कर्मत्वादि कथिनत्याशङ्क च कमेलेत्याह । सर्वेति । जीवपक्षे छिङ्गद्वयमाह । एष इति । जीवे ज्यायस्त्वायोगं शङ्कते । निविति । कि ज्यायस्त्वमणीयस्त्वं चोभयं सत्यमन्यतरद्वेति विकल्पयति । अत्रेति । आधं दूषयाते । न तावदिति । द्वितीयं निराह । अन्यतरेति । तचाऽऽराममात्रस्य जीवस्य युक्तमिति तस्यवोपास्यवेत्यर्थः । श्रुंत्या ज्यायस्त्वस्यात्यन्तवाधे श्रुतिबाधमाशङ्कचाऽऽह । ज्यायस्त्वं तिविति । जीवपक्षे कथमन्ते व्रह्मपदं तत्राऽऽह । निश्चिते चेति । जीवेऽिष देहादि बृंहणाज्ज्यायस्त्वन्यायाद्वा ब्रह्मतेत्यर्थः । एतिवः प्रेत्याभिसंभिवतास्मीति कर्मकर्वृत्यपदेशादन्तरात्म-पुरुष इति च तुल्याधिकारे भेदोक्तेने जीवस्योपास्यतेत्याशङ्कच साधनफळावस्थापेक्षया कर्मकर्वृत्वस्यान्यस्य च स्वे महिम्नीतिवदुपचाराज्ञीवस्थैवोपास्यतेत्युपसंहरति । तस्मादिति । पूर्वपक्षमनूच सिद्धान्तयन्सूनाद्वहिरेव प्रतिजानीते । एविमिति । मनोमयादिशब्दा ध्येये जीवे भान्ति न ब्रह्म तथेताह । कृत इति । सूत्रमादाय व्याचष्टे । सर्वतेति ।

जगत्कारणमिह च सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति वाक्योपक्रमे श्रतं तदेव मनोमयत्वादिधर्मैविशिष्टमपदिश्यत इति युक्तम् । एवं च मकतहानामकतमिक्रये न भविष्यतः । ननु वाक्योपक्रमे शमवि-धिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं न स्वविवक्षयेत्युक्तम् । अत्रोच्यते । यचिप शमविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं तथाऽपि मनोमयत्वादिष-पदिश्यमानेष तदेव ब्रह्म संनिहितं भवति जीवस्त न संनिहितो नच स्वशब्देनोपात्त इति वैषम्यम् ॥ १ ॥

## विवक्षितगुणोपपत्तेश्व ॥ २ ॥

वक्तमिष्टा विवक्षिताः । पद्मप्पपौरुषेये वेदे वक्तरभावाने-च्छार्थः संभवति तथाऽप्युपदियेन फलेनोपचर्यते । लोकेऽपि यच्छव्दाभिहितमुपादेयं भवति तद्भिवक्षितमित्युच्यते यदनुपा-देयं तद्दविवक्षितमिति । तद्वद्वेदेऽप्यपादेयस्वेनाभिहितं तद्विव-

रात्रिसत्रन्यायस्य छघुत्वेऽपि जीवगामित्वेनाफछत्वाद्विश्वजिज्ञ्यायस्य गुरोरपि ब्रह्म-गामित्वेन फछवतः श्रुतितात्पर्यगमकस्य ब्लीयस्त्वाङ्कः द्वावात्रोपास्यामिति भावः । किं च मनोमयत्वादिष्ठिङ्गं बाबित्वा ब्रह्मश्रुत्या ब्रह्मैवोपास्यमित्याह । इह चेति । किंचाफललिङ्गोपनीतं जीवं हित्वा फलवत्पकरणप्राप्तं ब्रह्म श्राह्ममित्याह । एविमिति । माणः शरीरमस्येति समासगतसर्वनाम्ना संनिहितार्थेन पकृते ब्रह्म हित्वा जीवमपक-विमिच्छतः मक्तवहानिरमक्तप्रक्रिया चेत्यर्थः । आगैतो राजपुरुषस्तं भोजयेदितिव-दन्यशेषस्य ब्रह्मणः सर्वेनामादिनां न परामशेः स्यादित्याश्रहते । नन्विति । तस्मि-न्सीदेत्यादौ सदनस्येवोपसर्जनस्यापि परामर्शमाह । अत्रेति । जीवस्यापि लिङादस्ति संनिधिरित्याशङ्कच तस्योपास्तिवियो विशेषणवैयर्थादविवक्षितं लिङ्गमित्याह । जीव-स्तित । वथाऽपि मनोमयादिशब्दात्तवु किर्नेत्याह । नचेति । वस्य वदवाचित्वा-दित्यथी: । वैषम्यं जीवब्रह्मणोशित क्रोषः ॥ १ ॥

इतश्च ब्रह्मेवात्रीपास्यमित्याह । विवक्षितेति । ननु शास्त्रयोनित्वेऽपीश्वरस्य रचनायामस्वातत्रयाद्गौरुषेयत्वं वेदस्योक्तम् । तत्र वक्तरभावादित्यं विवक्षितपदं कथं विष्रवि तत्राडऽह । यद्यपीति । विवक्षितस्योपादानादुपास्तावुपादानस्य विवक्षाफ-अस्य सत्यसंकल्पादिगुणेषु इष्टेर्विवक्षितत्वमुपचर्य विश्रह इत्यर्थः । उक्तोपचारस्या-क्रींकिकत्वं पत्याह । लोकेऽपीति । विवक्षितत्वोपादेयत्वयोरन्योन्याश्रयत्वमाश-

९ ड. ज. ट. पादानेन । २, ड. ज. 'के हिय' ३ ड. ज. ट. 'त विव'। ४ ठ ड. ढ. गैते राजपुरुवे त भो । ५ इ. ना प । ६ क. ख. स्य तस्य स ।

क्षितं भवतीतरदविवक्षितम् । उपादानानुपादाने तु वेदवानयतात्प-र्थातात्पर्याभ्यामवगम्येते । तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासना-यामुपादेयत्वेनोपदिष्टाः सत्यसंकल्पमभूतयस्ते परस्मिन्ब्रह्मण्यु-पपचनते । सत्यसंकल्पत्वं हि सृष्टिस्थितिसंहारेष्वपतिवद्धशक्ति-त्वात्परमात्मन एवावकल्पते । परमात्मगुणत्वेन च "प आत्मा-ऽपहतपाष्मा" छा ०८।७।१ । इत्यत्र सत्यकामः सत्यसंकल्प इति श्रुतम् । आकाशात्मेत्यादिनाऽऽकाशवदात्माऽस्येत्यर्थः । सर्वग-तत्वादिभिधेर्भैः संभवत्याकाञ्चेन साम्यं ब्रह्मणः । ज्यायान्य-थिव्या इत्यादिना चैतदेव दर्शयति । यैदाऽप्याकाश आत्मां यस्येति व्याख्यायते तँदाऽपि संभवति सर्वजगत्कारणस्य सर्वा-त्मनो ब्रह्मण आकाशात्मस्वमत एव सर्वकर्मेत्यादि । एविमहो-पास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्मण्युपपद्यन्ते । यैत्तुक्तं मनोमयः प्राणशारीर इति जीवल्डिङ्गं न तह्रह्मण्युपपचत इति । तदिप ब्रह्मण्युपपद्यत इति ब्रमः । सर्वात्मत्वाद्धि ब्रह्मणो जीवसंबन्धीनि मनोमयत्वादीनि ब्रह्मसंबन्धीनि भवन्ति । तथाच ब्रह्मविषये श्रुतिस्मृती भवतः । "त्वं स्त्री त्वं पुमानिस त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीणों दण्डेन बञ्चिस त्वं जातो भवसि विश्वतो-

द्वचाऽऽह । उपादानेति । परिम्रह्पित्यां मावुपादानानुपादाने । मसङ्गागँतमुक्तवा सूत्रं व्याचष्टे । तिहितेत । तच्छव्दो यथोक्तसमासोपपित्तपरामशीं । मक्तं मकरणिमिहेत्यु-क्तम् । ब्रह्मण्येव सत्यसंकल्पत्वं सावयति । सत्येति । श्रुतिरिप युक्तिविह्हास्तित्याह । परमात्मेति । आकाशात्मत्वं वक्तुं तिन्नहिक्तं करोति । आकाशित । कथं जडाज्डयोः साम्यं तदाह । सर्वेति । ज्यायस्त्वं सर्वगतत्वसाधकिमत्याह । ज्यायानिति । आकाशात्मत्वस्य निरुक्त्यन्तरमाशङ्कचाङ्गीकरोति । यदेति । सर्वोत्मत्वमत एवेत्यु-क्तम् । आदिपदं सर्वकामादिसंम्रहार्थम् । उक्तामुपपित्तमुपसंहरति । एविमिति । इहिति मकरणोक्तिस्तेन तदेवोपास्यिमिति शेषः । ध्येयस्यापि मनोमयत्वादे ब्रह्मणि नोपपित्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । यित्विति । तस्यापि ब्रह्मण्युपपित्तमाह । तदपीति । कथं जीवगामिनो ब्रह्मणि सिद्धिस्तवाऽऽह । सर्वेति । जीवस्यैवासाधारणं मनोम-यत्वादीत्युपेत्य ब्रह्मण्युपपित्तमुक्तवा तस्य साधारण्ये मानमाह । तथाचिति । जीर्णः स्थिति । मूत्वा यो दण्डेन वर्श्चति गच्छिति सोऽपि त्वमेव । सर्वेतः सर्वासु दिक्षु श्रुतयः

९ ज. 'तिहतरा'। २ ज. ट. यदप्या'। ३ ड. ज. 'त्माऽस्ये'। ४ ज. ट. तदपि । ५ घ ड. यत्पुनरुक्त । ६ क. ख. 'त्यागरूपोपा'। ७ क. ख. गते उक्त्वा। ८ ख. 'श्रवि गच्छित सोऽ'।

मुखः'' [ श्वेता० ४ । ३ ] इति । सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतो<sup>क्षि</sup>-शिरोमुखम् । सर्वतःश्रुतिमञ्जोके सर्वमावृत्य तिष्ठति" श्रिता० ३। १६ ] इति च। अपाणो ह्यमनाः श्रुत्र इति श्रुतिः श्रुद्धन्न-ह्मविषयेयं तु मनोमयः पाणशरीर इति सगुणब्रह्मविषयेति वि-शेषः । अतो विवक्षितगुणोपपत्तेः परमेव बैह्मेहोपास्यत्वेनोपदि-ष्ट्रमिति गम्यते ॥ २ ॥

## अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥

पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानामुपपत्तिरुक्ताऽनेनं शारीरे तेषामनुपपत्तिरूच्यते । तुशब्दोऽवधारणार्थः । ब्रह्मैवो-केन न्यायेन मनोमयत्वादिगुणं न त शारीरो जीवो मनोमयत्वा-दिगुणः । यत्कारणं सत्यसंकलप आकाशात्माऽवाक्यनादरो ज्यायान्पृथिव्या इंति चैवंजातीयका गुणा न शारीर आञ्जस्ये-नोपपचन्ते । शारीर इति शरीरे भव इत्पर्थः । नन्वीश्वरोऽपि शरीरे भवति । सत्यं शरीरे भवति न त शरीर एव भवति । ज्यायान्प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षादाकाशवत्सर्वगतश्च नित्य इति च व्यापित्वश्रवणात् । जीवस्तु शरीर एव भवति तस्य भोगा-धिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत्त्यभावात् ॥ ३ ॥

श्रोत्राण्यस्यैवेति सर्वतःश्रुतिमत् । ब्रह्माण मनोमयत्वादि वदतः श्रुत्यन्तर्विरोधमाश-द्वचाऽऽह । अप्राणो हीति । सत्रार्थमुपसंहरति । अत इति ॥ २ ॥

ब्रह्मणि जीवगतं मनोमयत्वादीष्टं चेद्रह्मगतमि सत्यसंकल्पत्वाद्यभेदाज्जीवेऽस्तु नेत्याह । अनुपपत्तेस्त्वित । सूत्रं व्याख्यातुं संगतिमाह । पूर्वेणेति । आर्रीप्य-क्रपेण विषयस्यैव क्रपित्वं न विषरीतं नहि रज्ज्वां क्रपेण सर्पो क्रपवा-नित्यर्थः । अवधारणमेव स्फोरयन्नेत्यादि विभजते । ब्रह्मेति । सर्वोत्मत्वा-दिरुक्तो न्यायः । अनुपपत्तरिवि व्याचष्टे । यदिति । वागेव वाकः सोऽस्यास्तीिव वाकी न वाक्यवाकी वागादिसर्वेन्द्रियरहित इत्यर्थः । आप्तकामत्वानं कुत्रचिदाद्रोsस्तीत्यनाद्रः । शारीरत्वमीश्वरेऽपि व्यापिनि स्यादिति शङ्कते । नन्विति । अयो-गव्यवच्छेदमङ्गीकृत्यान्ययोगव्यवच्छेदाभावान्नेत्याह । सत्यभिति । अन्ययोगाव्य-वच्छेदे हेतुज्यीयानिति । जीवे वा कथं विशिष्टं शारीरत्वं तत्राऽऽह । जीव-स्तिवति ॥ ३ ॥

९ ज. ब्रह्मोपा । २ घ. °न तु शा । ३ ड. ज. इत्येव । ४ ठ. ड. ट. °रोप्येण । ५ ठ. ड. ड. ैज्ज्वा सं। ६ क. "भावा नेत्या"।

#### [अ०१पा०२मू०४।५]आनन्दगिरिक्वतटीकासंविद्यतशांकरभाष्यसमेतानि।१६९

# कर्मकर्तृव्यपदेशाच ॥ ४ ॥

इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः । यस्मात्कर्मकर्तृव्यपदेशो भवति ''एतिमतः पेत्पाभिसंभवितास्मि'' [ छा० ३ । १४ । ४ ] इति । एतिमति पक्कतं मनोमयत्वादिगुणमुपास्यमात्मानं कर्मत्वेन पाप्यत्वेन व्यपदिशति । अभिसंभवितास्मीति शारीरमुपासकं कर्तृत्वेन पापकत्वेन । अभिसंभवितास्मीति प्राप्तास्मीत्यर्थः । नच सत्यां गतावेकस्य कर्मकर्तृव्यपदेशो युक्तः । तथोपास्पोपासकभावोऽपि भेदाधिष्ठान एव । तस्मादिप न शारीरो मनोमयत्वादिविशिष्टः ॥ ४ ॥

### शब्दविशेषात् ॥ ५ ॥

इतश्च शारीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणो यस्माच्छव्दविशेषो भव-ति समानमकरणे श्वत्यन्तरे । "यथा बीहिवा यवो वा श्वामाको वा श्यामाकतण्डुलो वैवमयमन्तरात्मन्युरुषो हिरण्मयः" [शत० बा० १० । ६ । २ । २] इति । शारीरस्याऽऽत्मनो यः श-व्दोऽभिधायकः सप्तम्यन्तोऽन्तरात्मित्रिति तस्माद्विशिष्ठोऽन्यः मथमान्तः पुरुषशब्दो मनोमयत्वादिविशिष्ठस्याऽऽत्मनोऽभि-धायकः । तस्मान्तयोभैदो गम्यते ॥ ५ ॥

जीवस्य मनोमयत्वादिगुणत्वाभावे हेत्वन्तरम् । कर्मेति । पूर्वसूत्रान्नेत्याद्यारुष्य चशब्दार्थेमाह । इतश्चेति । पाष्यपापकत्वेन कर्मकर्तृव्यपदेशं विशदयति । एतिम-ति । वाक्यं व्याकरोति । एतिमत्यादिना । पापकत्वेन व्यपदिशतीति संबन्धः । मार्महं जानामीतिवद्यपदेशमाशङ्कचाऽऽह । नचेति । कर्मकर्तृव्यपदेशे सूत्राभि-येतं प्रकारान्तरमाह । उपास्येति । उक्तव्यपदेशफलमाह । तस्मादिति ॥ ४ ॥

तन्नैव हेत्वन्तरमाह । शब्देति । सूत्रे हेत्वन्तरद्योतकाभावमाशङ्कच पूर्वसूत्रस्यं चशब्दमाळ्य व्याकरोति । इतश्चेति । समानप्रकरणत्वमेकविद्याविषयत्वम् । अन्त-रात्मिनित च्छान्दसो विभक्तिलोपः । शब्दमेदफलमाह । तस्मादिति ॥ ५ ॥

## स्मृतेश्व ॥ ६ ॥

स्मृतिश्च शारीरपरमौत्मनोर्भेदं दर्शयति ''ईश्वरः सर्वेभृतानां हरेंशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभृतानि यन्नाह्रदानि मायया" [भ० गी० १८ | ६१] इत्याद्या । अत्राऽऽह कः पुनर्यं शा-रीरो नाम परमात्मनोडन्यो यः प्रतिषिध्यतेडनुपपत्तेस्तु न शारी-र इत्यादिना । श्रुतिंस्तु '' नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽ-तोऽस्ति श्रोता " [बृह० ३ । ७ । २३] इत्येवंजातीयका पर-मात्मनोऽन्यमात्मानं वारयति । तथा स्मृतिरपि "क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत'' [ भ० गी० १३ । २ ] इत्येवंजा-तीयकेति । अत्रोच्यते । सत्यभेवैतत्पर एवाऽऽत्मा देहेन्द्रियमनो-बुद्धचुपाधिभिः परिच्छिद्यमानी बालैः श्रज्ञारीर इत्युपचर्यते । यथा घटकरकाचुपाधिवज्ञादपरिच्छित्रमपि नभः परिच्छित्रव-

आत्मान्तः रिथतस्यान्यस्यायोगे स्वे महिम्नीतिवदुपचारादेव शब्दभेदः स्यादिखुक्त-माशङ्क चाऽ ऽ ह । स्मृतेश्चेति । इदि स्थितस्य शारीराद्रेदः स्मृत्योच्यते ततो मनोम-यत्वादिविशिष्टो हृदि स्थितोऽन्यः शारीरादिति नोपचारशङ्केति व्याचष्टे । स्मृतिश्चे-ति । तमेव शरणं गच्छेत्यादिवाक्यमादिशब्दार्थः । ईक्षत्यधिकरणे निरस्तमपि चोद्यं पसङ्गादुद्भावयति । अत्रेति । श्रुतिस्मृतिभ्यां भेदवादः सप्तम्यर्थः । ननु नान्यत्वं साध्यते किंत्वनयस्य मनोमयत्वादि निषिध्यते तत्राऽऽह । य इति । विवाक्षतगुणव-च्वेन जीवस्य ध्येयत्वनिषेषानुपपच्या तदन्यत्वधीरित्यर्थः । परस्यांशो विकारो वा जीवो नामेत्याशङ्कच श्रुतिस्मृतिविरोषानैविमत्याह । श्रुतिरिति । नच भेदाभेदाभ्यां श्रुतिस्पृँत्यविरोधस्तदयोगादिति । कि वस्तुतोऽन्यो जीवो नास्ति कि वोपाधितोऽपीति विकल्पयति । अत्रेति । आद्यमङ्गीकरोति । सत्यमिति । द्वितीयं दूषयति । पर इति । अपरिच्छिनस्योपाधिना परिच्छिनत्वदृष्टि दृष्टान्तेन स्पष्टयाति । यथेति ।

<sup>\*</sup> अनाग्रविद्यावच्छेदरुब्धजीवत्वः पर एव।SSतमा स्वतो भेदेनावभासते । ताहशां च जीवानाः मविद्या न तु निरुपाधिनी ब्रह्मणः । नचाविद्याया सत्या जीवात्नविभागः सति चास्मिस्तदाश्रयाऽविद्ये-त्यन्योन्याश्रय इति वाच्यम् । अनादित्वेन जीवाविद्ययोवींजाङ्करवदनवक्क्ष्मेरयोगात् । न च परमेश्वरस्य कुत कस्मास्संसगरेता यो हि परतन्त्र: सोऽन्थेन बन्धनाँगरे प्रवेश्येत न तु स्वतन्त्र इति वाच्यप् । नह्ययतनी जीवस्य बन्धनागारप्रवेशिता येनानुयुज्येत । कित्वियमनादिः पूर्वपूर्वकर्माविद्यासस्कारनिबन्धना नानुयोगमर्हति । नचैवमीश्वरस्यानीश्वरत्वम् । नह्यपकरणाद्यपेक्षितं कर्तुः स्वातच्यं विहन्ति । तस्मा-दारिकचिदेतत ।

१ क. घ. ज. भात्मानी भेरेन दें। २ क. ज. रिताई ना । ३ छ दिपदार्थ. । ४ ठ ड.ट रिम्हितिकि।

दवभासते तद्वत् । तदपेक्षया च कंमेकर्तृत्वादिभेदव्यवहारो न विरुध्यते पाकत्त्वमसीत्यात्मैकत्वोपदेशग्रहणात् । ग्रहीते त्वात्मै-कत्वे बन्धमोक्षादिसर्वव्यवहारपरिसमाप्तिरेव स्पात् ॥ ६ ॥

## अर्भकौकस्त्वात्तद्वयपदेशाच नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥

अभेकमल्पमोको नीडमेष म आत्माइन्तर्हृदय इति परिच्छिन्नाय-तनत्वात्स्वशब्देन चाणीयान्त्रीहेर्बा यवाद्वेस्यणीयस्त्वव्यपदेशा-च्छारीर एवाइडराप्रमात्रो जीव इहोपिद्दयते न सर्वगतः परमा-त्मेति यहुक्तं तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते । नायं दोषः । न ताव-त्परिच्छिन्नदेशस्य सर्वगतत्वव्यपदेशः कथमःप्रुपपद्यते । सर्व-गतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्परिच्छिन्नदेशव्यपदेशोऽपि कयाचिदपेक्षया संभवति । यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि हि सन्नयोध्याधिपतिरिति व्यपदिश्यते । कया पुनरपेक्षया सर्व-

श्रुती स्मृतौ च कर्मकर्तृत्वादिन्यवहारात्पारमार्थिक एव भेद इत्याशङ्कचाऽऽह । तिदिति । अवाधाद्भेदन्यवहारस्य वात्विकत्वमाशङ्कच प्रागूर्ध्वं वा बोधादबाध इति विकल्प्याऽऽद्यमनुजानाति । प्रागिति । दिवीयं पत्याह । ग्रहीते त्विति ॥ ६॥

जैवं लिङ्गद्वयं निरस्यति । अभैकेति । अभैकमोको यस्य सोऽभैकौकास्तस्य माव-स्तन्तं तस्मादिति यावत् । अभैकशन्दस्य शिशुविषयत्वनिषेधार्थमल्पिमितिपर्यायत्वोः किः । ओकःशन्दस्याप्रसिद्धार्थता न्यवन्त्विन्तते । नीडिमिति । वाक्यार्थं वदनौ-श्रद्धां विवृणोति । एष इति । तत्र लिङ्गयोः संभावनार्थं विशिनष्टि । आराग्रेति । परत्र तदसंभावनार्थं सवैगत इति । तस्यानुपेक्षणीयत्वमाह् । तदिति । परिहारमाग-मवतारयति । अनेति । अणीयस्त्वमुपेत्य ज्यायस्त्वं वा बाध्यं तदिषे वा कथंचिद-नुगन्तन्यम् । नाऽऽद्यः श्रुतस्य बाधायोगादित्याह् । नायमिति । द्वितीयं मत्याह् । न तावदिति । त्वयाऽपि ज्यायस्त्वमुपेत्याणीयस्त्वं बाध्यते तदिष वा कथंचिदनुगम्यते । नाऽऽद्यः श्रुतबाधायोगसाम्यात् । न द्वितीयो ज्यायसोऽणीयस्त्वस्य सर्वे-थैवायुक्तत्वात्तत्राऽह । सर्वेति । अपरिन्छिन्नस्य परिन्छिन्नदेशोक्तौ दृष्टान्तमाह् । समस्तेति।तत्र पुरवासापेक्षया न्यपदेशेऽपि कथिमिहे।ते पुन्छित।कयेति।सूत्रावयव-

1

गतः मन्नीखरोडभेकौका अणीयाँश्च व्यपदिश्यत इति । निचा-ट्यत्वादेवमिति ब्रमः । एवमणीयस्त्वादिगुणगणोपेत ईश्वरस्तत्र द्वदयगण्डरीके निचारयो दृष्ट्वय उपिदर्यते । यथा शास्त्रममे हरिः । तत्रास्य बुद्धिविज्ञानं ग्राहकम् । सर्वगतोऽपीश्वरस्तैत्र तत्रोपास्यमानः प्रसीदति । व्योमवचैतहष्टव्यम् । यथा सर्वगत-मृषि सद्योग सूचीपाशाद्यपेक्षयाऽभैकौकोऽणीयश्च व्यपदिवयते। एवं ब्रह्मापि । तदेवं निचाय्यत्वापेक्षं ब्रह्मणोऽर्भकौकस्त्वमणी-यस्त्वं च न पारमार्थिकम् । तत्र यदाशङ्कचते हृदयायतनत्वा-इसणो हृद्यानां च प्रतिशरीरं भित्रत्वाद्वित्रायतनानां च श्रका-दीनामनेकत्वसावयवत्वानित्यत्वादिदोषदर्शनाह्वह्यणोऽपि तद्व-त्मसङ इति तदपि परिहृतं भवति ॥ ७ ॥

## संभोगपाप्तिरिति चेन वैशेष्यात् ॥ ८॥ (१)

व्योमवत्सर्वेगतस्य ब्रह्मणः सर्वेषाणिहृदयसंबन्धाचिह्रपतया च शारीरादविशिष्टत्वातसुखदुःखादिसंभोगोऽप्यविशिष्टः प्रसज्येत । एकत्वाच । नहि परस्मादात्मनो इन्यः कश्चिदात्मा संसारी विचते "नान्योऽतोऽस्ति विद्वाता" [बु० ३|७|२३] इत्यादिश्चतिभ्यः।

मुत्तरमवतार्थे व्याचष्टे । निचाय्यस्वादिति । सर्वेगतस्य कथमेकदेशे द्रष्टव्यत्वं तत्रा-SSह । पथेति । तत्र शास्त्रमामाण्यात्तथाऽस्तु पस्तुते कथं तत्राऽऽह । तत्रेति । बुद्धिविज्ञानभित्यन्तःकरणस्य प्रमाणजा वृत्तिरुक्ता । सर्वेगतस्य कुतो हृदय एव मान-आहात्वं तत्राऽऽह । सर्वेति । अपरिच्छिनस्य परिच्छिनायतनत्वादिव्यपदेशं सीत्रो-दाहरणेन साधयात । व्योमवदिति । ब्रह्मापि हृदयापेक्षया द्विधोक्तिमागिति शेषः । दार्शान्तिकमुपसंहरति । तदेविमिति । हृदयायतर्नस्यातात्विकत्वे चोद्यान्तरमपि निर-स्तिमित्याइ । तत्रेति । निह परोपाधिपरिच्छेदाद्नित्यत्वाद् युक्तं न्योम्रोऽदृष्टेरिति भावः ॥ ७ ॥

हार्देखे ब्रह्मणोऽनिष्टमसङ्गान्नीवस्यैव हार्दस्योपास्यवेति राङ्कित्वा समावत्ते । संभो-गेति । चोषं प्रपश्चयति । व्योमवदिति । सर्वेबुद्धिसंबन्वेऽपि नमोवदमोगमा-शङ्कचोक्तम् । चिदिति । तथाऽपि भोगहेतुसंबद्धस्यैव भोगो नेतरस्येत्याश-ङ्कचाSS ह । एकत्वाचेति । तत्पपश्चयति । नहीति । अनिष्टमसङ्गं निगमयति ।

१ क घ. इ. ज. ज. 'स्तत्रो'। २ क. घ. इ. ज. 'यायतनाना । ३ क.ज.'रीरेणावि । ४ ठ. ड. द. नित्वस्था। ५ क. स. ठ. इ. द. बन्धस्थै।

तस्मात्परस्यैव संसारसंभोगमाप्तिरिति चेत्। न । वैशेष्यात् । न तावत्सर्वमाणिहृदयसंबन्धाच्छारीरवह्नह्मणः संभोगमसङ्गे वैशे-ष्यात । विशेषो हि भवति शारीरपरमेश्वरयोः । एकः कर्ता भोका धर्माधर्मसाधनः सुखदुःखादिगाँश्च । एकस्तद्विपरीते।ऽपहतपाप्म-त्वादिगुणः । एतस्मादनयोर्विशेषादेकस्य भोगो नेतरस्य । यदि च संनिधानमात्रेणे वस्तुशक्तिमनाश्चित्य कार्यसंबन्धोऽभ्युपग-म्येताऽऽकाशादीनामपि दाहादिपसङ्कः । सर्वेगतानेकात्मवादि-नामपि समावेती चोचपरिहारी । यदप्येकत्वाह्रह्मण आत्मान्त-राभावाच्छारीरस्य भोगेन ब्रह्मणो भोगपसङ् इत्यत्र वदामः । इदं तावदेवानांभियः प्रष्टव्यः । कथमयं त्वयाऽऽत्मान्तराभावो-Sध्यवसित इति । तत्त्वमस्यहं ब्रह्मास्मि नान्योऽतोऽस्ति विज्ञा-तेत्पादिशास्त्रेभ्य इति चेत् । यथाशास्त्रं तर्हि शास्त्रीयोऽर्थः म-तिपत्तव्यो न तत्रार्धजरतीयं रुभ्यम् । शास्त्रं च तत्त्वमसीत्यप-हतपाप्मत्वादिविशेषणं ब्रह्म शारीरस्याऽऽत्मत्वेनोपदिशच्छारी-रस्पैव तावद्वपभोक्तत्वं वार्यति । कृतस्तद्वपभोगेन ब्रह्मण उप-

तस्मादिति । उत्तरमादत्ते । नेति । यतु बुद्धिस्थत्वे सति चैतन्याद्रझणो भोक्तृत्वं जीववदिति वत्राष्ठ्रह । न तावदिति । हेतुं विवृणोति । विशेषो हीति । धर्माधर्मवत्त्वस्यैव भोगप्रयोजकत्वाद्मयोजको हेतुरित्यर्थः । उक्तवैशेष्यफलमाइ । ए-तस्मादिति । साधनव्याप्तिमाञ्जूत्र्यान्यत्र धर्मोदित्यादिश्रुतिविरोवान्मैविमित्याह । यदि चेति । किच जीवा विभवो बहवश्र्येति स्थितावेकस्मिन्देहदेशे सर्वसंनिध्यविशे-षाज्ञुल्यो भोगः स्याच चेंच्नैकस्यापि । स्वकर्मीर्जिते देहे भोगो नान्यत्रेति चेद्वयमपि तथैवाभिद्धीमहीत्याह । सर्वेति । ब्रह्मणो भोऋभिन्नत्वाद्भोक्तृवेत्युक्तमनुभाषवे । यद-पीति । वत्र पविज्ञैवायुक्तेत्थाइ । अत्रेति । वदयुक्ति वक्तुं एच्छवि । इदमिति । किमेकत्वमज्ञातं ज्ञातं वाऽऽचे हेत्वसिद्धिः । द्वितीये वद्धीर्भेदुक्तेः शास्त्राद्वेति पश्नमेव पकटयति । कथमिति । अन्त्यमादत्ते । तत्त्वमिति । शास्त्रानुसरणे वद्विक्रमणम-युक्तमित्याह । यथेति । नहि कुक्कुटादेरेकदेशो भोगाय पच्यत एकदेशस्तु पसवाय कॅल्प्यते विरोधादित्याह । नेति । ऐक्यं बोधयदि शास्त्रं न संसारं वारयित तत्क-थमर्थजरतीयमसक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । शास्त्रं चेति । संसारिणो ब्रह्मणैक्यबोधना-योगाज्जीवस्य संसारित्वनिरासद्वारा शास्त्रमैक्यं बोधयत्यशोधितपदार्थस्य वाक्यार्थज्ञा-

१ घ. 'तोऽपा'। २ घ. 'ण ब्रह्मश्च'। ३ ख. 'न्देहेस'। • क. ख. कल्पते।

भोगमसङ्गः । अथायहीतं शारीरस्य ब्रह्मणैकत्वं तदा मिथ्याज्ञानिमित्तः शारीरस्योपभोगो न तेन परमार्थस्यस्य ब्रह्मणः संस्पर्शः । निह बालैस्तलमिलनेतादिभिव्योम्नि विकल्प्यमाने तलमिलनतादिविशिष्टमेव परमार्थतो व्योम भवति । तदाह न वैशेष्यादिति । नैकत्वेऽपि शारीरस्योपभोगेन ब्रह्मण उपभोग- प्रसङ्गो वैशेष्यात् । विशेषो हि भ वति मिथ्याज्ञानसम्यग्ज्ञानयोः । मिथ्याज्ञानकल्पित उपभोगः सम्यग्ज्ञानदृष्टमेकत्वम् । नच मिथ्याज्ञानकल्पित उपभोगः सम्यग्ज्ञानदृष्टमेकत्वम् । नच मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोगेन सम्यग्ज्ञानदृष्टं वस्तु संस्पृश्यते । तस्मान्नोपभोगगन्थोऽपि शक्य \*ईश्वरस्य कल्पयितुम्॥८॥(१)

#### अत्ता चराचरप्रहणात् ॥ ९ ॥

कठवछीषु पठ्यते "यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्पोपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः" [११८१८६ ] इति। अत्र कश्चिदोदनोपसेचनस्चितोऽत्ता मतीयते । तत्र किममिरत्ता स्याद्वत जीवोऽथवा परमात्मेति संशयः । विशेषानवधारणात् । त्रयाणां चाम्रिजीवपरमात्मनामस्मिन्मन्थे मश्लोपन्यासोपरुष्धेः ।

नाभावादित्यर्थः । त्वदुक्तेरैक्यं ज्ञातं न शास्त्रादिति द्वितीयमुत्थापयति । अथेति । तत्र वास्तवे भोकृत्वे साध्ये साध्यवैकल्यमवास्तवे सिद्धसाध्यतेति मत्वाऽऽह । तदेति । तदेव दृष्टान्तेनाऽऽह । नहीति । तत्र सूत्रभागमवतार्थे योजयति । तदाहेति । तयोविंशेषेऽपि कथं ब्रह्माण वस्तुतो भोगाभावस्तत्राऽऽह । नचेति । हेतुद्वयनिरासमुपसंहरति । तस्मान्नेति । मनोमयत्वादिविशिष्टस्यैवेश्वरस्य ध्यानार्थे हार्देत्वेऽ-पि निदीषत्वात्तिमन्नेव शाण्डिल्यविद्याविद्योवेस्वेस्वित्यादिवाक्यं समन्वितिमत्यर्थः॥८॥(१)

ईश्वरस्याभोकृत्वे नाषृत्वमपीत्याशङ्कचाऽऽह । अत्तेति । उदाहरित । कठेति । यस्य परस्याऽऽत्मनो ब्रह्म च क्षत्रं चोभे जाती मिसद्धान्नवदीदेनौ मवतो यस्य मृत्युः सर्वमारकः सन्नुपसेचनमोदनामिश्रघृतव।त्तिष्ठति यत्र सोऽत्ता कारणात्मा वर्तते तं निर्वि- शेषमात्मानं नाविरतो दुश्वरितादितिमन्नोक्तोपायवान्यथा वेदेत्थमन्यस्तद्रहितो न वेदे- त्यर्थः।अत्तुरत्नाश्रवणान्न सूत्रानुसारितेत्याशङ्कचाऽऽह । अत्रेति । सिद्धेऽचारि विचा- रमूछं संशयमाह । तत्रेति । विशेषानवधारणोत्थः संशयस्त्रिद्वेव कथं नियम्यते त- नाऽऽह । त्रयाणामिति । स त्वममिसित्यादिरमेर्येचं मेते विचिकित्सेत्यादिर्जीवस्या-न्यत्र धर्मोदित्यादिर्जीवस्या-न्यत्र धर्मोदित्यादिर्जीवस्याः मश्चः। प्रतिवचनमिप छोकादिममिसित्याद्यमेर्हन्त त इद-

<sup>\*</sup> निर्मृष्टासिळाविद्यातद्वासनःवेन शुद्धनुद्धस्वभावत्वादि।ते भावः ।

१ क. घ. ैनत्व (दैं। २ क. ख. देने भैं।

किं तावत्पाप्तम् । अग्निरत्तेति । कुतः । "अग्निरत्नादः" [ वृह० १ । ४ । ६ ] इति श्रुतिप्रसिद्धिभ्याम् । जीवो वाऽत्ता स्पात् "तयोरन्यः पिप्पल्लं स्वाद्धत्ति" [ मु०३ । १ । १ ] इति दर्शनात् । न परमात्माऽनश्रन्नन्योऽभिचाकशीति" [ मुण्ड० ३ । १ । १ ] इति दर्शनादिरयेवं माप्ते ब्रूमः । अत्ताऽत्र परमात्मा भिवतुमर्हति । कुतः । चराचरग्रहणात् । चराचरं हि स्था- वरज्ञद्भमं मृत्यूपसेचनमिहाऽऽद्यत्वेन मतीयते ताहशस्य चाऽऽ- द्यस्य न परमात्मनोऽन्यः कात्स्न्येनात्ता संभवति । परमात्मा तु विकारजातमुपसंहरन्सर्वमत्तीत्युपपद्यते । नन्विह चराचरग्रहणं नोपल्यभ्यते कथं सिद्धवचराचरग्रहणं हेतुत्वे- नोपादीयते । नैष दोषः । मृत्यूपसेचनत्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वात् । ब्रह्मक्षत्रयोश्च प्राधान्यात्प्रदर्शनार्थ-

मित्यादीवरयोरेवं त्रयाणामेव तयोरिहोपलब्वेस्त्रिष्वेव संशयो विशेषानुपलब्वेरित्यर्थः । पठितकठश्रुतिनिविंशेषेत्रह्मणि समन्वयोक्त्या श्रुत्यादिसंगति ग्रहीत्वा पूर्वपक्षयति । कि ताविति । पूर्वपक्षेऽभेजीवस्य वोपास्तिः सिद्धान्ते निर्विशेषवस्तुधीरिति फलम् । विशेषेऽनवधृते कुर्तोऽवधृतिरित्याह । कुत इति । अग्निरनादोऽन्नपतिरितिश्रुतेरमेर-न्नादत्वपसिद्धेश्च<sup>व</sup>विशेषधीरित्याह । अग्निरिति । अग्न्यधिकारमिकम्याध्यात्माधि॰ कारे तदुक्त्ययोगादोदनशब्दस्य च भोग्यत्वगुणाद्गन्नक्षश्रत्रवृत्तेभींकृणमकत्वादमेश्र्य संह-र्वृत्वेऽपि भोक्तृत्वाभावान्नाः युपास्तिरिहेत्यपरितोषादाह । जीवो वेति । ओदनशब्देन कर्मफलोक्तेर्मृत्युशब्दस्य तदनुगुणत्वाच जायत इत्यादेश्य जीवे योगात्तदुपास्तिरत्रेति भावः । ओदनशब्देन ब्रह्मक्षत्रवृत्तिना जगलक्षणात्तत्संहर्नृत्वस्य परस्मिन्यसिद्धेस्तद्धीः रेवानेष्टेत्याशङ्कचाऽऽह । नेति । श्रुतिंछक्षणाविषये श्रुतेन्यीय्यत्वादोदनशब्दस्य भोग्यार्थत्वाद्धक्षक्षत्रयोश्च भोग्यत्वाद्भोकृत्वस्य परिसम्वारितत्वाच्च तत्परतेत्वर्थः । पूर्व-पक्षमनूच सिद्धान्तयति । एवमिति । साधिते जीवपक्षे परस्मिन्को हेतुरिति प्रच्छ-ति । कृत इति । हेतुमुक्त्वा व्याचष्टे । चरेति । तद्कृत्वस्यान्यथासिद्धि निराह । तादशस्येति । हेतोः पक्षधर्मतामाह । परमेति । ब्रह्मक्षत्रयोरेव मृत्यूपसेचनयोरत्र दृष्टेरसिद्धो हेतुरिति शङ्कते । निन्वति । ओदनशब्देन ब्रह्मक्षत्रवृत्तिना मृत्यूपसेचन-संनिधानादोदनस्थं नाश्यत्वमाश्रित्य ब्रह्मक्षत्रशब्दाभ्यां जगछक्ष्यवे तेन तन्नाशकत्व-लिङ्गाद्रह्मात्र भावीत्याह । नैष इति । निषेषश्रुत्या परस्य नातृतेत्युक्तमनूच तस्य

९ ड. ज. ते तत्क्यं। २ छ. "शेषे ब्र°। ३ ठ ड. ट. "ति तत्फर्ल"। ४ ख. "ति तळक्षणाक्षिये

त्वोषपत्तेः । यत्तु परमात्मनोऽपि नानृत्वं संभवत्यनश्रत्रन्योऽ-भिचाकशीतीति दर्शनादिति । अत्रोच्यते । कर्मफलभोगस्य प्रतिषेधकमेतदर्शनं तस्य संनिहितत्वात् । न विकारसंहारस्य प्रतिषेधकं सर्ववेदान्तेषु सृष्टिस्थितिसंहारकारणत्वेन ब्रह्मणः प्र-सिद्धत्वात् । तस्मात्परमात्मैवेहात्ता भवितुमर्हति ॥ ९ ॥

### प्रकरणाच ॥ १०॥ (२)

इतश्च परमात्मैवेहात्ता भवितुमहीत यत्कारणं प्रकरणिमदं परमा-त्मनः "न जायते म्रियते वा विपश्चित्" [काठ० १।२।१८] इत्यादि । प्रकृतग्रहणं च न्याय्यम् । क इत्था वेद यत्र स इति च द्वविद्यानत्वं परमात्मि छङ्कम् ॥ १०॥ (२)

गुहां प्रविष्ठावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ॥ ११ ॥

कठवर्छीष्वेव पठचते ''ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां पविष्टौ परमे परार्धे । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाप्रयो ये च त्रिणाचिकेताः'' [काठ० १।३।१ ] इति । तत्र संशयः । किमिह

गविमाह । यत्त्वित । तयोरित्यादिना कर्मफलभोगस्य पूर्वीक्तत्वं संनिहितत्वम् । अविशेषेणं विकारसंहारस्यापि किमित्येतन्न निषेषकं सर्ववेदान्तविरोषादित्याह । ने-स्यादिना । लेक्किकमर्थमुपसंहरित । तस्मादिति ॥ ९ ॥

परमात्मैवात्तेत्यत्र मानान्तरमाह । प्रकरणाचिति । सूत्रं व्याचष्टे । इतश्चेति । मकतत्त्वममयोजकिमित्याशङ्कचोक्तं प्रकृतेति । न्याय्यमप्रकृतग्रेहादिति शेषः । इतश्च परमात्मैवात्तेत्याह । क इति । यस्येत्यादि वाक्यं ज्ञेये परमात्मिन मायाद्वारा सर्वेसहर्तियैन्वितमित्यर्थः ॥ १० ॥ (२)

पूर्वोदाहरानन्तरमञ्जार्थनिर्णयार्थमाह । गुहामिति । संगीत वदन्विषयमाह । कठेति । ऋतं सत्यमावश्यकं कर्मफलं पिबन्ती भुआनी सुकृतस्य लोके सम्यगर्जित-स्यादृष्टस्य कार्ये देहे वर्तमानी परस्य ब्रह्मणोऽर्थं स्थानमहेतीति परार्थं हृद्य तिमन्परमे श्रेष्ठे या गुहा नमोलक्षणा तां प्रविश्य स्थिती छायातपवन्मिथी विरुद्धी ती च ब्रह्म-विदः कर्मिणश्च वदन्ति । त्रिनीचिकेतोऽप्रिश्चितो यैस्ते त्रिणाचिकेतास्तेऽपि वदन्ती-त्यर्थः । बुद्धत्यविष्ठिक्रस्य जीवस्यं परस्य च प्रकृतत्वाद्दतपानकर्तृत्वस्य जीवेन सह बुद्धीरव परस्यापि च्छित्रन्यायेन लाक्षणीकत्वाविशेषाच संशयमाह । तत्रेति ।

#### [अ०१पा०२सू०११]आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्जितशांकरभाष्यसमेतानि ।१७७

बुद्धिजीवो निर्दिष्टावुत जीवपरमात्मानाविति । यदि बुद्धिजीवो ततो बुद्धिप्रधानात्कार्यंकरणसंघाताद्विरूक्षणो जीवः प्रतिपादितो भवति । तदपीह मितपादियत्वयम् । "येयं मेते विचिकित्सां मनुष्यंऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विचामनुशिष्टस्त्वन्याऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः" [काठ०१।१।२०] इति प्रष्टत्वात् । अथ जीवपरमात्मानो ततो जीवाद्विरुक्षणः परमात्मा मितपादितो भवति । तदपीह मितपादियत्वयम् । "अन्यत्र धर्मादन्यनाधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तर्पयस्म तद्वद्द" [काठ०१।२।१४] इति प्रष्टत्वात् । अत्राऽऽहाऽऽक्षेप्ता । उभावप्येतौ पत्नौ न संभवतः । कस्मात् । ऋतपानं कर्मफुलोपभोगः सुकृतस्य लोक इति लिङ्कात् । तंचेतनस्य क्षेत्र- इस्य संभवति नाचेतनाया बुद्धेः । पिवन्ताविति च द्विवचनेन द्वयोः पानं दर्शयित श्वतिः।अतो बुद्धिक्षेत्रज्ञपक्षस्तावन्न संभवति । अत्र एव क्षेत्रज्ञपरमात्मपक्षोऽपि न संभवति । चेतनेऽपि परमात्मिन ऋतपानासंभवात् । "अनक्षत्रन्योऽभिचाकशीति" [सुण्ड०

वाक्यभेद्राङ्की परिहरन्पूर्वपक्षे फलमाह। यदीति । पक्तं प्रतिपाधं कृतो जीवस्वथेवि तत्राऽऽह । तद्गीति । जीवतत्तं तद्भेः। प्रकरणं सम्पर्थः। मनुष्ये पेते मृते सित येयं विचिकित्सा संशयः परलोकभोक्ताऽस्वीत्येके नास्तीति चान्ये त्वयोपिदृष्टोऽहमेतक्तः ज्ञातुमिच्लामीत्यर्थः। वराणां पितुः सौमनस्यममिविचात्मविचेत्येतेषामिति
निर्वारणे पष्ठी । सिद्धान्तेऽपि वाक्यभेदं वारयन्फलमाह । अथेत्यादिना । जीवविलक्षणस्य ब्रह्मणोऽपक्तत्त्वात्कथं प्रतिपाद्यतेत्याशङ्कच्चाऽऽह । तद्गीति । परमात्मस्वकपं विद्त्युक्तमन्यत्रेत्यन्यदिति यावत्। कृताकृतात्कारणात्कायोचेत्यथः। चकाराभ्यां
भवतो ग्रहणम् । उभयोभोक्तृत्वायोगेन संशयमाक्षिपति । अत्रेति । पक्रतत्वाचतुपपत्ती तदसंभावना नास्तीत्याह् । कस्मादिति । पक्षयोरसंभावनां वक्तुमृतपानशन्दार्थमाह । कतेति । तत्कत्रोदिहयोगदृष्टिरिति हेतुमाह । सुकृतस्येति । तथाऽपि कथं
पक्षयोरनुपपत्तिरित्याशङ्कच्य पूर्वपक्षानुपपत्तिमाह । तच्चतनस्येति । अस्तु जीवस्यैव
चेतनत्वाद्वपानं मा वाऽचेतनाया बुद्धेभूत्तयाऽपि का क्षतिस्तत्वाऽऽह । पिबन्ताविति । जीवस्यैव पातृत्वं न बुद्धोरिति स्थिते फलितमाह । अत इति । द्वयोरुकं
पानायोगं हेतूकृत्य सिद्धान्तयोगमाह । अत एथेति । बुद्धेरचैतन्यात्पानायोगेऽपि
परस्य चैतन्यात्त्वागमाशङ्कच्याऽऽह । चेतनेऽपीति । संश्यायोगादिकरणाक्षे-

<sup>9</sup> झ. ट. "नौ जी"। २ घ. "नं हि का"। ३ का, ड. ज. ज. तच चेत"।

३।१।१] इति मन्नवर्णादिति । अत्रोच्यते । नैष दोषः । छतिणो
गच्छन्तीत्येकेनापि च्छित्रिणा बहूनां छित्रत्वोपचारदर्शनात् ।
एवमेकेनापि पिवता द्वौ पिवन्तावुच्येते । यद्वा जीवस्ताविषवतीश्वरस्तु पाययित पाययन्ति पिवतीत्युच्यते । पाचियतर्यपि
पक्तृत्वोपचारात् । एधांसि पचन्तीति प्रयोगदर्शनात् । न चाध्यात्माधिकारेऽन्यौ कौचिद्वावृतं पिवन्तौ संभवतः । तस्माद्बद्विजीवौ स्यातां जीवपरमात्मानौ वेति संशयः । किं तावत्पाप्तम् ।
बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति । कृतः । गुहां प्रविष्टाविति विशेषणात् । यदि
शरीरं गुहा यदि वा हृदयमुभयथाऽपि बुद्धिक्षेत्रज्ञौ गुहां प्रविष्टावुपपचेते । नच सित संभवे सर्वगतस्य ब्रह्मणो विशिष्टदेशत्वं
युक्तं कल्पियतुम् । सुकृतस्य लोक इति च कर्मगोचरानितक्रमं दर्शयित । परमात्मा तु न सुकृतस्य वा दुष्कृतस्य वा

पमनूच परिहरित । अत्रेति । कि पक्षद्वयं कथंचिदिप नोपपचते किंवा कथंचिचोने गेडिप सम्यक्पक्षान्तरमस्ति नाइड्च इत्याह । नेष इति । सिद्धान्तोपपिति विधानतरेणाइड्ह । पद्धेति । तथाइपि कथं पिवन्ताविति द्विवचनं तजाइड्ह । पायपितिति । प्रधानकर्तरि प्रयोगो गुणकर्तरि कथमित्याशङ्कचाइड्ह । पाचितिरिति । यः कारयित स करोत्येवेति न्यायादित्यथेः । पूर्वपक्षेडिप दिवचनोपपितिमाह । वुद्धीति । संभविति दिवचनमिति शेषः । कर्तरि यो न्यपदेशः स कथं करणे स्याचजाइड्इ । एधांसीति । कथंचितुपपित पक्षयोस्कत्वा दितीयं निराह । नचेति । पक्षद्वयं संमाव्याविकरणारम्भमुपसंहराते । तस्मादिति । ब्रह्मक्षत्रकाद्वर्त्य संनिहितमृत्युपदाद्दानत्यवस्तुपरत्ववदिहापि पिवच्छ्वद्वर्स्य संनिहितगुहापवेशादिना बुद्धिक्षेत्रज्ञपरतेति विमृश्य पूर्वपक्षयिति । किं तावदिति । ऋतिनित श्रुतेनितिशेष ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । परस्यापि प्रकृतवाद्विति । क्रुतेनितिशेषे ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । परस्यापि प्रकृतवाद्विति । क्रुतेरित्यान् किं न स्यादित्याह । कृत इति । सूत्रावयवेनोत्तरं गुहामिति । होत्रेव स्फुटयिति । पदीति । जीवाद्वितीयं ब्रह्मेव गुहां पविष्टं यो वेद निहित गुहायाभिति श्रुतेरित्यानशङ्कचाइऽइ । नचेति । इतश्च न ब्रह्म गुहा प्रविष्टमित्याह । सुकृतस्येति । ब्रह्मणोऽपि सुकृतछोकवर्वित्वमाशङ्कचाइऽइ । परमात्मेति । पूर्वपक्षे हेत्वन्तरमाह ।

९ क. ड. ज. °च्येयाताम् । य'। २ क. ख. ठ. ड. ढ. रजीवद्विती'। ३ क. ख. ठ. ड. ઢ. जीवद्विती'।

#### [अ०१पा०२सू०११] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्जितशांकरभाष्यसमेतानि। १७६

गोचरे वर्तते । न कर्मणा वर्धते नो कनीयानिति श्रुतेः । छायातपाविति चेतनाचेतनयोनिर्देश उपपद्यते । छायातपवत्परस्परविलक्षणत्वात् । तस्माद्धिक्षित्रज्ञाविहोच्येयातामित्येवं प्राप्ते बूमः।
विज्ञानात्मपरमात्मानाविहोच्येयाताम् । कस्मात् । आत्मानौ
हि ताबुभाविष चेतनौ समानस्वभावौ । संख्याश्रवणे च समानस्वभावेष्वेव लोके प्रतीतिर्दृश्यते । अस्य गोद्धितीयोऽन्वेष्टव्य
इत्युक्ते गौरेव द्वितीयोऽन्विष्यते नाश्वः पुरुषो वा । तदिह
ऋतपानेन लिङ्केन निश्चिते विज्ञानात्मिन द्वितीयान्वेषणायां
समानस्वभावश्चेतनः परमात्मैव प्रतीयते । ननूक्तं गुहाहितत्वदर्शनात्म परमात्मा प्रत्येतव्य इति । गुहाहितत्वदर्शनात्म परमात्मा परयेतव्य इति । गुहाहितत्वदर्शनात्म परमात्मा
परयेतव्य इति वदामः । गुहाहितत्वं तु श्रुतिस्मृतिष्वसङ्गत्परमात्मन एव दृश्यते "गुहाहितं गृहायां परमे व्योमन्" [ तै०

छायेति । बुद्धेद्वितीयजीवज्ञानार्थे वाक्यमित्युपसंहरति । तस्मादिति । सिद्धान्तस्-त्रमादायाऽ इत्मानाविति पतिज्ञां व्याकरोति । एवमिति । इहेति पकृतमत्रोक्तिः । पूर्णवया प्रवेशानहैं ब्रह्म कतोऽद्वितीयं जीवस्येत्याह । कस्मादिति । हीत्यक्तं हेत्-माह । आत्मानौ हीति । चेवनत्वेन समन्वयाज्जीवे पावरि सिद्धे द्वितीयत्वेन परस्याऽऽ-दानं युक्तमित्यर्थः । तत्र कि नियामकिमत्याशङ्कच तद्दर्शनादिति व्याचष्टे। संख्येति । **छौकिको दृष्टि**मेव दृष्टान्तेनाऽऽह । अस्पेति । एकस्य चेतनत्वे द्वितीयस्यापि तद्धीस्तदेवा-सिद्धमित्याशङ्खाऽऽह । तदिति । वत्तत्रेत्यं लौकिकदर्शने सतीति यावतः । इहेति वाक्योंकिः । संप्रतिपन्नां जातिमुपजीव्य निर्विशेषान्तरमहे बुद्धिलाघवाद्विजातीय-अहे तद्गीरवात्परमात्मैव द्वितीयो जीवस्येति सचयति । समानेति । कारकत्वेन बुद्धे-रिप जीवसाम्यमाशङ्ख्य तस्य बहिरङ्गत्वाचेतनस्य खभावत्वेनान्तरङ्गत्वान्भैविभ-त्याह । चेतन इति । बहिरङ्गमि कारकत्वमेव याह्यं गुहाहितत्विछङ्गादिवि शङ्कते। निवित । तत्रापि वद्दर्शनादित्युत्तरमाह । गुहेति । तदेव स्फुटयति । गुहे-स्यादिना । परिभन्गुहाहितत्वोक्तेस्तात्पर्यं वक्तमसक्रदित्युक्तम् । गुहायां बुद्धा-वाहितं निक्षिप्तं गह्वरे बहुविधानर्थसंकटे देहे स्थितं पुराणं चिरंतनं परं विदित्वा हर्षोदि जहातीति संबन्धः । परमे बाह्याकाशापेक्षया प्रकृष्टे व्योमन्यन्तःकरणाव-च्छिन्ने भूवाकाशे निहितं परं यो वेद सोऽश्चुते सर्वान्कामानिति संबन्धः । अन्विच्छ विचार्य निर्वारयेत्यर्थः । प्रवेशवाक्यसंग्रहार्थमादिपदम् । यतु सर्वगवस्य ब्रह्मणो न

२। १] "आत्मानमन्विच्छ गुहां मविष्टम्" इत्याद्यास् । सर्व-गतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यथों देशविशेषोपदेशो न विरुध्यत इत्येतदप्युक्तमेव । सुकृतलोकवर्तित्वं तु च्छत्रित्ववदेकस्मित्रपि वर्तमानसभयोरिवरुद्धम्। छायातपावित्यप्यविरुद्धम्। छायातपव-त्परस्पर्विलक्षणत्वात्संसारित्वासंसारित्वयोः। अविद्याकृतत्वात्सं-सारित्वस्य पारमार्थिकत्वाचासंसारित्वस्य । तस्माद्विज्ञानात्मपर-मात्मानो गुहां मविष्टो खन्नोते ॥ ११ ॥

कुतश्च विज्ञानात्मपरमात्मानौ युद्धेते ।

## विशेषणाच ॥ १२॥ (३)

विशेषणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेवं भवति । "आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु" [काठ० १।३।३] इत्पादिना परेण अन्थेन रथिरथादिरूपककल्पनया विज्ञानात्मानं रथिनं संसारमो- क्षयोर्गन्तारं कल्पपति। "सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्धिष्णोः परमं पदम्" [का०१।३।६] इति परमात्मानं गन्तव्यम् । तथा त्विष्णोः गृहमनुभविष्ठं गुहाहितं गृह्वरेष्ठं पुराणम्। अध्यात्मयोगाधिगमेन

विशिष्टदेशवांवे वत्राऽऽह । सर्वेति । यत्तु परस्य न सुक्ठतलोकवार्वेवेवि वत्राऽऽह । सुकृतेति । यदि च्लायावपाविवि चेवनाचेवनोक्तिरिवि वत्राऽऽह । छायेति । वद्वेलक्षण्ये वद्ववोरिप वित्सिद्धिरिवि हेतुं साधयवि । अविद्येति । प्रथमश्रुवचेवनत्व-वशाचरमश्रुवं गुहाप्रवेशादि नेयिससुपसंहरिव । तस्मादिति ॥ ११ ॥

धर्मविशिष्टतया विलक्षणग्रहे बुद्धिरेव स्ततो विलक्षणा ग्राह्मोति मन्वानो हेत्वन्तरं पृच्छाति । कुतश्चेति । परमात्मासाधारणलिङ्गपरं सूत्रं व्याचष्टे । विशेषणं चेति । न बुद्धिजीवयोरित्येवकारार्थः । जीवविशेषणं विश्वद्यति । आत्मानमिति । रिषत्व-कल्पनाफलं सूच्यते । संसारेति । परस्य विशेषणमाह । स इति । जीवः सर्वे-नामार्थः । अध्वनः संसारमार्गस्य पारमेव विशिनष्टि । तिहिति । व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः स्वरूपं विदित्यर्थः । परमं कार्यकारणातीतं पदं तदेव ज्ञेयं नान्यदित्यर्थः । किं चोत्तरवाक्यवत्पूर्वमिप जीवविश्वरयोरेव विशेषणाद्यतपानवाक्ये जीविद्वित्ययमाश्चित्याह । तथिति । दुर्दशै सूक्ष्मत्वाहुर्ज्ञानं तत एव गूलमनुप्रविष्टं गहनतां गतमीश्वरमध्यात्मयोगः प्रत्यगात्मन्येव चित्तसमावानं तत्सहस्रवाद्वाक्यादिनगमो ब्रह्मात्मेक्यव्यक्षकित्ववृत्तिविशेषस्तेनाहमेवोति निश्चित्य चीरो विद्वान्हषीद्युपल-

१ ड. अ. व सभी २ घ. ति च पै। ३ क. ड. ज. अ. व्यं कल्पयति । तै। ४ ठ. ड. इ. विश्योी ५ क. स. क्येऽपि जी।

#### [अ०१पा०२सू०१२] आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्षतशांकरभाष्यसमैतानि । १८१

देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति" [काठ० १।२।१२] इति पूर्वस्मिन्नपि ग्रन्थे मन्तृमन्तव्यत्वेनैतावेव विशेषितो । प्रकरणं चेदं
परमात्मनः । ब्रह्मविदो वदन्तीति च वक्तृविशेषोपादानं परमात्मपरिग्रहे घटते । तस्मादिह जीवपरमात्मानावुच्येयाताम् । एष
एव न्यायः "द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया" [ मुण्ड० ३।१।१ ]
इत्येवमादिष्वपि । तत्रापि इध्यात्माधिकारात्र प्राकृतो सुपर्णावुच्येते । तयोरन्यः पिष्पछं स्वाद्वत्तीत्यदनिखङ्गाद्विज्ञानात्मा भवति । अनश्चन्योऽभिचाकशीतीत्यनशनचेतनत्वाभ्यां परमात्मा।
अनन्तरे च मन्ने तावेव द्रष्ट्रद्रष्टव्यभावेन विशिनष्टि "समाने
वक्षे पुरुषो निमन्नोऽनीशया शोचित मुद्यमानः । जुष्टं यदा
पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः" [ मुण्ड० ३ ।

क्षितं संसारं त्यजतीत्यर्थः । चकारम् चितमर्थमाह । प्रकरणं चेति । नच पृष्टत्वा-विशेषाच्चीवस्यापीदं प्रकरणं तस्य ब्रह्मत्वेन प्रतिपाद्यत्वादविरोधादिति भावः । जीव-द्वितीयत्वं परस्यैवेत्यत्र हेत्वन्तरमाह । ब्रह्मेति । ब्रह्मपक्षे हेतुबाहुल्याद्दतं पिबन्ता-वित्यत्र जीवानुवादेन तद्तिरिक्तो वाक्यार्थीन्वियतद्रथेशोधनाय परात्मा प्रतिपाचत इसुपसहरति । तस्मादिति । उक्तन्यायमन्यत्र संचारयति । एष इति । द्वा सुप-र्णेसादी सर्वत्र द्विवचनस्याऽऽकारञ्जान्दसः । द्वौ सुपर्णाविव सहैव युज्येते निय-म्यानियामकत्वेनेति सयुजौ सखायै। चेतनत्वेन समानस्वभावौ समानं नियम्यत्वेन तुल्यं वृक्षं छेदनयोग्यं शरीरं परिषस्वजाते समाश्रितावित्यर्थः । पक्षिणी कौचिद्त्र मवीयेवे न जीवेशी ववी नेदमुदाहरणं तत्राऽऽह । तत्रेति । वदनेन गुहां मविष्टा-विवि व्याख्यातम् । आत्मानौ हीति व्याचष्टे । तयोरिति । तदर्शनादित्युभयोर्छि-ङ्गदर्शनादिति व्याख्येयम् । विशेषणाचेति व्याकरोति । अनन्तरे चेति । आत्मेश्वर-योस्तुल्यो वृक्षो देहस्तास्मिश्चीवो मनुष्योऽहमित्यभिनिवेशवाननीशयाऽविचया मु-ह्ममानस्तत्त्वमजानन्ननिशं शोचिति संसारमनुभवति जुष्टं ध्यानादिना सेविवं यदा तत्पकर्षद्शायामन्यं विम्बभूतमीशशब्दलक्ष्यं प्रत्यक्तेन पश्यति तदाऽस्यैवाऽऽत्मत्वेन इष्टस्य महिमानं खक्कपं प्राप्नोति ततश्च वीतशोको विगतसंसारो भवति तत्र हेतुरि-विशब्देनोक्तो बन्धहेत्वविद्यादेजीनाभिना दम्बत्वादित्यर्थः । नचात्र जीवोक्तावन-श्रनित्यथोगाहुद्धि महे चाभिचाकशीतीत्यसंभवात्पूर्वपक्षासिद्धिः । करणे कर्तृत्वोपचा-रादिभिचाककीविति बुद्धावि सिद्धत्वाच्चीवे चैतन्यमात्रादनशनसंभवात् । मुख्ये कर्तु-त्वे संभवति कर्वत्वोपचारो नेति सिद्धान्वाभिषायः । कत्वाचिन्तया द्वा सुपर्णेत्यादे-

१।२] इति । अपर आह । द्वा सुपर्णिति नेयमृगस्याधिकर-णस्य सिद्धान्तं भजते पैद्धिरहस्यबाह्मणेनान्यथा व्याख्यात-त्वात । तयोरन्यः पिप्पर्छं स्वाद्वत्तीति सत्त्वमनश्रन्नन्योऽभिचा-कशीतीत्यनश्रवन्योऽभिपश्यति ज्ञस्तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञाविति । सत्त्वराब्दो जीवः क्षेत्रज्ञशब्दः परमात्मेति येद्रच्यते । तन्न सत्त्वक्षेत्रज्ञशब्दयोरन्तःकरणशारीरपरतया प्रसिद्धत्वात् । तत्रेव च व्याख्यातत्वात । तदेतत्सत्त्वं येन स्वप्नं पदय-त्यथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञस्तावेतौ सत्त्व-क्षेत्रज्ञाविति । नाष्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजते अत्र शारीरः क्षेत्रज्ञः कर्तृत्वभोकृत्वादिना संसारधर्मेणोपेतो विवक्ष्यते । कथं तर्हि सर्वसंसारधर्मातीतो ब्रह्मस्वभावंश्चेतन्यमा-त्रस्वद्धपोऽनश्चन्नन्योऽभिचाकशीतीत्पनश्चन्नन्योऽभिप्रयति ज्ञ इति वचनात् । तत्त्वमसि ''क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि'' [ भ० गी० १३।२] इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्च । तावता च विद्योपसंहार-दर्शनमेवावकॅल्पते । तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञौ न ह वा एवंविदि किं-चन रज आध्वंसत इत्यादि । कथं पुनरस्मिन्पक्षे तयोरन्यः

रेवदिषकरणोदाहरणत्वमुक्त्वा कृत्वाचिन्तामुद्धाटयित । अपर इति । अन्यथा सिद्धान्तानुगुणत्वेनेति यावत् । सन्वामिति बुद्धिरुक्ता । सिद्धान्तार्थं व्याचष्टे ब्राह्म-णमिति शङ्कते । सन्त्वेति । मिसद्धन्या मत्याह । तन्नेति । ब्राह्मणिवरोवाच न तदन्यथा व्याख्येयमित्याह । तन्नेति । मकृतं ब्राह्मणं सप्तम्यर्थः । सन्वव्याख्यानानन्तर्थमथशब्दार्थः । सन्वव्याख्याख्यानानन्तर्थमथशब्दार्थः । सन्वव्याख्याद्यानानन्तर्थमथशब्दार्थः । सन्वव्याख्याक्षम्यानन्तर्थमथशब्दार्थः । सन्वव्याख्यानानन्तर्थमथशब्दार्थः । सन्वविद्याश्च निवादिव्याश्च मिद्धात्वाशङ्कच्याऽऽह । नापीति । द्वितीयस्य ब्रह्मक्तपेणेव प्रतिपादनादिति हेतुमाह । न हीति । अन्नेति मन्नब्राह्मणोक्तिः । नचायं वाक्यार्थो न युक्तः श्वित्सृतिसिद्धत्वादित्याह । तन्विमिति । इतश्च जीवस्य ब्रह्मत्वोपदेशे घटते न सन्वक्षेत्रज्ञेविवेकमात्रेण भेदिवयो मिथ्याधीत्वादित्यर्थः । अविद्याध्विक्षिल्लोक्तिरिप ब्रह्मात्मत्वाज्ञानिमह गमयतीत्याह । न होति । जीवस्य ब्रह्मत्वोक्तिपरिदे वाक्यिमित्याङ्ग सञ्चादे । क्रविद्याज्ञानिमह गमयतीत्याह । बुद्धेभीकृत्वोक्तावतात्पर्योज्ञ तत्रोपपत्तिरन्वेष्येत्याह ।

१ क. ड. यबुच्येत । अ. ट. यदुच्येत । २ ड. अ. 'दिसं'। ३ ङ. अ. 'मीपेतो । ४ ड. अ. 'कुलप्यते । ५ छ. अ. मीपेतो । ४ ड. अ.

#### <sup>[</sup>अ०१पा०२सू०१२] आनन्दगिरिक्कतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमेतानि । १८३

पिपलं स्वाद्वतीति सत्त्वमित्यचेतने सत्त्वे भोकृत्ववचनमिति । उच्यते । नेयं श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोकृत्वं वक्ष्यामीति प्रवृ-त्तां । किं तर्िं चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्याभोकृत्वं बद्धस्वभावतीं च व-क्ष्यामीति । तद्यं स्रुखादिविक्रियावित सत्त्वे भोकृत्वमध्यारोप-यित । इदं हि कर्वृत्वं भोकृत्वं च सत्त्वक्षेत्रज्ञयोरितरेतरस्वभावा-विवेककृतं कल्पते । परमार्थतस्तु नान्यतरस्यापि संभवत्यचेत-नत्वात्सत्त्वस्याविक्रियत्वाच क्षेत्रज्ञस्याविद्यापत्यप्रस्थापितस्वभावत्वाच सत्त्वस्य सत्त्रगं न संभवित । तथाच श्रुतिः "यत्र वा अन्यदिव स्यात्त्रत्रान्योऽन्यत्पश्येत्" इत्यादिना स्वप्रदृष्टहस्त्या-विव्यवहारवद्विद्याविषय एव कर्वृत्वादिव्यवहारं दर्शयित । "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्" [ बृह० ४ । ५ । १५ ] इत्यादिना च विवेकिनः कर्वृत्वादिव्यवहार्रामावं दर्शयित ॥ १२ ॥ (३)

ाच्यत इति । क वर्हि अतेस्ताल्पर्यं तत्राऽऽह । कि तहीति । इतिपदं पवृत्तेति विंण संबध्यते । का तर्हि बुद्धेभों कृत्विधयो गतिस्तत्राऽऽह । तदर्थमिति । जीवस्य । ह्यात्वसिद्धेच्यथीमेवि यावत् । चैतन्यच्छायापना धीः सुखादिना परिणमवे तत्र पुरु-ोऽपि भोकृत्विमवानुभवि न तत्त्वत इति वक्तमध्यारोपयतीत्युक्तम् । कुत्रत्यं भोकृ-वं बुद्धावारोग्यवे तत्राऽऽह । इदं हीति । नहि आन्तेरश्रान्तिपूर्वकत्वं दण्डस्याद्म [ऋवावदित्युक्तं परमार्थवस्त्विति । सन्वस्य वस्तुवो भोकृत्वाभावे हेत्वन्तरमविद्येति । मेथ्याभोक्तत्वे मानमाह । तथाचेति । यत्र यस्यामविद्यावस्थायां वैशब्दो निश्चया-र्थोऽन्यदिवाऽऽभासभूतं नानात्वं दृष्टं स्यात्तनाऽऽविद्यकबुद्धचादिसवन्यादन्यो भू-वाडन्यचक्षुषा पश्येदन्यच श्रोत्रेण शृणुयादित्यर्थः । उक्तवाक्यतात्पर्यमाह । स्वप्रे-ते । वस्तुतो भोक्तत्वामावे श्रुतिमाह । यत्र त्विति । यस्यां विद्यावस्थायामस्य वि-रुषः सर्वे पूर्णं ब्रेह्मेवाभूत्तत्राविद्याक्षये भेदभ्रमाभावादारब्धकर्मणा काँगैकरणब्यापारेऽपि वगतव्यापारानभिमानात्केन करणेन कं विषयं कः कर्वा पश्येदित्याक्षेपः । भनेनापि वाक्येन श्रुत्युक्तमर्थमाह । विवेकिन इति । एवं जीवस्य भोकृत्वादे-मैथ्यात्वात्तद्योहेन वस्य बह्मवामाह पैङ्गिबाझणाभिति पूर्वोत्तरपर्काननुगुणत्वादनुदा-इरणत्वेडिप छत्वाचिन्तया द्वा सुपर्णेत्यादीहोदाहृतम् । तचापपश्चे पत्यग्बह्मण्य-न्वतम् । ऋतं पिबन्ताविति तु जीवद्वितीये परस्मिन्निति स्थितम् ॥ १२ ॥ (३)

९ ज. °त्ता किमिति त'। २ ड. ज. ट. °ता व'। ३ क ड. ज. ज. ट. °त्व स'। ४ क. ड. न. हार वारयति । ५ ख. ैसिद्धिस्तर्थं। ६ क. ख. ठ.ड. इ. ब्रह्माऽऽत्मेवा । ७ ठ.ड. इ. यंकारं। ६ ठ. ड. इ. क्यानुं।

## अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥

"य एषोऽक्षिणि पुरुषो हरयत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्वक्षेति । तद्यद्यप्रिमन्सिंपैवींदकं वा सिञ्चित वर्मेनी एव
गच्छिति" [ छा० ४।१५।१ ] इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः।
किमपं प्रतिबिम्बात्माऽक्ष्यधिकरणो निर्दिश्यतेऽथं विज्ञानात्मोत देवतात्मेन्द्रियस्याधिष्ठाताऽथवेश्वर इति । किं तावत्माप्तम् ।
छायात्मा पुरुषपतिद्वप इति । कुतः। तस्य हरयमानत्वमसिद्धेः ।
य एषोऽक्षिणि पुरुषो हर्यत इति च प्रसिद्धवद्वपदेशात् ।
विज्ञानात्मनो वाऽयं निर्देश इति युक्तम् । स हि चक्षुषा
कृपं पश्यंश्वश्वषि संनिहितो भवति । आत्मशब्दश्वास्मिन्पक्षेऽनुकूलो भवति । आदित्यपुरुषो वा चक्षुषोऽनुमाहकः प्रतीयते ।
"रिश्वमिरेषोऽस्मिन्पतिष्ठितः" [ बृह० ९।९।२ ] इति श्वतः।

पिबन्ताविति द्वित्वश्रत्या चेतनत्वेन तुल्यजीवपरदृष्टचनुसाराचैरमश्रुता गुहामवे-शादयो नीतास्तर्हि हरयत इति पत्यक्षत्वोकत्या छायात्मगत्यनुरोवादमृतत्वादयः स्तुत्या कथंचिन्नेया इत्याशङ्कचाऽऽह । अन्तर् इति । उपकोसलविद्यावाक्यमुदा-हरति । य इति । छायां निरसितुं विशिनष्टि । एतदिति । क्रियापदेनेविपदं संब-ध्यते । स्थानस्य ब्रह्मानुकप्यमाह । तदिति । वत्मेनी पक्ष्मस्थाने । एतं संयद्वाम इत्यादि महीतुमादिपदम् । दर्शनस्य छौकिकत्वशास्त्रीयत्वाभ्यां संशयमाह । तत्रेति । वदुक्तिसंभावनार्थे विशिनष्टि । अक्षीति । देवतां संभावयितुभिन्द्रियस्योते । आत्म-शब्दारपक्षद्वयमाह । अथेरयादिना । प्रथमश्रुतवशाचरमश्रुतं नेयमिति पूर्वन्यायेन विमृश्य पूर्वपक्षमाह । किमिति । उक्तश्रुतेः सविशेषे ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंग-तयः । पूर्वपक्षे छायात्मोपास्तिर्बद्धोपास्तिः सिद्धान्ते फलम् । अमृतत्वादेरयोगान च्छायात्मेति शङ्कते । कृत इति । मनो बह्मेत्यादिविदितिशब्दिशिरस्कत्वेन वाक्यस्या-विवक्षितार्थत्वं मत्वाऽऽहं । तस्येति। तथाऽपि कथं छायात्मनि वामनीत्वादिकमित्या-**राहुच चा**क्षुषत्वस्यान्यत्रायोगादुपक्रमद्यष्टचा तद्धि स्तुत्या नेयमित्याह । य इति । प्रसिद्धवदुपदेशश्वाक्षपत्वोक्तिरेव । चकारः शङ्कानिरासी । संभावनामात्रेण पक्षान्तर-माइ । विज्ञानेति । तस्य सर्वदेहसाधारण्यात्कुतोऽक्षिस्थानत्वं तत्राऽऽह ।स हीति। संनिधिमात्रस्याविमसङ्गित्वमाशङ्कच हेत्वन्तरमाह । आत्मेति । संभावितं पक्षान्तर-माह । आदित्येति । तस्य चक्षुषि विशेषसंनिधि सूचयति । चक्षुष इति । तस्य वस्मिननुमाहकत्वेन संनिधौ मानमाह । रिकमिमिरिति । एतदमृतमित्यादि कल्पद्वये

<sup>9</sup> क. ज. ट. 'थवा वि'। २ छ. 'च चर'। ३ ठ. ड. ट. 'हछ त'।

#### [अ०१पा०२सू०१३] आनन्दगिरिकृतटीकासंविखतशांकरभाष्यसमेतानि ।१८५

अमृतत्वादीनीं देवतात्मन्यपि कथंचित्संभवात् । नेश्वरः स्थान-विशेषनिर्देशादित्येवं माप्ते ब्रूमः । परमेश्वर एवाक्षिण्यभ्यन्तरः पुरुष इहोपदिष्ट इति । कस्मात् । उपपत्तेः । उपपद्यते हि परमेश्वरे गुणजातिमहोपदिश्यमानम् । आत्मत्वं तावनमुख्यया वृत्त्या परमेश्वरः उपपद्यते । स आत्मा तत्त्वमसीति श्रुतेः । अमृत्तत्वाभयत्वे च तस्मित्रसक्तैच्छूतौ श्रूपेते । तथा परमेश्वरानु-द्वपमेतदक्षिस्थानम् । यथा हि परमेश्वरः सर्वदोषैरित्यप्तेऽपहत-पौप्मत्वादिश्रवणात् । तथाऽक्षिस्थानं सर्वत्रेपरहितमुपदिष्टं त-द्यद्यप्यस्मिन्सापवादिगुणोपदेशश्च तस्मित्रवकलपते । "एतं संयद्वाम इत्याचक्षते । एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति । एष

कथं तदाह । अमृतत्वेति । जीवपक्षसंग्रहार्थोऽपिशब्दः । कथंचिदित्यौपचारिकोक्तिः। तेषां मुरूयत्वासंभवादीश्वरो एहावामित्याशङ्कच प्रथमदृष्टलिङ्गविरोधान्मैवमित्याह । नेति । सुखिविशष्टब्रह्मप्रकरणं नास्तीति कत्वाचिन्तया प्राप्तं पक्षमनुभाष्य सिद्धाः न्तमुत्थाप्य प्रतिज्ञीर्थमाह । एवमिति । उक्तेषु पक्षान्वरेषु नियमासिद्धिरित्याह । कस्मादिति । हेतुमादाय व्याकरोति । उपपत्तेरिति । इहेत्यक्षिपुरुषोक्तिः । जपपत्तिमेव रफ्रोरयित । आत्मत्विमिति । गौणमुख्ययोर्मुख्ये संप्रत्ययन्यायं सूचयाव । मुख्ययोति । तत्राऽऽत्मत्वस्य मुख्यत्वे गमकमाह । स इति । ईश्वरपक्षे हेत्वन्तरमाह । अमृतत्वेति । ईश्वरपक्षे हेत्वन्तरमाह । तथेति । अमृत-त्वादिवदित्यर्थः । आनुकूल्यमेव स्फोरयति । यथेति । तत्तत्र लोके यद्यपि यदपि **किंचिद्रिमन्नक्षिणि सर्पिर्धेतमुद्कं वा सिश्चिति क्षिपति तत्सर्वं वर्त्मनी पक्ष्मस्थाने एव** गच्छाति तेन न लिप्यते चक्षुरित्यर्थः । इति ह स्मोपाध्यायो वदतीत्यादावितिशब्दः स्योक्तार्थावच्छेदेनोक्तियोगिनोऽर्थपरत्वदृष्टोरिति होवाचेत्यत्रापीतिशब्दस्यार्थावच्छेदे-नोक्तियोगाद्भेपरत्वदृष्टेरात्मब्रह्मश्रुतिभ्याममृतत्वादिलिङ्गाच दृश्यत इति च्छायात्म -**छिङ्गं बाध्यमित्यर्थः । किचोपऋमस्यैकलिङ्गाद्वाक्यशेषस्थानेकलिङ्गानि बलवन्ति** संवादस्य तात्पर्यहेतुत्वादित्याह । संयदिति । कुतोऽस्य संयद्वामत्वं तत्राऽऽह । एतं हीति । वामानि कर्मफलान्येतमक्षिपुरुषं हेतुमाश्रित्याभिसंयन्त्युत्पद्यन्ते सर्वेफलो-द्यहेतुरयमित्यर्थः । वामनीरप्ययमेव पुमानित्याह । एष इति । तदुपपादयावि ।

<sup>े</sup> १क. ड. ज. ज. ैनाच दें।२ ज. ज. कुच्छूये।३ क. ड. ज. ज. ट. पाप्मादिं।४ क. ज. ज. कुट्टामादिं।५ छ. संपूर्वपः।६ छ. "ज्ञातार्थः।

उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति। एष उ एव भामनी-रेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति'' [ छा० ४। १५। २ ] इति च। अत उपपत्तेरन्तरः परमेश्वरः॥ १३॥

## स्थानादिव्यपदेशाच ॥ १४॥

कथं पुनराकाशवत्सर्वगतस्य ब्रह्मणोऽक्ष्यंल्पं स्थानमुपपचत इति । अत्रोच्यते । भवेदेषाऽनवक्रुप्तिर्यचेतदेवेकं स्थानमस्य निर्दिष्टं भवेत् । सन्ति ह्यन्यान्यिष प्रथिव्यादीनि स्थानान्यस्य निर्दिष्टानि ''यः प्रथिव्यां तिष्ठन्'' [ बृ० ३ । ७ । ३ ] इत्या-दिना । तेषु हि चक्षुरिष निर्दिष्टं यश्चक्षुषि तिष्ठित्रिति । स्थाना-दिव्यपदेशादित्यादिग्रहणेनैतदर्शयति । न केवलं स्थानमेवैक-मनुचितं ब्रह्मणो निर्दिश्यमानं दृश्यते । किं तर्हि नामक्रपमित्ये-वंजातीयकमप्यनामक्रपस्य ब्रह्मणोऽनुचितं निर्दिश्यमानं दृश्य-ते । ''तस्योदिति नाम हिरण्यश्मश्चः'' [ छा० १ । ६ । ७ । ६ ] इत्यादि । निर्गुणमिष सद्भद्म नामक्रपगतेर्गुणेः सगुणमु-पासनार्थं तत्र तत्रोपदिश्यत इत्येतदप्युक्तमेव । सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्षं स्थानविशेषो न विरुध्यते शालग्राम इव विष्णोरित्येतदप्युक्तमेव ॥ १४ ॥

एप हीति । वामानि शोमनानि छोकं प्रापयति छोकस्य सर्वशुभपापकोऽयमित्यर्थः । भामनीरप्यमेवेत्याह । एप इति । भामानि भानानि सर्वत्र नयतीति भामनीरयमेव प्रकाशकः सर्वत्रेत्रत्यर्थः । तदेव स्फुटयति । एप हीति । प्रथमश्रुतस्यापि चरमश्रुतैर-नेकेरन्यथयिवव्यत्वमुपसंहरति । अत इति ॥ १३॥

पूर्वपक्षबीजं दूषयित । स्थानादीति । स्थानान्यादयो येषां नामरूपाणां तेषां व्यपदेशात्र परस्याक्षिस्थानत्वानुपपत्तिरिति योजना । यादसामम्भीधिरिव स्थानिनः स्थानं महहृष्टमिति शङ्कते । कथिमिति । व्योग्नः सूचीपाशादिवदक्ष्यादिस्थानत्वं महतोऽपि परस्य स्यादित्याह । अत्रेति । एवंजावीयकशब्देन गुणजातं ग्रहीतम् । निर्गुणस्य गुणसंबन्धोक्तिरप्ययुक्ता तत्कथमनेकदुर्घटमकटनभेव समाधिरित्याशङ्कत्था-ऽऽह । निर्गुणमिति । चकारार्थमाह । सर्वेति ॥ १४ ॥

<sup>🤋</sup> ड. ज. ज. ट. 'क्यल्पस्था'। २ का. ड ज. ज. 'णो निर्दिश्यने' । ३ छ. 'म्मोनिधि'।

# सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५॥

अपि च नैवात्र विविद्यतव्यं किं ब्रह्मास्मिन्वाक्येऽभिधीयते न वेति । सुखिविशिष्टाभिधानादेव ब्रह्मत्वं सिद्धम् । सुखिविशिष्टं हिं ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे प्रक्रान्तं प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मिति । तदेवेहाभिहितं पकृतपरिग्रहस्य न्याय्यत्वात् । आचार्यस्तु तेगातं वक्तेति च गतिमात्राभिधानमित्ज्ञानात् । कथं पुनर्वाक्योपक्रमे सुखिविशिष्टं ब्रह्म विज्ञायत इति । उच्यते । प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मत्येतदग्रीनां वचनं श्रुत्वोपकोसस्य उवाच । विज्ञानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कं च तु खं च न विज्ञानामीति । तत्रेदं प्रतिवचनम् । यद्वाव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कमिति । तत्र खंशान्दां भूताकाशे निद्धदो स्रोके । यदि तस्य विशेषणत्वेन कंशब्दः सुखवाची नोपादीयेत तथा सित केवस्रे भूताकाशे ब्रह्मशब्दो नामादिष्विव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात् । तथा कंशब्दस्य विषयेन्द्रियसंपर्कजनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वा-

मकरणादिष ब्रह्मैवात्र माह्यमिता । सुखेति । हेत्वन्तरपरं सूत्रमिति स्फोरयितुं चकारार्थमाह । अपि चेति । तदेव वक्तं मितजानिते । नेवेति । विवादस्याकार्यत्वे हेतुमाह । सुखेति । ब्रह्मणो विशिष्टस्योपक्रमस्थस्याक्षिवाक्येऽपि
निर्देशाद्दस्यावारस्य पुंसो ब्रह्मतेत्व विवृणोति । सुखेत्यादिना । मकान्तत्वेऽपि
ब्रह्मणोऽक्षिवाक्ये कि जावं वदाह । तदेवेति । मकतपरिमहस्याक्षिवाक्ये यच्छव्देनेति शेषः । दृश्यत इति छिङ्गोपनीतच्छायात्मार्थो यच्छव्दः । छिङ्गस्य मकरणाद्वर्षायस्त्वादित्याशङ्क्य तथात्वे वाक्यभेदाद्विमात्रोक्तिशेषाचेकवाक्यत्वाकाङ्क्षायां
वदापादकमकरणस्य छिङ्गात्मावल्यात्पकतं ब्रह्मते यच्छव्दोक्तमित्याह । आचार्यस्तित । एकं व्यक्तीकर्तुं शङ्कते । कथमिति । तत्र ब्रह्मोक्ति, वक्तुमुपक्रमं दर्शयित ।
उच्यत इति । पाणस्य सूत्रात्मनो वृहत्वाद्युक्तं ब्रह्मत्वं कथं पुनर्थेन्द्रिथयोगजं
सुखं खं च भूवाकाशं वद्वभेति ज्ञातुं शक्यमित्याह । एतदिति । शङ्कायामुत्तरम् ।
तत्रेति । मत्येकं ब्रह्मत्वमजानतो मिथोतिशिष्टचोक्ती कथं धीरित्याशङ्कच खशब्दस्यवरव्यभिचारे दोषमाह । तत्र स्वमिति । मतीको नामाऽऽश्रयान्तरमत्ययस्याऽऽश्रयान्तरे क्षेपः । नचायं वदुपदेशः । अमतीकालम्बनान्नयवीति न्यायेन वस्यमाणगितिविरोषादिति भावः । कंशब्दस्यापीतर्व्यभिचारे दोषमाह । तथेति । क्षित्वा

त्। यदि तस्य खंशब्दो विशेषणत्वेन नोपादीयेत लौकिकं सुखं ब्रह्मेति प्रतितिः स्यात् । इतरेतरिवशेषितौ तु कंखंशब्दौ सुखातमकं ब्रह्म गमयतः । तत्र द्वितीये ब्रह्मशब्दे ऽनुपादीयमाने कं खं ब्रह्मेत्यवोच्यमाने कंशब्दस्य विशेषणत्वेनवोपयुक्तत्वातसुखस्य गुणस्याध्येयत्वं स्यात्तन्मा भूदित्युभयोः कंखंशब्दयोर्ब्रह्मशब्दशिरस्त्वं कं ब्रह्म खं ब्रह्मिति । इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य गुणिवद्धचेयत्वम् । तदेवं वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्मोपदिष्टम्। प्रत्येकं च गाईपत्यादयोऽप्रयः स्वं स्वं महिमानसुपदिश्येषा सोम्य तेऽस्मद्विचाऽऽत्मविचा चेत्युपसंहरन्तः पूर्वत्र
ब्रह्म निर्देष्टमिति ज्ञापयन्ति । आचार्यस्तु ते गार्ते वक्तेति

पारतब्रयादि वाऽऽमयः । नच तरिमनब्बब्बद्दष्टिरुक्तन्यायादित्यर्थः । व्यतिरेके दोष-मुक्त्वोभयमहे गुणमाह । इतरेतरेति । अर्थयोर्विशेषिवत्वेन शब्दावापे विशेषिवा-वुक्ती । कशब्देन विशेषिवो हि खंशब्दो भवाकाशं त्यक्तवा तद्रणयोगाह्यमाणे वर्वते। कमाप खेन विशेषितं निरामयं भवति । तथाच यथोक्ती शब्दावनविच्छन्नसखगणकं ब्रह्म गमियत्वा चरिवार्थावित्यर्थः । एकस्यैव ब्रह्मणो ध्येयत्वाद्वह्मपदाम्यासो वृथेखा-शहुचाऽऽह । तत्रेति। विशेषणत्वेनाऽऽकाशविशेषणार्पकत्वेनेति यावत्। उपरि प्रयो-गाद्रमपदं शिरो ययोस्ते ब्रह्मशिरसी तयोभींवी ब्रह्मशिरस्त्वम् । सुखस्याध्येयत्वमेवास्तु को दोष इत्याशङ्कचाऽऽह। इष्टं हीति । मार्गीक्त्या सगुणविद्यात्व हप्टेरित्यर्थः । ब्रह्मणः मकान्तत्वमुक्त्वोपसंहरति । तदेविमिति । वत्रैव हेत्वन्तरमाह । प्रत्येकं चेति । उपकोसलं गाईपलोऽनुज्ञज्ञास प्रथिव्यक्रिरत्नमादित्य इतीमा मे चतस्रस्तनवो य आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मीति । अन्वाहार्यपचनोऽपि तद्रनु-शासनमकरोदापो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति मे तनवो य एप मासि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मीति । आह्वनीयोऽपि तद्नुझासनं कृतवान्या-ण आकाशो दीविंद्यदिति मम तनवो य एप विद्युति पुरुषः सोऽहमस्मी-त्येवमेते पत्येकममयः स्वं स्वं महिमानं विभूति प्रथिव्यादिविस्वारमुक्तवैषा सोम्य ते तुभ्यं प्रत्येकमुक्ताऽस्मद्विद्याऽग्निविषया पूर्वं च संमूय प्राणो ब्रह्मेत्यादिनाऽऽत्मविद्यो-क्ताऽस्मामिरित्युपसंहरन्तो ब्रह्मोपक्रमं दर्शयन्तीत्यर्थः । अभिवाक्ये ब्रह्मोक्तमि किमि-त्याचार्थवाक्येऽनुवर्वते वक्तृभेदा**द**र्थभेदिभिद्धेरित्याशङ्कचाऽऽह । आचार्यस्तित । व-क्तृभेदेऽप्येकवाक्यता साकाङ्क्षत्वात्पूर्वोत्तरवाक्ययोरेकार्थत्वं वाक्यैक्यसंभवे तद्भेदस्या-

१ घ. पूर्व। २ ख. 'दि चाऽऽम'।

### [अ०१पा०२मू०१६] आनन्दगिरिकृतटीकासंवि<mark>खतशांकरभाष्यसमेता</mark>नि । १८<sup>५</sup>

च गितमात्राभिधानमितज्ञानमर्थोन्तरिववक्षां वार्यित । यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यन्त इति चाक्षिस्थानं पुरुषं विज्ञानतः पापेनानुपधातं ब्रुवन्नक्षिन्स्थानस्य पुरुषस्य बद्धात्वं दर्शयित । तस्मात्मक्रतस्यैव बद्धान्याऽक्षिस्थानतां संयद्वामत्वादिगुणतां चोत्त्वाऽचिरादिकां ति द्विदो गति वक्ष्यामीत्युपक्रमते । य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचेति ॥ १५ ॥

### श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच ॥ १६ ॥

इतश्राक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरो यस्माच्छुतोपनिषत्कस्य श्रुतः रहस्यविद्यानस्य ब्रह्मविदो यागितर्देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतौ ''अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्थेण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्वि- ध्याऽऽदित्यमभिजयन्ते । एतद्धै प्राणानामायतनमेतदमृतमभय- भेतत्परायणमेतस्मात्र पुनरावर्तन्ते'' [ प्रश्न० १ । १० ] इति स्मृताविप ''अग्निच्योतिरहः श्रुद्धः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः'' [ भ० गी० ८ । २४]

योगादिस्थः । फलोक्तरि सिद्धमिक्षस्थस्य ब्रह्मत्विमित्याह । यथेति । मक्तपुरुषि-दो हि पापाचनुपहतत्वं फलमुक्तं तच तद्धिगमाधिकरणे ब्रह्मधियोऽभिधास्यते वेना-स्य ब्रह्मत्विमित्यर्थः । आचार्येण गतिमात्रे वाच्ये किमित्यधिकं सोऽभिद्धितेत्याश-क्रुन्यापेक्षितं पूरियत्वा गतिवीच्येत्युपसंहरन्नाह । तस्मादिति । पूर्वपरालोचनायामे-क्रवाक्यत्विश्वयादित्यर्थः ॥ १५॥

पकरणादक्षिस्थस्य ब्रह्मत्वमुक्त्वा लिङ्गादिष वयेत्याह । श्रुतेति । श्रुवा संवृत्तोषनिषद्रहस्यं ज्ञानं यस्य स वथा तस्य या देवयानाख्या गितरागमसिद्धा तस्याश्वाक्षपपुरुषवेदिन्यभिषानात्तद्वद्वातेत्यर्थः । चकारार्थमाह । इतश्चेति । अविशष्टं व्याचिष्टे ।
यस्मादिति । या गितः श्रुती स्मृती च मिसद्धा सेवेहाभिषीयमानेति संबन्धः । श्रुबिमाह । अथेति । देहपावानन्तर्यमथशब्दार्थः । वपोब्रह्मचर्याचुपायेनाऽऽत्मानमनुसंधाय तद्विद्यया ध्यानाख्यया हेतुनोत्तरमार्गमिर्चराचुपलक्षितं प्राप्य तेनाऽऽदित्यद्वारा
कार्यं ब्रह्माऽऽमुवन्तित्यर्थः । ब्रह्म विशिनिष्ट । एतदिनि । व्यष्टिसमिष्टकरणात्मकं
हेरण्यगर्म पद्भित्यर्थः । तस्यैव वास्तवं रूपमाह । एतदिति । उक्तिवेशेषणसिद्धः चर्षे
हेतुमाह । एतस्मादिति । गितविषया श्रुतिमुक्त्वा स्मृतिमाह । अग्निरिति । अग्न्यादिशब्दैरातिवाहिक्यो देवता ग्रह्मन्ते । पथ्यन्तरादत्र विशेषमाह । तत्रेति । पथो

इति सैवेहाक्षिपुरुषविदोऽभिधीयमाना दृश्यते । "अथ यहु नैवास्मिञ्शव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्चिषमेवाभिसंभवन्ति" इत्युप-क्रम्य "आदित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्त्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नाऽऽवर्तन्ते" [छा० ४ । १५ । ५] इति । तदिह ब्रह्मविद्याया प्रसिद्धया गत्याऽक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्ची-यते ॥ १६ ॥

## अनवस्थितरसंभवाच नेतरः ॥ १७ ॥ ( ४ )

यत्पुनरुक्तं छायात्मा विज्ञानात्मा देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान इति । अत्रोच्यते । न च्छायात्मादिरितर इह ग्रहणमर्हति । कस्मात् । अनवस्थितेः । न तावच्छायात्मनश्रक्षुषि नित्यमव-स्थानं संभवति । यदैव हि कश्चित्पुरुषश्चक्षुरासीदिति तदा चक्षुषि पुरुषच्छाया दृश्यतेऽपगते तस्मिन्न दृश्यते । य एषोऽक्षिणि

देवयानस्य प्रामाणिकत्वेऽपि प्रकृते किमायातिमत्याशङ्कचोक्तम् । सैवेति । इहेत्युक्तां श्रुतिमाह् । अथेति । देहपातानन्तर्यभेवायेत्युक्तमस्मिन्नपासके प्रारब्धकर्मसमाप्त्या मृते यदि पुत्रा ज्ञातयो वा शब्यं शवसंबन्धिसंस्कारादिकमे कुर्वेन्ति यदि वा न द्विषाऽप्यमतिहत्वभीफलास्तेऽचिरिममानिनीं देवतां प्राप्नुवन्ति तदाह । यद्व चेति । अचिषोऽहर्देवतां ततः शृक्कपक्षदेवतां ततः पण्मासोपलक्षित्वोक्तरायणदेवतां ततः संवत्सराभिमानिनी देवता तत्वश्चाऽऽदित्यं तत्वश्चन्द्रं ततो विच्युतमाप्रवन्ति । तत्तत्र स्थितानुपासकान्त्रह्मलोकादागत्यामानवः पुरुषो गन्तव्यं ब्रह्म पापयतीत्याह । इत्युपक्रम्येति । देवैनैनृपिरिधिष्ठतः पन्था देवपथो ब्रह्मणा गन्तव्यत्वेनोपलक्षितो ब्रह्मपथः । एतेन पथा कार्यं ब्रह्म प्रतिपद्यमानाः पुनिस्मं मनोः सर्गं जन्ममरणाद्यावृत्तियुक्तं नाऽऽवर्तन्ते न प्रविशन्तित्याह । एष इति । तथाऽपि पक्तते कि जातं तदाह । तदिति । प्रकरणिनेहत्युक्तम् ॥ १६ ॥

सिद्धान्तमुपपाद्य परोक्तं मत्याह । अनवस्थितेरिति । तद्घाकर्तुं व्यावर्त्यमनुकी-र्वयति । पदिति । सूत्रमुत्तरत्वेन योजयिति । अत्रेति । इहोति स्थानं वाक्यं चोक्त-म् । प्रश्नपूर्वेकं हेतुं छायात्मिनि व्याचष्टे । कस्मादिति । उक्तमन्वयव्यतिरेकाम्यां व्यनक्ति । यदेति । सचक्षि नित्यं संनिध्यमावेऽपि यत्र कापि च्छायात्मनः संभ-वादुपास्यवेत्याञ्जङ्कचाऽऽह । य इति । इत्यत् इत्युक्ते स्वेनान्येन वेत्यविशेषाद्यरमश्च-

#### [अ०१पा०२सू०१७] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमेतानि। १९१

पुरुष इति च श्रुतिः संनिधानीत्स्वचक्षुषि दृश्यमानं पुरुषमुपा-स्यत्वेनोपदिशति । नैचोपासँनाकाले छायाकरं कंचित्पुरुषं च-क्षःसमीपे संनिधाप्योपास्त इति युक्तं कलपयितम् । " अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नवयति "िछा०८।९।१] इति श्रुतिश्छायात्मने।ऽप्यनवस्थितत्वं दर्शयति । असंभवाच । त-स्मिनमृतत्वादीनां गुणानां न च्छायात्मनि मतीतिः। तथा वि-ज्ञानात्मनोऽपि साधारणे कत्म्वशरीरेन्द्रियसंबन्धे सति चक्षुष्ये-वावस्थितत्वं वक्तं न शक्यम् । ब्रह्मणस्ते व्यापिनोऽपि दष्ट उ-पलब्ध्यथीं हृदयादिदेशविशेषसंबन्धः । समानश्च विज्ञानात्मन्य-प्यमृतत्वादीनां गुणानामसंभवः । यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्म-नोऽनन्य एव तथाऽप्यविद्याकामकर्मकृतं तस्मिन्मर्त्यत्वमध्यारो-पितं भयं चेत्यमुत्तत्वाभयत्वे नोपपचेते । संयद्वामत्वादयश्चैतिसम-त्रनैश्वर्यादनुपपत्रा एव । देवतात्मनस्तु रिश्मभिरेषोऽस्मिन्मति-ष्ठित इति श्रुतेः । यद्यपि चक्षुष्यवस्थानं स्यात्तथाऽप्यात्मत्वं तावन्न संभवति पराग्रूपत्वात् । अमृतत्वादयोऽपि न संभवन्त्यु-त्पत्तिप्रख्यश्रवणात् । अमरत्वमपि देवानां चिरकालावस्थाना-पेक्षम् । ऐश्वर्यमपि परमेश्वरायत्तं न स्वाभाविकम् । भीषाऽस्मा-

तत्वाच प्रथमश्रुतमाक्ष स्वकीयमेव युक्तं संनिधेः स्वस्मिन्नितिशयादित्याह । संनिधानादिति । तर्हि पुरुषान्तरं सिनवाप्य स्वचक्षुषि तद्दृश्यस्योपास्यता स्यादित्याशङ्कःच
गौरवान्नेत्याह । नचेति । युक्त्याऽनवस्थितत्वमुक्त्वा तत्रैव श्रुतिमाह । अस्येति ।
छायाकरस्येत्यर्थः । आनन्तर्यार्थोऽनुशब्दः । एषशब्दश्र्ष्छायात्मार्थः । हेत्वन्तरमादाय
व्यास्याति । असंभवाचेति । जीविनिरासेऽप्यनवस्थित व्याच्छे । तथेति । छायात्मवित्त्यर्थः । न हि तस्य चक्षुष्येव व्यक्तियोग्यता येन तत्रोपास्तिर्विनाऽपि स्थानविशेषमहमिति व्यक्तेरित्यर्थः। तर्हि ब्रह्मणोऽपि सर्वत्र सत्त्वान्न चक्षुष्येव स्थितिस्तत्राऽऽह । ब्रह्मणस्त्विति । दृष्टः श्रुताविति शेषः । हेत्वन्तरं जीवेऽपि योजयति । समानश्रेति । जीवस्य ब्रह्मोभदात्तत्रामृतत्वादि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । यद्यपीति । अनविर्यविदेवतात्मन्यसिद्धेत्याशङ्कच हेत्वन्तरेण निराह । देवतेति । देवेष्वमरत्वपसिद्धिवावितं
तदुत्पत्त्यादिवाक्यमित्याशङ्कचाऽऽह । अमरत्विमिति । संयद्वामत्वादिकमपि न तत्रेत्याह । ऐक्पर्यमिति । तस्येश्वरायक्तत्वे भयास्तिते च मानमाह । भीषेति । भये-

९ ट. 'ति शु'। २ ज. ज. 'नात्स्वे च'। ३ ज. नचासातुपासनका'। क. नच स उपासनका'। ४ अ. "सनका'। ५ क.ज. ज. 'नोऽन'। ६ ड. ज. ज. 'स्तु सर्वव्या'। ७ क. "पिलेऽपि।८घ. 'संबन्धः। य'।

द्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽस्मादिमिश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धान्वित पञ्चम इति मञ्जवर्णात् । तस्मात्परमेश्वर एवायमक्षिस्थानः मत्येतव्यः । अस्मिश्च पक्षे दृश्यत इति मिसद्भवदुपादानं शास्त्राच्यपेक्षं विद्वद्विषयं मरोचनार्थमिति व्याख्येयम् ॥ १७ ॥ (४) अन्तर्याम्यथिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ १८ ॥ "य इमं च छोकं परं च छोकं सर्वाणि च भूतान्यन्तरो यमयित" इत्युपक्रम्य श्रूयते "यः प्रथिव्यां तिष्ठनप्रथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः" [ वृह० ३ । ७ । १ ] इत्यादि । अत्राधिदैवतमिश्चेलेकमिथ्वेदमिथ्यज्ञमिभूतमध्यात्मं च कश्चिन

नास्मादीश्वरात्यवते चलित वायुरित्यर्थः । पक्षत्रयायोगे फलितमाह । तस्मादिति । ईश्वरेऽिष दृश्यत इत्ययुक्तं तस्यादृश्यत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । अस्मिनिति । उप्लिबिदेशेनं तेत्र शास्त्रीयदृशेनस्य शास्त्रमेव संनिहितं करणमिति विद्वत्मिसिद्धं शास्त्रीयमेव दर्शनं सिद्धवदनूचते तत्राज्ञानामनुरागार्थमित्यर्थः । शास्त्रादीत्यादिपदं विद्वद्रनुमवार्थम् । विद्विषयदृशेनोक्तेरुपयोगमाह । परोचनिति । उक्तं तस्वदृशेनमयोग्यमिन् सुके न वद्शने फलवित भवत्यभिरुचिरित्यर्थः । तदेवमुपकोसलवाक्यं सविशेषे त्रक्ष-ण्यन्वितमिति ॥ १७॥ (४)

स्थानादिन्यपदेशसूत्रे पृथिन्यादीनि ब्रह्मणः स्थानानीत्युक्तं तद्विद्धिमाशङ्कचाऽऽह । अन्तर्यामीति । अन्तर्यामित्राह्मणमुदाहराते । य इति । मनुष्यादिभिर्देवादिभिश्वाधिष्ठितिममममुं च लोकं योऽन्तरो यमयित यश्च लोकद्वयवर्तीनि भूतान्यन्तरः
सन्यमयित तं कि वेत्थेत्यन्तर्यामिणमुपक्रम्य श्रुतिमत्यर्थः । पृथिन्यां विष्ठनन्तर्याभीत्युक्ते सर्वत्रापि चराचरे प्रसक्तावुक्तं पृथिन्या इति । तद्देवतां प्रत्याह । यमिति ।
हेश्वरस्थाप्यकार्यकरणस्य न नियन्तृतेत्याशङ्कचाऽऽह । यस्येति । नियम्यंकार्यकरणेरेव नियन्तृत्वम् । फलितमाह । य इति । तस्याताटस्थ्यमाह । एष इति । तम्म चेत्यर्थः । आदिपदं योऽप्सु तिष्ठिन्तत्यादिसंग्रहार्थम् । आपातिकं श्रुत्यर्थमाह ।
अत्रेति । यन पृथिन्यामित्याद्यविदेवतम् । यः सर्वेषु लोकेष्वित्यविद्यक्तम् । यः सर्वेषु
भूवेष्वित्यिभूतम् । यः प्राणेष्वित्यादि य आत्मनीत्यन्तमध्यात्मिति भेदः ।

<sup>ी</sup> छ. तस्य। २ क. स. ठ. इ. इ. तं कारै। ३ क. स. क. रूपस्य का । ४ क. इ. इ. सर्वेओं।

### [अ०१पा०२सू०१८] आनन्दगिरिकृतटीकासंवस्त्रितशांकरभाष्यसमेतानि । १९३

दन्तरवस्थितो यमियताऽन्तर्यांभीति श्रूयते । स किमधिदैवाद्यभिमानी देवतात्मा कश्चित्किंवा माप्ताणिमाद्येश्वरं कश्चिद्योगी
किंवा परमात्मा किंवाऽर्थान्तरं किंचिदित्यपूर्वसंज्ञादर्शनात्संशयः । किं तावत्रः प्रतिभाति संज्ञाया अपसिद्धत्वात्
संज्ञिनाऽष्यपसिद्धेनार्थान्तरेण केनिचद्रवितव्यमिति । अथवा नानिक्षपितक्षपमर्थान्तरं शक्यमस्तीत्यभ्युपगन्तुम् ।
अन्तर्यामिशब्दश्चान्तर्यमनयोगेन मद्यतो नात्यन्तममसिद्धः। तस्मात्पृथिव्याद्यभिमानी कश्चिदेवोऽन्तर्यामी स्यात् । तथाच श्रूयते
"पृथिव्येव यस्याऽऽयतनमग्निर्द्धोको मनो ज्योतिः" [बृह०२।९।
१६] इत्यादि । स च कार्यंकरणवत्त्वात्पृथिव्यादीनन्तस्तिष्ठन्यमयवीति युक्तं देवेतात्मनो यमियद्वत्वम् । योगिनो वा कस्यचित्तिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन यमियद्वत्वं स्यात् । न तु परमात्मा प्रतीयेताकार्यकरणत्वादित्येवं माप्त इदमुच्यते । योऽन्तर्याम्यधिदैवा-

स्वेहस्य नियन्तृत्वासंभवसंभवाभ्या संशयमाह । स किमिति । अर्थान्तरे सिद्धामाने हेतुमाह । अपूर्वेति । ह्रयत इति श्रुतिबेहुतरिङ्गाधनुरोधेनार्धविशेषपरतया नीताऽत्र त्वन्तर्यामिशाब्दस्याप्रसिद्धार्थत्वान्नार्थों निर्णीतो डित्थादिशब्द्वित्याह । कि तावदिति । अन्तर्यामिशाब्राणस्य सिविशेषे ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः संगतयः । पूर्वपक्षे विशिष्टस्य योगिनोऽन्तर्यामिणः सिद्धान्ते परस्यैव तस्योपास्तिरित फल्रम् । तत्र पूर्व-पक्षामासमाह । संज्ञाया इति । अध्ययनविध्युपात्तस्य पुमर्थान्वयभौव्यादनिर्वारितस्य तद्योगादन्तर्यामिक्रणं निर्धारणीयमिति पक्षान्तरमाह । अधवेति । अपसिद्धत्वात्संज्ञायाः संज्ञिनाऽपि तथा भाव्यं व्याप्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । अन्तर्यामीति । अर्थान्तरायोगे फल्पिमाह । तस्मादिति । तत्र शाक्तस्यवाक्यं प्रमाणयति । तथाचेति । आयतनं शरीरं लोको लोक्यवेऽनेनेत्यसाधारणं ज्योतिः साधारणं करणं सशरीरा देवता चक्षु-र्भनोभ्यां सर्वे वेत्तीत्यर्थः । येस्तं विद्यात्स एव वोदितेत्यादि प्रहीतुमादिपदम् । ईश्वरे-ऽपि सर्वेतिदं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । स चेति । उपक्रमोपसंहाराभ्यामेकिस्मनन्तर्था-मिणि सिद्धे कथं प्रिविव्याधनेकदेवतोक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । योगिनो वेति । यदनुमहा-धोगिनो नियमनादिसामध्ये सिकिमित्युपेक्यते तत्राऽऽह । न त्विति । विशिष्टस्य योगिननोऽन्तर्याभिणो ध्यानार्थे ब्राह्मणामित्युपसंहर्तुमितिशब्दः । सिद्धान्तयि । एवमिति ।

दिषु श्रूयते स परमात्मेव स्यानान्य इति । कुतः । तद्धर्मेव्यपन्देशात् । तस्य हि परमात्मनो धर्मा इह निर्दिश्यमाना दृश्यन्ते । पृथिवयादि तावद्धिदैवादिभेदिभिन्नं समस्तं विकारजातमन्तिस्ति- प्रमात्मनो यमियतृत्वं धर्म उपपद्यते । सर्वविका- रकारणत्वे सित सर्वशक्त्यपपत्तेः । एप त आत्माऽन्तर्याम्यमृत इति चाऽऽत्मत्वामृतत्वे मुख्ये परमात्मन उपपद्यते । यं पृथिवी न वेदेति च पृथिवीदेवताया अविज्ञेयमन्तर्यामिणं ब्रुवन्देवता- त्मनोऽन्यमन्तर्यामिणं दर्शयति । पृथिवी देवता ह्यहमस्मि पृथिनवीत्यात्मानं विज्ञानीयात् । तथाऽदृष्टोऽश्रुत इत्यादिव्यपदेशो स्वपादिविहीनत्वात्परमात्मन उपपद्यत इति । यन्वकार्यकरणस्य परमात्मनो यमियतृत्वं नोपपद्यत इति । नेष दोषः । यात्रियच्छिति तत्कार्यकरणेरेव तस्य कार्यकरणेवन्वोपपत्तेः । तस्याप्यन्यो

मितज्ञातेऽर्थे मश्नपूर्वकं हेतुमुपस्थाप्य व्याचष्टे । कृत इति । इहेत्यन्तर्या-भिमहणम् । के ते परस्यासाबारणा धर्मा येडन्तर्याभिण व्यपदिश्यन्ते तत्र सर्वनि-यन्तृत्वं तावदाह । पृथिव्यादीति । साधनाधीनशक्त्या तद्वतो ज्ञाने तद्धियोपेक्षणा-द्धीगौरवानित्यसिद्धशक्तयेश्वरग्रहे लाघवात्तस्यैव सर्वेनियन्तृतेवि भावः। परस्यवासाधा-रणधर्मद्वयमाह । एष इति । देवपक्षे दोषान्तरमाह । यमिति । एकस्य कर्मकर्तृत्वा-योगात्प्रथिव्यपि देवता न स्वात्मानं जानीयादिति कुतस्ततोऽन्यत्वं तत्राऽऽह । पृथि-वीति । अहामित्यात्मधीः सर्वेषामनुभवसिद्धा देवतायामपि नापह्लोतुं शक्येत्यर्थः । इवोऽपि परमात्मैवान्तर्योमीत्याह । तथेति । अकार्यकरणत्वान परोऽन्तर्यामी घट-विदित्युक्तमनुवद्वि । यचिवित । किमीश्वरस्य नियम्याविरिक्तदेहादिराहित्यं वा देहा-चसंबन्धो वाँ तत्रामोक्तत्वं वा हेत्।क्रियते । नाऽऽद्यः । तक्षादेः स्वदेहादिनियमने देहान्तराद्यभावेन व्यभिचारात् । द्वितीये स्वाविद्यार्जितदेहादेशीश्वरेण संबन्धादसिद्धिः । तृतीये लभोक्तृत्वादीश्वरो न नियन्तेत्यत्राचेतनत्वमुपाधिः । नच मुक्तात्मसु साध्या-व्याप्तिः । तेषामीश्वराभेदेन पक्षत्वादिति विवक्षन्नाह । नैष इति । ईश्वरस्य निय-न्तृत्वे कार्यकारणवत्त्वमपि शक्यमस्मदाद्विदनुमातुभित्याशङ्कच नियम्यकार्यकरंगवत्त्वे भिद्धसाधनमितिरिक्ततद्वत्त्वे श्रुतिविरुद्धतेत्याह । यानिति । स्वदेहादिनियन्तुरिप जीवस्यान्यो नियन्ता चेत्तस्याप्यन्यो नियन्ता स्याद्विशेषादित्याशङ्कचाऽऽह । तस्या-भीति । निरङ्क्ष्यां सर्वेनियन्तृत्वं श्रीतम् । नच ताहाश सर्वेनियन्तारे भेदः । न चानुमानं श्रुतिबाधितमुत्तिष्ठति तन्नानवस्थेत्यर्थः । योगिपक्षे तु स्यादनवस्थेत्याह ।

<sup>?</sup> झ. °णत्वोप°। २ झ. °पि न दे°। ३ झ. रतास्वा°। ४ ठ. ड. ढ. वाऽभो°। ५ क ठ. ड.ढ. र्थंकार'।

#### [अ॰ १पा॰२सू॰१९]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिह्नतशांकरभाष्यसमैतानि ।१९९

नियन्तेत्यनवस्थादोषश्च न संभवति भेदाभावात् । भेदे हि सत्य-नवस्थादोषोपपत्तिः। तस्मात्परमात्मैवान्तर्यामी ॥ १८ ॥

# नच स्मार्तमतद्वर्माभिलापात् ॥ १९ ॥

स्यादेतददृष्टस्वादयो धर्माः सांख्यस्मृतिकिल्पतस्य मधानस्या-प्युपपचन्ते क्यादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात् । "अप्रतर्क्य-मिविक्रोयं मसुप्तमिव सर्वतः" [ मनु० १ । ५ ] इति हि स्म-रिन्त । तस्यापि नियन्तृत्वं सर्वविकारकारणत्वादुपपचते । त-स्मात्मधानमन्तर्यामिशब्दं स्यात् । "ईक्षतेनीशब्दम्" [ब०स्० १ । १ । ५ ] इत्यत्र निराकृतमपि सत्मधानमिहादृष्टत्वादिव्य-पदेशसंभवेन पुनराशङ्कचते । अत उत्तरमुच्यते । नच स्मातं मधानमन्तर्यामिशब्दं भिवतुमहिति । कस्मात् । अतद्धर्माभिष्ठा-पात् । यद्यप्यदृष्टत्वादिव्यपदेशः प्रधानस्य संभवति तथाऽपि न द्रष्टृत्वादिव्यपदेशः संभवति प्रधानस्याचेतनत्वेन तैरभ्युपग-मात् । "अदृष्टो द्रष्टाऽश्वतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविक्षातो विक्रा-ता" [ वृह० ३ । ७ । २३ ] इति हि वाक्यशेष इह भवति । आत्मत्वमपि न प्रधानस्योपपचते ॥ १९ ॥

यदि प्रधानमात्मत्वद्रष्टृत्वाचसंभवान्नान्तर्याम्यभ्युपगम्यते

भेदे हीति । तत्रापि नियन्तृत्वं कापि तिष्ठाति चेदिष्टसिद्धिरिति भावः । सूत्रार्थमुप-संहरित । तस्मादिति ॥ १८ ॥

सूत्रव्यावर्त्यां शङ्कामाह । स्यादेतदिति । यौक्तिकेऽथें समृतिमिप संवादयित । अमतक्येमिति । इत्थं महदादिक्षेण मथानं किमिति प्रवर्तते कस्मानान्यथेति तर्कस्याविषयो गूढत्वादित्यथेः । क्यादिराहित्यादित्र्वेशं चक्षुराद्यमाह्यं प्रसुप्तमिव सर्वेतः सर्वासु दिक्षु जिनव्याप्तमित्यथेः । कथं तस्याचेतनस्यान्वयोभित्वं तत्राऽऽह । तन्स्येति । अच्छत्वादीनां प्रधाने संभवे फिळितमाह । तस्मादिति । मागेव प्रत्युक्तं प्रधानं किमिति पुनः शङ्कचते तत्राऽऽह । ईक्षतेरिति । प्रासिक्षकशङ्कोत्तरत्वेन सूत्रमादाय व्याकरोति । अत इति । अच्छत्वादिसंभवात्प्रधानस्यान्वयोभित्वमुक्तमित्याश-कृष्य हेतुमाह । कस्मादिति । हेत्विसिद्ध शिद्धत्वा वद्यभाह । यद्यपीति । अन्वर्यामिणि द्रष्टृत्वादिव्यपदेशं दर्शयित । अद्यष्ट इति । इहेवि बाह्मणोक्तिः । प्रधानपक्षे दोषान्वरमाह । आत्मत्विमिति ॥ १९ ॥

उत्तरसूत्रव्यावत्यौ शङ्कामाह । यदीति । द्रष्टृत्वाद्यसंभवस्य तत्रापि वुल्यत्वमाश-

शारीरस्तर्श्वन्तर्यामी भवतु । शारीरो हि चेतनत्वाद्वष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता च भवत्यात्मा च प्रत्यच्कात् । अमृतश्च धर्माधर्मफलोपभो-गोपपत्तेः । अदृष्टत्वादयश्च धर्माः शारीरे प्रसिद्धाः । दर्शनादिकि-यायाः कर्तरि पद्वितिविरोधात् । "न दृष्टेद्रष्टारं पद्ययेः" [बृ०३। ४।२] इत्यादिश्वतिभ्यश्च । तस्य च कार्यकरणसंघातमन्तर्पमियतुं शिल्रं भोकृत्वात् । तस्माच्छारीरोऽन्तर्यामीत्यतः उत्तरं पठति ।

## शारीरश्वीभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ २० ॥ ( ५ )

नेति पूर्वसूत्रादनुवर्तते । शारीरश्च नान्तर्पामीष्यते । कस्मात् । यद्यपि द्रष्टृत्वादयो धर्मास्तस्य संभवन्ति तथाऽपि घटाकाशव-दुपाधिपरिच्छित्रस्वात्रं कात्स्न्पेन पृथिव्यादिष्वन्तरवस्थातुं नियन्तुं च शक्कोति । अपि चोभयेऽपि हि शास्त्रिनः काण्वा माध्यंदिनाश्चान्तर्योमिणो भेदेनैनं शारीरं पृथिव्यादिवद्धिष्ठान-त्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते । "यो विज्ञाने तिष्ठन्" [बृ० ३।७।

क्षचोक्तं भारीरो हीति । तथाऽपि कथं तत्रामृतत्वं स हि देहापाये स्त्रियते तत्राऽऽह । अमृतश्चेति । अन्यथाऽङ्गागमादिमसङ्गान्धीतापेतं वावेत्यादिश्रुतेश्चेत्यथंः । तथाऽपि कथमहष्टत्वादीनां तत्रोपपित्त्तस्याहंधीन्याप्यत्वाक्त्राऽऽह । अदृष्टत्वेति । सकर्मिन्का किया कर्भ न्याप्रोति न कर्तारं तेन कर्त्योत्मनि दर्शनादिवृत्तो कर्तृत्वेन गुणत्वं कर्भत्वेन प्राधान्यं चेत्येकस्यां क्रियायां युगपद्गुणप्रधानत्वविरोधादिति हेतुमाह । द-र्शनादिति । जीवस्याहष्टत्वादयो न केवल्लं यौक्तिकाः किंतु श्रीताश्चेत्याह । नेति । लौकिक्या हर्ष्टेबिह्मपरिणतेर्द्रेष्टारमात्मानं तयैव हृष्टचा त्वं न पश्येने भक्तोषि द्रष्टुमित्यर्थः । न श्रुतेः श्रोतारमित्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । तथाऽपि कथं तस्यान्वयोमित्वं नियम्यनिविष्टत्वाक्त्राऽऽह । तस्येति । अन्तर्यामिवर्माणां भारीरे संमावनाफल्लमाह । तस्मादिति । सूत्रमवतारयति । अत इति । अपेक्षितं पूर्रायिता प्रतिज्ञां विभजते । नेत्यादिना । चकारादनुवृत्तिद्रेष्टृत्वादिभर्माणां संमवाक्त्रद्वापित्वं दुर्वारिमिति शङ्कते । कस्मादिति । चशब्दसूचितं द्ववन्परिहर्गते । यद्यपीति । उमयेऽपीत्यादि व्याकरोति । अपि चेति । माध्यदिनपाठे भेदोक्ति

९ ड. ञ. <sup>\*</sup>रेसुप्र<sup>\*</sup>। २ क. अ. <sup>\*</sup>र्यकार<sup>°</sup>। ३ क. ड. ज. अ. <sup>\*</sup>न्नस का<sup>\*</sup>।

#### [भ०१पा०२मु०२०] आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्षतशांकरभाष्यसमेतानि । १९७

२२] इति काण्वाः । य आत्मिन तिष्ठित्रिति माध्यंदिनाः । य आत्मिन तिष्ठित्रित्यांस्मिस्तावत् पाठे भवत्यात्मशब्दः शारीरस्य वाचकः । यो विज्ञाने तिष्ठित्रित्यस्मित्रिष पाठे विज्ञानशब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि शारीरः । तस्माच्छारीरादन्य ईश्वरोऽन्तर्यामीति सिद्धम् । कथं पुनरेकस्मिन्देहे द्वौ द्रष्टारावुपप्चेते यश्चायमीश्वरोऽन्तर्यामी यश्चायमितरः शारीरः । का पुनरिहानुपपत्तिः। नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टेत्यादिश्वतिवचनं विर्वेष्येत । अत्र हि प्रकृतादन्तर्यामिणोऽन्यं द्रष्टारं श्रोतारं मन्तारं विज्ञान्तारं चाऽऽत्मानं यतिष्ठिति । नियन्नन्तरमितष्ठियि मन्तारं विज्ञान्तारं चाऽऽत्मानं यतिष्ठिति । नियन्नन्तरमित्षेष्ठितवचनं विज्ञान्तर्यामिणोऽन्यं द्रष्टारं श्रोतारं मन्तारं विज्ञान्तारं चाद्यानं यतिष्ठिति । नियन्नन्तरमित्र्येष्ठितवचनं । अत्रोन्च्यते । भविद्यापत्यपस्थापितकार्यकरणोपाधिनिमित्तोऽयं शारी-रान्तर्यामिणोर्भेदव्यपदेशो न पारमार्थिकः। एको हि प्रत्यगात्मा भवित न द्वौ प्रत्यगात्मानौ संभवतः । एकस्यैव न भेदन्ववहार उपाधिकृतः। यथा घटाकाशो महाकाश इति ।

व्यनिक । य आत्मनीति । काण्वानां पाठे मेदोक्ति व्यनाकि । यो विज्ञान इति काण्वपाठे शारीरवाचिपदाभावात्कुतो मेदोक्तिस्त नाऽऽह । विज्ञानेति । विज्ञानश्चरस्य बुद्धचर्थस्य कथं शारीरे वृत्तिरित्याशङ्कच्य रूंट्यभावेऽपि वृत्त्यन्तरमाह । विज्ञानेति । मेदोक्तिफललमाह । तस्मादिति । मेदेनेत्यादिसूत्राचान्तिकभेदाशङ्का निरिस्तुं शङ्कते । कथमिति । द्रष्टृद्धयमेव विश्वनिष्ट । यश्चेति । न खल्वेकस्मिन्देहे द्रष्टृद्धयं युक्तं विरुद्धाभिप्रायानेकचेतनाथिष्ठितस्य देहस्याव्यवस्थितत्वपसङ्गादित्यर्थः । कश्चित्कार्थकरणसंहतो भोक्ता तद्रहिवोऽन्योऽिषष्ठाता पश्यत्येवेति विभागे नावद्याभिति शङ्कते । का पुनिरिति । अनुपपितमाह । नेति । विरोवं स्कोरियतुं प्रवीतमर्थमाह । अत्रेति । अस्मिन्यामे मेत्र एवाद्वितीय इतिवक्तच्लयद्रष्ट्रन्तरनिवारकभेवं तदिति शङ्कते । नियन्त्रन्तरेति । सर्वनियन्तुः स्वनियत्रा नियन्तव्यत्वशङ्काभावान्नान्योऽन्तेऽस्ति । विरावेद्यत्रित्याह । नेति । आत्मिनि विष्ठिक्तस्यौपानिकभेदार्थे वाक्यं नान्योऽत्तेऽस्तिति तु तत्वविषयमिति परिहरिति । अत्रेति । मेदोन्केस्तत्वविषयत्वं निषेधोक्तश्चात्त्वविषयत्वं विष्ठोति वेपरित्यमाशङ्कचाऽऽह । एको हीति । प्रत्येकात्मत्वयोरेकनैव मुख्यत्वादित्यर्थः। एकत्वभेव तत्त्वं चेत्कुतो भेदोक्तिस्तनाऽऽह । एकस्पिति । औपाविकभेदोक्ति नुध्वत्वाद्वरित्वर्थः। एकत्वभेव तत्त्वं चेत्कुतो भेदोक्तिस्तनाऽऽह । एकस्पिति । औपाविकभेदोक्ति नुध्वर्वादित्यर्थः। एकत्वभेव तत्त्वं चेत्कुतो भेदोक्तिस्तनाऽऽह । एकस्पिति । औपाविकभेदोक्तिस्त्वादित्यर्थः। एकत्वभेति । त्यिति । वात्विकभेदाभवे कथं श्रुत्यान

ว क. ड. ज. ञ. °रीर इति । तै। २ झ. °रुघ्यते । अ'। ३ ख. रूढेरभा । ४ ठ. ४. ४. °र्यकार । ५ झ. °मेतै। ६ क. ख. °राक्तात्म । ७ ठ. ड. ढ. ° ધિર્भी મેં ≀

ततश्च ज्ञानृज्ञेयादिभेदश्वतयः प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि संसारानुभवो विधिप्रतिषेधशास्त्रं चेति सर्वमेतद्वपपद्यते । तथाच
श्वतिः । यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं
पश्यतीत्यविद्याविषये संवै व्यवहारं दर्शयति । यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येदिति विद्याविषये संवै व्यवहारं वारयति ॥ २० ॥ (५)

# जदृश्यत्वादिगुणको धर्मीकेः ॥ २१ ॥

"अथ परा यया तदक्षरमधिगम्पते" "यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगीन्त्रमवर्णमचक्षःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुस्क्ष्मं तद्व्ययं यद्भ्तयोनि परिपश्यन्ति धीराः" [ मुण्ड० १ । १ । ५ । ६ ] इति श्रूयते । तत्र संशयः । किमयमद्रेश्यत्वादिगुण-

चुपपत्तिस्तत्राऽऽह । ततश्चेति । प्राप्तृपाष्ठव्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । आवि<sup>४</sup>-चाद्भेदाद्व्यवहारमात्रसिद्धावन्वयव्यविरेकश्चितमाह । तथाचेति । आविद्यमेदानुवादेन नियन्तृनियम्यत्वम् । वस्तुतस्त्वद्वितीयः परमात्मा तत्राविद्यया सर्वेनियन्तर्यन्वितम-न्तर्योमित्राह्मणं तस्यानुध्यानादापरोक्ष्यान्मोक्ष इति भावः ॥ २०॥ ( ५ )

अहष्टत्वादीनां प्रधानगामित्वेऽपि द्रष्टृत्वादीनां तत्रायोगान तद्व्वयौमीत्युक्तम् । विहं भूतयोनिवानये द्रष्टृत्वादीनामनुक्तेरहृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः प्रधानमेवेत्याञ्चाऽऽह । अहर्यत्वादीति । अथवेणवान्यमाह । अथिति । अपरिवृद्योन्तर्यन्तरं या परा विद्योच्यते तां विश्विनिष्टि । ययेति । अक्षरं वर्णसमुद्रायाद्यविच्छ-नित्ते । अद्रेश्यमहृश्यं ज्ञानेन्द्रियाविषयोऽप्रात्तं कर्मेन्द्रियाविषयोऽपात्रं वंश्वान्यमवर्णं जातिहीनम् । न केवलिन्द्रियाविषयस्तद्धीनं चेत्याह् । अचक्षुरिति । न विद्येते चक्षुःश्रोत्रे यस्य तत्त्या । चक्षुःश्रोत्रोक्तिरनुक्तज्ञानेन्द्रियोपलक्षणार्थम् । कर्मेन्द्रियराहित्यमाह । अपाणीति । पाणिश्च पादश्च पाणिपादं तन्नास्ति यस्य तत्त्वा । उभयोक्तिरनुक्तकर्मेन्द्रियोपलक्षणम् । नित्यमनाशोपलक्षितसत्ताकम् । विभुं प्रमुं सर्वेगतं सर्वेकल्पनाधिष्ठानम् । सुसूक्ष्मं दुर्ज्ञानत्वात्त्वय्यमपक्षयामावाद्यशोक्तमक्षरं भू-त्योनि भूतकारणं धीराः पण्डिताः पश्यन्ति तदक्षरं ययाऽधिगम्यते सा परा विद्येन्त्यर्थः । अहस्यत्वादिसावारणवर्भदृष्ट्या संश्वमाह । तत्रेति । भूतयोनिः सप्तम्यर्थः । साधारणस्याप्यन्तर्योपिशान्दस्य लाधनसाहाय्यान्निसिद्धिनियन्तत्वौदिने सर्पर-

१ इ. ज. ट. सर्वेच्यै। २ क इ. ज. ट. सर्वेच्यै। ३ क.इ. ज. "महत्यै। ४ क. विद्यकाद्भैः। ५ छ. वार्था। कै। ६ ठ. इ. इ. व्लाद्यादानेने।

### [अ०१पा०२सू०२१] आनन्दगिरिकृतटीकासंवलितशांकरभाष्यसमेतानि। १९६

को भूतयोनिः प्रधानं स्याद्धत शारीर आहोस्वित्परमेश्वर इति ।
तत्र प्रधानमचेतनं भूतयोनिरिति युक्तम् । अचेतनानामेव तैस्य
दृष्टान्तत्वेनोपादानात् । यथोर्णनाभिः सृजते युक्कते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरात्संभवतीह विश्वमिति । ननूर्णनाभिः पुरुषश्च चेतनाविहृ दृष्टान्तत्वेनोपानौ । नेति बूमः । न हि केवलस्य चेतनस्य
तत्र सूत्रयोनित्वं केशलोमयोनित्वं चौरित । चेतनाधिष्ठितं ह्यचेतनमूर्णनाभिशरीरं सूत्रस्य योनिः पुरुषशरीरं च केशलोम्नामिति मसिद्धम् । अपि च पूर्वत्रादृष्टत्वाद्यभिलापसंभवेऽपि दृष्टुत्वाद्यभिलापसंभवात्र प्रधानमभ्युपगतम् । इह त्वदृश्यत्वादयो
धर्माः प्रधाने संभवन्ति । नचात्र विरुध्यमानो धर्मः कश्चिदभिलप्यते । ननु ''यः सर्वज्ञः सर्ववित्'' [ मुण्ड० १ । १ । ९ ]
इत्ययं वाक्यशेषोऽचेत्नमधाने न संभवति कथं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति । अत्रोच्यते । यया तदक्षरमियान्यते

त्वमुक्तम् । इहापि साधारणाद्द्रयत्वादिषर्भस्याचेवनदृष्टान्वोपादानबलात्प्रधानिष्ठ-वेति पूर्वपक्षमाह् । तत्रेति । भूवयोनिवाक्यस्य निर्विशेषे ब्रह्मण्यन्वयोक्तः संगवयः । पूर्वपक्षे प्रधानस्य शारीरस्य वा ध्यानं सिद्धान्ते निर्विशेषवस्तुधीरिति फल्लम् । दृष्टान्वदाष्टीन्तिकयोस्तुल्यवानियमादृष्टान्वस्याचेवनत्वाद्दार्धान्तिकस्यापि भूवयोनरचेतन-त्वमिति हेतुमाह् । अचेतनानामिति । र्हणनामिर्लूवाकीटः । खदेहाव्यतिरेकिणस्तन्तून्मुजत्युपसंहरति चेत्यर्थः । सवो विद्यमानाज्ञीवत इति यावत । इहेति सर्गावस्थीनिकः । दृष्टान्वमाक्षिण्य समाधत्ते । निवति । इहेत्यक्षराद्विश्वोत्पत्तावित्यर्थः । केवल्लचेवनस्य वा कारणत्वं चेतनि।धिष्ठिवाचेवनस्य वा वजाऽऽद्यं प्रत्याह् । नहीति । शरीरस्यापि वजान्वयन्यितिकत्वादित्यर्थः । द्वितीयमङ्गीकरोति । चेतनेति । दार्धान्विकेऽपि चेतनाधिष्ठितं प्रधानं जगद्धेतुरिति भावः । पूर्वं प्रधानस्य प्रत्युक्तत्वान्त्वयं पुनस्तदाशङ्का वजाऽऽह । अपि चेति । इहेत्यत्रेति च भूतयोनिवाक्योक्तिः । विरुध्यमानत्वमप्रधानविषयत्वम् । यद्वाऽत्रेति प्रधानमुक्तम् । विरुध्यमानत्वं धर्मस्य वस्त्रिक्तस्य । स्ववाक्ये प्रधाने विरुद्धपर्भोभावेऽपि वाक्यशेषे सोऽस्तिति शद्ध-ते । निवति । भूतयोनेरक्षरस्य पश्चम्यन्वाक्षरश्चर्या प्रत्यभिज्ञानात्प्रथमान्तपरशब्दोनकस्य सर्वज्ञत्वादीति वाक्यशेषस्याक्षराविरिक्तं विषयं दश्चेयनाह । अत्रेति । अक्ष-

१ घ. तट्ट्या । इ. ज. तत्र है। २ घ. वाऽस्ति । ३ घ. ैन्ति । नात्र । ४ इ. ज. ज. ट. ैतेन प्र । ५ ठ. ैक्ते: श्रुत्यादिस ।

यत्तद्रेश्यमित्यक्षरशब्देनादृश्यत्वादिगुणकं भूतयोनि श्राव-यित्वा पुनरन्ते श्राविष्यति ''अक्षरात्परतः परः'' इति । तत्र यः परोऽक्षराच्छुतः स सर्वज्ञः सर्ववित्संभविष्यति । प्रधान-मेव त्वक्षरशब्दिनार्दिष्टं भूतयोनिः । यदा तु पोनिशब्दो निमित्त-वाची तदा शारीरोऽपि भूतयोनिः स्यात् । धर्माधर्माभ्यां भूत-जातस्योपार्जनादिति । एवं प्राप्तेऽभिधीयते । योऽयमदृश्यत्वा-दिगुणको भूतयोनिः स परमेश्वर एव स्यान्नान्य इति । कथमे-तद्वगम्यते । धर्मोक्तः । परमेश्वरस्य हि धर्म इहोच्यमानो दृश्यते । यः सर्वज्ञः सर्वविदिति । न हि प्रधानस्याचेतनस्य शारीरस्य वोपाधिपरिच्छिन्नदृष्टेः सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं वा संभ-वित्तं च न भूतयोनिविषयमित्युक्तम् । अत्रोच्यते । नैवं संभ-

रस्य जगचोनित्वमुक्त्वा यः सर्वेज्ञः सर्वेजिदिति सर्वज्ञस्य तदुक्तेळिङ्गपत्यभिज्ञानादक्ष-रस्येव सर्वज्ञत्वादीति चेन्नाक्षर्श्वितपत्यभिज्ञावो लिङ्गपत्यभिज्ञाया दुर्बलत्वाद्येनाक्षरं पुरुषं वेदेति चेतनेऽपि भूतयोनी अत्या प्रत्यभिज्ञानाज्ञगत्पकतित्विछङ्गानुग्रहीत-श्रुविपत्यभिज्ञया केवलश्रुविपत्यभिज्ञा बाध्येवि चेन्न। तस्मादिवि निभित्तेऽपि पश्रमी-संभवात । नचैवमापे पत्यभिज्ञायाः साम्यमचेतनदृष्टान्तानुग्रहीतप्रत्यभिज्ञापाबल्यात्त-स्मात्मधानमेव भूतयोनिरित्याह । प्रधानमेवेति । सर्वज्ञाद्विवेकायात्र प्रधानं प्राह्मिन त्युक्तवा जीवो देहाचितिरिक्तोऽभ्युदयिनःश्रेयसाप्तये निक्रप्यतेऽत्रेति पक्षान्तरमाह । यदेति । योनिशब्दस्य पकृत्यर्थत्वे निमित्तार्थत्वे च प्रधानस्य सर्वज्ञाद्विविक्तस्य जीवस्य वा देहाचितिरिक्तस्य द्विविधपुमर्थाप्तये ध्यानार्थमेतदित्यपसंहर्तुमितिज्ञान्दः । सिद्धान्तसूत्रमवतारयित । एविमिति । तत्र मितिज्ञां व्याचष्टे । योऽयमिति । मधाः नादौ संभवति नियमासिद्धिरित्याह । कथमिति । नियामकं हेतुमवतार्य व्याचिष्टे । धर्मेति । भूतयोनिरिहेसुक्तः । हेतोरन्यथासिद्धि धुनीते । न हीति । अक्ताः शर्करा उपद्वातीत्यत्र तेजो वै घृतमिति शेषान्निर्णयविद्दापि साधारणोपक्रमस्थस्यादृश्य-त्वादेः शेषाद्धश्चनिष्ठवा निर्णेयेत्यर्थः । वाक्यशेषो भूतयोनिविषयो नेत्युक्तं स्मारयति । निवति । जनिकर्तुः प्रकृतिरिति स्मृतेरक्षरादिति पश्चम्या जायमानैपकृतित्वेनोक्त-मक्षरं तस्मादेतह्रह्मेत्यत्रापि पश्चम्या प्रत्यभिज्ञायते तेन भृतयोन्यर्थ एव वाक्यज्ञेष इत्याह । अत्रेति । तस्माद्विशेषेण सर्वजाद्विशेषेण सर्वेविदो ज्ञानमयतपःसहिता-

१ क. ड. ज.अ. पुनः श्रा ।२ क. घ. ज. विश्व म । ड. अ. विश्व समे ।३ घ. स्य चोपा । ४ क. ड. अ. स्यैवैत । ज. स्थेत । ५ क. छ. नस्य प्र ।

#### [अ०१पा०२सू०२१] आनन्दगिरिकृतटीकासंबुलितशांकरभाष्यसमेतानि।२०१

वित । यत्कारणमक्षरात्संभवतीह विश्वमिति प्रकृतं भूतयोनिमिह जायमानप्रकृतित्वेन निर्दिश्यानन्तरमि जायमानप्रकृतित्वेनैव सर्वं निर्दिशित । "यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।
तस्मादेतह्र माम द्धपमत्रं च जायते" [ मुण्ड० १ । १ । ६ ]
इति । तस्मान्निर्देशसाम्येन मत्यभिज्ञायमानत्वात्मकृतस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेः सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं च धर्म उच्यत इति गम्यते ।
अक्षरात्परतः पर इत्यत्रापि न प्रकृताद्भृतयोनेरक्षरात्वरं कश्चिरभिधीयते । कथमेतदवगम्यते । "येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्" [ मुण्ड० १ । २ । १३ ] इति
प्रकृतस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेरहश्यत्वादिगुणकस्य वक्तव्यत्वेन मतिज्ञातत्वात् । कथं तद्धंक्षरात्परतः पर इति व्यपदिश्यत इत्युत्तरस्त्रते तद्धक्ष्यामः । अपि चात्र द्वे विद्ये वेदितव्ये उक्ते परा
वैवापरा चेति । तत्रापरामृग्वेदादिस्रक्षणां विद्यामुक्त्वा व्रवीत्यथ परा यया तदक्षरमधिगम्यत इत्यादि । तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं श्रुतम् । यदि पुनः परमेश्वरादन्यदृहश्य-

रकार्यं ब्रह्म सूक्ष्मभूतात्मकं नाम रूपं च स्थूलभूतात्मकमनं च ब्रीहियवादि सवँ भौतिकं वहारा सक्तां प्राप्नोतीत्याह । तस्मादिति । लिङ्गमत्यभिज्ञाफलमाह । तस्मादिति । श्रुतिप्रत्यभिज्ञा लिङ्गप्रत्यभिज्ञातो बलवती दिश्वित्याशङ्कच्च पश्चम्यन्ताक्षरपदं न प्रक्वाक्षरगामीत्याह । अक्षरादिति । तत्र गमकं पृच्छति । कथिमिति । चेवने भूत-योनी मथममेव श्रुतिप्रत्यभिज्ञानादित्याह । येनेति । येन ज्ञानेनाक्षरं प्रछतं भूतयोनि सर्वेज्ञं पुरुषं सत्यं वेद तां ब्रह्मविद्यामपस्त्राय शान्तायाऽऽचार्यः प्रोवाच प्रबूयादि-त्युप्रक्रम्याक्षरात्परतः पर इत्युच्यमानः परो न भूतयोनेरितिरिच्यते । तथाच किंचच्यात्परक्रितं किचित्तिमित्ततेति न वैषम्यमिति भावः । पश्चम्यन्ताक्षरपदस्य भूतयोन्यर्थतामावे वहात्रयं वाच्यामिति काङ्कते । कथिमिति । तत्र भाविनं परिहारं सूच्यिते । उत्तरेति । परा विद्योति समाख्यानादिष भूतयोनेरक्षरस्य ब्रह्मतेत्याह । अपि चेति । भूतयोनेरपरिविद्यागम्यत्वं निराह । तत्रेति । उदाहते वाक्ये प्रतीतमर्थमाह । तत्रेति । तथाऽपि प्रवानं जीवो वा परिविद्यागम्यमक्षरं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । य- दीति । कार्यकारणविषयतया भोक्तृभोग्यविषयतया वा परापरिविभागमाशङ्कचाऽऽह ।

त्वादिगुणकमक्षरं परिकल्प्येत नेयं परा विद्या स्यात् । परापर्विभागो ह्ययं विद्ययोरभ्युदयनिःश्रेयसफलतया परिकल्प्यने । नच मधानविद्या निःश्रेयसफलतया केनचिदभ्युपगम्पने । तिस्रश्च विद्याः प्रतिज्ञायेरन् । त्वत्पक्षेऽक्षराद्भ्तयोनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात् । द्वे एव तु विद्ये वेदिन्तव्ये इह निर्दिष्टे । "कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" [ मु० १।१।३ ] इति चैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणं सर्वात्मके ब्रह्मणि विवश्च्यमाणेऽवकल्प्यते नाचेतनमात्रकायतने प्रधाने भोग्यव्यतिरिक्ते वा भोक्तरि । अपि च "स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्यापित्रष्टामध्यवीय ज्येष्ठपुत्राय पाह" [ मु० १।१।१ ] इति ब्रह्मविद्यां पाधान्येनोपक्रम्य परापरिवभागेन परां विद्यामक्षरानिर्धेगमनीं दर्शयंस्तस्या ब्रह्मविद्यात्वं दर्शयति । सा च ब्रह्मविद्यासमाल्या तदिधगम्यस्याक्षरस्याबह्मत्वे वाधिता स्यात् ।

परेति । प्रधान।दिविद्यो मुक्तिफळतया परा स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । नचेति । जहमात्रस्य तद्युक्ताजहस्य वा धीर्न मुक्तिहेतुश्चिन्मात्रिधयस्तद्भावादित्यर्थः । यदि प्रधानस्य जीवस्य वा भूतयोनित्वेन तद्विद्या परिविद्या तदोत्तरत्रोच्यमानसर्वेज्ञविज्ञानस्यापिष्टत्वाह्ने विद्ये इति द्वित्वश्रवणं न स्यादित्याह । तिस्रश्चेति । इष्टापार्ते प्रत्याचष्टे । द्वे इति । इहेत्युपक्रमोक्तिः । इतश्च भूतयोनिवात्रयं ब्रह्मनिष्ठामित्याह । कस्मिन्निति । एकविज्ञानेन सैवै विज्ञानं पक्षान्तरेऽपि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । नेति । अचेतनस्य भोग्यमात्रस्यैकमयनमाश्रयस्तिसिन्नित्यर्थः । मात्रशब्देनाऽऽत्मभ्यो
भेदमाह । प्रधाने ज्ञावे भोग्यवर्गज्ञानेऽपि न मोक्तृज्ञानिमत्यर्थः । जीवपक्षे
तज्ज्ञाने मोग्यधीरपि नेत्याह । भोग्येति । ब्रह्मविद्यति समाह्ययाऽपि भूतयोनिर्वद्यतियाह । अपि चेति । सर्वविद्यानां प्रतिष्ठा समाप्तिर्यस्या वर्षे सर्वविद्यामतिष्ठामथर्वेनाम्ने कुत्रचित्मृष्टावाद्याय पुत्राय स ब्रह्मोक्तवानित्यर्थः । ब्रह्मा देवानामिति वक्ता तत्रोपक्रान्त एवेत्याशङ्कचाऽऽह । प्राधान्येति । तथाऽपि कथमक्षरस्य
ब्रह्मत्वं तदाह । सा चेति । ब्रह्मविद्योपक्रमेऽप्यपरविद्यावदेक्षरविद्याऽपि ब्रह्मविद्या
मा भूदित्याशङ्कच प्रकान्तवाया अन्यवानुक्तिवद्यापनुक्ती बाधादक्षरविद्या ब्रह्मविद्या

१ड. 'धिगामिनीं। २ठ. इ. इ. 'द्या विमु"। ३ इ. ठ. इ. इ. सर्ववि । ४ठ. इ. च। ५ इ. 'वरपर'।

अपरग्वेंदादिलक्षणा कर्मविद्या ब्रह्मविद्योपक्रम उपन्यस्पते ब्रह्मविद्यामशंसाय । "प्रवा ह्येत अहटा यज्ञह्या अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवा-पियन्ति" [ मु० १ । २ । ७ ] इत्येवमादिनिन्दावचनात् । निन्दित्वा चापरां विद्यां ततो विरक्तस्य परिवद्याधिकारं दर्शयित "परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्सिमत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्" [ मु० १ । २ । १२ ] इति । यज्ञकमचेन्तानां प्रथिव्यादीनां हष्टान्तत्वेनोपादानाद्दार्धन्तिकेनाप्यचेतनेन भूतयोनिना भवितव्यमिति । तद्युक्तम् । न हि दृष्टान्तदा-ष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति । तद्युक्तम् । न हि दृष्टान्तदा-ष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति । तद्युक्तम् । न हि दृष्टान्तदा-ष्टान्तिकयोत्ति । द्युल्याद्यो दृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्यूल एव दार्धान्तिको भूतयोनिरभ्युपगम्यते । तस्माददृश्यत्वादिगुणको भूत-योनिः परमेश्वर एव ॥ २१ ॥

धैवेत्याह । अपरेति । तस्यास्तत्प्रशंसार्थत्वं कथं तत्राऽऽह । प्रवा हीति । छनन्ते गच्छन्तीति स्वा विनाशिनस्तत्मसिद्धौ हिशव्दस्तदेवोत्पत्त्यादिमत्त्वेन सावयाति। अह-ढा इति । के वे यज्ञरूपा यज्ञो रूपमुपाविधेषां वे तथा । ऋतिवगादिशब्दस्य यज्ञो-पाधिकत्वादृष्टाद्श । षोडशर्त्विजः पत्नी यजमानश्च । क्षयिफलत्वाद्वरं कभैयेषु यदा-अयमुक्तं श्रुत्या विहित्तमेतदेव कर्भ श्रेयोहेतुर्न बह्मवीरिति ये मूढा इष्यन्ति ते पुनः पुनर्जरापूर्वे मरणमेवाऽऽप्रुवन्तीत्यर्थः । आदिपदमविद्यायामन्तरे वर्तमाना इत्यादि-संग्रहार्थम् । इतश्च परविद्याशेषत्वेनैवापरविद्योक्तिरित्याह । निन्दित्वेति । मत्यक्षा-दिना कर्मसाध्याँ होकाननित्यतया ज्ञात्वा निर्वेदं वैराग्यमायाद्र च्छेत्कुर्यात । कथं नास्त्यकृतो मोक्षः कृतेन कर्मणा नित्यफुळाथी चाहं तस्मात्कि कर्भणीत विरक्तस्तस्य ब्रह्मणो विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेद्रुरुपादोपसपैणं कृत्वा मुक्तिहेतुज्ञानाय श्रवणादि कुर्यादित्यर्थः । रिक्तं इस्तस्तु नोपेयाद्राजानं दैवतं गुरुमिति न्यायेन समित्पाणिरित्य-क्तम् । श्रोत्रियमित्यादिनाऽध्ययनदीनस्य वाडकर्निणो वा गुरुत्व वार्यते । कर्भनि-न्दया वती विरक्तस्याविकारोक्तेरक्षराविद्या ब्रह्माविद्येवेति समुदायार्थः । पूर्वेपक्षवीजमनु-भाषते । यत्त्विति । सर्वेथा वा साम्यमंशेन वा नाऽऽद्य इत्याह । तद्युक्तिमिति । सर्वेथा साम्ये परस्याप्यनिष्ठापत्तिमाह । अपि चेति । कार्थस्य कारणाव्यतिरेको विव-क्षितों इसस्तेन साम्यमिष्टमेवे वि मत्वोपसंहरति । तस्मादिति ॥ २१ ॥

## विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२ ॥

इतश्च परमेश्वर एव मृतयोनिर्नेतरी शारीरः प्रधानं वा । कस्मात् । विशेषणभेदन्यपदेशाभ्याम् । विशिन्षि हि पकतं भूतयोनि शारीराद्विलक्षणत्वेन ''दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्या-भ्यन्तरी हालः । अप्राणी हामनाः अभ्रः" [ मु० २ । १ । २ ] इति । न होतद्दिव्यत्वादिविशेषणमविद्यापत्यपस्थापितनामरूप-परिच्छेदाभिमानिनस्तद्धेर्मोन्स्वात्मनि कल्पयतः शारीरस्योपप-चते । तस्मात्साक्षादौपनिषदः पुरुष इहोच्यते। तथा प्रधानादिष पक्रतं भूतयोनिं भेदेन व्यपदिशति "अक्षरात्परतः परः" इति । अक्षरमञ्जाकृतं नामह्यवीजशक्तिह्यं भृतस्क्ष्ममीश्वराश्रयं त-

भूतयोनेर्बिक्षत्वे हेत्वन्तरमाह । विशेषणेति । चकारार्थमाह । इतश्चेति । एवका-रार्थमाह । नेतराविति । ईतःशब्दार्थं स्फुटयन्पश्चपूर्वं हेतुद्वयमाह । कस्मा-दिति । विशेषणान जीवो भेदोक्तेर्न प्रधानमिति विभज्य व्याकुर्वनायं व्या-चष्टे । विशिनष्रीति । दिव्यो द्योतनात्मकः स्वयंज्योतिस्तत्र श्रुत्यन्त-रमसिद्धचर्थों हिशब्दः । अमूर्तत्वं पूर्णत्वम् । आकाशाद्विशेषमाह । इति । कार्यकारणाभ्यां परिच्छेदमाशङ्चाऽऽह । सबाह्येति । बाह्यं कार्य-मभ्यन्तरं कारणं वाभ्यां कल्पिताभ्यां सहाविष्ठानत्वेन विष्ठति वस्य सर्वेकल्पनावि-ष्ठानत्वे श्रुतिमसिद्धचर्थो हिशब्दः । जन्माचभावेन कौटस्थ्यमाह । अज इति । मा-णमनोभ्या संसर्गाभेदाभावात्परिशृद्धिमाह । अप्राणो हीति । शारीरस्यापि विशेषणं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । तद्धमी नामक्कपादिवमी हश्यत्वाद्यः । विशेषण-स्यानन्यथासिंद्धिफलमाह । तस्मादिति । विशेषणैस्य तुल्यत्वेऽपि द्वितीयं हेतुं प्रधानपक्षे योजयाते । तथेति । मेदोक्ति व्यनक्ति । अक्षरमिति । कि तदव्याकृतं वदाह । नामेति । वयोवींजस्येश्वरस्य शक्तिकःपं तत्पारतत्र्याद्भवाना छीनानां सूक्ष्मं संस्कारकपं वर्ततेऽत्रेति मूतसूक्ष्ममीश्वरपद्छक्ष्यं खक्रपमाश्रयोऽस्येति तथोक्तम् । अ-न्यस्य तत्कार्थेत्वेन तदाश्रयत्वात्तस्यैवेश्वरो जीवे। जगदिति बुद्धावुपावित्वेन स्थितं वि-कारहेतुत्वाद्विकारश्चेत्यर्थः । ननु नामक्रपयोधींजं शक्तिक्रपं चान्याकृतम् । यद्वा ना-मक्रपे एव बिंजे तथोः शक्तिक्रपं तद्देव तच मूतसूक्ष्मं तत्कारणत्वादीश्वराश्रयामित्याश्रय-शब्दो विषयार्थस्तस्यैवेश्वरस्य जीवेत्वं पाप्तस्य बुद्धचादिद्वारा कर्तृत्वादावुपाधिभूताभिति व्यारूपेयं भाष्यभिति चेत् । मैवम् । आश्रयशब्दस्य श्रुतार्थत्यागायोगाच्चीवत्वापत्तेश्वा-

ງ ຍ. ज. °द्धर्माश्चाऽऽत्म°। ड. ञ. °द्धर्माश्च स्वात्म°। २ क. र्ख. ठ. ड. ढ. इतरश°। ३ क. ठ. इ. इ. °िसिद्धावफ । ४ ठ, इ. इ. °णतु । ५ क. ख ठ.इ इ. °त्वेनात । ६ क.ख.ठ.इ.इ. वैत्वमाप्त ।

स्यैवोपाधिभूतं सर्वस्माद्विकारात्परो योऽविकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन व्यपदेशात्परमात्मानिमह विवक्षितं दर्शयति । नात्र मधानं नाम किंचित्स्वतन्नं तत्त्वमम्युपगम्यैते तस्माद्वेद-व्यपदेश उच्यते । किं तार्ही यदि मधानमपि कल्प्यमानं श्वत्य-विरोधेनाव्याकृतादिशब्दवाच्यं भूतस्रक्षमं परिकल्प्येते कल्प्य-ताम् । तस्माद्वेदव्यपदेशात्परमेश्वरो भूतयोनिरित्येतदिह प्रति-पाद्यते ॥ २२ ॥

कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनिः ।

### रूपोपन्यासाज्ञ ॥ २३ ॥ (६)

अपि चाक्षरात्परतः पर इत्यस्यानन्तरभेतस्माज्जायते प्राण इति प्राणप्रसृतीनां पृथिवीपर्यन्तानां तत्त्वानां सर्गमुक्तवा तस्यैव भू-तयोनेः सर्वविकारात्मकं रूपमुपन्यस्यमानं पश्यामः। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवताश्च वेदाः। वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भचां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मेति । तच परमेश्वरंस्येवोचितं सर्वविकारकारणत्वात्र शारीरस्य तनुमहिस्रो नापि प्रधानस्यायं रूपोपन्यासः संभवति सर्वभूतान्तरात्मत्वा-संभवात्। तस्मात्परमेश्वर एव भूतयोनिर्नेतराविति गम्यते। कथं

व्याक्ततसंबन्धकतत्वात्परिशुद्धे चिद्धातौ तत्संबन्धभौव्यादतो भाष्यबहिर्भूतो नानाजीव-वादः। अक्षरशब्दार्थमुक्तवा परिशिष्टं व्याचष्टे । तस्मादिति । इहेति प्रकृतवाक्योक्तिः । प्रधानाद्धश्चणो भेदे प्रधानिष्टमसत्तोऽप्रतियोगित्वादित्याशङ्कचाऽऽह । नान्नेति। प्रति-योग्यनङ्गीकारे कथ भेदोक्तिस्तजाऽऽह । किं तहींति । भूतसूर्देमं भूताना सूक्ष्मं कारण-मित्यर्थः । इहेति श्रुतिसूजयोहिकः ॥ २२ ॥

भूवयोनेरीश्वरत्वे हेत्वन्तरमाह । कुतश्चेति । रूपोपन्यासाच नेतरावित्यनुषङ्गः । वृत्तिकारमतेन व्याकरोति । अपि चेति । अग्निचुंछोकोऽसो वाव छोको गौतमाग्नि-रिति श्रुतेः । पद्मचामिति प्रथमार्थे पादौ पृथिवी यस्य स एष सर्वभूतानामन्तश्चाऽऽ-रमा चेत्यर्थः । एवं रूपोपन्यासेऽपि कि स्यात्तदाह । तच्चेति । अन्यथासिद्धि प्रत्याह । नेति । तनुमहिमत्वं परिच्छिन्नशक्तित्व । प्रधानविषयत्वं तस्य दूषयाति । नापाति । अनन्यथासिद्धिफळमाह । तस्मादिति । मानामावेन शङ्कते । कथमिति ।

१ क. ज. ट. 'म्य तै। २ ड. °त परिकै। ३ घ. °नासै। ४ क. झ.ट. रस्योचिै। ५ झ. <sup>\*</sup>इमंकाै। ६ झ. एव।

पुनर्भृतयोनेरयं ऋषोपन्यास इति गम्यते । प्रकरणादेष इति च पक्रतानुकर्षणात् । भूतयोनि हि पक्रत्यैतस्माज्जायते प्राण एष सर्वभूतान्तरात्मेति वचनं भूतयोनिविषयमेव भवति । यथोपाध्यायं प्रकृत्येतस्मादधीष्वेष वेदवेदाङ्कपारम इति वचनमु-पाध्यायविषयं भवति तद्भत्। कथं पुनरदृश्यत्वादिगुणकस्य भूत-योनेर्विग्रहबहूपं संभवति । सर्वात्मत्वविवक्षयेदमुच्यते न त विग्रहव-त्त्वविवक्षयेत्यदोषः।''अहमत्रमन्नमन्नादः'' [तै०२।१०।६] इत्या-दिवत् । अन्ये पुनर्भन्यन्ते। नायं भूतयोने हृपोपन्यासः। जायमान-त्वेनोपन्यासात्। एतस्माज्जायते पाणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योंतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणीति हि पूर्वत्र प्राणादिप्रथि-ध्यन्तं तत्त्वजातं जायमानत्वेन निरदिक्षत् । उत्तरत्रापि च त-स्मादमिः समिधो यस्य सूर्य इत्येवमाचतश्च सर्वा ओषधयो रसा-श्चेत्येवमन्तं जायमानत्वेनैव निर्देक्ष्यति । इहैव कथमकस्मादन्त-राळे भूतयोने ऋपमुपन्यंसेत् । सर्वात्मत्वमपि सृष्टिं परिसमाप्यो-पदेक्ष्यति "पुरुष एवेदं विश्वं कर्म" [ मु० २ । १ । १ • ] इत्यादिना । श्रुतिस्पृत्योश्च त्रैलोक्यशरीरस्य प्रजापतेर्जन्मादि निर्दिश्यमानमुपलभागहे । "हिर्ण्यगर्भः समवर्ततात्रे भूतस्य

मानं वदन्नतरमाह । प्रकरणादिति । पकृतत्वेऽपि भूतयोनेरमिर्भूवेत्यादौ कथमनुवृ-त्तिस्वत्राऽऽह । एष इति । तदेव स्फुटयावि । भूतेति । दृष्टान्वेनैवदेव स्फुटयावि । यथेति । अहरयत्वादिधर्भकस्य विग्रहवद्भूपं कथमित्याक्षिपति । कथमिति । समाधत्ते । सर्वेति । यथा कश्चिद्धह्मात्मविदात्मनः सर्वोत्मत्वविवक्षयाऽहमन्नमहमन्नाद इवि साम गायित न त्वन्नान्नाद्व्यमात्मनोऽभिमैति तस्यापुमर्थत्वात्त्येहार्पात्याह । अहिमिति । एकदेशिनं दूषयति । अन्ये पुनिरिति । हेत्वसिद्धिमाशङ्कच पूर्वोत्तरवाक्येषु जायमा-नरवेन वत्तदर्थीकेरिहापि जायमानर्थनोक्तिरस्वीत्याह । एतस्मादिति । यश्च सूर्यो द्युलोकाम्भः समिव इव भासकः सोऽपि तस्मादेव जायत इत्यर्थः । तथाऽपि मध्ये परस्यैव कपमुक्तामित्याशङ्कच वाक्यमेदान्नेत्याह । इहेति । एकविज्ञानेन सर्वेविज्ञान-मितज्ञानात्तद्र्थे सार्वोत्म्ये वक्तव्ये तदेवेद्मुक्तमन्यत्रानुकेरित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वोन त्मरविमति । उत्तरत्रोक्तावि तस्यैवेदमपि सार्वोत्म्यमन्यस्यायोगादित्याशङ्कचाऽऽह । अतीति । कस्मै प्रजापतये विवेम परिचरेम । हिरण्यगर्भः सुष्टचादाववार्विधेरयेवावादि- जातः पितरेक आसीत्। स दाधार पृश्यिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हिवषा विधेम" [ऋ०सं०२०।१२२।१] इति स्नमवर्ततेत्यजायतेत्यर्थः । तथा स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते ।
आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत इति च । विकारपुरुषस्यापि सर्वभूतान्तरात्मत्वं संभवित प्राणात्मना सर्वभूतानामध्यात्ममवस्थानात् । अस्मिन्पक्षे पुरुष एवेदं विश्वं कर्भेत्यादिसर्वेद्वपोपन्यासः परमेश्वरमितपत्तिहेतुरिति व्याख्ययेम्
॥ २३॥ (६)

वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥ २४ ॥

"को न आत्मा कि ब्रह्म" [छा०५।११] इत्यात्मानमेवेमं वैश्वा-नरं संमत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहीतीति चोपक्रम्य द्यसूर्यवाय्वा-

होकं न जन्मेत्याशङ्कचाऽऽह । समवर्ततेति । स जातः सन्भूतप्रामस्येश्वराज्ञया पनिर्वभूवेति शेषदर्शनादित्यर्थः । अस्तु श्रुत्यादिसिद्धं जन्म तस्य कथं सर्वभूतान्तरात्मत्वं तत्राऽऽह । विकारेति । पूर्वेकल्पे परुष्टधीकमीनुष्ठाता कश्चिष्यज्ञमानः कल्पादौ हिर्ण्यगर्भेतया मादुर्वभूव तस्य सर्वमाणाचिष्ठष्ठातृत्वाद्यिष्ठात्रिष्ठिययोरभेदात्माणात्मना सर्वभूतानामध्यात्मं देहे स्थितेजीयमानेऽपि सार्वातम्यं सिद्धमित्यर्थः । नन्वपञ्चीकृतभूतायभिमानिनो हिर्ण्यगर्भस्य विम्रह्विशिष्टक्षपेण तद्विश्चेयमाणादिजनमानन्तरं जन्मोच्यते चेन्त्र कस्ताई सूत्रार्थस्त त्राऽऽह । अस्मिन्निति । विश्व सर्वे कम ससाध्यं तपो ज्ञानं च पुरुष एवेति सार्वात्म्यक्षपोपन्यासात्परमात्मेव भूतयोनिरित्यर्थः । न विलक्षणत्वादित्यत्र परिणामस्य साक्ष्यपोक्षापितिक्षेपादिवतस्य च शङ्कपोतिमादौ विसद्दशेऽपि दर्शन। त्तर्पेक्षानियमाद्ववयोनिवाक्यं निर्विशेषे ब्रह्मण्यन्वितमिति भावः ॥ २३॥ (६)

क्ष्णोपन्यासमसङ्गाज्ञेळोक्यदेहो वैश्वानरः पर इत्याह । वैश्वानर इति । विषयं वक्तं वाक्योपक्रममाह । को न इति । आत्मनोऽसंसारित्वार्थं ब्रह्मपदम् । वस्याऽऽ-परोक्ष्यार्थमात्मपदम् । पाचीनशालसत्यय्ञेन्द्रद्युम्नजनबुढिलाः समेरयेत्यं मीमांसां चक्रस्ते च निश्चिचीषयोद्दालकमाजग्मुः सोऽपि न वेद सम्यगिति सह तेन षडपि ते कैकेयराजमश्वपितमागत्योचुरात्मानमेवेत्याद्यध्येषि स्मरसि । स च तेषां विपरीतधी- निरासेन सम्यग्धीजिग्राह्यिषया तानेव पप्रच्छ । औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्से दिवमेवेत्याहेतरो राजा पुनरुवाचेष सुतेजा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से मूर्था त्वयमात्मनो मूर्थो ते व्यपतिष्यद्यनमां नाऽऽगिष्य इति । ततः सत्ययज्ञमप्टच्छत्स

काशवारिष्टिथिवीनां स्रतेजस्त्वादिगुणयोगमेंकैकोपासनिन्दया च वैश्वानरं मत्येषां मूर्धादिभावमुपिद्दयाऽऽम्नायते ''यस्त्वेतमेवं मादेशमात्रमिनियानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु छोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति तस्य ह वा एतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव स्रतेजाश्रक्षविश्वरूपः माणः पृथग्वत्मीत्मा संदेहो बहुछो वस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिर्छीमानि वर्हि-र्ह्दयं गाहेपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः'' छा० ५।१८] इत्यादि । तत्र संशयः । किं वैश्वानरशब्देन जाठरोऽ-मिरुपिद्वयत उत भूतामिर्थ तदिभमानिनी देवताऽथवा शारीर आहोस्वित्परमेश्वर इति । किं पुनरत्र संशयकारणम् । वैश्वानर इति जाठरभूतामिदेवतानां साधारणशब्दमयोगादात्मेति च शा-रीरपरमेश्वरयोः । तत्र कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति

चाऽऽदित्यमूचे ततश्चेष विश्वक्रप आत्मा चक्षुरुवेतदात्मन इत्यन्वोऽभविष्यो यन्मा नाऽऽगमिष्य इति राजाऽभाषत । एवं क्रमेण द्यसूर्योदीना सुतेजस्त्वविश्वरूपत्वपृथ-ग्वरमीत्मत्वबद्धुळत्वरियत्वपादत्वगुणयोगं विवाय मूर्थपातान्यत्वपाणीत्क्रमणदेह्विशी-र्णताबस्तिभेदपादशोषणेरेकैकोपास्तिनिन्दया च तेषां वैश्वानरं प्रति मूर्थोदिभावमुक्तवा समस्तोपासनमाम्नातं यस्त्वेतमित्यादिना । आभिमुख्येन विश्वं मिर्माते जानातीत्यिमि-विमानस्तं पादेशपरिमाणमुपास्ते यस्तस्य सर्वेङोकाद्याश्रयं फलमित्यर्थः । लोका भोगभूमयो भूतानि तत्तदुराधयो भोक्तारस्त्वात्मान इति भेदः । तत्तत्संबन्धिफलभा-रकमन्नमत्तीसुच्यते । ध्यानफलमुक्तवा ध्येयरूपमाह । तस्पेति । सुतेजस्त्वगुणा चौवें थानरस्य मूर्थो निपातावेतत्यसिद्धचार्थो । विश्वक्रपत्वगुणः सूर्वस्तस्य चक्षरेष शुक्र एप नील इत्यादिश्रुते:। पृथङ् नाना वर्तमे गमनमात्मा स्वरूपमस्येति तथा नाना-गवित्वगुणो वायुरस्य पाणः । बहुर्छत्वगुण आकाशः संदेहोऽस्य देहमध्यम् । रिविधेनं तद्गुणा भाषोऽस्य बस्तिस्थमुद्कम् । प्रियन्यां वैश्वानरस्य प्रतिष्ठानात्तस्य पादौ प्रथिन्येव । तस्य होमाधारत्वसंपादनायोक्तमुर एवेत्यादि । तद्यद्भक्तं प्रथममाग च्छेदित्यादिवाक्यमादिशब्दार्थः । तत्र श्रुतौ वैश्वानरोऽनात्माऽऽत्मा वेति संशयं हृदि निधायाऽऽचे पक्षत्रयं द्वितीये पक्षद्वयमाह।तत्रेति । संशयहेतुं पश्चपूर्वकमाह। किमिति । सत्या सामग्र्यां कार्यप्रीव्यं फलितमाह । तत्रेति । वाक्योपक्रमस्यादृश्य त्वादिसाधारणधर्मस्य वाक्यशेषस्थसर्वज्ञत्वाद्युक्त्या ब्रह्मविषयत्ववादिहाप्युपक्रमगतसा धारणशब्दस्य शेषस्यहोमाधारत्विङ्केन प्रसिद्धचनुग्रहीतेन जाठरार्थत्वसिद्धेस्तस्यैवो

s . ज. ল. अत्र। २ क. स्व. ठ ड. ट. <sup>\*</sup> ऌगु<sup>\*</sup>।

#### [अ०१पा०२पू०२४] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमेतानि । २०९

भवति संशयः । किं तावत्प्राप्तं जाठरोऽग्निरिति । कुतः । तत्र हि विशेषेण कचित्प्रयोगो दृश्यते "अयमिन्निर्वेश्वानरो योऽयम्बन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते" [ बृ० ६ । ६ ] इत्यादो । अग्निमात्रं वा स्थात्सामान्येनापि प्रयोगदर्शनात् "विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्लामकृष्वम्" [ ऋ० सं० १० । ८८ । १२ ] इत्यादो । अग्निश्वरीरा वा देवता स्यात्तस्यामपि प्रयोगदर्शनात् । "वैश्वानरस्य सुमतो स्थाम राजा हि कं भुवनानामिनिश्वीः" [ ऋ० सं० १ । ६८ । १ ] इत्येवमाद्यायाः श्रुतेर्देवतायामेश्वरीःथुपेतायां संभवात् । अथा-ऽऽत्मशब्दसामानाधिकरण्यादुपक्रमे च को न आत्मा किं ब्रह्मेति केवलात्मशब्दमयोगादात्मशब्दवशेन वैश्वानरशब्दः परिणेय इत्युच्यते । तथाऽपि शारीर आत्मा स्यात् । तस्य भोकृत्वेन वैश्वानरसंनिकर्षात् । प्रादेशमात्रमिति च विशेषण-

पास्यवेति विसुरय पूर्वपक्षमाह । किमिति । वैश्वानरविद्याश्चतेः सविशेषब्रह्मण्यन्वयो-केः संगतयः । पूर्वपक्षे जाठराग्नेः सिद्धान्ते ब्रह्मणो ध्यानं फलम् । साधारणे शब्दे कुतो विशेषमितज्ञित्याह । कुत इति । मितज्ञाविशेषे हेतुमाह । तत्रेति । योऽयं वै-श्वानरोऽभिः सोऽयं पुरुषाकारे देहेऽन्तरित्युक्त्वा तमेव विशिनष्टि । येनेति । पक्षा-न्तरमाह । अमीति । तन्मात्रमहे हेतुः सामान्येनेति । विश्वस्मै भुवनाय वैश्वानरम-श्रिमह्नां केतुं चिह्नं सूर्यमकण्यनकतयन्तो देवास्तदुद्ये दिनव्यवहारादित्यर्थः । कल्पा-न्तरमाह । अमीति । तद्भिमानिदेवतामहे हेतुस्तस्यामिति । वैश्वानरस्य देवस्य सु-मती शोभननुद्धौ वयं स्याम भवेम तस्यासमद्विषया सुमितभेवत्वित्यर्थः । तत्र हेत् रा-जा होति । यस्माद्भवनानामयं राजा कं सुखं सुखहेतुर्भिमुखा श्रीरस्येत्यभिश्रीरीश्व-रस्तस्मात्तस्य सुमतौ स्यामेत्यर्थः । हिकमित्येकं पद्भित्येके । तत्राप्ययमेवार्थः। पयोगत्रयेऽपि तुल्यपयोगप्रहार्थमादिपदम् । कथं देवतार्थत्वमस्य ति तदाह । एवमाद्याया इति । ऐश्वर्यादीत्यादिपदं धर्मज्ञानवैराग्यादिसंग्रहा-र्थम् । पक्षत्रयेऽप्यपरिवोषमाह । अथेति । वाजसनेयकेऽभिवैश्वानरशब्दाभ्यामेवोप-क्रमान्नेश्वरार्थवेति पक्षान्तरमाह । तथाऽपीति । शारीरे लक्षणया वैश्वानरशब्दोपप-त्तिमाह । तस्येति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । प्रादेशेति । भूताभिदेववाजीवविषयं पक्ष-त्रयमुपक्रममात्रं पाणाहुत्याधारत्वादेर्धुमूर्धत्वादेश्वायोगात् । हृद्यं गाईपत्य इत्या-दिना हि देहावयवाः संनिहितस्यौदर्यस्याग्नेर्गाईपत्यादित्वेन कल्प्यन्ते । आस्य-

स्य तिस्मन्नुपाधिपरिच्छिन्ने संभवात् । तस्मानेश्वरो वैश्वान्तर इत्येवं प्राप्ते तत इदमुच्यते । वैश्वानरः परमात्मा भवितुमईतीति । कृतः । साधारणशब्दविशेषात् । साधारणशब्दविशेषात् । साधारणशब्दविशेषाः । यद्यप्येतावुभाव-प्यात्मवैश्वानरशब्दौ साधारणशब्दौ वैश्वानरशब्दस्तु त्रेयस्य साधारण आत्मशब्दश्च द्वंयस्य तथाऽपि विशेषो दृश्यते येन परमेश्वरपरत्वं तयोरभ्युपगम्यते । तस्य इ वा एतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव म्रुतेजा इत्यादिः । अत्र हि परमेश्वर एव स्मृर्धेत्वादिविशिष्टोऽवस्थान्तरगतः मत्यगात्मत्वेनोपन्यस्त आध्यानायेति गम्यते । कारणत्वात् । कारणस्य हि सर्वाभिः कार्यग्वामिरवस्थाभिरवस्थावन्त्वाद्यस्थाकाचवयवत्वमुपपद्यते । सर्वेषु स्रोक्षेषु सर्वेषु मूर्तेषु सर्वेष्वातमस्वन्नमत्तीति च सर्वस्थोकाचाश्रयं फरुं श्रूयमाणं परमकारणपरिग्रहे संभवति । 'एवं हास्य सर्वे पाप्ताः प्रदूयन्ते'' [ छा० ५ । २४ । ३ ] इतिं तद्विदः सर्व-

माहवनीयस्त च द्रक्तं तद्धोमीयमिति च जाठरस्य मुखानुस्यूतस्य प्राणाहुत्याधारस्याऽऽहवनीयत्वेनाऽऽस्यं कल्प्यते | नच चुपूर्धत्वादेस्त त्रासंभवः | स होवाच मूर्वोनमुपिद्दशन्नेष वा अतिष्ठा वैश्वानर इत्यादिना मूर्वोदिना चुळोकाद्यात्मना संपादनाचैर्जाठरस्यापि चुपूर्धत्वादिसिद्धेरारोपित चुपूर्धत्वादिना बृहत्त्वात्तस्यैव ब्रह्मत्वमापन्नादात्मत्वम् | नच ब्रह्मण्यपि चुपूर्वत्वादेरारोपो जाठरे तत्कल्पनायाः श्रीतत्वेन विशेषादतो जाठरोपास्तिपरं वाक्यभित्युपमंहराति | तस्मादिति | सिद्धान्तयाति | तत्त
इति | हेतुं पश्चपूर्वकमादाय व्याचष्टे | कुत इति | कौ तौ साधारणौ शब्दौ को
वा तयोविशेषस्त त्राऽऽह | यचपीति | नायं परमात्मगमको विशेषस्तस्य निर्विशेषस्य चुपूर्धत्वाचयोगादित्याशङ्कचाऽऽह | अत्रेति | अवस्थान्तरमध्यात्ममिवदैविमत्येवंद्धपं तस्य विथेवोपन्यासफलमाह | आध्यानायेति | कथं परस्यावस्थान्तरमाक्त्वं
वदाह | कारणत्वादिति | तदेव स्फुटयाति | कारणस्येति | एवेन जाठरे चुपूर्वत्वादि प्रसुक्तम् | वैश्वानरोपासकस्य सर्वलोकाचाश्रयफलश्चतेश्च वैश्वानरस्यश्वरत्वमित्याह | स इति । वैश्वानरविदः सर्वपाप्मदाहश्चतेश्च तस्य परत्वं तद्विज्ञाने तदाहप्पसिद्धेरित्याह | एवं हेति | यथाऽमौ क्षिप्तमिषीकातूलं द्वात एवमस्य विदुषः
सर्वाणि कर्माण्यनर्थहेतवो दब्धन्त इत्यर्थः । उपक्रमादणि तस्य परमात्मता तयोस्त-

१ क. ज प्राप्तम् । त'। ज. प्राप्तम् । तत्रेह्°। २ ड. ज. ज. त्रयाणा । ३ ड. ज. ज. द्रयो• स्तथाऽ°। ४ ड. ज. ज. रैतिच त'। ५ क. ख. ठ. ड. द्रशोप'।

पौष्मपदाहश्रवणम् । को न आत्मा किं ब्रह्मेति चाऽऽत्मब्रह्मश्चा-ब्दाभ्यामुपक्रम इत्येवमेतानि ब्रह्मलिङ्गानि परमेश्वरंमेव गमय-न्ति । तस्मात्परमेश्वर एव वैश्वानरः ॥ २४ ॥

# स्मर्थमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २५ ॥

इतश्च परमेश्वर एव वैश्वानरः । यस्मात्परमेश्वरस्यैवाग्निरास्यं चौर्मूर्धेतीदृशं त्रैलोक्यात्मकं रूपं स्मर्यते ।

यस्यामिरास्यं चौर्मूर्धा सं नाभिश्वरणौ क्षितिः।
सूर्यश्रक्षुर्दिशः श्रीत्रं तस्मै छोकात्मने नमः॥

इति च तत्समर्यमाणं ढ्रपं मूलभूतां श्रुतिमनुमापयदस्य वैश्वानरशब्दस्य परमेश्वरपरत्वेऽनुमानं लिङ्गं गमकं स्पादित्यर्थः । इतिशब्दो हेत्वर्थो यस्मादिदं गर्मकं तस्मादिप वैश्वानरः परमात्मैवेत्यर्थः । यद्यपि स्तुतिरियं तस्मै लोकात्मने नम इति । स्तुतित्वमपि नासित मूलभूतवेदवाक्ये सम्पगीदशेन ढ्रपेण संभवति ।

द्यां मूर्धानं यस्य विमा वदन्ति सं वै नामि चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे । दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ क्षितिं च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता ॥ इत्येवंजातीयका च स्मृतिरिहोदाहर्तव्या ॥ २५ ॥

त्रैव कढेजीठरे त्वमुरूयत्वादित्याह । को न इति । उक्तलिङ्गानां फलमाह । इत्ये-वमेतानीति । श्रुतिलिङ्गसिद्धमुपसंहरित । तस्मादिति ॥ २४ ॥

स्मृत्या च श्रुत्यथेः शक्यो निर्णेतुभित्याह । स्मर्यमाणिमिति । तत्र प्रतिज्ञा पूर्-याते । इतश्चेति । सूत्रं व्याकुर्वित्रदाब्दार्थमाह । यस्मादिति । स्मृतिमुदाहरित । यस्पेति । तस्याः श्रुतिवन्मानत्वं व्युद्स्य तद्वारा तदाह । तदिति । इतिशब्दस्य वाक्यसमाप्त्यर्थत्वं व्यावर्श्व हेत्वर्थत्वं व्यनक्ति । यस्मादिति । स्तुतेरसदारोपेऽपि संभवात्र मूळश्रुत्यपेक्षेत्याशङ्कचाऽऽह । यद्यपिति । सद्रूपेण स्तुतित्वमीत्सिर्गिकमसति श्रुत्यपवादे दुर्वारिमित्यर्थः । अस्तुतिक्रपामिप स्मृतिमाह । द्यामिति । इहेति त्रेळो-क्यदेहस्य वैश्वानरस्येश्वरतायामित्यर्थः ॥ २५॥

१ ड. ज. ट. °पापप्र'। २ घ. 'नि लिं'। ३ घ. °मेवाव'। ४ क ड. ज. ओत्रे । ५घ इत्येत'। ६ क. ड. ज. 'ति त'। ७ घ. ड. 'त्वेथं व'। ८ क.घ.ड.ज. 'क लिङ्ग त'। ९ क.ड.ज.ज. मुते वे'।

# शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच नेति चेन्न तथा दृष्टचुपदेशादसंभवात्प्ररूपमपि चैनमधीयते ॥ २६ ॥

अत्राऽऽह । न परमेश्वरो वैश्वानरो भिवतुमहिति । कुतः। शब्दादिभ्योऽन्तःमतिष्ठानाच । शब्दस्तावद्वैश्वानरशब्दो न परमेश्वरे
संभवित । अर्थान्तरे इद्धत्वात् । तथाऽग्निशच्दः ''स एषोऽग्निवैश्वानरः'' [ शत० प० त्रा० १० । ६ । १ । ११ ] इति ।
आदिशब्दात् ''हृदयं गार्हपत्यः'' [ छा० ५ । १८।२ ] इत्याद्यामत्रेतामकल्पनम् । ''तद्यद्भक्तं मथममागच्छेत्तद्धोमीयम्''
[ छा० ५ । १९ । १ ] इत्यादिना च माणाहुत्यधिकरणतासंकीर्तनंभेतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वैश्वानरः मत्येतव्यः । तथाऽन्तःमतिष्ठानमपि श्रूयते ''पुरुषेऽन्तः मतिष्ठितं वेद'' इति । तच जाठरे
संभवित । यदप्युक्तं मूर्धेव स्रतेजा इत्यादेविशेषात्कारणात्परमातमा वैश्वानर इत्यत्र त्रूमः । कुतो होष निर्णयो यदुभयथाऽिप विशेषप्रतिभाने सित परमेश्वरविषय एव विशेष आश्रय-

सिद्धान्तं विधानतरेणाऽऽक्षिप्य समाधते | शब्दादिभ्य इति | आक्षेपं विवृण्वन्त्रव्यथमाह | अनेति | स्थितः सिद्धान्तः सप्तम्यथः | श्रुत्यादिना विधानरस्योक्तेश्वन्त्वाक्षेपे पश्चद्वारा हेतुमादत्ते | कुत इति | तत्र शब्दं व्याचष्टे | शब्द इति | ईश्वरस्य विरोधीति शेषः | तदेव स्फोरैयति | वैश्वानरेति | शब्दान्तरमाह | तथेति | सोऽपि श्रीतो वैश्वानरशब्द्वद्वश्चिरे न संभवतीति योजना | आदिशब्दोपात्तं छिङ्गन्माह | आदीति | बहूक्त्यर्थे छिङ्गान्तरमाह | तद्यदिति | अपेक्षितां प्रतिज्ञां पूर्यति | एतेभ्य इति | वाजसनेयकेऽग्निरहस्ये वैश्वानरेऽग्निशबब्दात्तस्य परस्मिन्नयोगात्तसामान्याच्छान्दोग्येऽपि वैश्वानरोऽग्निरेव स चाऽऽहुत्याधार्रत्वादिछिङ्गाचाठर एवेति भावः | तत्रेव छिङ्गान्तरमाह | तथेति | यथोक्तहेतुभ्यो वैश्वानरो नेश्वरस्तथा वश्यमाणहेतोरपीत्यर्थः | अन्तःपिष्ठष्ठानमपि वैश्वानरस्येति शेषः | अग्निरहस्ये सप्पश्चा वैश्वानरविद्यामुक्तवा स यो हैतमिं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेद स सर्वछोकाद्याभ्यपं फलमत्तिष्ठाक्तं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितश्चाग्निकां हि प्रतिष्ठाते वेदा स सर्वछोकाद्याभ्यपं फलमत्तिष्ठक्तं पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितश्चाग्निकां हि प्रविष्ठक्तान्त्रमन्ति । यदपिति । अनेकछिङ्गानुग्रहीतानन्यथासिद्धवैश्वानराभिश्वतिभ्यामेकं छिङ्गं नेयिनत्याह । अत्रेति । जाठरेऽपि द्युपूर्वत्वादि अववादि श्वतिमिति भावः । न जाठरे मुरूषं

१ क. "नामत्येते"। २ क. ज. ट. न्वेष । ३ ख. स्फोटयति । ४ ख. "रणत्वा"।

#### [अ०१पा०२पु०२६] आनन्दगिरिकतटीकासंबिह्नतशांकरभाष्यसमैतानि। २१३

णीयो न जाठरविषय इति । अथवा भताग्रेरन्तर्वेहिश्चावतिष्ठमा-नस्येष निर्देशो भविष्यति। तस्यापि हिं चुलोकादिसंबन्धो मन्न-वर्णादवगम्यते "यो भानना पृथिवी द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम" ऋि० सं० १० । ८८ | ३ वे इत्यादौ । अथवा तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्ययोगादुबुलोकाचवयवत्वं भैविष्यति। तस्मात्र परमेश्वरो वैश्वानर इति । अत्रोच्यते । न तथा दृष्ट्यपदेशादिति । न अव्वादिभर्यः कारणेभ्यः परमेश्वर्रं-स्य पत्याख्यानं युक्तम् । कृतः । तथा जाठरापरित्यागेन हृष्ट्यपदेशात । परमेश्वरहृष्टिहिं जाठरे वैश्वानर इहोपदिश्यते "मनो ब्रह्मेत्युपासीत" [ छा० ३ । १८ । १ ] इत्या-दिवत । अथवा जाठरवैश्वानरोपाधिः परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेनो-पदिश्यते "मनोमयः पाणशरीरो भारूपः" छा० ३ । १४ २ | इत्यादिवत । यदि चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत केवल एव जाठरोऽमिर्विवक्ष्येत ततो मुर्धेव सतेजा इत्यादेविशेषस्यासंभव एव स्यात् । यथा तु देवताभूताभिव्यपाश्रयेणाप्ययं विशेष उप-पादियतं न शक्यते तथोत्तरसत्रे वक्ष्यामः । यदि च केवरू एव

द्युम्धित्वादीत्यपरिवोषादाह । अथवेति । एप निर्देशो वैश्वानरामिशब्दाभ्यामन्तः मिति शानेक्या चेति शेषः । तनापि कुतो द्युम्धित्वादि सिद्धं तत्राऽऽह । तस्यापिति । अपिरीश्वरदृष्टान्तार्थः । इमा प्रथिवीमृत द्यामपि द्यावाप्रथिव्यावेव रोदसी यो मानु-रूपेणाऽऽततान व्याप्तवानन्तरिक्षं च तयोमेध्यमाततान स देवो द्युळोकाद्यवयवा ध्येय इत्यर्थः । परिच्छिन्नमूताभेने द्युळोकाद्यवयवत्विमत्यरुच्या कल्पान्तरमाह । अथवेति । द्युम्धित्वादिविशेषस्यान्यथासिद्धत्वे फिळितमाह । तस्मादिति । परिहारमवतारयिते । अत्रेति । तदक्षराणि व्याचष्टे । नित्यादिना । दृष्ट्युपदेशं सद्दृष्टान्तं स्पष्ट्यति । परमेति । ब्रह्मपतीकस्य जाठरस्योपास्यवे-ष्टेति शिद्धा सूत्रावयवं तदुपाधिनो ब्रह्मण एवोपास्यवेति विधान्तरेण व्याकरोति । अथवेति । जाठरप्रतीकत्वात्तदुपाधित्वाद्वा परिसम्नपि छक्षणयाऽद्यादिशब्द-सिद्धौ न तस्य तिष्ठक्षान्यथाकरणे शक्तिरिति मावः । असंभवादिति व्याचष्टे । पदि चेति । उपास्त्यर्थत्वेऽपि जाठरे द्युमूर्थत्वादेरसत एवाऽऽरोपः स्यानच सित् संभवे स युक्त इत्यर्थः । अस्तु तिई देवतादिविषयत्वं विशेषस्येत्याशङ्कचाऽऽह । यथेति । पुरुषपरिवादि विभजते । यदि चेति । ब्रह्मोपावित्वतत्यतीकत्वयोरसत्त्वं कैवल्यं त-

ว घ. ड. हि भूलो । २ ड.ज.सभवति । ३ क. भ्यः प<sup>°</sup>। ४ क.ख. <sup>°</sup>रप्र । ५ क.ख.ठ.ड. ६ थिकत्वा ।

जाहरी विवक्ष्येत पुरुषेडन्तः प्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्याच तु पुरुषत्वम् । पुरुषमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः "स एषोडप्रिवैंन्वानरो यत्पुरुषः स यो हैतमेवमाप्तं वैन्वानरं' पुरुषिधं पुरुषेडन्तः प्रतिष्ठितं वेद'' [ श० प० बा०१० । ६ । १ । १ १ १ ] इति । परमेन्वरस्य तु सर्वात्मत्वात्पुरुषत्वं पुरुषेडन्तः प्रतिष्ठितत्वं वोभयमुपपद्यते । ये तु पुरुषविधमपि चैनमधीयत इति सूत्रावयवं पठन्ति तेषामेषोडधः । केवलजाहरपरिग्रहे पुरुषेडन्तः प्रतिष्ठितत्वं केवलं स्याचे पुरुषविधत्वम् । पुरुषविधमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः पुरुषविधं पुरुषेडन्तः प्रतिष्ठितं वेदेति । पुरुषविधत्वं च प्रकरणाद्यद्धित्वतं द्युमूर्धत्वादिपृथिवीपतिष्ठितत्वातं यचाध्यात्मं प्रसिद्धं पूर्धत्वादि चुबुकपतिष्ठितत्वानतं तत्परिग्रह्मते ॥ २६॥

# अत एव न देवता भूतं च ॥ २७ ॥

परपुनरुक्तं भूताग्रेरिप मञ्जवर्णे झुलोकादिसंबन्धदर्शनान्मूधैंव स्रुतेजा इत्याद्यवयवकल्पनं तस्पैव भविष्यतीति तच्छरीराया देवताया वैश्वर्ययोगादिति तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते । अत एवोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वैश्वानरः । तथा भूताग्रिरिप न वैश्वानरः । न हि भूताग्रेरीष्ण्यभकाशमात्रात्मकस्य द्युमूर्धत्वादि-कल्पनोपपद्यते विकारस्य विकारान्तरात्मत्वासंभवात् । तथा देवतायाः सत्यप्यैर्श्वर्योगे न द्युमूर्धत्वादिकल्पना संभवति ।

स्य सर्वेळोकाद्याश्रयं फळमिति क्षेषः । पुरुषत्वेऽपि कथं ब्रह्मणस्तदन्तःप्रतिष्ठितत्वं तत्राऽऽह । परमेति । पाठान्तरमादाय व्याचष्टे । ये त्विति । जाठरस्याचेतनत्वा-त्पुरुषत्ववन्न तिक्षयत्वमपीत्यर्थः । ब्रह्मणोऽपि पुरुषत्वमेव न तिक्षयत्वमित्याशङ्कचाऽऽ-ह । पुरुषति । तच ब्रह्मण्युपास्त्यर्थं स्यादिति भावः ॥ २६ ॥

१ ज. र पुरुष पुै। २ क. ड. ज. ैत्र तुपुै। ३ क. ज. ैश्वर्येन । ४ क. ख. ठ. ड. ड. वर्लपै। ५ क. ख. ैमूर्घोदिै।

#### [अ०१पा०२सू०२८] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्जितशांकरभाष्यसमैतानि।२१५

अकारणत्वात्परमेश्वराधीनैश्वर्यत्वाच । आत्मशब्दासंभवश्च सर्वें -ष्वेषु पक्षेषु स्थित एव ॥ २७ ॥

### साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २८॥

पूर्व जाठरामिमतीको जाठराग्न्युपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इत्युक्तमन्तः मतिष्ठितत्वाद्यनुरोधेन । इदानीं तु विनैव मतीकोपाधिकल्पनाभ्यां साक्षादिप परमेश्वरोपासनपरिम्रहे न कश्चिद्विरोध इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । ननु जाठराग्न्यपरिम्रहेऽन्तः मतिष्ठितत्ववचनं शब्दादीनि च कारणानि विरुध्यरेश्विति । अत्रोच्यते । अन्तः मतिष्ठितत्ववचनं तावन्न विरुध्यते । न हीह पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः मतिष्ठितं वेदेति जाठराग्न्यभिमायेणेदमुच्यते । तस्यामकृतत्वादसंशब्दितत्वाच । कथं तिर्हं यत्मकृतं मूर्धोदैन चुकुकान्तेषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्वं किष्पतं तदिभमायेणेदमुच्यते । पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः मतिष्ठितं वेदेति । यथा वक्षे शाखां मतिष्ठितं पद्यतीति तद्वत् । अथवा यः मकृतः परमात्माऽन

द्युमूर्थत्वादीत्याह । परमेश्वरेति । पक्षत्रयसाधारणं दोषमाह । आत्मेति । चकारो ब्रह्मशब्दायोगस्य सर्वेपाप्मदाहाद्ययोगस्य च समुचयार्थः ॥ २७॥

१ ज. वैंबु २ क. ड. ज. ञ. देषु चु । ३ झ. कृतप । ४ ठ. ड. ढ. परमत । ५ क. ख. राग्न्यपरित्र । ६ ठ. ड. ढ. थैंकर ।

ध्यात्ममिथदैवतं च पुरुषिविधत्वोपाधिस्तस्य यत्केवलं साक्षिर्द्धपं तदिभयायेणेदमुच्यते पुरुषेऽन्तः मितिष्ठितं वेदेति । निश्चितं च पूर्वोपरालोचनवरोन परमात्मपिरम्रहे तिद्धषय एव वैश्वानरशब्दः केनचिद्योगेन वर्तिष्यते । विश्वश्चायं नर्रश्चेति विश्वेषां वाऽयं नरो विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः परमात्मा सर्वात्मत्वा-द्धिश्वानर एव वैश्वानरस्तद्धितोऽनन्यार्थो राक्षसवायसादिवत् । अम्निशब्दोऽप्यम्भीत्वादियोगाश्रयणेन परमात्मविषय एव भवि-ष्यति । गाईपत्यादिकल्पनं माणाहुत्यधिकरणत्वं च परमात्म-नोऽपि सर्वात्मत्वादुपपद्यते ॥ २८ ॥

कथं पुनः परमेश्वरपरिग्रहे पादेशमात्रश्चतिरुपपचत इति तां व्याख्यातुमारभते ।

# अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ २९ ॥

अतिमात्रस्यापि परमेश्वरस्य पादेशमात्रत्वमभिव्यक्तिनिमित्तं

धमाह । निश्चितं चेति । तस्य तत्राक्रढेर्न तद्विषयतेसाशङ्कचाऽऽह । केनेति । सर्वात्मत्वमाश्चित्य योगवृत्तिमेव कथयति । विश्वश्चेति । सर्वेकारणत्वेन योगवृत्तिमाह । विश्वेपामिति । सर्वेश्वरत्वेनापि तामाह । विश्वे वेति । सर्वात्मत्वं सर्वेकारणत्वं सर्वेश्वरत्वोपलक्षणम् । तथाऽपि विश्वनर इति स्यात्कथं वैश्वानर इत्युच्यते तत्राऽऽह । विश्वेति ।
नरे संज्ञायामिति दीर्घता । अण्मत्ययस्तिहें कथं तत्राऽऽह । तद्धित इति । अनन्यार्थत्वं महत्त्यर्थाितिरक्तार्थश्चन्यत्वम् । तथाऽपि कथं परास्मिन्नभ्रिपदं तदाह ।
अमीति । अगेर्घातोर्गत्यर्थस्य निमत्ययान्तस्याभिरिति क्रपं तत्राङ्गयति गमयति
जगतोऽमं जन्म मापयतीत्यभिरमणीरुक्तः । आदिशब्दादभितोगतत्वं सर्वेज्ञातृत्वं
च ग्रहीतम् । एवं वाजिशाखायामिप परोपास्तिसिद्धौ न तद्वलाच्लान्दोग्यवाक्यं
विघटनीयमित्युक्तम् । यत्तु च्लान्दोग्ये परस्मिन्नसंभैवि लिङ्गमुक्तं तत्राऽऽह ।
गार्हपरयादीति ॥ २८ ॥

सूत्रत्रयमाकाङ्क्षाद्वाराऽऽदत्ते । कथिमिति । मतभेदेन व्याख्यामेव दर्शयन्नादावा-इमरध्यमतमाह । अभिव्यक्तेरिति । विभोरीश्वरस्यायुक्ता प्रादेशमात्रतेति शङ्का निर-स्यन्व्याकरोति । अतिमात्रस्येति । अतिकान्ता मात्राः परिमाणं येन तस्येति

९ ज. °रश्व वि । २ ख. कथमारिम । ३ ख. आगिधातो । ४ क. ख ठ. ड ट. "भविट ।

स्यात् । अभिव्यज्यते किल पादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपा-सकानां कृते । पदेशेषु वा हृदयादिषूपलव्धिस्थानेषु विशेषेणा-भिव्यज्यते । अतः परमेश्वरेऽपि पादेशमात्रश्रुतिरभिव्यक्ते-रूपपचत इत्यायमरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २९ ॥

# अनुस्मृतेर्बाद्रिः ॥ ३० ॥

भादेशमात्रहृदयमितंष्ठेन वाऽयं मनसाऽनुस्मर्यते तेन भादेश-मात्र इत्युच्यते । यथा मस्थिमिता यवाः मस्था इत्युच्यन्ते तद्वत् । यद्यपि च यवेषु स्वमतमेव परिमाणं मस्थसंबन्धाद्य-ज्यते । नचेह परमेश्वरगतं किंचित्परिमाणमस्ति यद्धृदयसं-बन्धाद्यज्येत । तथाऽपि मयुक्तायाः मादेशमात्रश्चतेः संभवति यथाकथंचिदनुस्मरणमालम्बनित्युच्यते।मादेशमात्रत्वेन वाऽय-ममादेशमात्रोऽप्यनुस्मरणीयः मादेशमात्रश्चत्यंवाये । एव-मनुस्मृतिनिमित्ता परमेश्वरे मादेशमात्रश्चतिरिति बादिरराचार्ये। मन्यते ॥ ३०॥

# संपत्तिरिति जैमिनिस्तथाहि दृशयिति ॥ ३१ ॥ संपत्तिनिमित्ता वा स्पात्मादेशमात्रश्रुतिः । छुतः। तथाहि

यावत् । अभिव्यक्तिनिर्मित्तं पादेशमात्रत्वभित्येवदेव व्यनक्ति । अभिव्यज्यत इति । स्वामाविकाणिमाचैश्वर्यस्यापनार्थं महतोऽपश्चिरस्योपासकान्मिति सूक्ष्मत्वेन व्यक्ति-रिवि द्योवयित । किल्लेति । नियमेन पादेशमात्रवयो व्यक्तौ हेत्वभावान्नेयं व्यास्ये-त्याशङ्कत्याऽऽह । प्रदेशेष्विति । अभिव्यक्तिफलमाह । अत इति ॥ २९ ॥

मतान्तरमाह । अनुस्मृतेरिति । व्याचष्टे । प्रादेशेति । पूर्वेण विकल्पार्थो वाशब्दः । अभिव्यक्षकर्थं परिमाणमभिव्यङ्गच्ये मातीत्येतदृष्टान्तेनाऽऽह । यथेति । वैषम्यमाशङ्कच्य प्रत्याह । यद्यपीति । इदयस्यं परिमाणं मनःप्रभवस्मृतावारोपितं स्मृत्यैक्येनाध्यैस्तस्मर्थमाणेश्वरेऽध्यस्तमालम्बनामिति सथाकयंचिदित्युक्तम् । स्मृतिगतपरिमाणस्य इदयद्वाराऽऽरोपितस्य स्मर्थमाणे कथमारोपो विषयविषयित्वेन भेदा-दित्याशङ्कच्य व्याख्यान्तरमाह । प्रादेशेति । उपसंहरित । एविमिति ॥ ३० ॥

मादेशमात्रश्रुवेर्विषयं कथंचिदुक्त्वा साक्षादेव श्रुत्युक्तं विषयमाह । संपत्तेरिति । मार्वि-ज्ञां विभजवे । संपत्तीति । संपत्तिरंत्राश्रुवेति प्रच्छिति । कुत इति । उत्तरम् । तथाहीति ।

१ ड. ञ. दैशविशेषेषु हैं। २ ञ. ैतिष्ठितेन । ३ ड. ञ ैत्रोऽनु । ४ क. घ. वत्वाय । ए । ५ ख. बाडभिन्य । ६ क ख. ध्यस्तंस्म । ७ क ख. तिरेवात्रा ।

समानमकरणं वाजसनेयित्राह्मणं द्युमभृतीन्पृथिवीपर्यन्तां स्त्रेकोन्वयात्मनो वैश्वानरस्यावयवानध्यात्ममूर्धमभृतिषु चुबुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु संपादयत्मादेशमात्रसंपां परमेश्वरस्य दर्शयति । मादेशमात्रमिव ह वै देवाः स्विविता अभिसंपन्नास्तथा न व एतान्वक्ष्यामि यथा मादेशमात्रमेवाभिसंपादियण्यामीति । स होवाच मूर्धानसुपदिशस्त्रवाचेष वा अतिष्ठा वैश्वानर इति । चासिके उपदिशस्त्रवाचेष वे पृथग्वत्मीत्मा वैश्वानर इति । नासिके उपदिशस्त्रवाचेष वे पृथग्वत्मीत्मा वैश्वानर इति । सुख्यमाकाश-सुपदिशस्त्रवाचेष वे बहुलो वैश्वानर इति । सुख्या अप उपदिशस्त्रवाचेष वे वहुलो वैश्वानर इति । सुख्या अप उपदिशस्त्रवाचेष वे परिवेशवानर इति । चुबुकसुपदिशस्त्रवाचेष वे मितष्ठा वैश्वानर इति । चुबुकसुपदिशस्त्रवाचेष वे प्रतिष्ठात्वराणा समाम्रायत आदित्यश्च स्रतेजस्त्वराणाः । छान्दोग्ये पुनर्चीः स्रतेजस्त्वराणा समाम्रायत आदित्यश्च विश्वच्छपत्वराणाः । तथाऽपि नैतावता विशेषण

तदेव बाह्मणमुदाहराति । प्रादेशेति । परमेश्वरमप्रादेशमात्रमणि संपादनेन प्रादेशमात्रमिव सम्यग्विदितवन्तो देवास्तमेवेश्वरं पूर्वमिभिसंप्रनास्ततो वो युष्मभ्यं तथा युप्मभृतीनेतानवयवान्वक्ष्यामि यथा प्रादेशपरिमाणं वैश्वानरं संपादिष्ण्यामीत्यौप-मन्यवप्रभृतीन्पाति वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञायाश्वपती राजोवाच कि कुर्विन्नित्युक्ते सस्य मूर्योनमुपदिशन्करोप्रण दर्शयन्नेष वै लोकानभूरादीनतीत्य तिष्ठतीत्यतिष्ठा यौवैदेवान-रस्यावयव इति प्रसिद्धे मूर्योन वैश्वानरस्याधिदैवं यो मूर्यो युलोकस्तदृष्टिः कर्वव्येत्यर्थः । स्वकीये चक्षुषी दर्शयन्नुवाचेष वे सूर्वेजाः शोभनतेजःसहितः सूर्योऽधिदैवं वैश्वानरस्य चक्षुरिति प्रसिद्धयोश्वक्षुषीवैद्यानरस्याधिदैवं यदादित्यास्यं चक्षुस्तदृष्टिरित्याह । अध्यात्मप्रसिद्धयोगिसिकयोवैद्यानरस्याधिदैवं यो वायुः प्राणस्तदृष्टिरित्याह । नासिके इति । अध्यात्मपुत्वाविच्छने नमिस वैश्वानरस्याधिदैवं या बस्तिस्थानीया आपस्तदृष्टिमाह । मुख्यमिति । मुखसंभवास्तप्सु वैश्वानरस्याधिदैवं या बस्तिस्थानीया आपस्तदृष्टिमाह । मुख्या इति । प्रसिद्धे चुबुके वेश्वानरस्य यद्धिदैवं पादान्स्या प्रथिवी तदृष्टिमाह । चुबुकमिति । ननु च्छान्दोग्यवाजसनेयकयोनिका विद्या गुणवेषम्यादतो न वाजसनेयकानुसारेण च्छान्दोग्ये प्रादेशमात्रश्रातिवेच्येति तत्राऽऽ-ह । यद्यपीति । अल्पवेषम्येऽपि बहुतरक्षपपत्यिक्तानादिवेच्यित्वर्थः । विद्येक्यं

#### [अ०१पा०२सु०३२] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसमेतानि।२१६

किंचिद्धीयते पादेशमात्रश्चतेरविशेषात् । सर्वशास्वापत्ययत्वाच । संपत्तिनिमित्तां पादेशमात्रश्चति युक्ततरां जैमिनिराचार्यो म-न्यते ॥ ३१ ॥

# आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ ३२ ॥ (७)

आमनित चैनं परमेश्वरमिस्मिन्मूर्धचुबुकान्तराले जावालाः। य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते मितिष्ठत इति । सोऽवि-मुक्तः कस्मिन्मितिष्ठत इति । वरणायां नास्यां च मध्ये मिति-ष्ठित इति । का वै वरणा का च नासीति । तैत्र चेमामेव नासिकां वरणानासीति निरुच्ये च सर्वोणीन्द्रियकृतानि पापा-नि वारयतीति सा वरणा सर्वोणीन्द्रियकृतानि पापानि नाश-

किविदिसुक्तम् । तथाऽपि पकरणभेदाद्विद्याभेदमाशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । न्यायस्य
गुणोपसंहाराधिकारे वक्ष्यमाणत्वाद्वाजसनेयकस्थातिष्ठागुणश्ळान्देग्ये तद्रतश्च विश्वक्रिगुणोऽन्यत्र ज्ञेय इत्यर्थः । छान्दोग्यवदितरत्र को न आत्मा कि ब्रह्मेत्युपक्रमाभावाज विद्यैक्यमित्याशङ्कच्च स एषोऽभिवेंश्वानरो यत्पुरुष इत्युपसंहारे पुरुषोद्देशेनामणीत्वादिविवेरुपक्रमेऽपि तस्यैवावगमात्पुरुषस्य च परमात्मत्वादुभयत्रे विद्यैक्याद्वाजसनेयकानुरोधाच्छान्दोग्ये मादेशमात्रश्चितित्युपसंहरित । संपत्तीति ॥ २१ ॥

पादेशमात्रश्रुविः संपत्तिनिमित्तत्यत्र श्रुत्यन्तरमाह । आमनन्तीति । सूत्रं व्याकरोति । आमनन्ति चेति । य एष पिसद्धः परमात्मा नाशाभावादनन्तः सरूपणानिभव्यक्तरव्यक्तरंतं कथं विजानीयामित्यत्रिपश्चे याज्ञवल्क्यस्योत्तरम् । स इति । स हि परमात्मा जीवात्मन्यविमुक्ते व्यवहारवः ससारिणि प्रविधिवः परस्यैव प्रत्यक्तवादित्यर्थः । पुनर्रात्ररप्रच्छत् । स इति । तत्र याज्ञवल्क्यो बूते । वरणायामिति । वरणा श्रूः । प्रभान्तरं भूमिकापूर्वभादके । तत्र चेति । पक्तता श्रुविः सप्तम्यर्थः । इमामेव प्रसिद्धा श्रूसहिता नासिका वारयवि नाश्यविति वरणासहिता नासिवि पश्चस्य प्रसुतिः सर्वानिन्द्रयवृत्तिकतान्दोषान्वारयिति वेन वरणिति । सर्वानिन्द्रियवृत्तिकतान्दोषान्वारयिति वेन वरणिति । सर्वानिन्द्रियवृत्तिकतान्दोषान्वारयिति वेन वरणिति । सर्वानिन्द्रियवृत्तिकतान्दोषान्वारयिति वेन वरणिति । सर्वानिन्द्रियवृत्तिकतान्दोषान्वारयिति वेन वरणिति । सर्वानिन्द्रियवृत्तिकत्वान्दोषान्वारयिति वेन वरणिति । सर्वानिन्द्रियवृत्तिकतान्दोषान्वारयिति वेन वरणिति । सर्वानिन्द्रियवृत्तिकतान्दोषान्वारयिति वेन वरणिति । सर्वानिनिद्रयवृत्तिकतान्दोषान्वारयिति वेन वरणिति । सर्वानिनिद्रयवृत्तिकतान्दार्थाः । वयोभैष्येऽपि स्थानिविशेषग्रेषणयाः विष्ठानत्वाद्वाराः पाप्मवारकत्वादिसिद्धः । वयोभैष्टयेऽपि स्थानिविशेषग्रेषणयाः

९ ट. तत्रेमा । २ ड. ज. ज ट. °च्य सै। ३ स. °त्र तद्विथे । ४ इ. ैस्त वि । ५ स. स्त. वैकसम । ६ स. °क्तस्था । ७ झ. ैत्रासीमु ।

यबीति सा नासीति पुनेरामनन्ति । ''कर्तमं चास्य स्थानं भवतीति । भुवोर्घाणस्य च यः संधिः स एष चुलोकस्य परस्य च संधिभवति'' [जाबा० १] इति । तस्मादुपपन्ना परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्चितिः । अभिविमानश्चितः पत्यगात्मेत्वाभिमाया । प्रत्यगात्मत्वा संधैः प्राणिभिरभिविमीयत इत्यभिविमानः । अभिगतो वाऽयं पत्यगात्मत्वाद्विमानश्च मानवियोगादित्यभिविमानः । अभिविमिमीते वा सर्वे जगत्कारणत्वादित्यभिविमानः । तस्मात्परमेश्वरो वैश्वानर इति सिद्धम् ॥ ३२॥ (७)

इति श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये मथमा-ध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

पृच्छित । कर्तमं चेति । याज्ञवल्क्यस्त्वाह । भ्रुवोरिति । प्राणो नासिक्यस्तयो॰ भेध्यं घुळोकस्य स्वर्गस्य परस्य च ब्रह्मळोकस्य संधित्वेन ध्येयमित्याह । स इति । श्रुत्यन्तरसंवादफळमाह । तस्मादिति । विशेषणान्तरं घटयति । अभिविमानेति । पत्यक्त्वेन सर्ववेद्यत्वं सर्वात्मत्त्वे सत्यानन्त्यं सर्वकारणत्वं वा निमित्तीकृत्याभिमायमेव मकटयति । पत्यगिति । परमेश्वरे साधकसन्त्वाज्ञाठरादौ तदभावात्परोपास्तिपरं वैश्वानरवाक्यमित्युपसंहरति । तस्मादिति । सविशेषप्रचुराणां वा कृष्टिबहुळानां वाऽन्यतरत्रास्पष्टिकृतानां वा वाक्यानां ब्रह्मण्यन्वयः सिद्ध इति पादार्थं निगमयति । इति सिद्धमिति ॥ ३२ ॥ (७)

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीज्ञुद्धानन्दपूज्यपादिशिष्यभगवदानन्दज्ञा-निवरचिते शारीरकन्यायनिर्णये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

१ क. ज. त्र. °नरण्याम'। २ इ. ज. ट. °तमचास्य । ३ ज. ट. °तमताभि"। ४ क. इ. °श्वर एवं वै"। ५ स. इ. इ. इ. कै. तमचेति ।

द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ १ ॥ इदं श्रूपते " परिमन्द्यौः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह माणैश्च सर्वैः। तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुख्यथामृत-स्यैष सेतुः " [ मु० २ । २ । ५ ] इति । अत्र पदेतद्द्युपभू-तीनामोतत्ववचनादायतनं किंचिदवगम्यते तरिंक परं ब्रह्म स्या-दाहोस्विदर्थान्तरमिति संदिद्यते । तत्रार्थान्तरं किमप्यायतनं स्पादिति पाप्तम् । कस्मात् । अमृतस्यैष सेतुरिति श्रवणात् । पारवान्हि स्रोके सेतुः परुयातः । नच परस्य ब्रह्मणः पार-

पूर्विस्मन्पादे सविशेषवस्तुपचुराणां वाक्यानां ब्रह्मपरवोक्ता संपति निर्विशेषब्रह्मपचु-राणां वेषां तत्परतां वक्तं पादान्तरमारभ्यते । तत्र पूर्वीविकरणे त्रेळोक्यात्मा वैश्वानरः परमारमेलुकं वर्हि जैलोक्यायवनमन्यदित्याशङ्कचाऽऽह । सुभ्वादीति । यद्वीपक-मस्थश्रुतेविक्यशेषस्थिछिङ्गेनान्यपरत्वमुक्तं तत्प्रसङ्गेन जगदायत्नत्वस्यानेकसाधारणस्य वाक्यशेषस्थात्मश्रुत्या ब्रह्मपरत्वमाह । सुभ्वादीति । आथर्वणवाक्यमुदाहरति । इ-दमिति । लोकत्रयकल्पनाधिष्ठानत्वोकत्या पश्चीकृतभूतपश्चकाधिष्ठानत्वमाह । यस्मि-त्रिति । कार्यब्रह्मारूयसमष्टचन्तःकरणस्य तत्रैव कल्पितत्वमाह । मन इति । इन्द्रि-यसमष्टिदेवताना वन्नैव कल्पितत्वं सूचयति । सहेति । चकाराद्भृतसूक्ष्माव्याकतेश्वरा-न्तर्यामिणामध्यस्तत्वं ध्वनितम् । मायाख्यां प्रकृति कल्पितकार्यपरंपरां च श्रुत्युदित-वकीमिना विलाप्य तमेवाधिष्ठानभूतमद्वयमात्मानं जानथेति मुमुक्षुन्मत्याह । तमेवेति । वाच्यवाचककल्पनानामैक्यापरोक्षप्रमित्या बाधमाह । अन्या इति । एष वाग्विमोक-पूर्वकस्तत्त्वसाक्षात्कारः सोपादानसंसारनिवृत्तित्वेनामृतत्वस्य व्यवस्थापक इत्याह । अमृतस्येति । आयतनशब्दाश्रुतेर्नेद्मुदाह्रणमित्याशङ्कचाऽऽह । अत्रेति । आयत-नत्वसाधारणधर्मेदृष्टचा संशयमाह । तदिति । अर्थान्तरं प्रधानम् । उपक्रमस्थस्य साधारणशब्दस्य वाक्यशेषगत सुमूर्वत्वादिलिङ्गे नेश्वरार्थत्ववदिहाप्युपक्रमस्थसाधारणा-यतनत्वस्य वाक्यशेषगतसेतुश्रुत्या परिच्छिन्ने सेतुशब्दार्थे व्यवस्थेति पूर्वपक्षयाति । तत्रेति । निर्विशेषे ब्रह्मण्युक्तश्रुत्यन्वयोक्तेः संगतयः । पूर्वपक्षे प्रधानोपास्तिः सिद्धा-न्ते परमेश्वरधीरिति फलम् । आयतनत्वस्य ब्रह्मण्यपि योगाव्राधीन्तरमित्याशङ्कच पत्याह । कस्मादिति । अमृतस्येति अवणादेष सेबुरिति च अवणादिति योजना । अमृतस्येति पर्धे।प्रयोगाद्गद्मणः स्वयममृतत्वादन्यस्यामृतस्यामावात्तत्वयोगो ब्रह्मणि नेति मत्वा सेतुश्राति विशदयति । पारवानिति । तथाऽपि कुतो न ब्रह्मणः सेतुत्वं तत्राऽऽह । नचेति । आनन्त्यमनौपचारिकमित्यपारमित्युक्तम् । उभयत्रापि सेतुका-

१ ख. रैति। अर्था २ ठ. इ. इ. रैशेषबा । ३ क. परेश्वा ४ स. फीयो ।

वत्त्वं शक्यमभ्यूपगन्तुम् " अनन्तमपारम् " [ बृ० २ । ४ । १२ ] इति श्रवणात् । अर्थान्तरे चाऽऽयतने परिष्रश्चमाणे स्मृ-तिप्रसिद्धं प्रधानं परिग्रहीतव्यं तस्य कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः। " वायुर्वे गौतम त-श्वतिमसिद्धो वा वायुः स्पात् । त्सूत्रं वायुना वै गौतम सुत्रेणायं च छोकः परश्च छोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति " [बृ० ३। ७। २ ] इति वायोरिप विधारणत्वश्रवणात् । शारीरो वा स्यात् । तस्यापि भोकृत्वाद्गोग्यं पपञ्चं प्रत्यायतनत्वोपपत्तेरित्येवं प्राप्त इदमाह । चुभ्वाचापतनिमति । चौश्र भूश्र चुभुवौ चुभुवावादी यस्य तदिइं चुभ्वादि । यदेतदस्मिन्वाक्ये चौः प्रथिव्यन्तिरक्षं मनः पाणा इत्येवमात्मकं जगदोतत्वेन निर्दिष्टं तस्याऽऽयतनं परं बहा भवितुमहीति । कृतः । स्वशब्दादारमशब्दादित्पर्थः ।

ब्दस्य मुख्यार्थत्वायोगेऽपि विधरणस्याऽऽगन्तुकस्याऽऽश्रयणानिजसिद्धपरिच्छिन्ना-श्रयणं युक्ताभिति भावः । किं तद्र्यन्तिरं तदाह । अर्थान्तरे चेति । श्रुत्युक्तमायतनं श्रीतमेवोचितं न स्मार्विमित्याशङ्कचाऽऽह् । श्रुतीति । वायोरायतनत्वं सावयित । वायुरिति । सर्वगतस्य तन्त्वादिवत्कुतः सूत्रतेत्याशङ्कच सूक्ष्मतया सूत्रवद्वस्थाना-दित्याह । वायुनेति । आकाशस्यापि सूत्रवदन्तर्वतेनमस्वीत्याशङ्कर्यास्य सर्वे प्रत्येक-समावतया विचारकत्वमाह । अयं चेति । सङ्ब्धानि संग्रंथितानि विवृतानीत्यर्थः । आयतनस्याऽऽत्मत्वश्रुवेनेविमित्याशङ्कचाऽऽह । शारीरो वेति । वस्य परि-च्छिनत्वान सर्वविधारकवेत्याशङ्कच कर्मोपास्त्यादिद्वारा सर्वेस्थिविहेवुत्वमाह । तस्ये-ति । विश्वायतनत्वेन प्रयानस्य वायोभींकुर्वा ध्यानार्थं वाक्यमित्युपसंहर्तुमितिक्रब्दः। पूर्वपक्षमनू चोत्तरपक्षमितज्ञामादाय विग्रह्माति । एवमिति । न भूसुवियोरिति निधेवा-इचुभ्वादीतियणादेशासिद्धिरिति चेन्न । गतिकारकोपपदाभ्यामन्यपूर्वस्य नेष्यत इति विशेषणादस्य च कारकोपपदत्वात । द्वंद्वे द्वयोः समत्वादुपपदत्वं दिवो नेति चेन्न । समत्वेऽपि मथमप्रयुक्ताया दिवश्वरमप्रयुक्तां भुवं पत्युपपदत्वमारोप्य समासे यणादे-शसिद्धेः । नच द्वंद्वे समस्यमानानां समत्वनियमो राजपुरुषादिषु व्यभिचारातः । त-स्माद्वर्षाभ्वादिवद्युभ्वादीत्यविरुद्धम् । द्वंद्वे तद्रुणसंविज्ञाने च कृते तस्याऽऽयतनमिति स्थिते मतिज्ञाया विवक्षितमर्थमाइ । यदिति । जगदायतनत्वस्यान्यत्रापि योगे विशे-षोक्तिरयुक्तेत्याह । कुत इति । तत्र हेतुमादाय योजयति । स्वशब्दादिति । आ- आत्मशब्दो हीह भवति । तमेवैकं जानथ आत्मानमिति । आत्मशब्दश्च परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकलपते नार्थोन्तरपिग्रहे । किचिच्च स्वशब्देनैव ब्रह्मण आपतनत्वं श्रूपते "सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदापतनाः सत्पतिष्ठाः" [ छा० ६ । ८ । ४ ] इति । स्वशब्देनैव चेह पुरस्तादुपरिष्ठाच्च ब्रह्म संकीर्त्यते "पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्" [ मु० २ । १ । १० ] इति "ब्रह्मवेदममृतं पुरस्ताद्वह्म पश्चा-द्वस्म दक्षिणतश्चोत्तरेण" [ मु० २ । २ । ११ ] इति च । तत्र त्वापतनायतनवद्भावश्ववणात् । सर्वं ब्रह्मति च समानाधिकर्ण्यात् । यथाऽनेकात्मको वृक्षः शाखा स्कन्धो मूळं चेत्येवं नानारसो विचित्र आत्मेत्याशङ्का संभवति तां निवर्वयितुं सावधारणमाह । तमेवैकं जानथ आत्मानमिति । एतदुक्तं भवति । न कार्यप्रश्चविशिष्ठो विचित्र आत्मा विज्ञेयः। किंतर्क्चविद्याकृतं कान्यभपञ्चविशिष्ठो विचित्र आत्मा विज्ञेयः। किंतर्क्चविद्याकृतं कान्यभपञ्चविशिष्ठो विचित्र आत्मा विज्ञेयः। किंतर्क्चविद्याकृतं कान्यभपञ्चविद्याम प्रविष्ठापयन्तस्तमेवैकमायतनभूतमात्मानं जान-

यतनशब्दसमानाधिकतात्मशब्दस्याद्दृष्टिमाशङ्कचाऽऽह् । आत्मेति । जीवादाविष् तदुपपत्तिमाशङ्कचोक्तमात्मशब्दश्चेति । पक्षान्तरे मुख्यमाप्त्याद्यमुक्तमित्यर्थः । स्वश्वन्देन ब्रह्मोक्त्वा तस्यासाधारणसच्छब्देनाऽऽयतनत्वोक्तिरिति योजनान्तरमाह । क्व-चिच्चेति । स्वस्याऽऽयतनस्यासाधारणयितनशब्दादिति योजनान्तरं मत्वा श्रुतिमाह । सिदिति । सतो निमित्तत्वेनैव मूळत्वं पत्याह । सदायतना इति । असमवायकारणस्यैव सतः स्थितिहेतुत्वमेवेत्याशङ्कचाऽऽह । सत्मितिष्ठा इति । स्वस्यविकारणस्यैव सतः स्थितिहेतुत्वमेवेत्याशङ्कचाऽऽह । सत्मितिष्ठा इति । स्वशब्देन ब्रह्मश्चाक्त्वा तदसाधारणपुरुषशब्देन ब्रह्मश्चव्देन परशब्देनामृतशब्देन चोक्तिरत्यर्थान्त-रमाह । स्वश्ववदेनेति । इहेति प्रकरणोक्तिः । यस्मिन्द्योरित्यादिवाक्यात्पूर्वोत्तरवान्वययोर्बह्मोक्तिमाह । पुरुष इति । परस्ताद्वि तदुक्तिमाह । ब्रह्मवेति । पुरस्तात्पूर्वस्यां दिशि पश्चात्पश्चिमायां दक्षिणतो दक्षिणस्यामुत्तरंणोत्तरस्या यदिदं दृश्यते तद्देश्यादेश्यर्थः । सर्वत्र ब्रह्मोक्तिस्यर्थः । सर्वत्र ब्रह्मोक्तिस्यर्थः । सामानाधिकरण्यादिचित्र आत्मेत्याशङ्का संभवतीति संवन्वः । वैचित्रयं स्थान्येत् । सर्वति । कथं तिहि तिह्नस्सनं तदाह । तामिति । जमदायतनं ब्रह्म ज्ञेयित्यक्ते कृतस्तदैकरस्यं तत्राऽऽह । एतदिति । तथाऽपि कथं प्रश्चायतनस्य

थैकरसिमिति। यथा यस्मिनास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमे-वाऽऽनयित न देवदत्तम् । तद्वदायतनभूतस्यैवैकरसस्याऽऽत्मनो विज्ञेयत्वमुपदिञ्यते । विकाराञ्चताभिसंधस्य चापवादः श्रूयते "मृत्योः स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यिति" [का० २।४।११] इति । सर्वं बह्नोति तु सामानाधिकरण्यं प्रपश्चेविल्ञापनार्थ नाने-करसताप्रतिपादनार्थम् । "स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्सनो रसधन एवैवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्सनः प्रज्ञाधन एव" [बृ० ४ । ५ । १३ ] इत्येकरसताश्रवणात् । तस्माद्युम्वाद्यायतनं ब्रह्म । यत्तूक्तं सेतुश्चतः सेतोश्च पारव-त्वोपपत्तेर्वद्यणोऽर्थान्तरेण द्युम्वाद्यायतनेन भवितव्यमिति । अत्रोच्यते । विधारणत्वमात्रेमेव सेतुश्वत्या विवक्ष्यते न पारव-त्वादि । न हि मृद्दारुमयो लोके सेतुर्दष्ट इत्यत्रापि मृद्दारुमय एव सेतुरम्युपगम्यते । सेतुशब्दार्थोऽपि विधरणत्वमात्रमेव न

निष्कृष्य ज्ञानं तत्राऽऽह । यथेति । एकशब्दादेवकाराचाऽऽयतनपद्रलक्ष्यभेकरसं ब्रह्मा-SSत्मत्वेन ज्ञेयमिसुकत्वा तत्रेव हेत्वन्तरमाह । विकारेति । वाचारम्भणश्रुतेर्द्दरयत्वार्दि-त्युक्तेश्च विकारो मिथ्या वस्मिन्न नृतेऽनिर्वाच्येऽभिंसंवाऽभिमानो यस्य तस्येति यावत् । द्वैतं सत्यं पश्यतो निन्दाश्रुतेरप्येकरसं ब्रह्मत्यर्थः। ब्रह्मकरस्यं सामानाधिकरण्यश्रुतिविरु-द्धिमित्याशङ्कच पुरुषः स्थाणुरितिवज्जाङ्यादिना विरुद्धस्य द्वैतस्य ब्रह्मणा सामानाधि-करण्यं बावार्थिमित्याह । सर्विमिति । यदिवद्यारोपितं तत्सर्वे वस्तुतो ब्रह्म न तु य-इस तत्सर्वमतो न श्रुतिविरुद्धिनत्यर्थः । ब्रह्मान् च सर्वत्वविवावमसिद्धानुवादेन प्रसि-द्धविधिष्रसिक्तिरित्यभिषेत्य ब्रह्मणो नानारसत्वे श्रुत्यन्तरविरोधमाह । स यथेति । सैन्यवाखिल्योऽन्तर्बहिर्विमागहीनः सर्वात्मना छवणैकरसो यथा तथाऽऽत्माऽपि सर्वेथा चिरेकरसम्विरिवि श्रुत्यर्थः । ब्रह्मणश्चिदेकरसस्य प्रविपाद्यत्वे फलिवमाह । तस्मा-दिति । तस्यैकरस्यात्प्रधानादेस्तद्विरहादित्यर्थः । सेतुश्रवेगीर्वे वक्तुमुक्तमनुबदाति । यन्विति । तस्याविवक्षितां गतिमाह । अत्रेति । अत्रेति सप्तम्या भावप्रधानममूतं वाक्यं चोक्तम् । सावयवत्वाचेतनत्वादि वक्तमादिपदम् । ननु सेतुनाऽविनाभृतत्वा-त्पारवत्त्वादेस्तत्र तच्छब्दार्द्धारिति चेन्नेत्याह । न हीति । अत्रापीति पकृतवाक्यो-क्तिः । अभ्युपगम्येत परेणापीति शेषः । विधरणत्वस्याऽऽगन्तुकत्वात्पारवत्त्वादेः स्वाभान्यात्तदेव सेतुश्रुत्या बाह्यभिवि चेत्तत्राऽऽह । सेन्विति । गुणवृत्त्याऽपि बाब्दै-

१ क. ज. <sup>\*</sup>ब्रप्रवि<sup>°</sup>। २ क. ड. ज. ञ. <sup>\*</sup>त्रमत्र से <sup>°</sup>। ३ ड. झ. ट, विधार<sup>°</sup>। ४ क. ठ. ड. ढ. <sup>°</sup> दियुक्ते <sup>°</sup>। ५ झ. <sup>°</sup>संघोऽभि <sup>°</sup>। ६ ठ. ड ट. <sup>°</sup>रिस्य <sup>°</sup>।

#### [अ०१पा०३सू०२]आनन्दगिरिकृतटीकासंविष्ठतशांकरभाष्यसभेतानि । २२५

पारवत्त्वादि षित्रो बन्धनकर्मणः सेतुशब्दब्युत्पत्तेः। अपर आह। तमेवैकं जानथ आत्मानमिति यदेतत्संकीर्तितमात्मज्ञानं यचैतदन्या वाचो विमुश्चथेति वाग्विमोचनं तदत्रामृतत्वसाधनत्वादमृतस्यैष सेतुरिति सेतुश्चत्या संकीत्यंते न तु द्युभ्वाद्यायतनम्। तन्त्र यद्धकं सेतुश्चतेर्वज्ञणोऽर्थान्तरेण द्युभ्वाद्यायतनेनं भाव्यमित्येतदयुक्तम्॥ १॥

# मुक्तोपस्रप्यव्यपदेशात् ॥ २ ॥

इतश्च परमेव ब्रह्म चुभ्वाचायतनम् । यस्मान्मुक्तोपस्टप्यताऽ-स्य व्यपदिश्यमाना दृश्यते । मुक्तैरुपस्टप्यं मुक्तोपस्टप्यम्। देहा-दिष्वनात्मस्वहमस्मीत्यात्मबुद्धिरिवद्या ततस्तत्यूजनादौ राग-स्तत्परिभवादौ द्वेषस्तदुच्छेददर्शनाद्भयं मोहश्चेत्येवमयमनन्तभे-दोऽनर्थब्रातः संततः सर्वेषां नः मत्यक्षः । तद्विपर्ययेणाविद्या-रागद्वेषादिदोषमुक्तैरुपर्छंप्यं गम्यमेतदिति चुभ्वाद्यायतनं प्रकृ-त्य व्यपदेशो भवति । कथम् ।

कदेशार्थविधरणेगुणस्वीकरणमेव युक्तं न त्वत्यनतबहिरथेपारवन्वा खड़ीकरणं मुख्यार्थेक-देशलामेन विवरणस्य बुद्धिस्थत्वादमृतस्येति षष्ठी च ब्रह्मपक्षे भावार्थस्वीकारादिति भावः । सेतुशब्दं ब्रह्मेत्युपेत्य सेतुश्रुवेगीतमुक्त्वा विषयान्वरोक्तत्याऽपि बद्रतिमाह्,। अपर इति । सेतुशब्दस्य वाग्विमोकपूर्वकमात्मज्ञानमर्थो न ब्रह्मेति स्थिते फल्टिब-माह । तत्रेति ॥ १ ॥

चुभ्वाचायतनं ब्रह्मेत्वत्र हेत्वन्तरमाह । मुक्तेति । तद्याख्यातुं प्रविज्ञां पूर्याते । इत्रश्चेति । इतःशब्दार्थं स्पेष्टयति । यस्मादिति । मुक्तेन ब्रह्मणा कुतस्त-देवोपसृप्यमित्याशङ्कचाऽऽह । मुक्तेरिति । वन्यविश्वेषं मुक्तिशब्दार्थं वक्तुं बन्धमनु-वदिति । व्यविद्याफलमाह । तत इति । अनर्थसमुदायस्य सम्यग्ज्ञा-नाहते विच्छेदाभावं सूचयति । संतत इति । तत्र खानुभवं प्रमाणयति । सर्वेषा-मिति । बन्धमनूच तद्विश्वेषं मोक्षमाचक्षाणः सूत्रं योजयति । तदिति । उक्तमु-क्त्यनन्तरं प्राप्यं ब्रह्मेति श्रुतिरिद्यति शङ्कते । कथमिति । मुक्ते श्रुतिमाह ।

<sup>🤋</sup> क. ड. ज. ज. ँन भवितव्यै। २ ड ज. ँदी च द्वेँ। ३ व. ँसुष्यमुपगम्यते। तै। क. ज ैसृष्यमुपगै। ४ इ. विधारै। ५ ख. णित्वगुै। ६ क. ख. ठ. ड. स्फुटयति।

''भिद्यते हृदयग्रन्थित्रिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरें'' ॥

[ मु० २ | २ | ८ ] इत्युक्तवा बवीति "तथा विद्वान्नाम-रूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्" [मु० २।२।८] इति । बद्याण्य मुक्तोपस्यप्यत्वं मसिद्धं शास्त्रे "यदा सर्वे ममुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चेते" [ बृ० ४ | ४ | ७ ] इत्येवमादौ । प्रधानादीनां तु न कचिन्मुक्तोपस्य्यत्वमस्ति मसिद्धम् । अपि च तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुर्ख्येथामृतस्येष सेतुरिति वाग्विमोकपूर्वकं विज्ञेयत्विमह द्युम्वाद्यायतनस्योच्यते । तच श्रुत्यन्तरे ब्रह्मणो हृष्टम्

> ''तमेव धीरो विज्ञाय मज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुष्यायाद्धदूञ्शब्दान्वाचो विग्लापनं दि तत्''॥

भिद्यत इति । तथाऽपि कथं द्युभ्वाद्यायवनस्य मुक्तोपसृष्यत्वं तत्रापि श्रुतिमाह । इत्युक्त्वेति । यथा नद्यो गङ्गाद्या नामकपाभ्यां निर्मुक्ताः समुद्रं प्राप्य वदात्मनाऽ-विष्ठन्वे । तथा विद्वानिप साक्षात्क्रतब्रह्मा वद्धलादेव नामकपादिवद्यावत्कार्योत्मनो विमुक्तः पराद्व्याक्रवात्परमस्प्रथानर्थं पुरुषं पूर्णमात्मानं दिव्यमखण्डं चिद्धातुमु-पैत्यात्मत्वेनाऽऽप्रोवीत्यर्थः । प्रधानादीनामन्यवमस्यापि मुक्तोपसृष्यत्वसिद्धरन्यथासि-द्विरित्याशङ्कचाऽऽह । ब्रह्मणश्चेति । ज्ञानावस्था यदेखुक्ता । मुमुक्षुरस्येखुक्तः । इदीत्युक्त्त्या कामानामात्मनिष्ठता निरस्ता । प्रविबन्धमावावस्था वक्तमथेत्युक्तम् । परपक्षव्यावृत्ति स्फोरयवि । प्रधानादीनां त्विति । कचिदिति श्रुतिस्पृतिलेकोकोक्तिः । परपक्षव्यावृत्ति स्फोरयवि । प्रधानादीनां त्विति । कचिदिति श्रुतिस्पृतिलेकोकोक्तिः । वाग्वमुक्तैज्ञेयत्वव्यपदेशादि द्युभवाद्यायवनस्य ज्ञेयत्वोक्ताविप कुवस्तद्वक्षेत्र तत्राऽऽह । तचिति । धीरो विवेकज्ञानी विज्ञानं पदार्थज्ञानं प्रज्ञा वाक्यार्थचीज्ञीन्वपदार्थस्यैव हि वाक्यार्थचीः । बाह्मणपदमनुक्तद्विज्ञेपलक्षणम् । वाक्यार्थचीहेतुत्वेन कमिकाण्डवेमुख्यमधिकारिणा कार्यमित्याह । नेति । बहूनिति विशेषणादात्मार्थोपनिष-दनुचिन्तनमनुज्ञातम् । अनात्मार्थशब्दानामननुसंघेयत्वे हेतुर्वोच इति । अष्टावपि स्थान

१ ड. ज. ज. स्थिता.। २ क. घ. ड. ज. ट. क्योति। ३ क. ख. ध्यानान्तै।

#### [अ०१पा०३पू०२।४]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्षतशांकरभाष्यसमेतानि।२२७

[बृ०४।४।२१] इति । तस्मादिष चुम्वाद्यायतनं परं ब्रह्म॥२॥

#### नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥

यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुरुक्तो नैवमर्थान्तरस्य वैशेषिको हेतुः प्रतिपादकोऽस्तीत्पाह । नातुमानं सांख्यस्मृति-परिकिल्पतं प्रधानिमह सुभ्वाद्यायतन्त्वेन प्रतिपत्तव्यम् । कस्मात् । अतच्छव्दात् । तस्याचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः शब्दस्तच्छव्दो न तच्छव्दोऽतच्छव्दः । न ह्यत्राचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्चिच्छव्दोऽस्ति । येनाचेतनं प्रधानं कार्णत्वेनाऽऽयतनत्वेन वाऽवगम्येत । तद्विपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपादकशब्दोऽत्रास्ति "यः सर्वज्ञः सर्ववित्" [ मु०१ । १ । ९ ] इत्यादिः । अत एव न वायुरपीह सुभ्वाद्यायतनत्वेनाऽऽ-श्रीयते ॥ ३ ॥

#### प्राणभृच ॥ ४ ॥

यद्यपि पाणभृतो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च संभवति तथाऽप्युपाधिपरिच्छित्रज्ञानस्य सर्वेज्ञत्वाद्यसंभवे सत्यस्मादेवा-तच्छब्दात्माणभृदपि न द्युभ्वाद्यायतनत्वेनाऽऽश्रयितव्यः ।

नानि वाक्शब्देनोक्तानि । वाल्वादिशोषणमेव बहुशब्दानुचिन्वनं न फलविद्यर्थः । मुक्तोपसृष्यत्वोक्तिफलमाह । तस्मादिति ॥ २ ॥

सिद्धान्तमुक्तवा प्रधानपक्षं निषेधित । नेति । सूत्रतात्पर्यमाह । यथेति । वैशेषि-कत्वमसाधारणत्वम् । तदक्षराणि व्याचष्टे । नेत्पादिना । इहेति वाक्योक्तिः । प्रश्न-पूर्वेकं हेतुमुक्त्वा व्याचष्टे । कस्मादित्पादिना । प्रकरणमत्रेस्युक्तम् । प्रधानसाधक-शब्दामावे फल्लमाह । येनेति । प्रधानवाचिशब्दस्य सस्वेनेति यावतः । न तथा तद्धाचिशब्दोऽस्तीति शेषः । अतच्छब्दादित्येर्णन्तरमाह । तदिति । सप्तमी पूर्वेवतः । प्रधानस्य शुभ्वाद्यायतनत्वाभावेऽपि सूत्रात्मनः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । अतः इति । अतच्छब्दादित्यतःशब्दार्थः ॥ ३ ॥

अस्तु वर्हि शारीरे। चुभ्वाचायर्तेनं विस्मिन्नात्मत्वादियोगात्तनाऽऽह । प्राणभू-स्रेति । वद्याच्छे । यद्यपीति । भोग्यस्य भोक्तृशेषत्वात्तस्याऽऽयवनत्वमुक्तमा-

९ ट. मानिकम । २ क. झ. ट. मानिकं सा । ३ ख. सस्यार्था । ४ क ख. तनस्तिसम ।

नबोपाधिपरिच्छिनस्याविभोः माणभूतो सुभ्वाद्यायतनत्वमपि सम्यक्संभवति । प्रथायोगकरणमुत्तरार्थमे ॥ ४॥

कृतश्च न प्राणभृद्यभ्वाचायतनत्वेनाऽऽश्रयितव्यः।

# भेदव्यपदेशात् ॥ ५ ॥

भेदव्यपदेशश्रेह भवति तमेवैकं जानथ आत्मानमिति ज्ञेयज्ञा-तुभावेन । तत्र माणभूत्तावन्युमुक्षुत्वाज्ज्ञाता परिशेषादात्मशब्दवा-च्यं ब्रह्म ज्ञेयं द्युभ्वाचायतनमिति गम्यते न प्राणभूत् ॥ ५ ॥ कुत्रश्च न पाणभृहयुभ्वाद्यायतनत्वेनाऽऽश्चिपतव्यः।

#### प्रकरणात् ॥ ६ ॥

प्रकरणं चेदं परमात्मनः । ''किस्मन्न भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" [ मु० १।१।३ ] इत्येकिषज्ञानेन सर्वविज्ञाना-पेक्षणात् । परमात्मनि हि सर्वात्मके विज्ञाते सर्वमिदं स्यान केवले प्राणभृति ॥ ६ ॥

शङ्कचाऽऽह । नचेति । जीवस्यादृष्टद्वारा चुभ्वादिनिमित्तत्वेऽपि न साक्षात्तदायत-नत्वमौपाधिकत्वेनाविभुत्वादित्यर्थः । नन्वतच्छब्दादिति हेत्रिहापि चेदनुरुष्यते तर्हि न पाणभृदनुमाने अतन्छ ब्दादित्येकमेव सूत्रमस्तु तत्राऽऽह । पृथिगिति । उत्तरसूत्रैः पाणभुद्वे निरस्यते न प्रवानं तचैकसूत्रकरणे दुर्ज्ञानं तेनोत्तरसूत्रेषु जीवमात्रनिरास-ज्ञापनार्थं पृथकरणं सूत्रयोरित्यर्थः ॥ ४ ॥

परिच्छेदस्याऽऽभासत्वाद्वह्मैक्याभिपायेण सर्वज्ञत्वमायतनत्वं च जीवेऽपि स्यादिति मत्वा प्रच्छति । कुतश्चेति । सूत्रमुत्तरम् । भेदेति । विभजते । भेदेत्यादिना । इहेसुदाहरणोक्तिः । तथाऽपि ज्ञेयमायतनं पाणभृदस्तु नेत्याह । तत्रेति । निर्वारणार्था सप्तमी ॥ ५ ॥

भिन्नस्य ब्रह्मणो ज्ञेयत्वनिरासेन स्वात्मानमेव जानथेति वचनपर्यवसानाक्रीवस्याऽऽ-यतनत्वज्ञेयत्वनिरासे हेत्वन्तरं वाच्यमित्याह । कृतश्चेति । सूत्रमुत्तरमादाय व्याचष्टे । प्रकरणं चेति । तस्य परमात्मविषयत्वे हेतुमाह । किस्मिनिति । प्राणमृति ज्ञातेऽ-पि तच्छेपत्वेन सर्वविज्ञानात्तद्विषयत्वं प्रकरणस्थेत्याशङ्खाऽऽह । **परमात्मनीति** ॥६॥

<sup>1</sup> ज. °म् । तथाहि यदि पृथन्येगो न स्यात्तींह प्रधानप्राणाभयविषयको भेइच्यपदेशो भवेत । तथा सति तमेवैकं जानथेत्यत्र ज्ञातभावेन भेदव्यवदेशस्य प्रधानेऽसंभवाद्विरुध्यते ॥ ४ ॥

#### कुतश्च न माणभृहचुभ्वाद्यायतनत्वेनाऽऽश्रयितव्यः।

# स्थित्यद्नाभ्यां च ॥ ७ ॥ ( १ )

खुभ्वाद्यायतनं च पकृत्य "द्वा सुपणी सयुजा सखाया" [ मु० ३ । १ । १ ] इत्यत्र स्थित्यदने निर्दिश्येते । तयोरन्यः पिष्परुं स्वाद्वचीति कर्मफलाशनमनश्रत्रन्योऽभिचाकशीतित्यौदासीन्येन्नावस्थानं च । ताभ्यां च स्थित्यदनाभ्यामीश्वरक्षेत्रज्ञौ तत्र यहेते । यदि चेश्वरो खुभ्वाद्यायतनत्वेन विवक्षितस्ततस्तस्य पकृतेस्येश्वरस्य क्षेत्रज्ञात्पृथ्यवचनमवकल्पते । अन्यथा द्यप्रकृतवचनमाकस्मिन्कमसंबद्धं स्यात् । ननु तवापि क्षेत्रज्ञस्येश्वरात्पृथ्यवचनमाकस्मिन्कमसंबद्धं स्यात् । ननु तवापि क्षेत्रज्ञस्येश्वरात्पृथ्यवचनमाकस्मिन्कमेव पसज्येत । न । तस्याविवक्षितत्वात् । क्षेत्रज्ञो हि कर्तृत्वेन भोकृत्वेन च पतिशरीरं बुद्धचुपाधिंसंबद्धो लोकत एव प्रसिद्धो नासौ श्वत्या तात्पर्येण विवक्ष्यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्वाच्छुन्त्या नात्पर्येण विवक्ष्यते इति । यदाऽपि पेष्कुच्युपनिषदक्रतेन व्या-ख्यानेनास्यामृचि सत्त्वक्षेत्रज्ञावुच्येते तदाऽपि न विरोधः कथ्वित् ।

जीवस्योपाध्यैक्येनाविवक्षितत्वात्तज्ज्ञानेऽपि सर्वज्ञानसिद्धेस्तस्याऽऽयतनत्वाद्यभावे हेत्वन्तरं वाच्यमित्याशङ्कच सूत्रेण परिहरति । कुतश्चेत्यादिना । व्याचष्टे । खु-भ्वादीति । निर्देशमेव दर्शयि । तयोरिति । विभक्त्यर्थमाह । ताभ्यां चेति । स्थित्येश्वरस्यादनाज्जीवस्य संग्रहेऽपि कथभीश्वरस्यैव विश्वायतनत्वं तदाह । यदीनित । ईश्वरस्याऽऽयतनत्वेनापकृतत्वे जीवात्प्रथक्वथनानुपपत्तिरित्युक्तमेव व्यतिरेक-द्वाराऽऽह । अन्यथेति । जीवस्याप्यायतनत्वेनापकृतत्वे तुल्याऽनुपपत्तिरिति शङ्कते । निन्ति । तस्यैक्यार्थं लोकसिद्धस्यानुवादत्वानैवामित्याह । नेति । जीवस्यापूर्वत्वा-भावेनाप्राविपाद्यत्वमेव प्रकृटयति । क्षेत्रज्ञो हीति । ईश्वरस्यापि लोकवादिसिद्धत्वाद-प्रतिपाद्यतेसाशङ्कचाऽऽह । ईश्वरस्त्वित । तयोरित्यादौ बुद्धिजीवयोरेवोक्तत्वात्क-धिमदं सूत्रं तत्राऽऽह । गृहाभिति । गृहाधिकरणे नेदमुदाहरणमृतं पिबन्तिवित्यु-दाहृतत्वात्तनाऽऽह । गृहाभिति । गृहाधिकरणे नेदमुदाहरणमृतं पिबन्तिवित्यु-दाहृतत्वात्तनाऽऽह । गृहाभिति । गृहाधिकरणे नेदमुदाहरणमृतं पिबन्तिवित्यु-दाहृतत्वात्तनाऽऽह । गृहाभिति । गृहाधिकरणे नेदमुदाहरणमृतं पिबन्तिवित्यु-

१ ज. ञ. 'स्थानम् । ता'। २ ज. 'तस्य क्षे'। ३ क. ड. ज. बुद्धचाशुपा । ४ ड. ञ. धिकसं। ५ ड. ञ. 'स्मिकव'। ६ क. ख. 'स्याऽऽय'। ७ ख. तर्हि पं।

कथम् । प्राणभृद्धीह घटादिच्छिद्रवत्सत्त्वाद्युपाध्यभिमानित्वेन प्रतिशरीरं यह्ममाणो द्युभ्वाद्यायतनं न भवतीति निषिध्यते । यस्तु सर्वशरीरेषूपाधिभिर्विनोपल्रक्ष्यते परैमौत्मैव स भवति । यथा घटादिच्छिद्राणि घटादिभिर्रुषाधिभिर्विनोपलक्ष्यमाणानि महाकाश एव भवन्ति । तद्वत्माणभृतः परस्मादन्यत्वानुपपत्तेः प्रतिषेधो नोपपद्यते । तस्मात्सत्त्वाद्युपाध्यभिमानिन
एव दुभ्वाद्यायतनत्वप्रतिषेधः । तस्मात्परमेव ब्रह्म द्युभ्वाद्यायतनम् । तदेतददृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेरित्यनेनैव सिद्धम् ।
तस्यैव हि भूतयोनिवाक्यस्य मध्य इदं पठितम् । यस्मिन्द्यौः
पृथिवी चान्तरिक्षमिति । प्रश्वार्थं तु पुनरुपन्यस्तम् ॥०॥ (१)

# भूमा संप्रसादादध्युपदेशाव ॥ ८॥

इदं समामनन्ति । "भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति ना-

गितिरत्याह । कथमिति । जीवस्यापि पैरात्मत्वेनात्रेष्टत्वादुपाध्यनाद्ररादुपाहितानि-षेधेऽपि तदस्पृष्टस्य परस्याऽऽयतनत्विमित्याह । प्राणिति । कथमेकस्यैवोपाविविशिष्ट-त्वाविशिष्टत्वेन भेदाभेदौ तजाऽऽह । यथेति । प्राणमृतोऽनुपहितस्यात्रेष्टस्येति शेषः । तस्य चेदायतनत्वं न निषिध्यते किंविषयस्तर्हि निषेषस्तजाऽऽह । तस्मा-दिति । पक्षान्तरायोगे सिद्धान्तमुपसंहरति । तस्मादिति । इतश्चाऽऽयतनवाक्यं ज्ञेयब्रह्मपरिमत्याह । तदिति । तेनैव सिद्धत्वे हेतुमाह । तस्येति । तर्हि गतार्थ-मिषकरणमनर्थकमित्याशङ्कच भूतयोनिवाक्यमध्यस्यं नैतिदिति कत्वाचिन्तयेदमिव-करणमित्याह । प्रपञ्चार्थमिति ॥ ७॥ (१)

आत्मशब्दाद्युभ्वाद्यायवनं ब्रह्मेत्युक्तं वजाऽऽत्मशब्दस्वरिव शोकमात्मिविदिखजा-ब्रह्माण माणे मयोगादनैकान्विकः स्यादिखाशङ्कचाऽऽह । भूमेति । पूर्णसुखात्मिनिविशेषे ब्रह्माण भूमविद्याशुत्वेरन्वयोक्तेः संगविरिवि मत्वा छान्दोग्यवाक्यं पठावि । इदमिति । नाल्पे मुखमस्वि भूमेव सुखं वस्मानिरिवशयं सुखमिच्छवा भूमेव विशेषे-ण ज्ञातुमेष्टव्यो न परिच्छिन्नमिति सनत्कुमारोक्तिमादत्ते । भूमा त्विति । वदुपश्चख नारदो भगवन्भूमानमेव विशेषेण ज्ञातुमिच्छामीवि प्रच्छति सनत्कुमारम् । भूमानिमि-ति । भूमो छक्षणमाह । यत्रेति । व्यवहारावितं पूर्णं वस्तु भूमेखर्थः । छक्षणं व्य-

१ ड. ज. ज. प्रतिषिध्यते । २ क. ज. ट. र एव । ३ घ. ड. मात्मा स । ४ झ. भीविं । ५ ख. ठ. परमात्म । ६ क. ख. गवान्म ।

न्यद्विजानाति स भूमा । अथ यत्रान्यत्पदयत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्" [ छा० ७ । २३ । २४ ] इत्यादि । तत्र संशयः किं प्राणो भूमा स्यादाहोस्वित्परमात्मेति । कुतः संशयः । भूमेति तावद्वदुत्वमिधीयते । 'वहोछेंपो भू च बहोः'
[ पा० ६ । ४ । १५८ ] इति भूमशब्दस्य भावमत्ययान्ततास्मरणात् । किमात्मकं पुनस्तद्वदुत्वमिति विशेषाकाङ्क्षायां
"प्राणो वा आशाया भूयान्" [ छा० ७ । १५ । १ ] इति
संनिधानात्प्राणो भूमेति मतिभाति । तथा श्वतं ह्वेव मे भगवट्टशेम्यस्तरित शोकमात्मविदिति । सोऽहं भगवः शोचामि तं मा
भगवाञ्शोकस्य पारं तार्यत्विति मकरणोत्थानात्परमात्मा भूमेत्यपि मतिभाति । तत्र कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति भवति संशयः । किं तावत्माप्तम् । प्राणो भूमेति । कसमात् । भूयःपश्चमतिवचनपरंपरादर्शनात् । यथा ह्वास्ति भगवो
नाम्नो भूय इति वाग्वाव नाम्नो भूयसीति । तथाऽस्ति भगवो

तिरेकेण स्फोरियतुं परिच्छिनस्य लक्षणमाइ । अथेति । अन्वयवद्यातिरेकस्यापीष्ट-सिद्धौ हेतुत्वचोतकोऽथशब्दः । आदिपदं यो वै मूमा तदमृतमित्यादिसंग्रहार्थम् । उक्ते वाक्ये भूमि संशयमाह । तत्रेति । निर्वीजे संशयेऽतिपसङ्गात्युच्छाति । कृत इति । वत्र हेतुं वक्तुं भूमराब्दार्थमाह । भूमेतीति । वहोर्भाव इति विम्रहे पृथ्वादि-भ्य इमनिज्वेतीमनप्रत्यये छते बहोर्लीपो भ च बहोरिति सत्रेण बहोरुत्तरस्येमनप्रत्य-यस्येकारलोपे बहो: स्थाने मुशब्दादेशे च भुमन्निति प्रातिपदिकं सिध्यति । तस्य च भावार्थे विहित्तेमन्पत्ययान्तत्वाद्वहृत्ववाचित्तत्यर्थः । तथाऽपि संज्ञाये को हेतुरित्याज्ञ-ङ्कचावान्तरमकरणं महापकरणं चेत्याह । किमित्यादिना । तथा संनिधानात्पाण-भानवदित्यर्थः । भावभवित्रोस्तादात्म्यविवक्षया प्राणो भूमा परमात्मा भूमोति सामाना-विकरण्यम् । सत्या सामद्रयां कार्यसिद्धिः फलमाह । तत्रेति । आकाङ्क्षापूर्वकं पूर्व-पक्षं यहाति । किमिति । पूर्वपक्षे प्राणीपास्तिरुत्तरपक्षे परमात्मधीरिति फलम् । अवा-न्तरमकरणस्य संनिहितत्वेऽपि महापकरणशेषत्वेन दुर्बेळत्वाच्न प्राणस्य प्रमेयतेत्याह। कस्मादिति । महापकरणादवान्वरप्रकरणस्य पावल्यार्थे लिङ्गमाह । भूय इति । प्राणादृर्ध्वं महत्तरार्थेविषयत्वेन प्रश्नस्य प्रतिवचनस्य वाऽद्दष्टेरित्यर्थः । अन्यत्र तद्भावेऽपि मेयभेद्धीवद्त्रापि स्यादित्याज्ञाङ्क्यास्मिन्प्रकरणे तयोः सर्तेरिवार्थभेद-भानान्मैवभित्याह । यथेति । दृष्टिविषयत्वेन निष्टेय प्रश्नादिकमभिनयति । अस्तीति । वाची भूय इति मनो वाव वाची भूय इति च नामादिभ्यो ह्या प्राणाद्भ्यः प्रश्नपतिवचनप्रवाहः प्रवृत्तो नैवं प्राणात्परं भूयः प्रश्न-प्रतिवचनं हुरुयतेऽस्ति भगवः प्राणाद्भय इत्यदो वाव शाणाद्भय इति । प्राणमेव तु नामादिभ्य आशान्तेभ्यो भूयांसं प्राणो बौबाऽऽञ्चाया भूयानित्यादिना सप्रपञ्चमुक्त्वा प्राणदर्शि-नश्चातिवादित्वमतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति ब्रूयात्रापह्नवीतेत्य-भ्यनज्ञायैष त वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवद्तीति पाणव्रतम-तिवादित्वमनुकृष्यापरित्यज्यैव माणं सत्यादिपरंपर्या भूमौनम-वतारयन्त्राणमेव भूमानं मन्यत इति गम्यते । कथं पुनः पाणे भगिन व्याख्यायमाने यत्र नान्यत्परयतीत्येतद्भन्नो लक्षणपरं वचनं व्याख्यायेतेति । उच्यते । सुपुत्रावस्थायां प्राणग्रस्तेषु करणेषु दर्शनादिव्यवहारनिवृत्तिदर्शनात्संभवति यत्र नान्यत्पश्यतीर्रेयेतस्रक्षणम् । तथाच श्रुतिः "न शृणोति न पश्यति" प्र०४।२।३ ] इत्यादिना सर्वेकरणव्यापार-प्रत्यस्तमयहृतां सुबुध्यवस्थामुक्तवा प्राणामय एवैतस्मिनपुरे जा-ब्रतीति तस्यामेवावस्थायां पञ्चवृत्तेः प्राणस्य जागरणं ब्रवती भाणमधानां सुषुप्त्यवस्थां दर्शयति । यचैतद्व स्नः सुखत्वं श्रुतम् "यो वै भूमा तत्स्रखम्" छि। ७ । २३] इति तद्यविरुद्धम्।

नन्वेष तु वा अतिवद्वीति तुशब्देन माणविदोऽतिवादित्वं व्यावर्से यः सत्ये-नाविवद्वीवि सत्येनाविवद्नं वदन्याणं भूमानं न मृष्यवे तत्राऽऽह । प्राणमिति । आवि-वादित्विङ्किन माणस्य मत्यभिज्ञानादेष इति मकताकर्षणात्मकरणाविच्छेदाद्विवादित्वे सत्यशब्दस्य सत्यवद्नगुणविधायकत्वात्तुशब्दस्यापि नामाचाशान्तवादिनोऽतिवादित्व-व्यावर्तकत्वात्माणं यहीत्वैव सत्यादिद्वारा भूम्रोऽवतारात्तस्यैव भूमतेत्यर्थः । माणपक्षे लक्षणविरोषं शङ्कते । कथमिति । अवस्थाविशेषमाश्रित्याऽऽह । उच्यत इति । लोकपिसद्या संभावितं अला स्पष्टयाति । तथाचेति । गाईपलो ह वा एषोऽपान इत्यादिनाऽभित्वेन निकापितत्वात्माणा एवामयस्ते च पुरे शरीरेऽभिमानतो एहीते स्वापेडपि व्यापारवन्तो भवन्तीत्वर्थः । यहा तत्राप्यात्मन्येव लक्षणं तस्यास्तत्प्राधा-न्यादिसाशङ्कच षथाचेसादि योज्यम् । यो वै भूमा तत्सुखाभीते पाणपक्षे कथं निर्व-श्यते तत्राऽऽह । यचेति । यस्यामवस्थायामेष देवो बुद्धचाद्यपाधिको जीवः स्वप्ना-

<sup>🤋</sup> क. ज. वा आशा<sup>°</sup>। २ ड. ज. <sup>°</sup>मान सम<sup>°</sup>। ३ घ. ड. ज. <sup>°</sup>षुप्यव<sup>°</sup>। ४ घ. ड. <sup>°</sup>तीत्यादि लक्ष<sup>°</sup>। ५ क. 'गरावस्था ब्रु'।

"यत्रैष देवः स्वप्नात्र प्रयसीत्यथ यदेतिसम्ब्राशिरे सुखं भवति"
[ प्र० ४ । ६ ] इति सुषु त्यवस्थायामेव सुखश्रवणात् । यच्च
"यो वै भूमा तद्द मृतम्" [ छा० ७ । २४ । १ ] इति तदिष
प्राणस्याविरुद्धम् । "प्राणो वा अमृतम्" [कौ० ३ । २ ] इति
श्रुतेः । कथं पुनः प्राणं भूमानं मन्यमानस्य तरित शोकमात्मविदित्यात्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुप्पचते । प्राण एवेहाऽऽत्मा विवक्षित इति ब्रूमः । तथाहि "प्राणो ह पिता प्राणो
माता प्राणो श्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः"
[छा०७।१५।१] इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति । यथा वा अरा
नाभौ समिपता एवमिस्मन्पाणे सर्वं समिपतिमिति च सर्वात्मत्वारनाभिनिदर्शनाभ्यां च संभवति वैपुल्यात्मिका भूमक्षपता प्राणस्य ।
तस्मात्पाणो भूमेत्येवं प्राप्तम् । तत इदमुच्यते परमात्मैवेह
भूमा भवितुमहिति न प्राणः । कस्मात् । संप्रसादादष्युपदेशात् ।
संप्रसाद इति सुषु संस्थानमुच्यते सम्यक्प्रसीदत्यस्मित्निति निर्वचनात् । बृहद्वारण्यके च स्वप्रजागरितस्थानाभ्यां सह पाठात् ।

नुचावचानोपळमवे वदा यत्सुखं तद्दास्मिङ्शरीरे भवित नोपायान्तरसाध्यमिति श्रुत्यर्थः । सुष्ठोश्रश्च प्राणपाधान्यात्तस्यैव तत्सुखिमिति शेषः । भून्नोऽमृतत्वश्रुत्या प्राणादर्थान्तरत्वं प्राणस्याल्पत्वेन मत्येत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । यचेति । प्राणे भूमि पकरण्यविरोषं शङ्कते । कथिमिति । प्राणस्यवात्राऽऽत्मत्वान्न विद्वरोषोऽस्वीत्याह् । प्राण् एवेति । संभवित मुख्येऽथें किमित्यात्मशब्देन गौणार्थग्रहणीमत्याशङ्कचे सार्वत्म्यान्दात्मशब्दस्वत्र मुख्य एवेत्याह् । तथाहीति । प्राणस्य सर्वकल्पनाधिष्ठानत्वाच मुख्यान्त्रत्विमत्याह् । यथेति । तथाऽपि परमात्मेव सर्वकारणत्वानमुख्यो भूमा प्राणस्तु नैविमित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । प्राणस्य सिद्धे भूमत्वे तदुपास्तिपरं भूमवाक्यामित्यपसंहर्गति । तस्मादिति । पूर्वपक्षमनू च सिद्धान्तयि । एविमिति । तत्र पविज्ञां व्याकर्गति । तस्मादिति । पूर्वपक्षमनू च सिद्धान्तयि । एविमिति । तत्र पविज्ञां व्याकर्गति । परमात्मेति । पाणो भूमेत्युक्तत्वान्नेयं पविज्ञोवि शङ्कते । कस्मादिति । सौन्त्रं हेतुमादत्ते । संप्रसादादिति । एष संप्रसाद इति संप्रसादशब्दस्य जीवार्थत्वाद्वन्त्राणि वैस्मात्परत्वोक्तत्या न पाणपत्युक्तिरित्याशङ्कच संप्रसादशब्दस्य विवक्षितं वक्तं प्रसिद्धमर्थमाह । संप्रसाद इति । जीवे सुप्तौ च शक्तिकल्पनायां गौरवं शङ्कित्योक्तं सम्यगिति । न केवळं निरुकत्या संप्रसादशब्दः स्वापविषयः किंतु स एष एविस्मिन्संप्रसाद रत्वेतादित्रयोगादपीत्याह । बृहदिति । वर्हि स्वापादुपर्युपदेशस्तवोऽन्यस्य पाणस्यापि

तस्यां च संप्रसादावस्थायां प्राणो जागर्तीति प्राणोऽत्र संप्रसा-दीऽभिष्रेयते । प्राणादृध्वं भुम्न उपदिश्यमानत्वादित्यर्थः । प्राण एव चेद्रमा स्यात्स एव तस्मादृर्ध्वमुपदिश्येतेत्यश्चिष्टमेत-त्स्यात । न हि नामैव नाम्नो भय इति नाम्न ऊर्ध्वमुपदिष्टम । किं तर्हि नाम्नोऽन्यदर्थान्तरमुपदिष्टं वागारूपं वाग्वाव नाम्नो भयसीति । तथा वागादिभ्योऽप्या प्राणादर्थान्तरमेव तत्र तत्रो-र्ध्वमुपदिष्टम् । तद्धत्पाणोदूर्ध्वमुपदिश्यमानो भूमा प्राणादर्थान्त-रभुतो भवितुमहीत । नन्विह नास्ति प्रश्लोऽस्ति भगवः प्राणा-द्भुय इति । नापि प्रतिवचनमस्ति पाणाद्भाव भूयोऽस्तीति । कथं प्राणाद्धि भूमोपदिश्यत इत्युच्यते । प्राणविषयमेव चातिवा-दित्वमुत्तरत्रानुकृष्यमाणं पश्यामः । एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदतीति । तस्मान्नास्ति माणादध्यपदेश इति । अत्रो-च्यते । न तावत्प्राणविषयस्यैवातिवादित्वस्यैतदनुकर्षणमिति शक्यं वक्तं विशेषवादाद्यः सत्येनातिवद्तीति । नन् विशेषवा-दोऽप्ययं पाणविषय एव भविष्यति । कथम् । यथैषोऽमिहोत्री यः सत्यं वदतीत्यक्ते न सत्यवैचनेनामिहोत्रित्वं केन तर्ह्यमि-होत्रेणैव । सत्यवंदनं त्विम्नहोत्रिणो विशेष उच्यते । तथै-ष तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवदतीत्युक्ते न सत्यवैच-

स्यादित्याशङ्कचावस्थावानिशब्दस्य छक्षणया पाणविषयत्वमाह । तस्यां चेति । संप्रसादशब्दस्य छाक्षणिकार्थप्रहे सिद्धं हेत्वर्थमाह । पाणादिति । भूम्रो ध-म्याकाङ्क्षायां ब्रह्मणः सत्यस्याधिकारात्तदेव सबध्यत इति भावः । पाणे हेतोरयोग-माह । पाण इति । दृष्टान्तद्वारोक्तं व्यनक्ति । न हीति । अस्मिन्प्रकरणे यस्मादूर्ध्वं यो निर्दिश्यते स वतोऽतिरिच्यते प्राणाचोपरिष्टादुपदिष्टो भूमेति सोऽपि वतोऽन्यः स्यादिति भावः । वत्र वत्रेति पर्यायमेदोक्तिः । हेत्वसिद्धि शङ्कते । निन्वति । प्रति-वचनद्वारा प्रश्नकल्पनामाशङ्कचोक्तं नापीति । स्वपक्षे पूर्वपक्षी हेतोः सच्वमाह । प्राणे-ति । सिद्धान्ते हेत्वसिद्धि निगमयित । तस्मादिति । मिद्धान्ती हेतुसमर्थनार्थमाह । अत्रेति । वत्र परकीयहेतुं निरस्यति । न ताविदिति । एषशब्दस्य यच्छब्दपारत-क्रयान्न प्रकृतमाणपरामशित्वमतोऽवान्तरप्रकरणं विच्छिन्नमित्युक्ते शङ्कते । निन्वति । सत्यस्य प्रधानत्वाद्विशेषवादस्य तिद्वष्यत्वमेव न प्राणविषयवेत्याह । कथिमिति । सन्त्यशब्दो यथार्थोक्तिवाचीत्यङ्गीकृत्य दृष्टान्तेन प्रत्याह । प्रथेति । वृतीया-

१ क ज. णादप्यूर्धि । २ ड.ज. णाददो भू । ३ क.ड.ज.ट. वदने । ४ ज. वचन । ५ ड.ज.ट. वदने ।

नेनातिवादित्वं केन तर्हि प्रकृतेन प्राणिवज्ञानेनैव । सत्यवदनं तु
प्राणिवदो विशेषा विवक्ष्यत इति । नेति ब्रूमः । श्रुत्यर्थपरित्यागमसङ्गात् । श्रुत्या द्यत्र सत्यवंचनेनातिवादित्वं प्रतीयते यः
सत्येनातिवदित सोऽतिवदतीति नात्र प्राणिवज्ञानस्य संकीर्तनमस्ति । प्रकरणान्तु प्राणिवज्ञानं संबध्येत । तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुतिः परित्यक्ता स्यात् । प्रकृतव्यावृत्त्यर्थश्च तुशब्दो न स्गच्छेतेष तु वा अतिवदतीति । "सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्"
[छा०७।१६] इति च प्रयत्नान्तरकरणमर्थान्तरिववक्षां स्चयित ।
तस्माद्ययेकवेदप्रशंसायां प्रकृतायामेष तु महाबाह्यणो यश्चतुरो
वेदानधीत इत्येकवेदेभ्योऽर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते ताद्दगे तद्वष्टव्यम् । नच प्रश्नपतिवचनक्षपयवार्थन्तरिववक्षया भवितव्यमिति नियमोऽस्ति। प्रकृतसंबन्धासंभवकारितत्वादर्थान्तरिववक्षा-

शुखा साधकतमार्थया सत्यज्ञानेनाविवादित्वान्तरविवानात्मकरणेन शुखर्थपरित्यागासि-द्धिरित्याह । नेतीति । श्रुत्यर्थमेव स्फटयति । श्रुत्येति । वाक्यमत्रेत्युक्तम् । अतिवा-दित्विङ्किप्रत्यभिज्ञातिप्राणस्यैव प्रतिपाचत्वे सत्यशब्दस्तद्यिगुणविवायकः स्यादि-सुक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । नेति । अतिवादित्ववाक्यं सप्तम्यर्थः । का तर्हि प्राणवि-ज्ञानस्य पसक्तिस्तत्राऽऽह । प्रकरणात्त्वित । संबध्येतातिवादित्वे हेतुत्वेनेति शेषः। पकरणस्य प्रमाणत्वात्तत्कवोऽपि संबन्धोऽन्रोद्धव्य इत्याशङ्खचाऽऽह । तत्रेति । न परं मकरणानुरोवेन तृतीयाश्रुतिर्विरुध्येत किंतु तुशब्दश्येत्याह । मक्तेति । नच बिङ्गोपेतमकरणं श्रुतिमात्राद्वळीयो लिङ्गस्याताद्विर्धयोक्तेरिति भावः । यत्तु सत्यशब्दस्य गुणविधिपरत्वं तम् वाक्यान्तरविरोधादित्याह । सत्यं त्विति । तुशब्देनाङ्गविशेषः विधिः सूच्यते किवा प्रकृतव्यावृतिरिति संदेहापोहार्थमाह । तस्मादिति । अवान्त-राधिकारविच्छेदादिति हेत्वर्थः । माणादेरभीन्तरं सत्यं प्रशंसितुं सत्यज्ञानेनातिवादि-त्वमुक्तमित्याह । ताहगिति । थैतुकं पाणाद्वि भ्यःपश्चपसुक्ती नेति तत्राऽऽह। नचेति । कि वर्हि कारणमथीन्तरविवक्षायामित्याशङ्कचाऽऽह । प्रकृतेति । असति प्रकृतिसंबन्धायोगे सत्तोरिष प्रश्नप्रतिवचनयोर्थेक्यस्य मैत्रेय्यादौ दृष्टत्वात्तदभावेऽपि पक्तसंबन्धायोगे तद्भेदस्य दर्शनात्पश्चादिसस्वमर्थान्तरत्वानिमित्तमिति भावः । नाष्टः कस्याचिद्रयादिति समृतेरप्रश्ने प्रसुक्तिरयुक्तेत्याशङ्कचाष्ट्रधेनापि बोधनीयः

<sup>9</sup> क. घ. ड. ज. ज. ट. वैदने । २ क. ैति या । ३ झ. प्रवृत्ताया । ४ क. हान्त्राह्मा । ५ क. गेवेते । ६ क. ख. जानात्प्राण । ७ क. ख. ठ. ड. ट. रुध्यते किं। ८ क. ख. ठ. ड. ट. प्य-त्वोक्ते । ९ स. यदुक्तं ।

याः।तत्र प्राणान्तमनुशासनं श्चत्वा तृष्णींभूतं नारदं स्वयमेव सन-रकमारो व्युत्पादयति । यत्माणविज्ञानेन विकारानृतविषयेणाति-वादित्वमनतिवादित्वमेव तदेष तु वा अतिवदति यः सत्ये-नातिवद्दतीति । तत्र सत्यमिति परं ब्रह्मोच्यते परमार्थक-पत्वात । '' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म " [ तै० २ । १ ] इति च श्रुत्यन्तरात । तथा व्यत्पादिताय नारदाय सोऽहं भगवः सत्ये-नातिवदानीत्येवं प्रवृत्ताय विज्ञानादिसाधनपरंपरया भूमानम्-पदिशाति । तत्र यत्प्राणादधि सत्यं वक्तव्यं प्रतिज्ञातं तदेवेह भूमेत्युच्यत इति गम्बते । तस्मादस्ति माणाद्धि भूम्न उपदेश इत्यतः प्राणादन्यः परमात्मा भूमा भवितमहीति । एवं चेहाऽऽत्मविविदिषया पकरणस्योत्थानमुपपत्नं भविष्यति । प्राण एवेहाऽइत्मा विवक्षित इत्येतद्पि नोपपचते । न हि प्राणस्य मुख्यया वृत्याऽऽत्मत्वमस्ति । नचान्यत्र परमात्मज्ञा-नाच्छोकविनिवृत्तिरस्ति । "नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय" श्वे० ६। १५] इति श्रुत्यन्तरात् । "तं मा भगवाञ्ज्ञोकस्य पारं तारयतु" [ छा० ७। १। ३ ] इति चोपक्रम्योपसंहरति "तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवानसनत्कुमारः"

शिष्यो जिज्ञासुरिति मत्वाऽऽह । तन्नेति । सत्यामर्थान्तरिवक्षायाभिति यावत् । तदेवाभिनयित । यदिति । सत्यशब्दार्थो भूमाऽपि परस्मादर्थान्तरिमत्याशङ्कचाऽऽह ।
तन्नेति । वाक्यं सप्तम्यर्थः । परस्मिन्ब्रह्मणि सत्यशब्दस्य प्रयुक्तपूर्वेकत्वाच विद्विष्
यतेत्याह । सत्यिमिति । तथाऽपि विज्ञानमननश्रद्धानिष्ठाकृतीनामन्यतमो भूमा न
सत्यं ब्रह्मेत्याशङ्कचाऽऽह । तथिति । तेषां साधनत्वादेव फल्यूत्वभूमवासिद्धिरित्यर्थः ।
वयाऽपि कथं सत्यस्यव वथात्वमत आह । तन्नेति । हेत्त्वक्तिद्वारा भूमोपदेशे प्रस्तुते
सतीत्यर्थः । इहेति वाक्योक्तिः । हेत्वसिद्धिमुद्धृत्य फल्तितमाह । तस्मादिति ।
परात्मा भूमेत्यत्र महापकरणमनुगृहीविभिति हेत्वन्तरमाह । एवं चेति । यत्तु प्राणविषयत्वमात्मशब्दस्योक्तं वदनूच दूषयति । प्राण इति । शोकिनवृत्तिवाक्त्यमिहेत्युकम् । विशिष्टफल्ट्छेरिप परात्मैवाऽऽत्मशब्दार्थो न प्राण इत्याह । नचेति ।
नात्र मुख्यं शोकतरणं कित्वीपचारिकिमित्याशङ्कचोपक्रमोपसंहारैकरूप्यान्मैविमित्याह ।
तिमिति । उपक्रमे शोकस्योपसंहारे वमसो निवृत्तिवचनाद्विपतिपत्तिमाशङ्कचाऽऽह ।

१ क. °नीति प्र°। २ क. व चाऽऽत्म°। ३ क. उ. इ. इ. त्वामित्यत्राऽऽह। स. "त्वामित्याह।

[छा० ७। २६।२] इति । तम इति शोकादिकारणमिवद्यो-च्यते । प्राणान्ते चानुशासने न प्राणस्यान्यायत्ततोच्येत। "आ-रमतः प्राणः" [छा०७।२६।१] इति च ब्राह्मणम् । प्रकरणान्ते परमात्मविवक्षा भविष्यति भूमाऽत्र प्राण एवेति चेत् । न "स भगवः कस्मिन्मतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" [छा० ७। २४।१] इत्यादिना भूझ एवाऽऽ प्रकरणसमाप्तेरनुकर्षणात्। वैपुल्यात्मिका च भूमक्षपता सर्वकारणत्वात्परमात्मनः स्वरामुपपद्यते ॥ ८॥

# धर्मोपपत्तेश्व ॥ ९ ॥ (२)

अपि च ये भूम्नि श्रूयन्ते धर्मास्ते परमात्मन्युपपद्यन्ते । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छ्रणोति नान्यद्विज्ञानाति स भूमेति दर्श-नादिव्यवहाराभावं भूमन्यवगमयित । परमात्मिन चायं दर्शनादि-व्यवहाराभावोऽवगतः । "पत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्" । बृ० ४।५।१५] ईत्यादिश्वत्यन्तरात् । योऽप्य-सौ सुषुप्त्यवस्थायां दर्शनादिव्यवहाराभाव उक्तः सोऽप्यात्मन एवासङ्गत्वविवक्षयोक्तो न माणस्वभावविवक्षया परमात्ममकर-

तम इतीति । कारणिनवृत्त्या कार्यानवृत्तिरुपसंहारे कार्यानवृत्त्या कारणिनवृत्तिरुपक्रमे विविक्षितेत्यविपितिरित्यर्थः । किंच पाणो यदायत्तर्तस्येदं प्रकरणिमत्यात्मैव प्रकरणी भूमेत्याह । प्राणानते चेति । प्राणस्यान्यायत्ततैव कुतोऽत्रोच्यते तत्राऽऽह । आत्मत इति । प्राणाधिकारसमाप्तौ परात्मवचनात्पूर्वोत्तस्य भूमनो न परमात्मवेति शङ्कते । प्रकरणेति । भूमन एव सर्वनाम्नाऽनुकर्षणाद्वात्त्र्यश्चेषस्यापि तद्धैत्वात्तस्यै-वेदं प्रकरणीपिति न प्राणस्य भूमतेत्याह । नेत्यादिना । किंच भूमक्ष्पताऽपि प्राणे न मुख्येत्याह । वैपुरुषेति । प्राणस्य सविकारापेक्षया भूमत्वेऽपि न मुख्यिमिति वक्तं सुतरामित्युक्तम् ॥ ८ ॥

परो भूमेत्यत्र छिङ्गान्तरमाह । धर्मेति। सूत्रं व्याकरोति । अपि चेति । उपपित्त दर्शियतुं भूम्नि दर्शनाचभावं दर्शयति । यत्रेति । कथमेतावता परात्मधीस्तत्राऽऽह । परमात्मनीति । माणेऽपि तदुपपत्तिरुक्तेत्याशङ्कचाऽऽह । योऽपीति । उक्तो न शृणोतीत्यादिनेति शेषः । माणस्वभाविववक्षया तस्यानुक्तत्वे हेतुमाह । परमात्मेति । तत्मकरणे न शृणोतीत्यादेरुक्तेरित्यर्थः । स्वप्नजागरितयोः सति मनसि दर्शनादिव्य-वहारात्तद्भावे स्वापे तदमावादन्वयव्यतिरेकाभ्यां मनोधीनो दर्शनादिनोऽऽत्मकृतः

णात्। यदिष तस्यामवस्थायां स्रुखमुक्तं तद्यात्मन एव सुलक्क्ष्र-पत्विवक्षयोक्तम्। यत आह "एषोऽस्य परंग आनम्द एतस्यै-वाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" [बृ०४।३। ३२] इति । इहापि यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुलमस्ति भूमैव सुलमिति सामयसुलनिराकरणेन ब्रह्मैव सुलं भूमानं दर्शयति। यो वे भूमा तद्मृतमित्यमृतत्वमपीह श्रूयमाणं परमकारणं गम्प्यति। विकाराणाममृतत्वस्याऽऽपेक्षिकत्वात् "अतोऽन्यदार्तम्" (बृ०३।४।२) इति च श्रुत्यन्तरात्। तथाच सत्यत्वं स्वम-हिममितिष्ठितत्वं सर्वमत्त्वं सर्वात्मत्वमिति चैते धर्माः श्रूयमाणाः परमात्मन्येवोपपद्मन्ते नान्यत्र। तस्माद्म्मा परमात्मेति सिद्धम् ॥९॥(२)

### अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १० ॥

"कस्मिन्न खल्वाकाश ओतश्च मोतश्चेति स होवाचैतद्धै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूल्लमनणु" ( वृ ० २।८।७।८ )

स तु स्वैतोऽलिङ्ग इति मत्वा न भृणोवीत्यादिना सर्वेव्यवहाराभावः सुषुप्तावुक्तो न प्राणिविवक्षया परमकरणिवरोधादित्यर्थः । भूम्नः श्रुतं सुखत्वं प्राणेऽपि स्यादिद्धक्तं प्रत्याह । यदपीति । तस्य सुखत्वं मानमाह । यत इति । इतश्चाऽऽत्मन एव सुखत्वं मित्याह । इहापौति । तस्येव सुखत्वं प्रतियोगिप्रत्युक्त्या स्फुटयित । नेति । उक्तश्रुवेरर्थमाह । सामयेति । आमयेन दुःखेन सिहतं सामयम् । धर्मद्वयमुक्त्वा धर्मान्तरमाह । यो वा इति । प्राणस्यापि दिश्वितम्मृतत्वामित्याशङ्काचाऽऽह । विकारणामिति । इतश्च न प्राणस्य मुख्यममृतत्विमित्याह । अत इति । आर्वमार्विमस्तं नाशोवि यावत । पक्तवोपयुक्तानि धर्मान्वराण्याह । तथेति । स एवाधस्वात्स उपरिष्टादित्यादिना सर्वग्वत्वं स एवेदं सर्विमिति सर्वोत्मत्वमुक्तम् । श्रुविलिङ्गपकरणेभ्यो भूमा परमात्मेवि तत्पविपस्यर्थं भूमवाक्यमित्युपसंहरित । तस्मादिति ॥ ९ ॥ (२)

भूम्नि श्रुतधर्माणां परत्रोपपत्त्या परो भूमेत्युक्तमधुना तेनैव न्यायेनाक्षरे श्रुत-जगिद्धधारणस्य परिस्मैन्नपपत्तेरक्षरं परं ब्रह्मेत्याह । अक्षरिमिति । बृहदारण्यकवा-क्यं पठित । किस्मित्रिति । यदूर्ध्व दिवो यद्धस्तात्पृथिन्या ये चोमे द्यावापृथिन्यौ यदन्तिरिक्षं यद्भूतं भवद्भविष्यच तत्सर्वं किस्मित्रोतं मोतं चेति पश्चे याज्ञवल्क्ये-नाऽऽकाशे तदोतं च पोतं चेति निरस्ते गार्गी पुनरपृच्छदाकाशोऽन्याकृतारूयः

१ झ. ट. <sup>\*</sup>रमान<sup>°</sup>। २ क. ख. ठ. ड. ढ. ँताऽसङ्ग<sup>°</sup>। ३ क. ख. <sup>\*</sup>स्मिन्नप्युप<sup>°</sup>।

#### [अ०१पा०३सू०१०]आनन्दिगिरिकृतटीकासंगलितशांकरभाष्यसमेतानि । ५३६

इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः किमक्षरशब्देन वर्ण उच्यते किंवा परेमेश्वर इति । तत्राक्षरसमाम्नाय इत्यादावक्षरशब्दस्य वर्णे मिस्द्वरवात् पर्सिद्धचितिक्रमस्य चायुक्तत्वात् ''ॐकार एवेदं सर्वम्'' (छा०२।२३।४) इत्यादौ च श्रुत्यन्तरे वर्णस्याप्युपास्य-त्वेन सर्वात्मकत्वावधारणाद्वर्ण एवाक्षरशब्दं इत्येवं माम उच्यते । पर एवाऽऽत्माऽक्षरशब्दवाच्यः। कस्मात् । अम्बरान्तधृतेः पृथिव्यादेशकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात् । तत्र हि पृथिव्यादेश समस्तैविकारजातस्य कास्त्रयंविभक्तस्याऽऽकाश एव तदोतं च मोतं चेत्याकाशे मितिष्ठितत्वमुक्त्वा किस्मन्न खल्वाकाश ओनत्रश्च मोतश्चेत्यनेन प्रश्नेनेदमक्षरमवतारितम् । तथाचोपसंहतमेत-रिमन्न खल्वकारे गार्ग्याकाश ओतश्च मोतश्चेति । नचेयमम्ब-

कस्मिन्नोतयोतत्वेन तिष्ठतीति याज्ञवल्क्यस्त्वाह हे गानि यच्वया पृष्टमाकाशस्यौधि-करणं तदेतदक्षरमस्थळादिविशेषणं ब्रह्मविदो वदन्तीत्युदाहरणार्थः । उभयत्राक्षरश-ब्द्मयोगमतीत्या संशयमाह । तत्रेति । सत्यशब्दस्य ब्रह्माणे मुख्यत्वात्परो भूमे-त्युक्तत्वादत्राप्यक्षरशब्दस्य वर्णे मुख्यत्वादोंकार एवाक्षरभिति पूर्वेपक्षयति । **त-**त्रेत्यादिना । अक्षरब्राह्मणस्य निर्विशेषे ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः संगतयः । ओंकारोपा-स्तिक्रीयवीरित्युभयत्र फलम् । न क्षरवीत्यक्षर्मित्यवयवमसिद्धचा परस्मिन्निप शब्दो-पपत्तिमाशङ्कच कृढियोगमपहरतीति न्यायेनाऽऽह । प्रसिद्धीति । वर्णपक्षे तस्या-म्बरान्तधारणायोगादपुमर्थत्वाच तद्धचानाद्वह्मैव प्राह्मीमत्याशङ्कचाऽऽह । ओंकार इति । उपास्तिद्वारा पुमर्थत्वे सिद्धेऽभिषेयस्य च गौरयं वृक्षोऽयमिति शब्दसामाना-विकरण्यादूमाभिवदुपायोपेयवामात्रेण वदयोगादवदुपाये छिङ्गाद्युत्यज्ञाने नामसंभे-दादीभधानाभिवेययोरैक्यादोंकारमात्रतायाश्च सर्वस्य श्रुतत्वात्तद्वाक्तिरित्यर्थः । रूढे-रिदं ब्राह्मणमोकारोपास्तिपरामित्युपसंहरति । वर्ण इति । पूर्वपक्षमनू च सिद्धान्तमव-वार्य प्रविज्ञां व्याकरोति । एवमिति । रूढेरोंकाराविश्यत्वमक्षरशब्दस्योक्तं वत्कथं पितज्ञेत्याह । कस्मादिति । हेतुमुक्त्वा व्याकरोति । अम्बरान्तेति । आकाशस्यै-व पश्ने अवणात्तद्विकरणं पृष्टं न पृथिव्यदिरित्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । तथाऽपि किंढियोंगाद्वलीयसीत्युक्तमित्याशङ्कच तात्पर्यवदम्बरान्तधृतिलिङ्गसर्गतयोगवृत्तिर्बली-यसीत्युपेत्योपक्रमोपसंहारयोरैक रूप्यावगमात्तात्पर्यासिद्धिरित्याह । तथाचेति । छि-**द्गरयान्यथासिद्धि प्रत्याह । नचेति । ओंकारस्य सवीत्मैत्वश्रतेस्वत्र संभवति छिद्धः** 

९ ड.ज. र एवेश्व । २ ज.ट. सिद्धिव्यति । ३ क.ज. ब्दवाच्य इ । ४ क.ड.ज.ज. स्तस्य वि । ५ क. ज. यप्रवि । ६ क.ख झ. स्यापि कार । ७ क.ख. रोषत्र । ८ क.ख.ठ ड.ट. गता यो । ९ ख. स्पर्ध ।

रान्तपृतिर्बद्धणोऽन्यत्र संभवति । यदप्योंकार एवेदं सर्वेमिति तदपि ब्रह्ममतिपत्तिसाधनत्वात्स्तुत्यर्थ द्रष्टव्यम् । तस्मान्न क्षर-त्यश्चते चेति नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामक्षरं परमेव ब्रह्म ॥ १० ॥

स्यादेतत् । कार्यस्य चेत्कारणाधीनत्वमम्बरान्तधृतिरभ्युपग-म्यते प्रधानकारणवादिनोऽपीयमुपपद्यते । कथमम्बरान्तधृतेर्त्र-स्रोत्वपतिपैत्तिः । अत उत्तरं पठित ।

#### सा च प्रशासनाव् ॥ ११ ॥

सा चाम्बरान्तपृतिः परमेश्वरस्यैव कर्म । कस्मात् । प्रशा-सनात् । प्रशासनं द्वीह श्रूयते "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि स्वर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" [ बृ० ३ । ८ । ९ ] इत्यादि । प्रशासनं च पारमेश्वरं कर्म नाचेतनस्य प्रशासनं भ-वति । न ह्यचेतनानां घटादिकारणानां मृदादीनां घटादिविषयं प्रशासनमस्ति ॥ ११ ॥

# अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥ (३)

अन्यभावव्यावृत्तेश्च कारणाह्नह्मेवाक्षरशब्दवाच्यं तस्यैवाम्बराः न्तधृतिः कर्मे नान्यस्य कस्यचित्। किमिदमन्यभावव्यावृत्तेरिति।

मित्याशङ्कचाऽऽह । यदपीति । स्वरूपमेदादुपायोपेयभेदादर्थिकियामेदाच शब्दार्थ-चोरभेदासिद्धिरित्यर्थः। पक्ते क्रिटेयोगस्य ब्लीयस्त्वे फल्लिवमाह। तस्मान्नेति॥ १०॥

उत्तरसूत्रापोह्य चोद्यमाह । स्यादिति । केयमम्बरान्तपृतिस्तान्निमित्तत्वं तदुपादा-नत्वं वा । नाऽऽद्यः । घटकुळाळवदाश्रयाश्रयित्वायोगातः । द्वितीये व्यभिचारादसा-षकतेति मत्वा फळितमाह । कथिमिति । सूत्रमवतारयाति । अत इति । प्रतिज्ञां च्याचष्टे । सा चेति । प्रधानस्यापि तदुपपत्तेरुक्तत्वादवधारणासिद्धिरित्याह । कस्मा-दिति । हेतुमृत्थाप्य नियमं साधयति । प्रशासनादिति । अक्षरस्य सूर्योदौ प्रशा-सने श्रुतेऽपि कथमीश्वरत्वं तत्राऽऽह । प्रशासनं चेति । तस्यान्यथासिद्धे धुनीते । नेति । तस्यापि स्वकार्ये प्रशासनं सिध्यति नेत्याह । न हीति । तथाचाऽऽज्ञास्य-प्रशासनळिङ्गान प्रधानमक्षर्मित्यर्थः ॥ ११ ॥

ॐकारादिनिरासेन ब्रह्मादाने हेत्वन्तरमाह । अन्येति । प्रतिज्ञाभ्यां सूत्रं योज-यित । अन्यभावेति । हेत्वर्थं प्रश्नपूर्वकमाह । किमित्यादिना । अन्यभावाद्धावृत्त्यान

१ क ज. क्रिप्र'। २ क. ड. ज. अ. पित्ति। ति। अ। ३ क. घ. ज. क्येव चाम्ब'।

#### [अ०१पा०३सू०१३]आनन्दगिरिकतटीकासंबिलतशांकरभाष्यसमेतानि। २४१

अन्यस्य भावोऽन्यभावस्तस्माद्यावृत्तिरन्यभावव्यावृत्तिरिति । एतदुक्तं भवति । यदन्यद्वद्व्यणोऽक्षरशब्दवाच्यमिहाऽऽशङ्क्वये तद्रावादिदमम्बरान्तविधारणमक्षरं व्यावर्तयित श्रुतिः "तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्ट्रश्रुतं श्रीत्रमतं मन्नविद्यातं विद्यातृ" [ बृ० ३ । ८ । ११ ] इति । तत्रादृष्टत्वादिव्यपदेशः मधानस्यापि संभवित । द्रष्टृत्वादिव्यपदेशस्तु न संभवत्यचेतनत्वात् । तथा नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृनान्यदतोऽस्ति श्रोतृनान्यदतोऽस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति विद्यात्रित्यात्मभेदमितिषेधात् । न शारीरस्याप्यपाधिमतोऽक्षरशब्दवाच्यत्वम् । "अचक्षुष्कमश्रोत्रमन्याप्यपाधिमतोऽक्षरशब्दवाच्यत्वम् । "अचक्षुष्कमश्रोत्रमन्यागमनः" [बृ० ३ । ८ । ८] इति चोपाधिमत्तापतिषेधात् । न हि निरुपाधिकः शारीरो नाम भवति । तस्मात्परमेव ब्रह्माक्षरमिति निश्चयः ॥ १२ ॥ ( ३ )

# ईक्षतिकर्भव्यपदेशात्सः ॥ १३ ॥ (४)

" एतद्वे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्तस्माद्विद्वाने-तेनैवाऽऽयतनेनैकतरमन्वेति" [प० ५ । २] इति प्रकृत्य श्रूय-

ऽक्षरस्याभावत्वं विषेयमिति भ्रमन्यावृत्त्यर्थमिभेषेतमर्थमाह । एतिदिति । प्रधानमन्य-दिस्रुक्तम् । इहेति प्रकृतोदाहरणम् । प्रधानस्यापि रूपादिराहित्यादृष्टस्वादियोगा\_ दुक्तश्रुतौ कुतोऽक्षरस्य ततो न्यावृत्तिस्तत्राऽऽह । तत्रेति । एतेन सूत्रेणाक्षरत्व जीव-स्यापि निरस्तिमत्याह । तथेति । अक्षरमतःशन्दार्थः । इतश्च जीवस्य नाक्षरशन्दते-त्याह् । अचक्षुष्किमिति । उपाधिसंबन्धनिषेषेऽपि तद्वतो निषेषाभावाद्यक्त तस्या-क्षरत्विमत्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । अनन्यथासिद्धाळिङ्गसङ्गियोगवृत्त्या ज्ञेयब्रह्मपर-मक्षरबाद्मणमिस्युपसंहरति । तस्मादिति ॥ १२ ॥ (३)

ॐकारस्याक्षरत्वेन पूर्वपक्षे बुद्धिसांनिध्यात्तेन ध्यातव्यं पुरुषं निरूपयाते । इक्षतीति । आथर्वणवाक्यं पठित । एतिति । पिप्पळादो नामाऽऽचार्यः सत्यका-मेन पृष्टो व्याचष्टे । हे सत्यकाम परं निर्विशेषमपरं च कार्यं यद्धक्ष तदेतदेव योऽय-मोंकारः स हि प्रतिमेव विष्णोस्तस्य प्रतीकस्तस्मात्मणवं ब्रह्मात्मना विद्वानेतेनोंकारध्या-नेनाऽऽयतनेन प्राप्तिसायनेन परापरयोरेकतरं यथाध्यानमनुगच्छतीति प्रकुत्येकमा-चिद्यानेयाहित दशीयत्वा ब्रवीति । यः पुनरोमित्येतदक्षरं चिमाञ्जमिति । चिमाञ्जेणीति ते "यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्यायीत" इति । किमस्मिन्वाक्ये परं ब्रह्माभिष्यातव्यमुपिद्यत आहोस्विदपरमित्येतेनैवाऽऽयतनेन परमपरं चैकतरमन्वेतीति पकृतत्वात्संशयः । तत्रापरमिदं ब्रह्मेति माप्तम् । कस्मात् । स तेजिस सूर्ये
संपत्रः स सामभिरुत्रीयते ब्रह्मछोकमिति च तद्विदो देशपरिच्छित्रस्य फलस्योच्यमानत्वात् । न हि परब्रह्मविदेशपरिच्छित्रं
फलमश्चवीतेति युक्तम्। सर्वगतत्वात्परस्य ब्रह्मणः । नन्वपरब्रह्मपरिग्रहे परं पुरुषमिति विशेषणं नोपपद्यते । नैष दोषः । पिण्डापेक्षया माणस्य परत्वोपपत्तेः । इत्येवं माप्तेऽभिधीयते । परमेव
ब्रह्मेहाभिष्यातव्यमुपदित्रयते । कस्मात् । ईक्षतिकर्मव्यपदेशात् । ईक्षतिर्दर्शनम् । दर्शनव्याप्यमीक्षतिकर्म । ईक्षतिकर्मत्वेनास्याभिष्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति । स
एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षत इति ।

वृतीया द्वितीयात्वेन नेया ब्रह्मोंकाराभेदोपक्रमात्तथाविषमक्षरं सूर्यान्तस्थं परं ध्यायीत। स सूर्यं पाष्ठः सामभिक्षेत्रलोकं पति नीयत इत्युदाहरणार्थः।सनिमित्तं संशयमाह। किमिति। अक्षरशब्दस्य वर्णे रूढस्यापि जगदायतनत्विछिङ्गेन जघन्या योगवृत्तिराश्रिता तथा देशपरिच्छिन्नफलश्रुतिलिङ्गेन परशब्दस्याऽऽपेक्षिकपरत्वविशिष्टे हिरण्यगर्भे वृत्तिारीति पूर्वेपक्षयित । तत्रेति । उक्त श्रुते ध्येये ब्रह्मणि समन्वयोक्तेः संगतयः । अपरस्य परस्य वा ब्रह्मणो ध्यानं पूर्वोत्तरपक्षयोः फलम् । ननु परापरत्वेन ब्रह्म विभन्य परमभिध्यायी-वेति विशेषोक्ती कुतः शङ्केति शङ्कते । कस्मादिति । परायोगिफलोक्त्या शङ्कायाः सावकाशत्वमाह । स इति । उपासकः सर्वनामार्थः । कथं यथोक्तं फळं परस्मिन्नसं-भावितं तदाह । न हीति । तद्विदोऽपि तथाभावादिति शेषः । विशेषणानुपपत्तिं शङ्कते । नन्विति । तदुपपत्तिमाह । नेति । पिण्डः स्थूळो देहः । प्राणः सूत्रात्मा । अपरब्रह्मोपास्तिपरं वाक्यमित्युपसंहर्तुमितिशब्दः । पूर्वेपक्षमनूच सिद्धान्तयि । एवमिति । तत्र पविज्ञां पूरयवि । परमेवेति । लिङ्गाद्धचायवेरपरविषयत्वोक्ते-र्नियमासिद्धिरित्याह । कस्मादिति । सौत्रं हेतुमाह । ईक्षतीति । ईक्षतेथीतोरीक्षण-मेव कर्भ तद्यपदेशानापेक्षितधीरित्याशङ्कच व्याकरोति । ईक्षतिरिति । तथाऽपि तदेव कियात्वात्कर्मेति भान्ति मत्याह । दर्शनेति । तस्य व्यपदेशादिसुक्ते पक्षधर्म-त्वासिद्धिमाशङ्कचापेक्षितं पूरयन्विवक्षितमर्थमाह । ईक्षतीति । ईक्षणविषयत्वेन

तत्राभिध्यायतेरतथाभूतमि वस्तु कर्म भवति । मनोरथकल्पितस्याप्यभिध्यायितकर्मत्वात् । ईक्षतेस्तु तथाभूतमेव
वस्तु लोके कर्म दृष्टमित्यतः परमात्मैवायं सम्यग्दर्शनिवषयभूत
ईक्षतिकर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते । स एव चेह परपुरुषशब्दाभ्यामभिध्यातव्यः पत्यभिज्ञायते । नन्वभिध्याने पैरपुरुष
उक्त ईक्षणे तु परात्परः कथमितर इतरत्र प्रत्यभिज्ञायत इति ।
अत्रोच्यते । परपुरुषशब्दौ तावदुभयत्र साधारणौ । नचात्र
जीवधनशब्देन पकृतोऽभिध्यातव्यः पैरः पुरुषः परामृश्यते ।
येन तस्मात्परात्परोऽयमीक्षितव्यः पुरुषोऽन्यः स्यात् ।
कस्तर्हिं जीवधन इति । उच्यते । धनो मूर्तिर्जीवलक्षणो धनो
जीवधनः । सैन्धविल्यवद्यः परमात्मनो जीवद्वपः खिल्पभाव
उपाधिकृतः परश्च विषयेन्द्रियेभ्यः सोऽत्र जीवधन इति ।

वाक्यशेषे निर्दिश्यमानमपि ब्रह्मापरमेवेत्याशङ्खाऽऽह । तत्रेति । ईक्षवि-ध्यायत्योर्निर्वारणार्थो सप्तमी । रजतादिदृष्टेराभासत्वात्तयाभूतमेवेत्यविधयते । अत एव दर्शनविशेषणं सम्यगिति । अस्तु तर्हीक्षातिकर्मणोऽन्यस्यैव ध्येयत्वभित्याशङ्कच सौतं सशब्दं व्याचष्टे।स एवेति । निर्देशवैषंम्यान पत्यभिज्ञेति शहुते । निन्विति । वैषम्यमुपेत्य प्रत्यभिज्ञोपपत्तिमाह । अत्रेति । एतच्छब्दस्य प्रकृतगामित्वाद्धचायतिकभे-णश्च प्रकृतत्वात्तस्यैवैतच्छब्दसमानाविकृतपश्चम्यन्तपरशब्देन प्रत्यभिज्ञानाद्रभिध्यात-व्यविषयपर्शब्दस्य वाक्यशेषे जीवघनविषयत्वाज्जीवघनोऽभिध्यातव्यस्वस्मात्परात्परः परमेश्वरोऽन्य एवेक्षविकर्भभूत इत्याशङ्खचाऽऽह । नचेति । यो ध्येयः स एव तदु-त्यसम्यग्वियोऽपीक्षणस्य विषयः संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदस्यायोगादेवच्छब्दस्य संनिहितपराम्झित्वेऽपि संनिहिततरजीवघनविषयत्वाज्जीवघनशब्दस्य च ध्येयविषय-त्वाभावात्तस्येक्षितव्यस्य चैकतेत्यर्थः । उपक्रमोपसंहारयोरेकवाक्यवार्थमुपक्रमे यो ध्यातन्यः स एवोपसंहारेऽरीक्षणगोचरश्चेत्तर्हि जीवघनशब्दस्य पृथगर्थो वक्तन्यो न हि जीवधनपदं पमत्तगीतिमिति शङ्कते । कस्तर्हीति । मूतौं घन इति सूत्रेणाऽऽह । उच्यत इति । षष्टीसमासं व्यावर्तयिति । जीवेति । उक्तमर्थं दृष्टान्तेनाऽऽह । सैन्धवेति । खिल्यभावोऽल्पत्वम् । कथमनविच्छन्नस्य परस्याल्पत्वं तत्राऽऽह । उपाधीति । तत्र पश्चम्यन्तपरशब्दोपपत्तिमाह । परश्चेति । एतच्छब्दस्य

अपर आह । स सामभिरुत्नीयते ब्रह्मछोकभित्यतीतानन्तरवाकपनिर्दिष्टो यो ब्रह्मछोकः परश्च छोकान्तरेभ्यः सोऽत्र जीवघन
इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां करणपरिवृतानां सर्वकरणात्मिन हिरण्यगर्भे ब्रह्मछोकनिवासिनि संघातोपपत्तेभेवति ब्रह्मछोको जीवघनः । तस्मात्परो यः परमात्मेक्षणकर्मभूतः स एवाभिध्यानेऽपि कर्मभूत इति गम्यते । परं पुरुषमिति च विशेषणं
परमात्मपरिग्रह एवावकल्पते । परो हि पुरुषः परमात्मेव भवति
यस्मात्परं किंचिदन्यन्नास्ति । पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा
परा गतिरिति च श्रुत्यन्तरात् । परं चापरं च ब्रह्म यदोंकार
इति च विभज्यानन्तरमोंकारेण परं पुरुषमिष्ट्यातन्यं ब्रवन्परमेव ब्रह्म परं पुरुषं गमयति । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुच्यत एवं हित्रात्मानमिष्टियात्वयं सूच्यति । अथ यहकं
परमात्माभिष्ट्यायने न देशपरिच्छिन्नफलं युज्यत इति । अत्रोच्यते । त्रिमात्रेणोंकारेणाऽऽलम्बनेन परमात्मानमिभिष्यायतः

पक्ततपरामिति । क्या वृत्या जीवघनशन्ते ब्रह्मलोकं ब्रूते तत्राऽऽह । जीवानामिति । परिन्छिक्तकरणाविन्छिन्नानामनविन्छिन्नकरणात्मिनि हिरण्यगमेंऽन्तमीवात्तस्य जीवपूर्णेतया तद्धनत्वौक्षोकोऽपि जीवघन इत्युपचर्यत इत्यर्थः । तस्य कारणत्वात्परमात्मा परस्तस्मादित्याह । तस्मादिति । ईक्षणध्यानयोः कार्यकारणमावादेकविषयतेत्याह । स एवेति । परस्यैव
घ्यातन्यत्वे विशेषणमनुकूछयति । परमिति । विराडपेक्षया परत्वं सूत्रेऽपीत्युक्तमाशङ्कच्च मुख्यं परत्वमुत्सर्गतो ब्रह्मण्येवेत्याह । परो हीति । यस्मात्परं
नापरमिति किचिदिति श्रुत्या परमात्मानं विश्विनष्टि । यस्मादिति ।
ईश्वरस्य परमपुरुषार्थत्वे मानमाह । पुरुषादिति । परापरे ब्रह्मणी पकत्य
परशब्देनापरस्य न्यावर्तनादि परमेव ब्रह्म घ्यातन्यमित्याह । परं चेति ।
न केवछमुपक्रमादेवं किंतु फलोक्तेरपीत्याह । यथेति । पादोदरः सर्पः । पूर्वपक्षकीजमनूद्य दूषयति । अथेत्यादिना । परिशुद्धब्रह्मैक्यज्ञाने देशपरिच्छिन्नं फलमयुकम् । ॐकारोपाविब्रह्मोपास्तौ तदविरुद्धमित्यर्थः । कथं तर्हि पुरुषभिक्षत इति त-

१ क ज. वैं हैव स । २ ड. ज. भुंक्त इै। ३ ड. अत्र । ४ क. ड. ज. व्र. ट. व्छिन्नं फैं। ५ क. प. ज. युज्येतेति । ६ क. ख. ठ. ड. ट. व्यक्तिहों । ७ क. ठ. ड. ट. ईस्शस्य ।

### [भ०९पा०३सू०१४] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिक्तिशांकरभाष्यसमेतानि ।२४५

फलं ब्रह्मलोकपाप्तिः क्रमेण च सम्यग्दर्शनोत्पत्तिरिति क्रममु-त्त्यभिप्रायमेतद्भविष्यतीत्यदोषः॥ १३॥ (४)

# दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥

"अथ पदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मित्र-न्तराकाशस्तिस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टन्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्" [ छा॰ ८ । १ । १ ] इत्यादिवान्यं समाम्नायते । तत्र योऽ-पं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाशः श्रुतः स किं भूताका-शोऽथवा विज्ञानात्माऽथवा परमात्मेति संशय्यते । कुतैः संशयः। आकाशब्रह्मपुरशब्दाभ्याम् । आकाशशब्दो द्वायं भूताकाशे पर-स्मिँश्चे प्रयुज्यमानो दृश्यते । तत्र किं भूताकाश एव दहरः स्पारिकवा पर इति संशयः। तथा ब्रह्मपुरमिति किं जीवोऽत्र

नाऽऽह । क्रमेणेति । ब्रह्मलोके सम्यग्दर्शनोत्पत्ती मोक्षं विविक्षित्वेक्षतिवाक्यिमित्य-थेः। एकवाक्यताकार्ङ्क्षप्रकरणानुग्रहीतश्रुतिपत्यिभज्ञाया देशपरिच्छिन्नफलत्विङ्गानुग्र-हीतश्रुतिपत्यभिज्ञाया देशपरिच्छिन्नफलत्विङ्गानुग्रहीतपत्यभिज्ञावो बलीयस्त्वा-द्वचातव्यं परमेवेत्युपसंहरति । अदोष इति ॥ १३ ॥ (४)

परात्परं पुरिश्चयं पुरुषित्वायं पुरुषित्वायं पुरुषित्वायं पुरुषित्वायं पुरुषित्वायं पुरुषित्वायं पुरुषित्वयं पुरुषित्वयं पुरुषेवन्षि पुरुषेवन्षि पुरुषेवन्षि प्रहर्ष इति । छान्दोग्य-वाक्यमुदाहरित । अथेति । भूमिविद्यानन्तरं विद्यान्तरारम्भाथेंऽ थशब्दः । यदिदिनि-ित प्रसिद्धं हृदयं परामृष्टम् । अस्मिन्निति प्रत्यक्षत्वोक्तिः । ब्रह्मपुरं शरीरम् । दहरं सूक्ष्मम् । पुण्डरीकं तदाकारत्वात्परुतं हृदयमेव तत्र परस्यं नित्यसंनिवेवें श्माब्दः । संनिहितं हृदयं सप्तम्या परामृश्य तस्याति सूक्ष्मस्य परस्य तत्र सदा स्थिति सूच्यन्वे-श्मत्वमेव विश्वद्यति । दहरं इति । व्यवहितमि हृदयं योग्यत्वात्तच्छब्देनोक्त्वा तदन्तराकाशस्य विचार्यतां ज्ञेयतां च दर्शयति । तस्मिन्निति । तस्मिन्निति सप्त-म्या हृदयोक्तेस्तदन्तस्यं दहराकाशमन्वेष्यं जिज्ञास्यं च किवा तस्याः संनिहितत्तरद्द-हराकाशार्थत्वात्तदन्तस्यं किचिद्गिवष्य ज्ञेयिति संशयं सूच्यति । तत्रेति । वाक्यं सप्तम्यर्थः । यदाऽऽकाशोऽन्विष्य ज्ञेयस्तदा प्राप्तं संशयमाह् । स इति । द्वितीये संशये पश्चपूर्वक हेतुमाह् । कृत इति । द्वयोरिप पक्षत्रयोपनायकत्वं व्यावर्तयनान्काश्चराधीनं पक्षद्वयमाह् । आकाशेति । शब्दान्तरात्पक्षद्वयमाप्तिमाह । तथेति।

९ क. <sup>°</sup>त:। आ<sup>°</sup>। २ ड. ज. <sup>•</sup>श्च ब्रह्मणि प्र<sup>°</sup>। ३ ठ. ड. ट. <sup>\*</sup>ड्क्ष्ताप्र<sup>°</sup>। ४ क. <sup>•</sup>स्य स<sup>°</sup>।

ब्रह्मनामा तस्येदं पुरं शरीरं ब्रह्मपुरमर्थना परस्येन ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरिमित । तत्र जीवस्य परस्य वाडन्यतरस्य पुरस्वामिनो दहराकाशत्वे संशयः। तत्राऽऽकाशशब्दस्य भूताकाशे द्रहत्वाद्र्तताकाश एव दहरशब्द इति पाप्तम् । तस्य च दहरायतनापेक्षया दहरत्वम् । यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽनतर्हृदय आकाश इति च बाह्माभ्यन्तरभावकृतभेदस्योपमानोपमेयभानो द्यावाप्टियिन्वयादि च तस्मित्रन्तः समाहितमवकाशात्मनाऽऽकाशस्यै-कत्वात् । अथवा जीनो दहर इति पाप्तम् । ब्रह्मपुरशब्दाज्जीवस्य हीदं पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते । तस्य स्वकर्मणोपार्जित-त्वात् । भक्त्या च तस्य ब्रह्मशब्दवाच्यत्वम् । न हि परस्य ब्रन्थ

इतिशब्दः संशयशब्देन संबध्यते । नन्वयमन्यः संशयो न प्रकृतस्तस्यान्याहशत्वा-चत्राऽऽह । तत्रेति । उक्ते संशये सतीति यावत् । परपुरुषशब्दस्य ब्रह्मणि मुख्य-त्वाद्भम्भव ध्येयमित्युक्तमिहाप्याकाशञ्चरस्य भूवाकाशे क्रडेस्तस्यैवोपास्यवेवि पूर्वपक्ष-माह । तत्रेति । दहरवाक्यस्य सोपाधिके ब्रह्मण्यन्वयोक्ती तत्र प्रवृत्तस्य निरुपाधिकं बुभुत्समानस्य तस्मिन्प्राजापत्यवाक्यान्वयोक्तेः संगतयः । पूर्वपक्षे पूर्वाकाशादिध्यानं सिद्धान्ते परोपास्विद्वारा प्रविपत्तिरिवि फल्लम् । नचाऽऽकाशस्त्रिङ्कादित्यनेन गतत्वा-त्पूर्वपक्षानुत्थानं तत्र वाक्यशेषस्थलिङ्गानामाकाशविषयत्वात् । पक्ते तेषां तदन्तस्यविष-यत्वेन वद्विषयत्वादिति । उपास्त्यर्थं ब्रह्मणो दहरत्वेऽपि भूताकाशस्य वदयोगात्कुतो अहणं तत्राऽऽह । तस्येति । तद्धचानेनापि वाक्यशेषेस्थं फलं संपद्यते वाक्यादित्यर्थः । सर्वि भेदे सादृश्ये चोपमानोपमेयभावादेकत्र वदिसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । यावानि-ति । ब्रह्मणि द्यावाप्टियिव्यादीनामन्तः समाधानं कारणत्वात्तद्भावादाकाः नैविमित्या-शक्कचाऽऽह । चावापृथिव्यादीति । दहरे कथं वत्समावानं वनाऽऽह । अवका-शेति । अपहतपाप्मत्वादि तस्मिन्नित्यानुवादः । सत्यकामत्वादि ध्यानार्थमध्यस्तमिति भावः । एष आत्मेत्यात्मशब्दसामञ्जस्यार्थं पक्षान्तरमाह । अथवेति । ब्रह्मशब्दस्या-मुख्यत्वाष्ट्रीवे वच्छब्दात्परस्मिञ्झटिवि बुद्धिस्ये कुतो जीवोक्तिरित्याशङ्कच पुरसंब-न्धस्य वज्जैव संभवादित्याह । जीवस्येति । तस्यापि पुरेण कः सबन्धस्तजाऽऽह । तस्येति । तथाऽपि तस्मिन्नौपाविके कथं ब्रह्मपदं तत्राऽऽह । भक्त्येति । चैतन्य-गुणयोगेनेत्यर्थः । गौणमुरूययोर्मुख्ये संपत्ययमाशङ्कचोक्तं न हीति । कार्यकारणसं-बन्वस्य साधारण्यादसाधारण्येन व्यपदेशाच्चीवकर्मार्जितं शरीरं तेनैवं व्यपदेश्यमि-त्यर्थः । तस्य जीवपुरत्वेऽपि राजपुरे मैत्रसम्मवत्पुण्डरीकदृहरगेहता ब्रह्मणोऽस्तु त-

१ क. ज. थ पै। २ क. ख. धस्थफी ३ ख. व तद्यपै।

त्राऽऽह । तत्रेति । वेश्मनः खल्वाधारस्याऽऽवेयापेक्षाया पुरस्वाभिना ध्येयेन संब-न्वानान्यापेक्षेत्यर्थः । जीवस्य देहेन विशेषसंबन्वेऽपि हृदयेन तदभावात्कथ तस्यैव वद्वेश्मता तत्राऽऽह । मन इति । तस्यापि चश्रलतान हृदयेनासाधारण्यं तत्राऽऽह । मनश्चेति । तथाऽपि तस्य सर्वगतस्य कृतो दहरत्वं तत्राऽऽह । दहरत्विमिति । दह-रत्वादेव तर्हि नाऽऽकाशोपमितत्वादीत्याशङ्खाऽऽह । आकाशेति । यद्रावमपेक्ष्यै-तत्कल्प्यते तदेव ब्रह्माऽऽकाशशब्दं लाघवादित्याशङ्कचाऽऽचे संशये पूर्वपक्षमाह । नचेति । परविशेषणत्वेनेत्यत्र परो दहराकाश उपादानात्तरिमनिविसप्तम्यन्ववच्छ-ब्दस्योति शेषः । यद्वा परशब्दोऽन्तस्थवस्तुविषयस्तद्विशेषणत्वेन तस्मिन्निति दहराका-शस्योक्तेरित्यर्थः । तच्छब्दस्य संनिक्तष्टान्वययोगे विपक्तष्टान्वयस्य जघन्यत्वादाका-शान्तर्गतं ध्येयमिति भावः । भूताकाशस्य जीवस्य वा दहराकाशान्तस्थस्य वा ध्या-नार्थ दहरवाक्यमुपसंहर्तुमितिशब्दः । सिद्धान्तयति । अत इति । तत्र प्रतिज्ञां व्याचष्टे । परमेश्वर इति । प्रतिज्ञायां प्रश्नद्वारा हेत्नाह । कस्मादिति । तानेव विवृणोति । तथाहीति । विहितस्य तदन्वेष्टव्यमिसादिनेति शेषः । आ-काशस्याऽऽक्षेपपूर्वेकमिति संबन्वः । तमाचार्यं प्रति शिष्या यदि ब्रूयुरि-त्याक्षेपमुपकम्याववार्येति योजना । आक्षेपप्रकारमाह । किं तदिति । पुण्डरीकमेव तावदृरुपम्प्पतरं च तद्नतर्गतमाकाशं तथाच कि तद्त्रात्यरुपेऽस्ति यच्छ्रातियुक्ति-

१ क. ज. "मिलक्षण. स"। २ क. देशाव"। ३ क. घ. ज. देथेऽन्त"। ४ झ. "रस्थाका"। ५ ज. "न्देध्यत्व। ६ क. ज. " ज्ञास्यत्वं। ७ क. ज. एवात्र। ८ क. ज. "हर आ का"। ९ क. ज. अ. ट. "हि। इष्ट"। १० क. ज. ज. ट. "या विहिं। ११ ड. ज. "हराका"।

क्षेपपर्वकं प्रतिसमाधानवचनं भवति । स ब्र्याद्यावान्वा अयमा-काशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश उभे अस्मिन्द्यावाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते इत्यादि । तत्र पुण्डरीकदहरत्वेन पाप्तदहर-त्वस्याऽऽकाशस्य प्रसिद्धाकाशौपम्येन दहरत्वं निवर्तयन्मृता-काशत्वं दहरस्याऽऽकाशस्य निवर्तयतीति गम्यते । यदाप्या-काशशब्दो भुताकाशे रूटस्तथाऽपि तेनैव तस्योपमा नोपपद्यत इति भूताकाशशङ्का निवर्तिता भवति । नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरत्वकल्पितेन भेदेनोपमानोपमेयभावः संभवतीत्यु-क्तम् । नैवं संभवति । अगतिका हीयं गतिर्यत्कालपनिकभेदा-श्रयणम् । अपि च कल्पयित्वा भेदमुपमानोपमेयभावं वर्णयतः परिच्छित्रत्वादभ्यन्तराकाशस्य न बाह्याकाशपरिमाणत्वमुपपै-चेत । ननु परमेश्वरस्पापि " ज्यायानाकाशात " [ शत ० बा॰ १०।६।३।२] इति श्रुत्यन्तरात्रैवाऽऽकाशपरिमा-णत्वमुपपैद्यते । नैष दोषः । पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तदहरत्वनिवृत्ति-परत्वाद्वाक्यस्य न तावत्त्वप्रतिपादनपरत्वम् । उभयप्रतिपादने हि वाक्यं भिद्येत । नच कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टित आकाशै-

भ्यामन्वेष्यं यद्वाँव साक्षात्कर्तव्यमित्यल्पतादोषेण दहरस्य ज्ञेयत्वमाक्षिण्य समाहितमित्यर्थः। तदेव दर्शयति । स इति । आचार्यः सर्वनामार्थः। अस्मिन्निति हादार्काशोक्तिः।
उभाविभक्ष वायुश्चेत्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । तस्य विवाक्षितमर्थमाह् । तन्नेति ।
निवर्तयन्नित्याचार्यो गृह्यते । आकाशशब्दस्य मृताकाशे रूढत्वात्कयाऽनुपपत्या तनिवर्तवेनं तन्नाऽऽह । यद्यपीति । परोक्ति स्मारियत्वा निरस्यति । निवत्यादिना ।
गत्यन्तराभावादारोपितभेदेनोपमानस्य काचित्कत्वेऽपि सत्या गतौ तद्रसिद्धिरित्यर्थः ।
सादृश्य सत्युपमानोपमेयत्वं दृष्टम् । नचोपाधिपरिच्छिन्नान्तराकाशस्य महत्परिमाणेन बाह्याकाशेन सादृश्यमित्याह् । अपि चेति । तर्हि परस्यापि भूताकाशो नोपमानमतुल्यपरिमाणत्वादित्याह् । निवति । नेदं वाक्यं भूताकाशतुल्यत्विषयं किंतु
शिद्धाल्पत्वव्यावृत्तिपरिमत्याह् । नेति । निवृत्तौ तावस्ये च वाक्यतात्पर्यमाशङ्कत्योकम् । उभयेति । नच संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदः । नच तावस्वमेव मितिपाद्यमफळत्वान्नच शङ्कितदहरत्वनिवृत्तिरेव फळं तन्नैव वाक्यतात्पर्यमसङ्गान्नच साक्षादेव तिसद्धावार्थिकत्वकल्पना युक्तिति भावः। भूताकाशाग्रहे छिङ्गान्तरमाह। नचेति।

९ क. ज. <sup>\*</sup>न्तरस्याऽऽका । २ क. ज. ज. ट. <sup>\*</sup>पयते । न<sup>°</sup>। ३ ड. <sup>\*</sup>पयेत । ने<sup>°</sup>। ४ क. द्वा सा । ड. ड. <sup>°</sup>द्वातत्साक्षा । ५ ख. ठ. ड. ड. <sup>°</sup>स्य कादाचि ।

#### [अ०१पा०३पू०१४]आनन्दगिरिकृतटीकासंबन्धितशांकरभाष्यसमेतानि। २४९

कदेशे चावाप्टिथिव्यादीनामन्तः समाधनमुपपचते । एष आत्माऽ-पहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः स-त्यकामः सत्यसंकल्प इति चाऽऽत्मत्वापहतपाप्मत्वादयश्च गुणा न भूताकाशे संभवन्ति । यचप्यात्मशब्दो जीवे संभवित तथाऽ-पीतरेभ्यः कारणेभ्यो जीवाशङ्काऽपि निवर्तिता भवित । न हु-पाधिपरिच्छित्रस्याऽऽराश्रोपमितस्य जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्वं शक्यं निवर्तियतुम् । ब्रह्माभेदिववक्षया जीवस्य सर्वग-तत्वादि विवंक्ष्येतेति चेत् । यदात्मत्या जीवस्य सर्वग-तत्वादि विवंक्ष्येतेति चेत् । यदात्मत्या जीवस्य सर्वगन्तवादि विवक्ष्येत तस्यव ब्रह्मणः साक्षात्सर्वगतत्वादि विवक्ष्यतामिति यु-कम् । यदप्यक्तं ब्रह्मपुरमिति जीवेन पुरस्योपल्डक्षितत्वाद्राज्ञ इव जीवस्यवेदं पुरस्वामिनः पुरैकदेशवितित्वमस्त्वित । अत्र ब्र्मः । परस्यवेदं ब्रह्मणः पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते। ब्रह्मशब्दस्य तिसमन्मुख्यत्वात् । तस्याप्यस्ति पुरेणानेन संबन्धः। उपलब्ध्य-धिष्ठानत्वात् । "स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिश्चयं पुरुषमी-

तत्रैव हेत्व-तरम् । एष इति । विगता जिघत्सा खादितुभिच्छा यस्य स तथा । चकारादुक्तं सर्वमाकाशस्यैकदेशे नोपपचत इति संबन्धः । तदेव स्पष्टयाति । आत्मत्वेति । न ताबद्धताकाशे संभवत्यात्मत्वमचैतन्यान्नचापहतपात्मत्वादेनित्यानुनवादतं नापि सत्यकामत्वादेरारोपितत्वमगितिका हीयं गतिरुपक्रमस्थाकाशश्रुतेश्चोपसंहारस्थात्मश्रुतिरुक्ताळङ्गसंगता बळीयसी प्रत्ययसंवादादित्याकाशशब्दं ब्रह्मैनेति भावः । आकाशोपितत्वादिहेतुम्यो भूताकाशं निरस्य तद्धळादेव जीवमपि निरस्यिति । यद्यपीति । ननु कथमाकाशोपितत्वं जीवशङ्कानिवर्वकं तस्यापि तद्यपितत्वेन शद्भितदहरस्विनृत्योपमानपर्यवसानात्तनाऽऽह । न हीति । वाद्यत्मयेन शङ्कते । ब्रह्मोति । आदिपदं सर्वोधारत्वादिसंग्रहार्थम् । ळाघवेन प्रत्याह । यदिति । ब्रह्मपुरशब्दाक्वीवोपादानमुक्तमनुवद्ति । यदपीति । प्रथमश्रुतब्रह्मशब्दोन चरमश्रुतविभक्त्ययों नेतव्य इत्याह । अत्रेति । ब्रह्मणः पुरिमत्यत्र स्वस्वाभित्वं पष्ठचर्थं हित्वा ब्रह्मशब्दो मुख्यार्थः स्वीकर्तव्यः प्रत्ययार्थस्य पक्त्ययाणिक्षस्य दीर्वेन् ल्यादित्यर्थः । ननु ब्रह्मपक्षे प्रत्ययस्य निराळम्बनत्वमेव जीवपक्षे पक्तत्याळम्बनं कर्थंचिद्दित्त तदर्थस्य ब्रह्मामेदात्तनाऽऽह । तस्येति । ब्रह्मणः शरीरमुपळव्ध्यिन कर्थाचिद्दित तदर्थस्य ब्रह्मामेदात्तनाऽऽह । तस्येति । ब्रह्मणः शरीरमुपळव्ध्यिन छानभित्यत्र मानमाह । स इति । सर्वासु पूर्ववित व्यपदिश्य पुरिशय इति विशेषणं

୨ ज. °वक्ष्यत इति°। २ ज. °शवृत्तित्व°। ३ क. ख. ठ. ड. इ. जीवारा°।

क्षते" [प्र॰ ६ |६] "स वा अयं प्रहपः सर्वास पूर्व प्रसिशयः" ( बु॰ २ | ५ | १८ ) इत्यादिश्चतिभ्यः । अथवा जीवपुर एवा-स्मिन्बह्य संनिहित्तमुपैलक्ष्यते । यथा शालग्रामे विष्णुः संनिहित इति तद्भत् । "तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्य-चितो होकः क्षीयते" (छा०८। १।६) इति च कर्मणामन्त-वत्फल्रत्वमुक्त्वाऽथ य इहाऽऽत्मानमनुविच व्रजन्त्येतांश्च सत्या-न्कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवतीति प्रकृतदहराका-शविज्ञानस्यानन्तफलत्वं वदन्परमात्मत्वमस्य सचयति । यद-प्येतद्वक्तं न दहरस्याऽऽकाशस्यान्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतं परविशेषणत्वेनोपादानादिति । अत्र ब्रुमः यद्याकाशो नान्वेष्टव्यत्वेनोक्तः स्याचावान्वा स्तादानेषोऽन्तर्हृदय आकाश इत्याद्याकाशस्वह्रपपदर्शनं नोपः युज्येत । नन्वेतदप्यन्तर्वेतिवस्तुसद्भावदर्शनायैव प्रदर्शते । तं चेद्रयुर्यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिनन्त-राकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमि-त्याक्षिप्य परिहारावसर आकाशीपम्योपक्रमेण द्यावाप्रथिव्यादी-

हृदयसंबन्यिविवक्षया नेयम् । आदिपदं यो वेद् निहितं गुहायामित्यादिसंग्रहार्थम् । ननु शारिरः शरिरमन्तपानाभ्यवहरणेन बृंहयतिति तस्मिन्मुख्यं ब्रह्मत्वं तस्य च स्वकमीर्जितत्वादसाधारणं शरीरं तथाच प्रकृतिमत्यया जीवे मुख्याविति तनाऽऽह । अथवेति । शारीरसंबद्धमेव वेश्मोत्तरहेतुभ्यो ब्रह्मणाऽपि संबध्यते । दृष्टं हि राजपुरे मैनसन्नेत्यर्थः । किंच कर्मफळिनत्यतानिवृत्त्या दहरज्ञानस्यानन्तफळत्वश्रुतेर्देह-रस्य परत्विमत्याह । तद्यथेति । कर्मणस्तत्फळाचोपेक्षानन्तर्यमथशब्दार्थः । इह जीवत्येव देहे दहरमात्मानं तदाश्रिताश्च सत्यकामादिगुणानाचार्योपदेशमनुविद्यानुभूय ये परळोकं व्रजन्ति तेषां सर्वेषु छोकेषु कामचारः स्वेच्छ्या चरणमर्पातहतमनन्तमैश्वर्यमित्यर्थः । श्रुतितात्पर्यमाह । प्रकृतेति । वदिन्तत्याचार्यो वेदो वोक्तः । दहराकाशस्यान्वेष्यत्वादिसिद्धौ तत्र विचारो न तु तदिस्त तस्मिन्यदन्तरित्यन्तस्यविशेषणत्वादन्वेष्णादेशित तन्नाऽऽह । यदपीति । उत्तरनाऽऽकाशस्यक्पपातिपादनानुपपत्त्या तस्य शेयत्वमन्तः समाहितैः सहेष्टमित्याह । अत्रेति । तत्पितिपादनमन्यथोपपन्नामिति शक्कते । निन्विति । कथमेतदवगम्यते तन्नाऽऽह । तमिति । कि तदनेत्याक्षेपादुमे

१ क. ज °पदे क्ये। २ क. ख. ठ. ड. ड. रसबन्धमे ।

नामन्तःसमाहितत्वदर्शनात् । नैतदेवम् । एवं हि सित यदन्तः समाहितं द्यावाप्टिथिव्यादि तदन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं चोकं स्यात् । तत्र वाक्यशेषो नोषपचेतास्मिन्कामाः समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मेति हि पक्रतं द्यावाप्टिथिव्यादि समाधानाधारमाकाशमाकृष्याथ य इहाऽऽत्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामानिति समुच्यार्थेन चशब्देनाऽऽत्मानं कामाधारमाश्चिन्तांश्च कामान्विज्ञेयान्वाक्यशेषो दर्शयति । तस्माद्वाक्योपक्रमेऽ-िष दहर एवाऽऽकाशो हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तस्थैः सम्माहितैः प्रथिव्यादिभिः सत्येश्च कामैविज्ञेय उक्त इति गम्यते । स चोक्तेम्यो हेतुम्यः परमेश्वर इति ॥ १४॥

गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिङ्गं च ॥ १५ ॥

दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तं त एवोत्तरे हेतव इदा-नीं पपश्चयन्ते । इतश्च परमेश्वर एव दहरो यस्मादहरवाक्यशेषे परमेश्वरस्यैव प्रतिपादकौ गतिशब्दौ भवतः "इमाः सर्वाः

अस्मिन्निति चान्तस्थवस्तूक्रत्या समाधानौधारत्वमेवाऽऽकाशस्येत्यर्थः । तस्याऽऽधारमान्त्रत्विविक्षायामाधेयस्यैव ध्येयत्वं स्यादित्याह । नैतिदिति । अस्तु को दोषस्तनाऽऽह । तत्रेति । दहराकाशस्य प्रकृतस्यैतच्छब्देन परामश्चित्रदेनस्य फळवत्त्वश्रुतेस्तदेव ध्येयम् । नचैतच्छब्देन धावाष्टियवीभ्यां व्यवधानान्नाऽऽकाशाः (कर्षणमस्मिनेष इति चैकवचनात्तस्यैव परामश्योगयत्वादित्यर्थः । सत्यकामवेदनस्यैतत्फळं तदानन्तर्यान दहराकाशबुद्धीरत्याशङ्कचाऽऽह । समुच्चयेति । सेदिग्यस्य वाक्यशेषानिर्णय इति न्यायादादौ तिस्मन्यदन्तिरित तच्छब्दोऽनन्तरमप्याकाशमाभिळङ्घ्य
हत्पुण्डरीकं परामशाति तत्र यदन्तराकाशं तदन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं चेत्यपसंहराते । तस्मादिति । नन्वेतच्छब्दस्य संनिहितार्थत्वाक्षीवात्मनः सर्वोन्मित संनिहिततरत्वात्तस्यैव ताद्रथ्योत्कामाना च तत्र समाहितत्वेन समुच्चयसिद्धेस्तत्परं वाक्यमित्याशङ्कच विजातियाध्यक्षादिसिद्धजीवात्सजातियश्रुतिमिद्धदहराकाशास्यपरमात्मपरामश्रे छाघवाक्जीवे चापहतपाप्मत्वाद्ययोगाद्वाक्यमेदापत्तेभैविमित्याह। स चेति।।१४॥

दहराकाशस्येश्वरत्वे हेत्वन्तरमाह । गतीति । उत्तरसूत्रसंदर्भस्य परमसंगीतमाह । दहर इति । अववारितसूत्रस्यावान्तरसंगितमाह । इतश्चेति । इवःशब्दार्थमाह । य-स्मादिति । तावेवोदाहरित । इमा इति । मजाश्चिदामासा जीवाः । अहरहः स्वा-

प्रजा अहरहर्गेच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" [ छा० ८ । ३ । २ ] इति । तत्र प्रकृतं दहरं ब्रह्मलोकशब्देनाभिधाय तद्धि- थया गितः प्रजाशब्दवाच्यानां जीवानामभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयित । तथा ह्यहरहर्जीवानां सुषुप्तावस्थायां ब्रह्मविन्यं गमनं दृष्टं श्वत्यन्तरे "सता सोम्य तदा संपन्नो भवित" [ छा० ६ । ८ । १ ] इत्येवमादौ । लोकेऽपि किल गाढं सुषुप्तमाचक्षते ब्रह्मीभूतो ब्रह्मतां गत इति । तथा ब्रह्मलोकशब्दोऽपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाशाशङ्कां निवर्तयन्ब्रह्मतामस्य गमयित । ननु कमलासनलोकमि ब्रह्मलोकशब्दो गमयेत् । गमयेद्यदि ब्रह्मणो लोक इति पष्ठीसमासहत्त्या ब्युत्पाद्येत । सामानाधिकरण्यवृत्त्या तु ब्युत्पाद्यमानो ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति । एतदेव चाहरहर्ब्नह्मलोकगमनं दृष्टं ब्रह्मलोकशब्दस्य सामानाधिकरण्यवृत्तिपरिग्रहे लिङ्गम् । न ह्यहरहरिमाः प्रजाः कार्यब्रह्मलोकं सत्य-लोकालयं गच्छन्तीति शक्यं कल्पितृम् ॥ १५॥

पे । कथं ताँह पुनरुखानं तत्राऽऽह । एतिमिति । उक्तगितशब्दयोविविक्षितमर्थमाह । तत्रेति । श्रुतिः सम्रम्थयः । एतच्छन्दान्निवानां स्वापे दहरगमनेऽपि तस्य ब्रह्मत्वे किमायातं तदाह । तथाहीति । अध्यायभेद्दाधिया श्रुत्यन्तरशब्दः । स्वमपीतो भव- तीत्यादिवात्रयमादिपदार्थः । तथाहीत्यादिसूत्रावयवस्यार्थान्तरमाह । लोकेऽपीति । मसिद्धेः श्रुतिमूळत्वात्तरमामाण्यायानुदाहार्यत्वेऽपीद्दशी नामेयं वैदिकी मसिद्धिरियं लोकेऽप्यस्तीति श्रुतिमामाण्यदाक्यांय तदुक्तिरिति मत्वा किलेत्युक्तम् । दहरस्य ब्रह्मत्वधिहेतुता गतेरुक्तत्वा शब्दस्यापि कथयित । तथिति । गतिविदित्येतत् । शब्दस्य सिद्धानतानुगुण्यं नेति शक्कते । निन्वति । षष्ठीविभक्तत्यश्रुतेस्तदर्थलक्षणायां गौरवान्नास्य लोकार्थतेत्याह । गमयेदिति । तथाऽपि कृतोऽस्य ब्रह्मार्थतेत्याशङ्कच निषादस्यपत्याविकरणन्यायेनाऽऽह । सामानाधिकरण्येति । ननु तेनैव न्यायेन विशेषणसमासो न युक्तस्त्वक्यायाविषयत्वादेकस्य शब्दस्यार्थद्वयसायारण्ये गुरुलघुनिन्तया लघुमीह्य इति न्यायः । तथा सित लोकविशेषे प्रयोगबाहुल्यात्तस्यैवाऽऽदी बृद्धिस्थत्वात्कृतो ब्रह्मावेषयत्वाभित्याशङ्कच तत्र लिङ्गं चेत्युत्तरत्वेन योजयित । एतदेवेति । तस्य । लेङ्गत्वं स्फुटयति । न दीति ॥ १५ ॥

# धृतेश्व महिम्रोऽस्यास्मिन्नपुरुब्धेः ॥ १६ ॥

धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवायं दहरः । कथम् । दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश इति हि पकृत्याऽऽकाशौपम्यपूर्वकं तस्मिन्सर्वसाधानमुक्त्वा तस्मिन्नेव चाऽऽत्मशब्दं प्रयुज्यापहतपाप्मत्वादिगुणयोगं
चोपिदृश्य तमेवानितृहृत्तपकरण निर्दिशित । अथ य आत्मा स
सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसंभेदायेति । तत्र विधृतिरित्यात्मशब्दसामानाधिकरण्याद्विधारियतोच्यते । किचः कर्तरि स्मरणात् । यथोदकसंतानस्य विधारियता लोके सेतुः क्षेत्रसंपदामसं
भेदायैवमयमात्मेषामध्यात्मादिभेदिभिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमादिनां च विधारियता सेतुरसंभेदायासंकरायेति । एविमह प्रकृते
दहरे विधेरणलक्षणं महिमानं दर्शयित । अयं च महिमा परमेश्वर एव श्वत्यन्तरादुपलभ्यते "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने
गागिं सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" [ बृ० ३ । ८ । ९ ]
इत्यादेः । तथाऽन्यत्रापि निश्चिते परमेश्वरवाक्ये श्रूयते "एष

सर्वजगद्धारणस्य परमात्मिछिद्गस्य दहरे दर्शनाच तस्य परत्विमत्याह । धृतेश्वेति । अस्य धृत्यात्मनो महिन्नो दहरे श्रुतस्यात्मिन्नीश्वरे श्रुत्यन्तरेषूपछब्धेस्तस्येश्वरत्विमत्यर्थः । सूत्रं व्याचष्टे । धृतेरिति । अथशब्देन प्रकरणं विच्छिद्य
विवृतिशब्दात्कयं दहरस्य विधारकत्विमत्याह । कथमिति । प्रकृतगामिना यच्छब्देनाऽऽत्मशब्देन च दहरस्यैव बुद्धिस्थत्वान्न प्रकरणविच्छेदकोऽथशब्दः
कितु वाक्योपक्रमद्योतित्याह । दहरोऽस्मिन्नत्यादिना । श्रीतिषृतिशब्दस्यार्थमाह । तन्नेति । स्त्रियां भावे । किन्विवानान्न विधृतिशब्देन दहरस्य विधारकत्व।मित्याशङ्कच प्रकृतिशब्दवद्यं न ।किन्यत्ययान्तः कितु किच्पत्ययान्त इत्याह ।
किच इति । सेतुशब्देनापि विधारकोक्त्या पौनरुक्त्यमाशङ्कच दृष्टान्तेनासंकरहेतुत्वं
सेतुशब्दस्यार्थमाह । यथेति । इतिशब्दः श्रुत्यक्षरार्थसमाप्त्यर्थः । उक्तेऽर्थे सूत्रं
योजयित । एवमिति । तथाऽपि कथं दहरस्येश्वरत्वं तत्राऽऽह । अयं चेति ।
द्यावाप्रियव्यादिस्थितिरक्षराधीनेति विद्वद्वाक्यमादिशब्दार्थः । प्रकारान्तरेण वृतिमाचप्टे । तथेति । निश्चितत्वं संदेहस्याप्यविषयत्वम् । राजकुमारव्यावृत्त्यर्थं भूतािषपविरित्यक्तम् । छोकपाछात्मनाऽपि परस्यैवावस्थानं वक्तं भूतपाछपद्वम् । विधारकत्या

१ ड. झ. ट. विधार । २ क. ख. ट. ड. ढ. रकत्वोक्त्या। ३ क. ठ. ड. ड. शब्दार्थ । ४ क. ख. झ. ति वदद्वा ।

सर्वेश्वर एव भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय" [ बृ० ४ | ४ | २२ ] इति । एवं घृतेश्व हेतोः परमेश्वर एवायं दहरः ॥ १६ ॥

### प्रसिद्धेश्व ॥ १७॥

इतश्च परमेश्वर एव दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश इत्यु च्यते । यत्कार-णमाकाशशब्दः परमेश्वरे मिसदः । "आकाशो वै नाम नामरू-पयोर्निर्वहिता" [छा०८। १४] "सर्वाणि ह वा इमानि भूता-न्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते" [छा०१।९।१] इत्यादिमयो-गदर्शनात् । जीवे तु न कचिदाकाशशब्दः प्रयुज्यमानो हदयते। भूताकाशस्तु सत्यामप्याकाशशब्दमसिद्धावुपमानोपमेयभावाद्यसं-भवान ग्रहीतव्य इत्युक्तम् ॥ १७॥

### इतरपरामशीत्स इति चेन्नासंभवाव ॥ १८ ॥

यदि वाक्यशेषबल्धेन दहर इति परमेश्वरः परिष्ठक्केतास्तीत-रस्यापि जीवस्य वाक्यशेषे परामर्शः ''अथ य एष संप्रसादोऽ-स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनि-

सेतुरिवेति सर्वव्यवस्थापकत्वमाह । सेतुरिति । तदेव स्फुटयित । एषामिति । सूत्रार्थमुपसंहरित । एवमिति ॥ १६ ॥

दहरैस्य परत्वे हेत्वन्तरम् । मिसद्धेश्वेति । चकारार्थमाह । इतश्चेति । इतःशब्दार्थं स्फुटयित । पदिति । नास्ति छौकिकी मिसद्धिरिति श्रौतीं मिसद्धिमाह । आकाश इति । यदेष आकाश आनन्दो न स्यादिति महीतुमादिपदम् । ब्रह्मण्याकाशशब्द-मिसद्युक्त्या जीवपक्षोऽपि निरस्त इत्याह् । जीवे त्विति । काचिछोके वेदे चित्यर्थः । विहं छोकवेद्मसिद्धेभैवाकाशो एखतां नेत्याह । भूतेति ॥ १७ ॥

विनिगमनहेत्वमावं मन्वानस्य प्रत्यवस्थानं प्रत्याह । इतरेति । तत्र चोर्घं व्याचष्टे । पदिति । वाक्यकोषभेवाऽऽह । अथेति । दहराकाशास्यसोपाधिकैवस्तू-कर्यनन्तरभित्येतत । सर्वनामभ्या विद्वानुक्तः । तमेव सुप्तं सर्वकालुष्यंविनिर्मुक्तं विक्ति । संप्रसाद इति । अस्मादिभमानद्वयविषयादिति यावत । करीरकाब्दो देहद्व-यार्थः । ततः समुत्थानं विविक्तात्मज्ञानवत्वं तत्फळं स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिस्तत्त्वसाक्षात्का-रस्तत्फळमाह । परिमिति । उपसंपद्याभिनिष्पत्तव इति मुखं व्यादाय स्विपितीतिवत ।

୨ હ. ત્ર. "विंधार"। २ का. 'रप"। ३ ठ, હ. દ. "धिव"। ४ का. ख. ठ. દ. દ. "ध्यनि"।

ज्यचत एष आत्मेति होवाच" [ छा० ८ । ३ । ४ ] इति । अत्रे हि संमसादशब्दः श्रुत्यन्तरे सुषुप्तावस्थायां दृष्टत्वादवस्था-वन्तं जीवं शक्कोत्युपस्थापियतुं नार्थान्तरम् । तथा शरीरव्य-पाश्रयस्येव जीवस्य शरीरात्समुत्थानं संभवित । यथाऽऽकाश-व्यपाश्रयाणां वाय्वादीनामाकाशात्समुत्थानं तद्वत् । यथा चान्दृष्टोऽपि लोके परमेश्वरविषय आकाशशब्दः परमेश्वरधर्मसमिन्व्याहारादाकाशो वै नाम नामक्षपयोनिर्वहितेत्येवमादौ परमेश्वर-विषयोऽभ्युगौतः । एवं जीवविषयोऽपि भविष्यति । तस्मादि-तस्परामशीदहरोऽस्मिन्नन्तराकाश इत्यत्र स एव जीव उच्यत इति चेत् । नैतदेवं स्यात् । कस्मात् । असंभवात् । न हि जीवो बुद्धचाचुपाधिपरिष्टेलेदाभिमानी सन्नाकाशेनोपमीयेत । न चोपाधिधर्मानभिमन्यमानस्यापहतपाप्मत्वादयो धर्माः संभवन्ति । पर्याञ्चतं चैतत्पर्थमसूत्रे । अतिरेकाशङ्कापरिहारायात्र तु पुन-रुपन्यस्तम् । पठिष्यति चोपरिष्टात् [ ब० सू० १ । ३ । २० ] अन्यार्थश्च परामर्श इति ॥ १८ ॥

ज्योतिःशब्दस्य सूर्योदिविषयत्वं निषेषाति । एष इति । कुवो वाक्यशेषस्य जीवविष्यत्वं तत्राऽऽह । अत्रेति । सप्तसादे रत्वा चिरित्देत्यादि बृहदारण्यकं श्रुत्यन्तरम् । अवस्थावच्ववदेहादुत्थानमिप जीविङ्किप्तित्याह । तथेति । देहाश्रयश्चेत्कणं तस्मादु- तिष्ठेत्तत्राऽऽह । यथेति । जीवे न कचिदाकाशशब्दोऽस्तित्यकं विनिगमनिमत्या- शङ्कच ब्रह्मणि वद्धमाभिव्यवहारात्तच्छब्दव ज्जीवेऽपि वाक्यशेषछिङ्गात्तत्पासिद्धिः स्यादित्याह । यथा चेति । चोद्यमुपसंहरति । तस्मादिति । दहरशेषे जीवपराम- शेंऽपि न तेन दहरो जीवः स्यादिति नव्यथेमाह । नैतिदिति । तत्र पश्चपूर्वकं हेतु- माह । कस्मादिति । यदाकाशोपमितत्वं दहरस्य श्रुतं तन्न जीवे संभवतीति विभ- जवे । न हीति । अपहतपाप्मत्वादीनामिप दहरोक्तानां जीवे न संभावनेत्याह । नचेति । उपाविषमीः पाप्मादयः । ब्रह्माभेदाज्जीवेऽपि सर्वमेतद्यक्तमित्याशङ्कचाऽऽ- ह । प्राविषमीः पाप्मादयः । ब्रह्माभेदाज्जीवेऽपि सर्वमेतद्यक्तमित्याशङ्कचाऽऽ- ह । प्राविष्यक्ति । तिहं पुनरुक्तिस्तवाऽऽह । अतिरकेति । का वर्हि जीवप- रामशेस्य गतिस्तवाऽऽह । पिठष्यतीति । जीवपरामशेंऽजीवस्य स्वापाधारपरात्म- भिशेष इत्यर्थः ॥ १८ ॥

१ ज. "त्र संै।२ क. "गस्यते।ए"।३ ज. "रिच्छिनाभिँ।४ त्र, "मीयते।न ।५ क. ज. ज. "थमे स्ंै। ′

# उत्तराचेदाविर्भूतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥

इतरपरामशीचा जीवाशङ्का जाता साऽसंभवा तिराकृतो । अथेदानीं मृतस्येवामृतसेकात्पुनः समृत्थानं जीवाशङ्कायाः क्रियते । उत्तरस्मात्माजापत्याद्वाक्यात् । तत्रिह "य आत्माऽपह-तपाप्मा" [ छा० ८।७।१ ] इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मान-मन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं च मितज्ञाय "य एषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यत एष आत्मा" [छा ० ८।७।४ ] इति ब्रुवन्नक्षिस्थं द्रष्टारं जीवमात्मानं निर्दिशति । "एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि" [छा ० ८।९।३।८।१०।४] इति च तमेव पुनैः पुनः परामृश्य "य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मा" [छा० ८।१०।र] इति ''तचन्नेतरस्वाः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मा"

उक्तासंभवस्यासिद्धिमाशङ्कच परिहरति । उत्तराचेदिति । चोघस्य वृत्तमनूच तालर्यमाह । इतरपरामर्शादिति । निराक्तताशङ्कोत्थाने निराकरणापर्यवसानमाश-**ङ्कचाऽऽह । अथेति ।** पुनस्तदुत्थाने हेतुमाह **। उत्तरस्मादिति ।** माजापत्ये वाक्ये जीवेडप्यपहतपाप्मत्वादिँश्वतेरसंभवो नेति शङ्कत इत्यर्थः । कथं तत्र जीवोक्तिस्त-नाऽऽह।तन्नेति। प्रतिज्ञावाक्यस्य पैरमात्मीवषयत्वमाशङ्कचाऽऽचपर्यायस्य जीवविष-यत्वादुपऋमस्यापि वैथेत्याह । य इति । ननु च्छायात्मैवास्मिन्पर्याये प्रतिपाद्यवे हरयमानत्वस्य तस्मिन्मुरूयत्वान्नेत्याह । द्रष्टारमिति । परमितपत्त्यर्थं पश्चकोशोक्तिव-ब्रूमपरिषर्यर्थं पाणाद्यक्तिवच ब्रह्मार्थं जीवोक्तिरिष स्यादित्याशङ्कच द्वितीयवृतीययो-रिप विद्विषयत्वमाह । एतं त्विति । उत्तरत्रान्यस्यानुक्तेर्नान्यार्थो जीवोक्तिरित्यर्थः । अन्तर उपपत्तेरित्यत्र परस्याक्षिस्थानताया द्शितत्वादाद्यपर्यायस्य परविषयत्वादुत्तर-योरि विद्विषयतेत्याशङ्कचाऽऽह । य इति । स्वप्ने वासनामयैर्विषयैर्मेहीयमानता प-रस्यैव रुक्माभं स्वप्नधीगम्यमित्युक्तेरित्याशङ्कचाऽऽह । तदिति । तदेतदिति संब-न्यः । यत्र यस्यामवस्थायां तद्तेतत्स्वपनं यथा स्यात्तथा सुप्तः स्वापावस्थां प्राप्तो भव-वि वस्यामवस्थायामुपसंद्भवकरणमामस्वँद्धापारकवकालुष्यहीनः स्वप्रमज्ञानमात्रवया विलापयन्मुक्ताद्यावृत्तस्तैजसानन्तरभावी पाज्ञो ज्ञानिकयां विना स्वरूपचैतन्येनाज्ञा-नसाक्षी साक्ष्यस्य देहादेः सत्तारफूर्तिपदत्वेन चाऽऽत्मेत्यर्थः । तथाचावस्थावत्त्वाज्जी-

१ ज ैता। इदा । २ क. ज. ैत्थापनं। ३ क. ैन: प । ४ ठ. ड. ढ. दित्युक्तेऽस । ५ क. ख. ठ. ड. ढ. परात्म । ६ क. ख. तदर्थतेत्या । ७ क. ख. ैस्तत्तद्वा ।

#### [अ०१पा०२मू०१९] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्जितशांकरभाष्यसमेतानि।२५७

[छा०८।११।१] इति च जीवमेवावस्थान्तरगतं व्याचछे। तस्यैव चापहतपाप्मत्वादि दर्शयत्येतदमृतमभयमेतद्वह्नोति। "नाह ख-ख्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि" [छा०८।११।२] इति च सुषुप्तावस्थायां दोषमुपल्रभ्यैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यौम नो एवान्यत्रैतस्मादिति चोपक्रम्य शरीरसंबधनिन्दापूर्वकमेष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समृत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष इति जीवमेव शरीरात्समृत्थितमुत्तंमपुरुषं दर्शयित । तस्मादस्ति संभवो जीवे पारमेश्वराणां धर्माणाम् । अतो दहरोऽस्मिन्नन्तरा-काश इति जीव एवोक्त इति चेत्कश्चित्रयूयात् । तं प्रति ब्रूयादा-विभूतस्वरूपस्त्वित । तुशब्दंः पक्षव्यादृत्त्यर्थे नोत्तरस्माद्पि वाक्यादिह जीवस्याऽऽशङ्का संभवतीत्यर्थः। कस्मात् । यतस्त-

वोऽयमितिं श्रुत्यर्थं संक्षिप्याऽऽह । जीवमिति । स्वप्रावस्थातोऽन्या स्वापावस्थाऽव-स्थान्वरम् । तथाऽपि वस्मिन्नपहतपाप्मत्वादि कथामित्याशङ्कच विनाऽपि ब्रह्मरूपतामु-पास्त्या तद्धीरित्याह । तस्येति । य आत्माऽपहतपाप्मेत्यादिनोपकान्तैः स परमा-त्मतया चतुर्थपर्याये कथ्यते तेन तत्पतिपाइनासिद्धिरित्याशङ्कच चतुर्थपर्यायस्यापि जीवविषयत्वमाह । नाहेति । अहेति निपातः खेदार्थे । खिद्यमानो हीन्द्रः प्रोवाचान यं सुप्तः पुमानयमस्म्यहमित्येव नाऽऽत्मानमस्यामवस्थाया जानाति नो एवेमानि भू-तानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीत्येवं स्वापे दोषं हृष्टा पुनरूप-समादेत्यर्थः । तं प्रजापतिरुवाचैतं त्वेवेति प्रकृतमेवाऽऽत्मानं ते तुम्यं पुन-रिप व्याख्यास्यामि नैतस्मादन्यमित्युपक्रमार्थः । तथाऽपि जीवस्यापहतपाप्म-त्वाद्युपगमेऽध्यक्षादिविरोधो न हेत्वधीनस्य देहोत्तरकाळं जीवेऽपि योगादि-त्याह । शरीरेति । मघवन्मत्यं वा इद्मित्यादिना देहसंबन्व निन्दित्वा तस्मादुत्थितं जीवमेवोत्तमपुरूषमेष संप्रसादोऽस्मादित्यादिना दशेयवीति योजना । असंभवासिद्धिं निगमयति । तस्मादिति । हेत्वसिद्धिफलमाह । अत इति । सिद्धान्त-मादत्ते । तं प्रतीति । आविभीवस्य विशेषविषयत्वात्तद्रथेस्तुशब्दो वृथत्याशङ्कचाऽऽ-ह । तुराब्द इति । पक्षव्यावृत्तिमेव स्फुटयति । नेति । इहेति दहरवाक्योक्तिः । पर्योयचतुष्टयस्य जीवार्थत्वात्कुतस्तदाशङ्का नेति शङ्कते । कस्मादिति । सीत्रं हेतु-माह । यत इति । पर्यायचतुष्यं सप्तम्यथेः । पुंलिङ्गसूचितं बहुत्रीहिसमासमाह ।

ງ ञ.°स्यामीति नो । २ क. ड. ज. ञ. °त्तम पु°। ३ ड. ज ञ.°ब्दः पूर्वप°।४ठ. ड. ड.ँन्त. प°। ३३

त्राप्याविर्भृतस्वक्षपो जीवो विवक्ष्यते । आविर्भृतं स्वक्षपमस्येत्याविर्भृतस्वक्षपः । भूतपूर्वगत्या जीववचनम् । एतदुक्तं भवति । य
एषोऽक्षिणीत्यक्षिलक्षितं द्रष्टारं निर्दित्रयोदशरावबाह्मणेनैनं शरीरात्मताया व्युत्थाप्यैतं त्वेव त इति पुनः पुनस्तमेव व्याख्येयस्वेनाऽऽकृष्य स्वप्तमुषुप्तोपन्यौसक्रमेण परं ज्योतिरुपसंपच स्वेन
क्षपेणाभिनिष्णद्यत इति यदस्य पार्मार्थिकं स्वक्षपं परं ब्रह्म तद्रूपतयेनं जीवं व्याच्छे न जैवेन क्षपेण । यंत्तत्परं ज्योतिरुपसंपत्तव्यं श्चतं तत्परं ब्रह्म तच्चापहतपाप्मत्वादिधमेकं तदेवँ च जीवस्य पारमार्थिकं स्वक्षपं तत्त्वमसीत्यादिशास्त्रम्यो नेतरदुपाधिकिल्पतम् । यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषवृद्धिं द्वेतस्वक्षणामविद्यां
निवर्तयनक्ष्टस्थिनत्यद्दक्स्वस्पमात्मानमहं ब्रह्मास्मीति न मतिपद्यते तावज्जीवस्य जीवत्वम् । यदा तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसं-

आविर्भृतमिति । तस्य ब्रह्मत्वात्कयं जीवो विशेष्यते तत्राऽऽह । भूतेति । अवि-द्यातत्कार्थमतिबिम्बितत्वेन चिद्धातोजीवभावोऽमृदिति बिम्बबह्मेक्यज्ञानेऽपि जीव त्वोक्तिरित्थर्थः । स्वरूपविभीवेऽपि जीवस्य जीवन्वानपायात्कृतो ब्रह्मतेत्याशङ्कच पाजापत्यवाक्यतात्पर्यमाह । एतदिति । अवस्थाविशेषविशिष्टस्य परैक्यायोगमाश-ङ्कचाऽऽह । अक्षीति । उपजनापार्थवन्वात्प्रतिबिम्बवद्नात्मा देहादिरिति वक्त-मुद्दशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो ऋपं न विजानिथस्तन्मे ब्रूतिमत्युत्तरो प्रन्थ इत्या-ह । उदशरावेति । पछतो द्रष्टा द्वितीयार्थः । ब्युत्थापनं बाधः । पकरणाविच्छेदं व्यावर्तेयति । एतमिति । अवस्थानां व्याभेचारित्वेन काल्पितत्वात्तदसपृष्टं वस्तूपदेष्टु-मवस्थों किरिति तदुक्तिफलमाइ । स्वप्नेति । परं ज्योतिरित्यादिश्चतेस्ताम्वर्यमाह । यदिति । परं ज्योतिरेवोपसंपत्तव्यं श्रयते न ब्रह्मेत्याशङ्खचाऽऽह । यत्तदिति । यत्तु जीवस्य नापहतपाप्मत्वादीति तत्राऽऽह । तचेति । जीवस्य ब्रह्माभेदात्तद्रूपेण स्वाभाविकाविभूतापहतपाप्मत्वादिसक्षपं तद्वद्विवाक्यमित्यर्थः । कथं मिथो विरुद्ध-योर्जीवनद्मणोरैक्यं तत्राऽऽह । तदेवेति । विरुद्धत्वबुद्धौ कथं शास्त्रमपि तद्बोधीत्या-शङ्कचाऽऽह । नेतरदिति । पातीतिकविरुद्धाकारस्यौपाधिकत्वादागमावगतं स्वामा-विकभैक्यमविरुद्धमित्यर्थः । अविद्यान्वयन्यविरेकाभ्या संसारित्वस्याविद्यात्वं वक्तुं **दृष्टा**न्तेनान्वयमाह । यावदिति । व्यतिरेकमाह । यदेति । व्युत्थापनद्वारा

१ क. ैन शारी । २ क. पुनस्त । ३ क. ज. ट. ैन्य सोपक । ४ क. स्वाभाविक । ५ क. पै व । ६ इ. इ. र्युद्धिंत । १० ख. ट. द. द. द. व जी । ८ क. रूपं। ९ इ. वुद्धिंत । १० ख. ट. इ. इ. व्यवाद्य ।

#### [अ०१पा०२पू०१९] आनन्दगिरिक्कतटीकासंबल्लिक्शांकरभाष्यसमेतानि।२५६

घाताद्वशुस्थाप्य श्रुत्या प्रतिषोध्यते नासि त्वं देहेन्द्रियमनोतुबिसंघातो नासि संसारी किं तर्हि तद्यत्सत्यं स आत्मा चैतन्यमात्रस्वक्षपस्तत्त्वमसी।त तदा क्टस्थिनित्यहक्स्वक्षपमात्मानं
प्रतिबुध्यास्माच्छरीराद्यभिमानात्समुत्तिष्ठन्स एव क्टस्थिनित्यहक्स्वक्षप आत्मा भवति । "स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्येव भवति" [ मुण्ड० ३ । २ । ९ ] इत्यादिश्वतिभ्यः । तदेव
चास्य पारमार्थिकं स्वक्षपं येन शरीरात्समुत्थाय स्वेन क्ष्पेणाभिनिष्पद्यते । कथं पुनः स्वं च कृषं स्वेनैव च निष्पद्यत इति
संभवति क्टस्थिनित्यस्य । मुवर्णादीनां तु द्रव्यान्तरसंपर्कादभिभूतस्वक्षपाणामनभिव्यक्तासाधारणिवशेषाणा क्षारप्रक्षेपादिभिः शोध्यमानानां स्वक्षपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात् । तथा नक्षत्रादीनामहन्यभिभूतमकाशानामभिभावकवियोगे रात्रीः स्वक्षपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात् । न तु तथोऽऽत्मचैतन्यज्योतिषो नित्यस्य केन चिदभिभवः संभवत्यसंसर्गित्वाद्योम्न इव दृष्टविरोधाच ।

प्रतिबोधनमभिनयित । नासीति । न्युत्थापनफल्णमसंसारित्वमुक्त्वा तत्फल्णमकाङ्क्षापूर्वकमाह । किमिति । शास्त्रीयमात्मज्ञानमन्य तत्फल्णमह । तदेति ।
विदुषो ब्रह्मत्वे मानमाह । स इति । किमित्यन्यतरस्य कल्पितत्वं द्वयोरिप वस्तुत्वं
कि न स्याचत्राऽऽह । तदेवेति । शरीरिविशिष्टं क्ष्पं कल्पितमन्यथा तस्मादुत्थितस्य
स्वेनाभिनिष्पत्त्ययोगादित्यर्थः । स्तेन क्ष्पेणाभिनिष्पत्तिरित्यत्र विरोव चोदयि ।
कथिमिति । तत्र हेतुं सूचयि । क्रूटस्थेति । विशेषणव्यावृत्तिमाह । सुवर्णादीनामिति । पार्थिवं रजो द्वव्यान्तरम् । असावारणो विशेषः स्वर्णत्वभास्वरत्वादिः ।
दाहच्छेदादिसग्रहार्थमादिपदम् । स्वर्णोदिनकक्षत्रादीनामभिभावकद्रव्यसंपक्षितिनाशेऽपि स्वक्षपाभिनिष्पत्तिवत्यक्तवेऽपि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । तथेति । स्वर्णोदीनामिवेति यावत् । अभिभावकं सावित्रं तेजोऽभीष्टं दार्षोन्तिकं वैषम्यमाह । न त्विति ।
द्रव्यान्तरसंसृष्टं वेनाभिमृतं ततो विविक्तमभिन्यक्तिमहित कूटस्थनित्यं त्वन्येनासंप्रक्तमसङ्गाद्वितीयं ततो विवेकद्वारा नाभिन्यक्तिभागित्यर्थः । वस्तुवोऽभंमिनिष्पत्तिरित्याशक्षचाऽऽह । द्रष्टेति । जीवस्वक्षपस्यानभिन्यक्ति स्वष्टं स्वारो विरुध्येत ।
तस्याहमिति तद्वीपूर्वकत्वात्तथाच वदनभिन्यक्तिरयुक्तेत्यर्थः । उक्तमेव व्यक्तीकृर्वे-

हिष्टिश्वितिमतिविज्ञातयो हि जीवस्य स्वह्मपं तच्च शरीरादसमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते। सर्वे हि जीवः
पश्यञ्गुण्वन्मन्वानो विज्ञानन्व्यवहरत्यन्यथा व्यवहारानुपर्पत्येः। तचेच्छरीरात्समुत्थितस्य निष्पचेत माक्समुत्थानादृष्टो
व्यवहारो विरुघ्यते। अतः किमात्मकिमदं शरीरात्समुत्थानं
किमात्मिका वौ स्वह्मपेणाभिनिष्पित्ति । अत्रोच्यते। माग्विवेकविज्ञानोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनोपाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य दृष्ट्यादिष्योतिःस्वह्मपं भवति । यथा
शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छ्यं शौक्ष्यं च स्वह्मपं मागिववेकप्रहणाद्रक्तनीत्राचुपाधिभिरविविक्तमिव भवति । ममाणज्ञनितिविवेकग्रहणांत्र पराचीनः स्फटिकः स्वाच्छ्येन शौकृयेन च स्वेन ह्मपेणाभिनिष्पचत इत्युच्यते मागिप तथैव सन्।
तथा देहाचुपाध्यविविक्तस्यैव सतो जीवस्य श्विकृतं विवेक्तं न्याः
नं शरीरात्समुत्थानं विवेकविज्ञानफर्डं स्वह्मपेणाभिनिष्पत्तिः

न्नादौ तदीयं स्वरूपमनुवदाति । दृष्टीति । विज्ञानघन एवेत्यादिश्रुवेश्चिन्मात्रस्वभाव-स्तावदारमा तचैतन्यं चक्षरादिद्वारा व्यज्यमानं दृष्टचादिशन्दितमतो दृष्टचादयोऽ-स्य खरूपित्यर्थः । अथोक्तं रूपमदेहस्यैव व्यज्यते सदेहस्य तद्याक्तिविरोवितत्वाच हि देहसंबन्धे जीवस्यासाधारणं रूपं प्रकटीमवाति तत्राऽऽह । तचेति । ताभेव हां व्याच हे। सर्वो हीति । सदा हष्टचादिक्ष जीवस्य व्यक्तिनत्यत्रार्थापत्ति-माह । अन्यथेति । अनुपपत्तिमेव स्फुटयति । तचेदिति । दृष्टचादिरूपं सर्वनामा-र्थः । निष्पत्तिराभिन्यक्तिः । जीवस्य सदा सक्रपन्यक्तौ फलितमाह । अत इति । कालपरिपाकनिमित्तं पयत्निविशेषनिभित्तं वेति संदेहादाह । किमिति । कालकतप-तिबन्धध्वंसोपाधिका वा पुरुषव्यापारोपाधिका वोति संशयादुक्तम् । किमात्मिकेति । वस्तुतोऽसंसर्गेऽपि देहादिमिरविद्यया संसृष्टिभवास्य दृष्टचादिरूपमतस्ताद्विवेकापेक्षया स्वरूपामिनिष्पितिरिसुत्तरमाह । अत्रेति । वेदना हर्षादयः । भिथ्यासंसृष्टत्वे दृष्टान्तो यथेति । विवेकादूर्ध्वं स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरपि दृष्टेत्याह । प-माणेति । उच्यत इत्युक्तितात्पर्यमाह । प्रागपीति । शरीरात्समृत्थायेत्यादि-श्रुत्यर्थं दर्शयन्दार्ष्टोन्तिकमाह । तथेति । श्रुतिकृतमन्वयन्यतिरेकसहितया योऽयं विज्ञानमय इत्यादिश्रत्या सिद्धमिति यावत् । विवेकज्ञानं त्वंपदार्थशोवनम् । स्वरूपान

१ त. पित्तः। तै। २ क. इ. अ. च। ३ अ. पातृत्ताका व्रवर्ती पै। ४ इ. ज. किविज्ञा।

केवलात्मस्वरूपावगितः । तथा विवेकाविवेकमात्रेणैवाऽऽत्मनोऽशरीरत्वं सशरीरत्वं च मञ्जवणीत् ''अशरीरं शरीरेषु'' [ का०
१ | २ | २२ ] इति । ''शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न
लिप्यते'' [ भ० गी० १३ | ३१ ] इति च सशरीरत्वाशरीरत्विवेशेषाभावस्मरणात् । तस्माद्विवेकविज्ञानाभावादनाविर्भूतस्वरूपः सन्विवेकविज्ञानादाविर्भूतस्वरूप इत्युच्यते । न त्वन्यादशावाविर्भावानाविर्भावौ स्वरूपस्य संभवतः स्वरूपत्वादेव । एवं
मिथ्याज्ञानकृत एव जीवपरमेश्वरयोर्भेदो न वस्तुकृतः । व्योमवदसङ्गत्वाविशेषात् । कुतश्चैतदेवं प्रतिपत्तव्यम् । यतो य एषोऽश्विणि पुरुषो दृश्यतः इत्युपदिश्यतदमृतमभयमेतद्वद्वत्यपदिशलि । योऽक्षिणि प्रसिद्धो द्रष्टा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते सोऽमृताभयलक्षणाद्वद्वणोऽन्यश्चेतस्यात्ततोऽमृताभयबद्धसामानाधिकरण्यं न
स्यात् । नापि प्रतिच्छायात्माऽयमक्षिलक्षितो निर्दिश्यते ।

मिनिष्पत्तिमेव विवेकफलभूता विशिन्षि । केवलेति । ननु देहादुत्थानं नामोत्क्रमणं न पदार्थशोधनं सदेहत्वं च वास्तवं नाविद्यं प्रसिद्धिविरोधात्तत्राऽऽह । तथेति । उक्तश्रुलेनुरोधेनेति यावत् । देहासंबन्धिनो 'देहे स्थितिरित्यक्ते विरोधं निरसितुं वि-वेकतोऽदेहत्वमविवेकतः सदेहत्वं मात्रवर्णिकमित्यर्थः । स्वकर्माजिते देहे दुःखादिमोग-स्यावर्जनीयत्वाच जीवतः स्वरूपाविभीव इत्याशङ्कचाऽऽह । शरीरेति । अशरीरव-दिखपेरर्थः । जीवतोऽपि स्वरूपस्याऽऽविभीवः स्यादिति शेषः । अविरुद्धे श्रुत्यर्थे सीत्रमाविभावपदं युक्तमित्याह । तस्मादिति । मुख्यावेव तौ कि न स्याता तत्राऽऽ-ह । न त्विति । ज्ञानाज्ञानाभ्यामाविभीवानाविभीवावित्येवं स्थिते सत्यंशाशित्वादि-कतो भेदोऽपि निरस्त इत्याह । एविमिति । न्यायसहितश्रुत्या जीवबद्माणोर्भेदो मि-थ्येत्युक्तं संपति पाजापत्यवाक्याद्पि तद्भेदो भिथ्येत्याह । कृतश्चेति । एतद्भिनस्य जीवेंस्याप्रतिपाद्यत्वम् । तन्नास्तित्वमेविमत्युच्यते । कुतःशब्दोक्तं हेत्वन्तरं स्फोरय-ार्वे । यत इति । अतो ब्रह्म प्रत्यन्भतमत्र प्रतिपाद्यमिति शेषः । उक्तं व्यविरेकेण विशुणोति । योऽक्षिणीति । श्रुतिलिङ्गाभ्यां केवेलं जीवलिङ्गं बाधित्वा जीवो ब्रह्मत-योच्यते नान्यत्वेनेत्यर्थः । प्रतीकाभिपायेण च्छायया ब्रह्मणः सामानाविकरण्यं न जीवेनेति नास्ति लिङ्गमित्याशङ्क चाठठह । नापीति । उपास्तिविध्यश्रवणात्पतिपाद-कत्वसंभवे प्रवीकोक्तिकल्पनायोगादात्मान्वेषणाय प्रवृत्तयोः सुरासुरराजयोरनात्मानं

<sup>ి</sup> ज. ट. °कज्ञा । २ ख. °त्यर्थानु । ३ ख. देहस्यि । ४ क. ट. इ. ઢ. °वस्य प्र । ५ क. ख• ठ. इ. ह. °वळ जी ।

प्रजापतेर्मृषावादित्वमसङ्गात् । तथा द्वितीयेऽपि पर्याये य एष स्वप्ने महीयमानश्चरतीति न प्रथमपर्यायनिर्दिष्टादिक्षपुरुषाद्वष्टुरन्यो निर्दिष्टः। एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामीत्युपक्रमात् । किंचाहम्बद्धः स्वप्ने हस्तिनमद्राक्षं नेदानीं तं प्रथमिति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रत्याचष्टे । द्रष्टारं तु तमेव प्रत्यभिज्ञानाति य एवाहं स्वप्नमद्राक्षं स एवाहं जागरितं प्रथमिति । तथा वृतीयेऽपि पर्याये नाह खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानीति । सुषुप्तावस्थायां विशेषविज्ञानाभावमेवं दर्शयित न विज्ञात्तारं प्रतिषेधति । यत्तु तत्र विनाशमेवापीतो भवतीति तदिष विशेषविज्ञानिवनाशाभिमायमेव न विज्ञात्त्विनाशाभिमायम् । "न हि विज्ञातुर्विज्ञात्वित्तरित्वात्" [ वृ० ४।३।३० ] इति श्वत्यन्तरात् । तथा चतुर्थेऽपि पर्याय एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्मादित्सुप-क्रम्य मघवन्मत्यं वा इदं शरीरिमित्यादिना प्रपञ्चेन शरीराद्य-पाधिसंवन्ध्यत्याख्यानेन संप्रसादशब्दोदितं जीवं स्वेन द्वपेणा-

वदन्यजापितर्भृषावादी विप्रलम्भकः स्यादतो ब्रह्मणो जीवेन सामानाविकरण्यालिङ्गासिद्विरित्यर्थः । द्वितीये पर्याये जीवस्यावस्यावैशिष्टच्रष्टराचेऽपि पर्याये न ब्रह्मैक्यामैष्टिमित्याशङ्कचाऽऽह । तथेति । आद्ये पर्याये जीवब्रह्मसामानाधिकरण्यात्तदैक्यविद्यर्थः । अवस्थाना व्यभिचारित्वाज्ञीवस्यासङ्गत्वाद्यक्ता द्वितीयपर्यायस्यैक्यपरतेति भावः । अवस्थान्यभिचारे तद्वतोऽपि तद्वावात्कृतोऽसङ्गतेत्याशङ्कचाऽऽह । किंचेति । आत्मनो ज्ञानकपत्वात्तस्य च स्वापेऽभावात्कथं तद्व्यभिचारितत्याशङ्कचाऽऽह । तथेति । पर्यायद्वयं दृष्टान्तिथतुं तथेत्युक्तम् । विज्ञानृनिषेषे परामर्शासिद्धिरिति भावः । ज्ञातुरभावोक्तिरि तत्रास्तित्याशङ्कचाऽऽह ।
यक्तित । तत्र बृहद्वारण्यकश्रुति संवादयाति। न हीति । आत्मनः स्वभावभृतिवज्ञिष्ठेर्नान्यथाभावो योग्यत्वादित्यथः । पर्यायत्रयवचतुर्थपर्यायालोचनायामिपि ब्रह्माव्यितिरक्रजीवस्य प्रतिपाद्यत्वित्याह् । तथेति । कथमुपहितस्यानुपहितपरैक्यमित्याशङ्कचाऽऽह । मघवित्रिति । संप्रसादस्यैव परेणैक्यमुच्यते न जीवस्थेत्याशङ्कचाऽऽह ।
संप्रसादेति । स्वक्षपेणाभिनिष्पित्तवचनाद्वह्मस्वक्रपपपन्नत्वेऽपि न तत्वोऽन्यत्वं निरस्यते भिन्नाभिन्नत्वादित्याशङ्कच विरोवादेकोपाचौ तदयोगादभेदाभावे स्वक्रपाभिनिष्प-

भिनिष्पचत इति ब्रह्मस्कूपापनं दर्शयन्न परस्माह्मह्मणोऽमृताभपस्वक्षपादन्यं जीवं दर्शयित । केचित्तु परमात्मविवक्षायामेतं
त्वेव त इति जीवाकर्षणमन्याय्यं मन्यमाना एतमेव
वाक्योपक्रमस्कूचितमपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानं ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामीति कल्पयन्ति । तेषामेतमिति संनिहितावलम्बनी सर्वनामश्रुतिर्विमकृष्येत । भूयःश्रुतिश्चोपरुध्येत ।
पर्यायान्तराभिहितस्य पर्यापान्तरेऽनिभिधीयमानत्वात् । एवं
त्वेव त इति च मतिज्ञाय माक्चतुर्थात्पर्यापादन्यमन्यं व्याचक्षाणस्य प्रजापतेः प्रतारकत्वं प्रसज्येत । तस्माचदिवचाप्रत्युपस्थापितमपारमाधिकं जैवं कृषं कर्नृभोकृरामद्वेषादिदोषकञ्जषितमनेकानर्थयोगि तद्विञ्यनेन तद्विपरीतमपहतपाप्मत्वादिगुणकं
पारमेश्वरं स्वकृषं विचया मित्पाचते सर्पादिविञ्यनेनव
रक्जवादीन् । अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेव जैवं कृपमिति मन्यन्तेऽस्मदीयाश्च केचित्।तेषां सर्वेषामात्मैकत्वसम्यग्द-

त्तेर युक्त त्वात्त द्रति मेदस्य कल्पित त्वमेव त्याह । नेति । एकदेशि व्याख्याम नुवद्दति । केचित्विति । जीवस्यापह तपाप्म त्वाययोगात्त दार्क भेणस्यान्याय्यत्वम् । कथं तर्हि मक्त तनुगुणत्या वाक्यं व्याख्यायत एतच्छ व्देन पूर्वपर्यायेषु प्रकृत जीवानाक भेणे तदाळम्बनामावाद्वाक्यार्थ वियोऽनुद्यात्त वाऽऽह । एति मिति । सर्वनाम श्रुत्या दृषयति ।
तेषामिति । किचोपक्रमसूचितोऽर्थश्चतुर्थ एव पर्याये सर्वनामार्थः सर्वत्र वा तत्राऽऽद्यं
पत्याह । भूयःश्चितिश्चेति । उपकान्तोऽर्थः सर्वत्र सर्वनामार्थोऽपि न प्रतिपाद्यकोटिनिवेशीति द्वितियमा शङ्कचाऽऽह । एतं त्विति । स्वयूथ्यमतायोगे फिलतमाह ।
तस्मादिति । बैद्धेव जीवस्त दित्यं कथमित्या शङ्कचाऽऽह । किर्तिति । तस्य विलापनयोग्यतामाह । अनेकिति । कथं तर्हि तत्परिहाण्या पारमार्थिक कपपपिति स्वाशङ्कच 
सद्दष्टान्तमाह । तदिति । रज्ज्वादीनेषा रज्जुरित्यादिविद्यया पुरोवत्येषिष्ठानिमिति शेषः।
पौर्वापर्यालोचनया पाजापत्यवाक्ये जीवानुवादेन ब्रह्मत्वं तस्येष्टमिसुक्तम् । संपति सूत्रसामध्यीत्यत्यक्षादिपामाण्याच जैवं कृपं वास्त्व विषामुत्तरमाह । अपरे त्विति ।
शारीरकमेव तेषामुत्तरमिस्याह । तेषामिति । तत्पतिषेषार्थं नैतदार्य सम्यक्तानार्थत्वादिसाशङ्कचाऽऽह । आत्मेति । कथमिदमेव तेषामुत्तरमित्युक्ते तद्र्यं स्रम्बाति ।

र्शनमितपक्षभूतानां मितंबोधायेदं शारीरकमारब्धम् । एक एव परमेश्वरः कूटस्थिनित्यो विज्ञानधातुरिविद्यया मायया मायाविवदन्तेकधा विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरिविद्यया मायया मायाविवदन्तेकधा विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति । यन्त्विदं परमेश्वरवाक्ये जीवमाशङ्कच मितंबेधित सूत्रकारः 'नासंभवात्' [१ । १ । १८ ] इत्यादिना । तत्रायमिभायः । नित्यशुद्धबुद्धमुक्तेस्वभावे कूटस्थिनत्य एकस्मिन्नसंङ्गे परमात्मिन तद्धिपरीतं जैवं ह्यां व्योमनीव तस्रमस्तादि परिकल्पितम् । तदात्मैकत्वमित्याद्यां वर्षेपरैर्वाक्यैन्यांयोपेतैर्द्धैतवादमित्वधेश्वापनेष्यामीति परमात्मनो जीवादन्यत्वं द्रस्यति । जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वं प्रतिपिपाद पिषति कि त्वनुवदत्येवाविद्याकल्पितं स्रोकमिसद्धं जीवभेदम् ।

एक इति । तस्य परिणामित्वं वारयति । कुटस्थेति । ज्ञानादिगुणवन्तं मत्याह । विज्ञानेति । कथं तस्यैकत्वं चेतनाचेतनभेद्धीविरोधादित्याशङ्कचाऽऽह । अविद्य-येति । माया ततोऽन्येति वादं व्यद्सितं माययेत्युक्तम् । सावारणासाधारणप्रपश्च-भेदस्यामामाणिकत्वादविद्यादिभेदे च मानाभावादेकस्मादेवाजानाद्विचित्रशक्तिवो विश्व-धीसभवे तद्धेदे गौरवान सोऽस्तीत्यर्थः । एकस्यानेकथा भानं नाविद्ययाऽपि दृष्टमि-त्याशङ्खच विवेतीनुगुणं दृष्टान्तमाह । मायावीति । नान्योऽतोऽस्तीत्यादिश्रुतेरवधा-रणार्थमाह । नेति । शारीरकार्थसंक्षेपसमाघावितिशब्दः । श्रुतिसामध्यीदतिरिक्तजीवा-भावेऽपि सत्रसामर्थ्यादन्यो जीवोऽस्तीत्याशङ्कचाऽऽह । यस्विति । आदिशब्देन नेतरोऽनुपपत्तेरिति गृह्यते । संसारिणो जीवाद्भेदोक्तया यावदीश्वरस्यासंसारित्वं नोच्यते तावदभेदव्यपदेशेऽपि जीवस्यासंसारित्वं न सिध्यतीत्यापातिकं भेदं सूत्रका-रोऽनुवद्वीत्याह । तत्रेति । तत्र तत्र श्रुतिसमुतीतिहासपुराणेषु प्रमितं परमातमक्कप-मन्द्य ततो विपरीतं पातीतिकं जीवरूपं तत्र कल्पितमिति सोदाहरणमाह । नित्येति । कथ तर्हि तस्य निरसनिमत्याशङ्चाऽऽह।तदात्मेति।वाक्यानि तत्त्वम-सीत्यादीनि । जीवब्रह्मणोश्चेतन्याविशेषात्तदाकारेणाऽऽकारान्तरेण वा भेदायोगो न्यायः। नेह नानेत्याद्यो द्वैतवादनिषेवाः । परस्य जीवादन्यत्वे तस्याऽपि ततोऽन्यत्वं रयादित्याशङ्कचाऽऽह । जीवस्येति । अविष्ठानस्याऽऽरोप्यादन्यत्वेऽपि न तस्या-षिश्वानादन्यतेत्यर्थः । कथं तर्हि तस्य परस्मादन्यत्वं तत्राऽऽह । किंत्विति । अनु-वादस्य प्रमित्यपेक्षां प्रत्याह । अविद्येति । अपूर्वत्वाभावाच तस्याप्रतिपाद्यतेत्याह । लोकेति । जीवभेद्रस्यापामाणिकत्वे कुतो निरिधकाराणां विधीना प्रामाण्यमित्याज्ञ-

१ क. ज. ज. "तिषेघा"। २ ज. ज. "क्तसत्यस्व"। ३ ज. "ङ्गेऽरूपे प"। ४ ज. "परवाक्येँ"। ५ झ. "तिपादयिष्यति । ६ क ख. "वर्तवादानु"।

#### [अ०१पा०२मू०२०]आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमेतानि। २६५

एवं हि स्वाभाविककर्नृत्वभोकृत्वानुवादेन प्रवृत्ताः कर्मविधयो न विरुध्यन्त इति मन्यते । प्रतिपाद्यं तु शास्त्रार्थमात्मैकत्वमेव दर्शयति ''शास्त्रदृष्ट्या तृपदेशो वामदेववत् [ ब्र० सू० १ । १ । २० ] इत्यादिना । वर्णितश्चास्माभिर्विद्वदविद्वद्वेदेन कर्मविधिवि-रोधपरिहारः ॥ १९ ॥

### अन्यार्थश्च परामर्शः ॥ २० ॥

अथ यो दहरवाक्यशेषे जीवपरामशों दिशंतः "अथ य एव संप्र-सादः" [छा० ८ । ३ । ४ ] इत्यादिः स दहरे परमेश्वरे व्या-रूपायमाने न जीवोपासनोपदेशो न पकृतिविशेषोपदेश इत्यन्धै-कत्वं पाप्रोतीत्यत आह । अन्यार्थोऽयं जीवपरामशों न जीवस्व-रूपपर्यवसायी किं तिर्हे परमेश्वरस्वरूपपर्यवसायी । कथम् । संमसादशब्दोदितो जीवो जागरितव्यवहारे देहेन्द्रियपञ्चरा-ध्यक्षो भूत्वा तद्वासनानिर्मितांश्च स्वप्रान्नाडीचरोऽनुभूय श्वान्तः शरणं भेष्मुरूभयदूपादिष शरीराभिमानात्समुत्थाय सुषुप्रावस्थायां परं ज्योतिराकाशशब्दतं परं ब्रह्मोपसंपद्य विशेषविज्ञानवर्त्वं

ङ्क्त्यानुवादफलमाइ । एवं हीति । ननु जीवब्रह्मणोरैक्यं न कापि सूत्रकारो मुखतो वदिति कितु सर्वत्रभेदमेवातो नैक्यिमष्टं तत्राऽऽह । प्रतिपाद्यं त्विति । आदिपदमात्मेति तूपगच्छन्तित्यादिसंग्रहाथेम् । विद्वान्यजेतेत्यादिश्रुत्या कर्मस्वात्मविदोऽविकारात्कर्वृत्वादेवीस्तवत्वे कुतो जीवस्य ब्रह्मेक्यं तदेक्ये वा कुतो विविविरोधो नेत्याशक्क्र्य विशिष्टस्यामुख्यात्मत्वात्तिद्विद्य कर्माधिकारान्मुख्यात्मविद्यावर्वस्तर्यागाधिकाराज्ञ काण्डयोविरोधोऽस्ति सुक्तं स्मारयति । विणितश्चेति ॥ १९ ॥

जीवानुवादेन ब्रह्मवाविधाने विरोधाभावात्माजापैत्यवाक्ये जीवस्यामितपाद्यत्वाक्ष चदवष्टम्भेन दहरवाक्ये जीवाकाङ्के स्युक्तिभिदानी दहरवाक्यकेषस्य गितमाह । अधिति । वाक्यभेदमसङ्गं हेतू कृत्योक्तं न जीविति । पक्तवो विकेषो दहराकाशस्तस्यापि नायमुपदेशस्तस्याजीवत्वादित्याह । नेति । उत्तरत्वेन सूत्रमवतार्थे व्याकरोति । अत इति । अन्यार्थत्वमेवाऽऽकाङ्क्षाद्वारा स्फीरयावि । किं तहीति । संप्रसादपदे जीववादिनि श्रुवे नेश्वरपरत्व वाक्यस्वेत्याक्षि-पति । कथिमिति । व्याख्यया वाक्यस्य परिस्मिन्नेव वात्पर्यमाह । संप्रसादिति । वादा-

१ क. ज. <sup>\*</sup>र्थकः प्रा<sup>\*</sup>। २ क. ड. ज. ब. ट. <sup>°</sup>त्नं प<sup>°</sup>। ३ क. ख. ठ ड. ट. <sup>°</sup>तस्त्यागा<sup>°</sup>। ४ क. ख. झ. <sup>°</sup>ण्डद्वयो <sup>°</sup>।५ क. ख. ठ. ड. ઢ, <sup>°</sup>પત્યે વા<sup>°</sup>।६ ख. स्पोटयित ।

च परित्यज्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । यदस्योपसंपत्तव्यं परं ज्योतिर्येन स्वेन रूपेणायमभिनिष्पद्यंते स एष आत्माऽपहतपा-प्मत्वादिगुण उपास्य इत्येवमथींऽयं जीवपरामर्शः परमेश्वरवादि-नोऽप्युपपद्यते ॥ २०॥

# अल्पश्चतेरिति चेत्तदुक्तम् ॥ २१ ॥ ( ५ )

यदप्युक्तं दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश इत्याकाशस्याल्पत्वं श्रूयमाणं परमेश्वरे नोपपद्यते जीवस्य त्वाराग्रोपमितस्याल्पत्वमवकल्पत् इति । तस्य परिहारो वक्तव्यः । उक्तो ह्यस्य परिहारः परमेश्वरस्योऽऽपेक्षिकमल्पत्वमवकल्पत इति ''अर्भकौकस्त्वात्तद्यप्यदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च'' [ त्र० स्८० १ । २ । ७ ] इत्यत्र । स एवेह परिहारोऽनुसंधातव्य इति स्रचयति । श्वत्येव चेदमल्पत्वं मत्युक्तं मसिद्धेनाऽऽकाशेनोपमिमानया यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश इति ॥२१॥(५)

# अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥

"न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति

त्म्यविषयत्वं संबन्धविषयत्वं चोभयक्षपत्वं देहद्वयविषयत्वं वा । यत्तु जीवस्य नाप-हतपाप्मत्वादीति तत्राऽऽह । यदीति । जीवपरामंशेस्य गतिमुक्तवा दहरश्रुतेः श-ङ्वाद्वारा गतिमाह । अरुपेति ॥ २०॥

शङ्काभागं विभजते । यदपीति । तस्य परममहत्त्वादित्यर्थः । जीवेऽपि कथमल्पा श्रुतिर्मेहत्त्वाविशेषात्तत्राऽऽह । जीवस्येति । तदुक्तमित्येतद्याचष्टे । उक्तो हीति । तमेव स्मारयित । परमेति । कुत्रेद समाधानमुक्तं तत्राऽऽह । अभेकेति । तथाऽपि परस्य परममहतो नास्ति दहरत्विमत्यत्र किमायातं तत्राऽऽह । स एवेति । तदुक्त-मित्यस्य व्याख्यान्तरमाह । श्रुत्येति । तद्वेवं श्रुतिलिङ्गाभ्यां दहरवाक्यं ध्येये पर-स्मिन्नन्वितं माजापत्यवाक्यं तु ज्ञेये परस्मिन्नन्विति स्थितम् ॥ २१ ॥ (५)

परं ज्योतिरुपसंपद्येत्यादिवावयार्थविचारमसङ्गात्तच्छुश्चं ज्योतिषां ज्योतिरिति वा-क्योक्तपरं ज्योतिष्ट्रसाधकं न तत्रेत्यादिवाक्यं विमृशाति । अनुकृतेरिति । आधर्वण-वाक्यमादत्ते । न तत्रेति । सूर्यस्यानाभासकत्वेऽपि रात्राविव चन्द्रादेभीसकत्वं ने-त्याह । नेति । विद्युतामपि फल्गुत्वमनुभविभिद्धमिति मत्वोक्तं नेमा इति । कैमृतिक-

<sup>ु</sup>क ड.ज. वत ए । र ज को अस्य। ३ ज. थे सापे । ४ क. स्याप्यापे । ५ क ख.ठ.ड.ड. ति। अपे ।

कुतोऽयमिगः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्विमिदं विभाति'' [मु॰ २।२। १०। का॰ ६। १५] इति समामनित । तत्र यं भान्तमनुभाति सर्वं यस्य च भासा सर्विमिदं विभाति स किं तेजोधातुः कश्चिद्धत प्राज्ञ आत्मेति विचिकित्सायां तेजोधानुतिति तावत्पाप्तम् । कुतः । तेजोधानूनामेव सूर्योदीनां भान्य-तिषेधात् । तेजःस्वभावकं हि चन्द्रतारकादि तेजःस्वभावक एव सूर्ये भासमानेऽहिन न भासत इति प्रसिद्धम् । तथा सह सूर्येण सर्विमिदं चन्द्रतारकादि यस्मित्र भासते सोऽपि तेजःस्वभावं एव कश्चिदित्यवगम्यते । अनुभानमि तेजःस्वभावक एवोपपद्यते समानस्वभावकेष्वनुकारदर्शनात् । गच्छन्तमनुगच्छतीतिवत् । तस्मात्तेजोधातुः कश्चिदित्यवं प्राप्ते ब्रूमः। प्राज्ञ एवापमात्मा भवितुमईति । कस्मात् । अनुकृतेः । अनुकरणमनुकृतिः ।

न्यायमाह । कुत इति । इतश्च सूर्योदेने ब्रह्मणि भासकत्वभित्याह । तमेवेति । अ-नुगमनवदनुभानं स्वगवभानकविभत्याशङ्कचाऽऽह । तस्येति । उक्ते वाक्ये विषय निकृष्य सप्तम्याः सति विषये च साधारण्यहेतोः संशयमाह । तत्रेति । पूर्वत्राऽऽ-त्मश्रुत्याचिविरोधादाकाशशब्दस्य कढित्यागेनेश्वरे वृत्तिरुक्ता वथेहापि सर्विसप्तम्यां योग्यानुपल्लिबिविरोवान्न भावीत्यस्य वर्तमानार्थवात्यागा चस्मिन्सवि सूर्यो न भास्यवि स वेजोधावुरुपास्यत्वेनोच्यव इति पूर्वपक्षमाह । तेज इति । उक्ताथर्वणश्रुवेनिविशेष क्रीये ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वपक्षे तेजोधातोध्यानं सिद्धान्ते निर्विशेष-ब्रह्मधीरिति फलभेदः । सप्तम्या विषयेSपि संभवादध्याहारस्यायुक्तत्वाच वेजोधातु-रिवि शङ्कते । कुत इति । विषयसग्नम्या णिजध्याहारादिवरत्र लिङ्गानुमहात्ते-जोषातुरेवायमित्याह । तेजोधातूनामिति । कुवोऽस्य वेजोषांवोर्छिङ्गवेत्याश-द्भचाऽऽह । तेजःस्वभावकमिति । प्रसिद्धिमनुरुष्य दृष्टान्तमुक्त्वा दार्ष्टीन्ति-कमाह | तथेति । यरिमन्सिव यन भाति वत्तमनुभातीवि विरुद्धिमिवि कृतः सविसप्तमीत्याशङ्कचाऽऽह । अनुभानमिति । वमनुभावीति वदपेक्षया निक-ष्टपकाशत्विमष्टिमित्यर्थः । अनुमानस्याविरोधित्वात्प्रागुक्तलिङ्गाच कस्यचित्तेजो-धावोरुपास्यताऽत्राभीष्टेखपसंहरिव । तस्मादिति । पूर्वपक्षमनूच सिद्धान्तमवतार्य पविज्ञामध्याहरति । एवमिति । छिङ्गसिद्धं तेजोषातुं त्यक्त्वा कुरोऽयं नियमः स्यादिति शङ्कते। कस्मादिति। हेतुमादाय व्याकरोति। अनुक्रतेरिति। कि

१ क. ड. ज. ज. ट. विक ए'। २ ख. उक्तवा'। ३ क. ख. ठ. ड. ट. 'धाती लि'।

यदेतत्तमेव भान्तमनुभाति सर्वमित्यनुभानं तत्माज्ञपरिम्रहेऽवकल्पते। "भारूपः सत्यसंकल्पः" [ छा० ३।१४ । २ ] इति हि
माज्ञमात्मानमामनन्ति। न तु तेजोधातुं कंचित्सूर्यादयोऽनुभान्तीति मिसद्धं समत्वाच तेजोधातूनां सूर्योदीनां न तेजोधातुमन्यं
मत्यपेक्षाऽस्ति यं भान्तमनुभायुः। न हि मदीपः मदीपान्तरमनुभाति। यदप्युक्तं समानस्वभावकेष्वनुकारो दृश्यत इति। नायमेकोन्तो नियमः। भित्रस्वभावकेष्वि द्वनुकारो दृश्यते। यथा
स्तमोऽयःपिण्डोऽग्न्यनुकृतिरिमं दहन्तमनुदहति भौमं वा रजो
वायुं वहन्तमनुवहतीति। अनुकृतेरित्यनुभानमसुस्यचत्। तस्य
चेति चतुर्थं पादमस्य श्लोकस्य सूच्यति। तस्य भासा सर्विमदं
विभातीति तद्धेतुकं भानं सूर्योदेरुच्यमानं माज्ञमात्मानं गमयति।
" तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहींपासतेऽमृतम् " [ बृ० ४ ।

वदनुकरणं तदाह । यदेतिदिति । तेजसामनुभानं कथं प्राज्ञं ज्ञापयवीत्याशङ्कर्य श्रुत्यन्तरे तस्य भारूपत्वावधारणादित्याह । भारूप इति । तेजीन्तरे मानाभावाच न तदिह माह्यभित्यनुभानस्यान्यथासिद्धि निराह । न त्विति । न चेदभेव वाक्यं तत्र मानमन्यपरस्य मानान्तरविरोधे देवताविकरणन्यायानवतारादिति भावः । विरोधाचा-नुभानं परपक्षे न स्यादित्याह । समत्वाचेति । ननु सूर्योदयश्चाक्षुपं तेजोऽपेश्य भासन्ते चक्षुष्मतस्तद्भानात्तत्राऽऽह । यिमिति । चक्षुषोऽनुद्भूतपकाशत्वात्तज्जन्यज्ञान-विषयत्वे सूर्योदेने सजावीयापेक्षेति भावः । तदेव इष्टान्वेन सप्टयात । न हीति । पूर्ववादिनोक्तमनुभाषवे । यदपीति । गच्छन्तमनुगच्छवीति समानस्वभावकेष्वनुका-रादनुभानात्तेजसां सूर्यादीनां सति यस्मिन्भानं निषिध्यते सोऽपि कश्चि-त्तेजोधातुरित्यनुवादार्थः । अनुकारः स्वभावसाम्यमपेक्षते क्रियासाम्यं वा नाडड-च इत्याह । नायमिति । द्वितीयमङ्गीकुर्वन्नाह । भौमं वेति। अग्न्ययःपि-ण्डयोर्देइनाकियामेदामावेऽपि द्रव्यमेदेन क्रियामेदं कल्पीयत्वा कियासाम्यं वायु-रजसोस्तु नियतिरेग्देशगमनमस्त्रेव पक्ततेऽपि सूर्यादेर्बद्मणश्च तुल्यं भानमिति भावः। हेतोरसूत्रानुसारित्वमाशङ्कचोक्तमनुक्तवेरितीवि । सूत्रस्य द्वितीयं पदं हेत्वन्वरत्वेनाव-तारयति । तस्य चेति । चतुर्थपादोपात्तं हेत्वन्तरं स्फोरयति । तस्येति । कथमे-तावता तस्य पाज्ञत्वं तत्राऽऽह् । तदिति । रूपक्षे मानमुक्त्वा परपक्षे तदमावमाह ।

१ क. ज. ट. °कान्तः । भि°। २ क. ज. ट. °ते । सु°। ३ क. ड. ज. ञ. °ति च त°। ४ क. ख. ८. इ. इ. °दोर्फो हैं।

४ | १६ ] इति हि प्राज्ञमात्मानमामनित । तेजोन्तरेणं सूर्पादितेजो विभावीत्पप्रसिद्धं विरुद्धं च तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य प्रतिघातात् । अथवा न सूर्यादीनामेव श्लोकपरिपिटतानामिदं तद्धेतुकं विभानमुच्यते । किं ताईं सर्वमिदमित्यविशेपश्चतेः सर्वस्यैवास्य नामस्वपिक्रयाकारकफलजातस्य याऽभिव्यक्तिः सा बद्धाल्योतिः सत्तानिमित्ता । यथा सूर्यंज्योतिः सत्तानिमित्ता । यथा सूर्यंज्योतिः सत्तानिमित्ता । सर्वस्य स्वजातस्याभिव्यक्तिस्तद्धत् । न तत्र सूर्यो भातीति च तत्रशब्दमाहरन्मकृतग्रहणं दर्शयति । पकृतं च ब्रह्म "यस्मिन्द्योः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतम् " [ मु० २ | २ | ५ ] इत्यादिना । अनन्तरं च हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् म् । तच्छुन्नं ज्योतिषां ज्योतिस्तवद्यदात्मविदो विद्वरिति । कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्यत इदमुत्थितं न तत्र सूर्यो भातीति । यदप्युक्तं सूर्यादीनां तेजसां भानमित्रपेधस्तेजोधातावेवान्यस्मिन्त्वकल्यते सूर्यं इवेतरेषामिति । तत्र तु स एव तेजोधातुरन्यो

तेजोन्तरेणेति । न केवलं मानाभावस्ति द्विरोधश्चेत्याह । विरुद्धं चेति । प्रकृतसूर्या-दिविषयतया सर्वशब्दो व्याख्यातः संप्रति तस्याः संकुचढ्ढित्तं मत्वा व्याख्यान्तरमाह । अथवेति । कुतो ब्रह्मज्योतिर्गतिवकारातिरेकेण तत्सत्तामात्रायत्तं सर्वभानं तत्राऽऽह । यथेति । प्रकृताद्यादि ब्रह्मवात्र माह्मान्याद्यादे सर्वभानं तत्राऽऽह । यथेति । प्रकृतमापि ब्रह्मा व्यवहित्त्वाम्मे संवन्याह्मा प्रकृति । प्रकृतमापि ब्रह्मा व्यवहित्त्वामे संवन्याह्मा परश्चायं कोशो यमानन्दमयमाचक्षते तत्र ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठिति यत्य-विष्ठाभूतं ब्रह्मा तत्प्रतिष्ठितं तेच्च विरक्षमागन्तुकमल्जविकलं निष्कलं निरवयवं शुभं नैसिर्गिकदोषरिहत्तम् । ज्योतिषां सूर्योदीना ज्योतिरवभासकं तच्च विदुषामनुभविसद्ध-मित्यर्थः । उदाहरणमपेक्ष्याव्यवहितं ब्रह्मत्रुक्तस्य । संप्रत्यपेक्षतानपेक्षताभिषानयो-रपेक्षिताभिषानं न्याय्यमाकाङ्क्षापूरकत्वेत दृष्ठार्थत्वादिति विवक्षित्वोक्तम् । कथ-मिति । स्पष्टब्रह्मवादिपूर्वमत्राकाङ्क्षापूरकत्वादुत्तरोऽपि मन्नो ब्रह्मपर इत्यर्थः । साति-सप्तमीमादायोक्तमनुभाषते । यदपीति । सूर्याध्यभिमावके वेजोधातौ प्रामाणिके तस्यह प्रहो न वेति चिन्ता । तद्भावे मानाभावान्न सोऽस्तित्याह् । तत्रेति । ननु ब्रह्मणि प्रामाणिकेऽपि तस्मिनसित सूर्योदयो न भान्ति तस्य सदाभावात्तेषा सदाभानाभावम-

१ क. ड. ज. ज. °णतु सूर्'। २ ड. सूर्यादिज्यों । ३ ज. ट. व्य ज्योति । ४ क. ख. तत्तु।

न संभवतीत्युपपादितम् । ब्रह्मण्यपि चैषां भानमतिषेघोऽवक-लपते । यतो यदुपल्रभ्यते तत्सर्वं ब्रह्मणैव ज्योतिषोपल्रभ्यते ब्रह्म तु नान्येन ज्योतिषोपल्रभ्यते स्वयंज्योतिःस्वह्मपत्वाचेन स्र-र्णादयस्तिस्मन्भायुः।ब्रह्म ह्मन्यद्वचनिक्त न तु ब्रह्मान्येन व्यज्यते। "आत्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते" [ बृ० ४ । ३ । ६ ] "अग्र-ह्मो न हि गृह्मते" [ बृ० ४।२।४ ] इत्यादिश्वतिभ्यः॥ २२॥

### अपि च स्मर्यते ॥ २३ ॥(६)

अपि चेंहर्यूपत्वं प्राज्ञस्यैवाऽऽत्मनः स्मर्यते भगवद्गीतास् ।

"न तद्गासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम" इति ।

"यदादित्यगतं तेजो जगद्गासयतेऽखिलम् ।

यचन्द्रमसि यचाम्रो तत्तेजो विद्धि मामकम् [१५।६।१२]

इति च ॥ २३॥ (६)

सङ्गाचत्राऽऽह । ब्रह्मणीति । तत्रेति न सितसप्तमी किंतु विषयसप्तमी ततो बन्

ह्मणि विषये सूर्योदयो न मान्ति ब्रह्मैव तेषु प्रकाशकत्वेन मातित्यर्थः । यद्वा सितसप्तमीं गृहीत्वा वेजोन्तरोक्तौ न मातिति वर्तमानापदेशे मानान्तरिवरोषान्न भास्यतीति छक्षणायां श्रुतत्यागेनाश्रुतस्वीकारे गौरवात्तद्त्यागेनाध्याहारे छाधवान्न मासयतीति णिजर्थमध्याहृत्य सूर्योद्यमास्यं ब्रह्मैव तद्भासकिमहाभीष्टमिति भावः । यस्माद्धटादिरुपछभ्यते तद्गि ब्रह्मणोपछभ्यते चेद्भद्मापि केन चिदन्येनोपछभ्येताविशेषादित्याशङ्कचाऽऽह । ब्रह्म तिति । येनोपछभ्यत्वेन सूर्योद्यस्तिस्मन्ब्रह्माणि विषये
भायुस्तथा ब्रह्म नान्येनोपछभ्यते स्वयंज्योतिःस्वरूपत्वादन्यक्ततोपछम्भानपेक्षणादित्यक्षरयोजना । तदुपपाद्यति । ब्रह्म हीति । स्वप्रकाशस्य प्रकाशयत्वादर्शनादशेषप्रकाशकं ब्रह्म नान्यप्रकारयामित्यर्थः । ब्रह्मणः स्वयंज्योतिष्ट्रेन सर्वभासकत्वे
मानमाह । आरम्भतित । तस्यान्यानवभीस्यत्वेऽपि श्रुतिमाह । अग्रह्म इति ॥ २२ ॥

णिजध्याहारेण ब्रह्मणः सूर्योद्यविषयत्वे श्रुसुक्ते समृतिमाह । अपीति । सूत्रं वया-करोति । अपि चेति । तत्रामाद्यत्वे समृतिमाह । न तदिति । माहकत्वेऽि तामाह । यदादित्येति । तदेवं न तत्रेत्यादिवाक्यं ज्योतिषां ज्योतिषि ज्ञेये परस्मिन्नन्वित-मिति ॥ २३ ॥ (६)

<sup>ी</sup> ज. 'ज्योति रू'। २ ड. अर. 'चेद रूप प्रा'। ३ क. 'श्रूप प्रा'। ४ ठ. ड. ड. 'काश कामि'। ५ ठ. ड. द. 'मासले ऽ'।

### शब्दादवे प्रमितः ॥ २४ ॥

"अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मिन तिष्ठति [का० २।४।१२] इति श्रूयते । तथा "अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्व एतद्वै तत्" (का० २ । ४ । १३ ) इति च । तत्र योऽयमङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः श्रूयते स किं विज्ञानात्मा किंवा परमात्मेति संशयः । तत्र परिमाणोपदेशात्ता-विद्वज्ञानात्मेति माप्तम्। न ज्ञनन्तायामविस्तारस्य परमात्मनोऽङ्गुर्छ-परिमाणमुपैयवते । विज्ञानात्मनस्तूपाधिमत्त्वात्संभवति कथाचि-

परस्य ज्योतिष्ट्रोक्ते ज्योतिरिवेत्युपमीयमानपुरुषस्य ततोऽर्थान्तरत्वमाशङ्कचोक्तस् । शब्दादिति । काठकवाक्यं पठित । अङ्गुष्ठेति । स्वामाविकं परिच्छेदं वारयित । पुरुष इति । पूर्णत्वात्सर्वत्रोपळब्धेनीङ्गष्ठमात्रतेत्याशङ्कच विशेषव्यक्तिस्थानद्वौरा त-चोगमाह । मध्य इति । आत्मनि देहें मध्ये हृदयसञ्जनीत्यर्थः । तस्यैव परात्मत्व-वादिवाक्यान्तरमाह । तथेति । अधमकं ज्योतिर्रंकलुषितमेकरूपं प्रकाशमात्रं यथा ष्टष्टं तथाऽयमि कृटस्थपकाशधातुरित्याह । ज्योतिरिति । ज्योतिष्परत्वाद्धूमक-मिति लिङ्गव्यत्ययः । शोवितत्वमर्थस्य तद्शेतामाह । ईशान इति । भूतभव्यग्रहणं भवतोऽपि पदर्शनार्थम । कालत्रयपरिच्छेद्यस्य नियन्तेति यावत् । अद्वितीयत्वमाह । स एवेति । वर्तमाने काले स एवास्ति श्वो भविष्यत्यपि काले स एव भविताऽतीतेऽपि काले स एवासी चन्निकेतसा पृष्टमन्यत्र धर्मीदिलादिना तदेवदेवेत्याह । एतदिति । विषयमनूच परिमाणोक्तेरीशानशब्दाच संशयमाह । तत्रेति । पूर्वत्रानुभानादिना विष-यसप्रम्या णिजन्याहारेण सूर्यादेरगोचरी ब्रह्मेत्युक्तं तथेहापि परिमाणलिङ्गाज्ञीवमादा-येशानोऽस्मीति चेतो धारयेदिति विध्यध्याहारेणोपास्तिपरं वाक्याभिति पूर्वपक्षयति । तत्रेति । पठितकाठकश्रुतेर्निर्विशेषे प्रत्यग्बद्माण्यन्वयोक्तेः श्रुत्याद्संगतयः । पूर्वेपक्षे जीवस्योपास्तिः सिद्धान्ते तस्यैव पैरात्मतया धीरिति फल्लभेदः । परस्योपासनायै कचित्प-रिमाणोक्ताविप वस्तुपरत्वेन त्विदृष्टे वाक्ये तदयोगाज्जीवग्रहोऽत्रेति मत्वोक्त परिमाणेति । श्रुतेरेव लिङ्गाद्वलीयस्त्वादीज्ञानश्रुत्वा परमात्मावगतौ कुतो जीवज्ञाङ्केत्वाञाङ्कन्य परमा-त्मिन परिमाणोक्तेरत्यन्तबाधाच्चीवे कतिपयेक्षितृत्वादीशानत्वसिद्धेर्गीणी श्रुतिरित्याश-चेनाऽऽह । न हीति । जीवस्यापि विभुत्वादुक्तपरिमाणासिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । विज्ञा-नेति । कयाचिदिति इदयकमळकोशस्य जीवोपळिबिस्थानस्याङ्गष्टमात्रतयेत्यर्थः । कि च

१ क ड. ञ. °ष्ठमात्रप"। २ ड. ज. ञ. ट. °पदिङ्येत। वि\*।३ ख. ँद्वारेत । ४ ख. ँति र रिदाक । ५ ठ. ड. ढ. ँपे ब्रह्म । ६ क. ख. परमात्म ।

त्कल्पनयाऽङ्कुष्ठमात्रत्वम् । स्मृतेश्च । ''अथ सत्यवतः कायात्पाशबद्धं वशं गतम् ।

''अथ सत्यवतः कायात्पाशबद्ध वश गतम् । अङ्गुष्टमात्रं पुरुषं निश्चकर्षे यमो बङात्''॥

[ म० भा० ३ | २९७ | १७ ] इति । न हि परमेश्वरो बलाध-मेन निष्क्रष्टुं शक्यस्तेन तत्र संसार्यङ्गुष्टमात्रो निश्चितः स एवेहा-पीत्येवं प्राप्ते बूमः । परमात्मैवायमङ्गुष्टमात्रपरिमितः पुरुषो भवि-तुमर्हति । कस्मात् । शब्दात् । ईशानो भूतभव्यस्येति । न ध-न्यः परमेश्वराद्भूतभव्यस्य निरङ्कुशमीशिता । एतद्भै तदिति च प्रकृतं पृष्टमिहानुसंद्धाति । एतद्भै तचत्पृष्टं ब्रह्मेत्यर्थः । पृष्टं चेह ब्रह्म "अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतादन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्धदः" [ का० १ । २ । १४ ] इति । शब्दादेवेत्यभिधानश्चतेरेवेशान इति परमेश्वरे।ऽयं गम्यत इत्पर्थः ॥ २४ ॥

यथा सित विषये च साधारणी सप्तमी न तद्धासयत इतिस्मूत्या विषये व्यवस्थापिता तथा परिमाणमि जैवमैश्वरं वेति संश्ये सत्यङ्कुष्ठमात्रं निश्वकर्षेति स्मृत्या निश्वयसिद्धिरित्याह । स्मृतेश्वेति । मरणानन्तर्थमथशब्दार्थः । तत्रापि परमारमैव प्रतिपाद्योऽस्तु नेत्याह । न हीति । प्रमवित संयमने ममापि विष्णुरिति यमस्य तद्यीनत्वस्मृतेरित्यर्थः । स्मृतेः सं-सारिविषयत्वं निगमयति । तेनिति । निश्चितार्थस्मृत्या संदिग्वार्थश्चुतेरित्यर्थः । स्मृतेः सं-सारिविषयत्वं निगमयति । तेनिति । निश्चितार्थस्मृत्या संदिग्वार्थश्चुतेरित्याद्यं प्रसंहत्वेभितिशब्दः । पूर्वपक्षमनूद्य सिद्धान्तमवतार्य प्रतिज्ञां व्याकरोति । एविमिति । जिवे लिङ्किसिद्धे नियमासिद्धिरित्याह । कस्मादिति । श्रुतिलिङ्केयाः श्रुतिवेलीयसी-वि मत्वा हेतुमाह । शब्दादिति । जीवेऽपि कतिपयेशितृत्वादिवस्द्धा श्रुतिरित्युक्तं तम्म मूत्रमव्यस्थेत्यविशेषश्चतेरित्याह । न हीति । प्रकरणमपीश्वरविषयमित्याह । ए-तिदिति । उक्तमर्थं वाक्ययोजनया स्पष्टयति । एतद्वा इति । जीवस्यैव पृष्टत्वेन प्रकरणास्पृष्टत्वं च दुर्थोजंभिति मावः । सूत्रे शब्दादिति वाक्योक्तर्तस्य लिङ्काद्वर्वल्याद्वर्लव्याद्वर्वति । श्रुतिलिङ्कृतिरोवे श्रुतिरेव वाधिका न लिङ्कामिति मर्यादा वक्तुं सूत्रमाण्ययोरितकारः ॥ २४ ॥

९ क. इ. ज. अ. 'रोऽवग'। २ ख. पर एव। ठ. इ. इ परात्मे । ३ ख. 'जनिम'।

#### [अ०१पा०३मू०२५] आनन्दगिरिकृतटीकासंविह्नतशांकरभाष्यसमेतानि। २७३

कथं पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र ब्रमः।

# हृचपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥ (७)

सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदयेऽवस्थानमपेक्ष्याङ्कृष्ठमात्रत्विमदमुच्यन्ते। आकाशस्येव वंशपर्वापेक्षमरिक्षमात्रत्वम्। न ह्यञ्जसाऽतिमात्र-स्य परमात्मनोऽङ्कृष्ठमात्रत्वमुपपचते। न चान्यः परमात्मन इह ग्रह-णमर्हतीशानशब्दादिभ्य इत्युक्तम्। ननु प्रतिप्राणिभेदं हृदयानाम-नवस्थितत्वात्तदपेक्षमप्यङ्कृष्ठमात्रत्वं नोपपचत इत्यत उत्तरमुच्यते। मनुष्याधिकारत्वादिति । शास्त्रं ह्यविशेषप्रवृत्तमपि मनुष्यानेवा-धिकरोति शक्तत्वादिष्टित्वादपर्युदस्तत्वाद्वपनयनादिशास्त्राचेति

सिद्धान्ते परस्य विभुत्वादङ्गुष्ठमात्रत्वमयुक्तामिखुत्तरसूत्रव्यावर्त्यमाह । कथमिति । सूत्रमवतारयाति । अत्रेति । तदवयवं व्याचष्टे । सर्वेति । तुशब्दसूचितं दृष्टान्तमाह । आकाशस्येति । करः सकनिष्ठिकोऽरातिः । किमिति हृद्यवस्थानादङ्गश्यात्रत्वं परस्य गौणिमष्टं तत्राऽऽह । न हीति । तर्हि परिभाणमुख्यत्वाय जीव एव यहातां नेत्याह । नचेति । मुरूयसंभवे गौणमुख्ययोर्मुख्ये संपत्ययो मुख्यासंभवश्रात्रोक्तस्तेन गौणं परिमाणिमित्यर्थः । सूत्रावयवव्यावत्या शङ्कामाह । निविति । तदुत्तरत्वेन तं पात-यति । अत इति । स्वर्गकामादिवाक्ये स्वर्गोदिकाभिन एवाविशेषेणाविकारित्वं न मनुष्यस्येत्याशङ्कचाऽऽह । शास्त्रमिति । मनुष्यशब्दस्रीवर्णिकविषयः। ते-षां शास्त्राधिकारे हेतुमाह । शक्तत्वादिति । तेन तिरश्वां देवतानामृषीणा चाधिकारो वारितः । तिर्यश्चो वेदार्थज्ञानादिसामअयभावाद्यक्तमशकाः । देवानां-स्रदेवत्ये कर्भण्यात्मोद्देशेन द्रव्यत्यागायोगादशक्तिः । ऋषीणामार्षेयवरणाद्गै तद्भा-वात । स्थावराणां मुमुक्षणां च कर्मण्यविकारं निवर्तयति । अधिस्वादिति । मुमुक्षोः शुद्धचर्यं नित्येष्वधिकारेऽपि काम्येषु तदभावः । शूद्राधिकारं वारयति । अपर्धुदस्त-स्वादिति । ते हि शूद्रो यज्ञेऽनवक्रुप्त इति पर्युदासान वैदिने नर्भण्यविकारिणः । तत्रैव हेत्वन्तरमाह । उपनपनादिति । न हि शूद्राणामेकजातित्वस्मृतेरुपनयनं तद-भावे कुतोऽध्ययनं तस्य तद्द्वत्वादध्ययनाभावे कुतस्तद्रथेऽधिकारः। अत्र चापेक्षित-

वाणितमेतद्धिकारस्रक्षणे [पू०मी०सू०६।१] मनुष्याणां च नियतपिरमाणः काय औचित्येन नियतपिरमाणमेव चैषामङ्गुष्ठमात्रं
हृदयम् । अतो मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य मनुष्यहृदयावस्थानापेक्षमङ्गुष्ठमात्रत्वमुपपत्रं परमात्मनः । यद्प्युक्तं परिमाणोपैदेशात्स्मृतेश्च संसार्थेवायमङ्गुष्ठमात्रः प्रत्येतव्य इति । तत्प्रत्युच्यते ।
स आत्मा तत्त्वमसीत्यादिवत्संसारिण एव सतोऽङ्गुष्ठमात्रस्य
ब्रह्मत्विमदमुपदिव्यत इति । द्विह्मपा हि वेदान्तवाक्यानां
प्रवृत्तिः कचित्परमात्मस्वह्मपनिद्मणपरा कचिद्विज्ञानात्मनः
परमात्मैकत्वोपदेशपरा । तदत्र विज्ञानात्मनः परमात्मनैकत्वमुपदिवयते नाङ्गुष्ठमात्रत्वं कस्यचित् । एतमेवार्थ परेण स्फुटीकरिष्यति "अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये

न्यायस्य षष्ठेऽध्याये सिद्धत्वान्नेह तदर्थं यत्यत इत्याह । इति वर्णितमिति । फलार्थे कर्मणि तिर्यगादेरि सुखकामस्याविकारः स स्वर्गकामश्रुतेरिवशेषादित्याश-ङ्कचाङ्गश्रुत्पर्थवत्त्वाय समर्थविषयतया तिर्यगादेस्तद्भावेन स्वर्गकामपदं संकोच्य मनुष्याविकारत्वे स्थिते चातुर्वर्ण्यमधिकरोति शास्त्रमिति प्रापय्य 'वसन्ते ब्राह्म-णोडभीनादधीत अध्मे राजन्यः शरिद वैश्यः इति त्रयाणामेवाभिसंबन्धश्रवणात्तेषामे-वाविकार इति प्रतिष्ठापितमित्यर्थः । मनुष्याणामपि कथमुचावचावयवानां नियतपरि-माणं हृद्यं तत्राऽऽह । मनुष्याणां चेति । अस्मदादिदेहस्यापि परिमाणमानियतं दृष्टं तत्राऽऽह । औचित्येनेति । देहस्य नियतपरिमाणत्वेऽपि हृद्यस्य किमायातं तदाह । नियतेति । परस्मिन्परिमाणोक्तेर्थोगमुपसंहरति । अत इति । अङ्गष्टमात्र-पुरुषस्य जीवन्वेऽपि वाक्यस्य परार्थतोति वक्तुमुक्तमनुवदाति । यदपीति । परमात्मप-रे वाक्येऽनूद्यमानजीवस्थमङ्गष्ठमात्रत्वं प्रतिपाद्यमानपरात्मधर्मेविरोधाद्वाध्यं प्रतिपाद्यस्य ताप्तर्यविषयत्वादित्याइ । तदिति । पैरमात्मपरे वाक्ये तस्यैव वक्तव्यत्वे कुतो जीवोक्तिरित्याशङ्कच वाक्यपवृत्तेद्वेंक्रप्यमाह । द्विस्तपेति । कथं प्रकृते वाक्यपवृत्ति-स्तत्राऽऽह । तदत्रेति । न हि परैक्यं जीवस्योक्ति विना शक्यं वक्तमिति तदुक्ति-रित्यर्थः । प्रत्यक्षादिविरोवे किमुत्तरं तत्राऽऽह । एतिमिति । विरुद्धाशत्यागेनाविरु-द्धाशलक्षणयैक्ये वाक्यार्थे न विरोधभीरित्यर्थः । यतोऽन्तरात्मा पुरुषत्वात्पूर्णीऽपि जनाना इदये सदा संनिविष्टस्त तोऽङ्कष्ठमात्र इति त्वमर्थानुवादः । तस्यान्वयन्यतिरे-

१ इ. कारित्वा । २ ख. ठ. ड. ह. हीता अनू । ३ क. ख. ठ. ड. ह पराहम ।

[अ०१पा०३स्०२६] आनन्दगिरिकृतटीकासंबृद्धितशांकरभाष्यसमेतानि ।२७५

संनिविष्टः । तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुआदिवेषिकां धैर्पेण । तं विद्याच्छुक्रममृतम्" [का॰ २ । ६ । १७ ] इति ॥ २५ ॥ ( ७ )

# तदुपर्यापे बाद्रायणः संभवाव ॥ २६ ॥

अङ्गुष्ठमात्रश्वितिमेनुष्यहृदयापेक्षा मनुष्याधिकारत्वाच्छास्रस्ये-त्युक्तं तत्प्रसंङ्गेनेदमुच्यते । बाढम् । मनुष्यानधिकरोति शास्त्रं न तु मनुष्यानेवेतीह ब्रह्मंज्ञाने नियमोऽस्ति । तेषां मनुष्याणा-मुपरिष्टाचे देवादयस्तानप्यधिकरोति शास्त्रमिति बादरायण आचार्यो मन्यते । कस्मात् । संभवात् । संभवति हि तेषामप्यर्थि-

काभ्यां वदनुमारिश्रुत्या च शोध्यत्वमाह । तिमिति । शरीर स्थूळ सूक्ष्मं च । प्रवृहेरष्ट्रथक्कुर्योद । वैर्येण शमादिनेति यावद । तं च विविक्तमात्मानं विश्वाद्धममृत ब्रह्मैव
जानीयादित्याह । तिमिति । तदेवं काठकवाक्यं प्रत्यग्ब्रह्मणि ज्ञावच्ये ममन्वितमिति ॥ २५ ॥ (७)

मनुष्याधिकारत्वादिरंयुक्तेरमनुष्याणा देवादीनामनविकारमाशङ्कचोक्तम् । तदुपर्य-पीति । निर्गुणविद्याहेतुवेदान्तविचारादिषु देवादीनामविकारोऽस्ति न वेति सामर्थ्यी-द्यसंभवसंभवाभ्यां संदेहे शाख्रसांगत्येऽपि लक्षणासंगतेयं चिन्तेत्याशङ्कच पासिङ्गिकी संगितमाह । अङ्गुष्ठेति । अत्र चाविकारनिक्रपणद्वारा मन्त्रार्थवादादीनां पाधिविरीवयो-रसवोद्देववाविमहादावन्वयोक्तरध्यायसंगतिः । मन्नादिमामाण्ये न्यायसाम्याद्वपसदना-दिगिरामधिकार्योदिसमर्पकाणा अतेऽथे प्रामाण्यात्तत्त्वमादिवचसोऽपि ब्रह्मेक्ये पर्यव-सानिभिति अतिशास्त्राध्यायपादसंगतयः । पूर्वपक्षे मन्नाद्यपामाण्यादुपगमनादिगिरामपि स्वार्थे तदयोग। तत्त्वमादेरिप नैक्यनिष्ठतेति फलम् । सिद्धान्ते तत्तत्पामाण्यस्य तत्तदर्थे संभवात्तत्वमस्यादेरिप संभवत्यैक्यिनष्ठतेति फलम् । यद्वा देवैतादीनामनिषकारन्यायेन कममुक्तिफळोपास्तिषु मोगद्वारा मोक्षकाममनुष्यप्रवृत्तिरप्यानेयतेति पूर्वपक्षे फलम् । सिद्धान्वे देवाचाधिकारविचारस्य देवादिपवृत्त्यङ्गत्वाभावेऽपि यथोक्तोपास्तिषु मनुष्य-पवृत्त्यर्थं साक्षान्मोक्षफलानिर्गुणाविद्याया तेषामपि पवृत्तिरिति प्रयोजनम् । तत्राऽऽदौ सिद्धान्तमेव दर्शयन्मनुष्याधिकारत्वं शास्त्रस्यायोगन्यवच्छेदादन्ययोगन्यवच्छेदाद्वेति विकल्प्याऽऽद्यमङ्गीकरोति । बाढिमिति । द्वितीयं दूषयति । न त्विति । नियमाभावं सूत्राक्षरव्याख्यया विशद्याति । तेषामिति । ब्रह्मविद्यातदङ्गविवयो देवादीन्नाविकु-र्वन्ति वैदिकविधित्वादिमहोत्रादिविधिवदिति शङ्कते । कस्मादिति । अनुमानममे दूर ष्यमादौ हेतुमुत्थाप्य व्याचष्टे । संभवादिति । ननु देवतादीनां विविधभोगभाजाम-

९ ड. अ. "सङ्गादिर"। २ ज. "ह्मविज्ञा"। ३ झ. "दियुक्तो"। ४ क. ख. ठ. ड. ट. देवादी"।

त्वाद्यधिकारकारणम् । तत्राधित्वं तावन्मोक्षविषयं देवादीनामिष्
संभवित विकारविषयविभूत्यिनत्यैत्वाछोचनादिनिमित्तम् । तथा
सामर्थ्यमिष तेषां संभवित मन्नार्थवादेतिहासपुराणछोकेम्यो विग्रहवच्वाद्यवगमात् । नच तेषां कश्चित्मतिषेधोऽस्ति । नचोपनयैनशास्त्रेणेषामधिकारो निवर्त्येतोपनयनस्य वेदाध्ययनार्थत्वात् ।
तेषां च स्वयंमतिभातवेदत्वात् । अपि चेषां विद्याग्रहणार्थं ब्रह्मचयादि दर्शयित "एकशतं ह वैवर्षाण मघवान्मजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास" [छा०८।११।३] "भृगुर्वेवारुणिः । वरुणं पितरमुपससार।
अधीहि भगवो ब्रह्म" [ते०३।१] इत्यादि । यदिष
कर्मस्वनधिकारकारणमुक्तम् " न देवानां देवतान्तराभावात्" [जे०मी०स०६।१ इति "न ऋषीणामार्थेयानतराभावात् " [जे०मी०स०६।१ । ७] इति । न तद्विद्यास्वस्ति । न हीन्द्रादीनां विद्यास्वधिक्रियमाणानामिन्द्राद्यदेशेन किचित्कृत्यमस्ति । नं च भृग्वादीनां भृग्वादिसगोत्रत्या।

वैराग्यान मोक्षेऽर्थित्वं तनाऽऽह । तन्नेति । वैष्यिकसुखस्यानित्यत्वपारतन्नयादिदोषष्ट एच्यां तन्न वैराग्यासिद्धौ परमपुरुषार्थत्या मोक्षेऽर्थित्वं महावियां वेषामुदेष्यवीत्यथैः । चतुर्थ्यन्तदान्दाविरिक्तदेवताभावात्तस्याश्च विम्नहायोगान ज्ञानहेत्वनुष्ठानम्भिन्
रित्याशङ्कचाऽऽह । तथित । तयोः सतोरपि शूद्रवदनविकारं शङ्कित्वोक्तम् । तः
चेति । नैवर्णिकानामेवोपनयनाहेवादीना तदभावं वैदिकशक्त्यभावान्नाधिकार इत्याशङ्कचाऽऽह । तथां चेति । तर्हि तदभावादङ्गिनोऽष्ययनस्याभावे कृतो वेदार्थेऽधिकारस्तनाऽऽह । तथां चेति । जन्ममरणव्यववानेऽपि भूतपेतादिषु स्पृतिदर्शनान्न तदस्पृतिरिति भावः । वथाऽपि पूर्वोक्तानुमाने जाम्रति कृतो देवादयो ब्रह्मविद्यामायिकियरित्रत्याशङ्कच काळातीतत्वमाह । । अपि चेति । ब्रह्मचर्यादीत्यादिपदेनोपगमनशृश्रूषादि ग्रह्मवे । द्वितीयमादिपदं सनत्कुमारनारदसंवादादिसंमहार्थम् । न केवेळं
ळिज्जविरोधादेव काळातीतत्वं कि तु तथो यो देवानामित्यादिवाक्यविरोवादपीति मत्वाऽऽह । यदपीति । देवाना कर्मस् नाविकारो देवतान्तराणामुदेश्यानामभावात्तरनुष्ठानाभकोरिति सूत्रार्थः । अपिणामिष मृग्वादीनामार्थेयकमीणि नाविकारो मृग्वाचन्तराभावात्तरुक्ते कर्मण्यशक्तिरिति सूत्रान्वरादि । अविकारहेत्वसक्त्वं ज्ञानेऽपि तुल्यं तेषामिति कृतो वाक्यार्थधीरित्येतदृष्वयति । न तदिति । तदेव स्पष्टयति । न हीति ।

भ क. ज. "त्यतालो"। २ ड. ज. यनादिशा"। ३ ट. न मृं। ४ क ख. "ष्ट्याऽत्र । ५ ख. "बङाउँ।

तस्मादेवादीनामपि विद्यास्वधिकारः केन वार्यते । देवाद्यधिका-रेऽप्यङ्कुष्ठमात्रश्वतिः स्वाङ्कुष्ठापेक्षया न विरुध्यते ॥ २६ ॥

विरोधः कर्मणीति चेत्रानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनाव् ॥ २७॥

स्यादेत चिद्व विग्रहवन्ता चम्युपगमेन देवादीनां विचास्वधिकारो वण्येत विग्रहवन्ता हित्वगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वरूपसंनिधानेन न कर्माङ्गभावोऽम्युपगम्येत । तदा च विरोधः कर्मणि स्यात् । न हीन्द्रादीनां स्वरूपसंनिधानेन यागेऽङ्गभावो दृश्यते । न च संभवति । बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वरूपसंनिधानतानु-पपत्तेरिति चेत्। नायमस्ति विरोधः। कस्मात् । अनेकपतिपत्तेः। एकस्यापि देवतात्मनो युगपदनेकस्वरूपप्रतिपत्तिः संभवति। कथमेतदवगम्यते। दर्शनात्। तथाहि। "कति देवाः" इत्युपक्रम्य

साधकबाधकसत्त्वासत्त्वफलमाह । तस्मादिति । ननु देवादीनामविकारे कथमङ्कुष्ठमात्र-श्रुविर्ने हि वेषां महादेहानां इदयमङ्कुष्ठमात्रं वत्राऽऽह । देवादीति । साधारणी खल्वङ्कुष्ठमात्रश्रुविस्तत्र तत्र वत्तदङ्कुष्ठपरिमितइदयापेक्षया निर्वक्ष्यवीत्यर्थः ॥ २६ ॥

मन्नादिमामाण्येन विमहादिमस्वं ग्रहीस्वा देवतादीनामधिकारो निरूपितः संप्रति देवताविमहादिवादिमन्नादीनामन्यपराणामितरोथे प्रामाण्यात्प्रत्यक्षादिविरोधमाञ्ज्ञच्य परिहर्तुं सूत्रचतुष्ट्ये स्थिते प्रथमं कर्मणि विरोधमाञ्ज्जच्य परिहरित । विरोध इति । मानान्वरिवरुद्धेऽथें मन्नादीनामन्यपराणामप्रामाण्याद्विमहवदेवतादिविषयाणा वेषामुप्रचरितार्थवया शब्दोपहितोऽर्थस्तदुपहितो वा शब्दो देवादितित्यचेवनत्वात्तस्य नाधि-कारसिद्धितित्यभिसंवाय शङ्कां विभजते । स्यादेतिहित । अभ्यपगम्यवाभिन्द्रादीना-मध्वर्युप्रमृतिवद्रध्वेरे सक्ष्यसंनिधानेनाङ्गत्वं वनाऽऽह । तदा चेति । कथं विरोधमसिक्सवाऽऽह । न हीति । दर्शनाभावमुक्त्वा युक्त्यभावमाह । न चेति । इन्द्रादीनां सक्ष्यसंनिधिद्धारा यागाङ्गत्वायोगे हेतुमाह । बहुष्विति । उदिश्य त्यागत्वाद्यागस्य न विरोधोऽस्तीत्याह । नायमिति । विरोधमङ्गीकृत्यापि परिहर्तुं पश्चपूर्वकं हेन्तुमादाय व्याख्याति । कस्मादिति । एकस्य युगपदनेकत्वापतिविकदेतत्याह । कथ-मिति । पामाणिकत्वेन विरोधं समाधत्ते । दर्शनादिति । वत्र श्रीतं दर्शनमाह । तथाहिति । वैश्वदेवस्य निविदि कति देवाः शस्यमाना इति शाकल्येन पृष्टे याज्ञवन्त्यस्योत्तरं त्रयश्चिति । शस्यमानदेवतासंख्यावाचिमन्नपदं निविदुच्यते । षडिधकत्रि-शताधिकत्रिसहस्रं देवा इति संख्यानिणयानन्तरं संख्येयपश्चे वसवोऽष्टावेकादश कर्ताधिकित्रिसहस्रं देवा इति संख्यानिणयानन्तरं संख्येयपश्चे वसवोऽष्टावेकादश कर्ताधिकित्रिसहस्रं देवा इति संख्यानिणयानन्तरं संख्येयपश्चे वसवोऽष्टावेकादश कर्ताधिकित्रिसहस्रं देवा इति संख्यानिणयानन्तरं संख्येयपश्चे वसवोऽष्टावेकादश कर्ताधालेकात्रसहस्रं देवा इति संख्यानिणयानन्तरं संख्येयपश्चे वसवोऽष्टावेकादश कर्ताधिकित्रसहस्रं देवा इति संख्यानिणयानन्तरं संख्येयपश्चे वसवोऽष्टावेकादश कर्ताधिकात्रसहस्रं स्वाद्याविष्टाचित्रस्य

"त्रपश्च त्री च शता त्रपश्च त्री च सहस्रा" इति निरुच्य "कतमे ते" इत्यस्यां पृच्छायाम् "महिमान एवेषामेते त्रयिस्त्रां त्वेव देवाः" [बृ० ३।९।१।२] इति ब्रुवती श्रुतिरेकेकस्य देवतात्मना युगपदनेकरूपतां दर्शयति । तथा त्रयस्त्रिशतोऽपि षडाचन्तर्भा-वक्रमेण कतम एको देव इति माण इति माणेकरूपतां देवानां दर्शयन्ती तस्यैवैकस्य माणस्य युगपदनेकरूपतां दर्शयति । तथा समृतिरिपि—

''आत्मनो वे शैरीराणि बहूनि भरतर्षम । योगी कुर्याद्धलं पाप्य तेश्च सर्वेमेंहीं चरेत् ॥ प्राप्तयाद्विषयान्कैश्चित्कैश्चिदुग्नं तपश्चरेत् । संक्षिपेच पुनस्तानि स्त्यों रिष्मगणानिव"॥

इत्येवंजातीयका प्राप्ताणिमाद्यैश्वर्याणां योगिनामिष युगपदनेकश-रीरयोगं दर्शयति । किमु वक्तव्यमाजानिसद्धानां देवानाम् । अने-कद्धपप्रतिपत्तिसंभवाचैकैका देवता बहुभी ह्रपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदङ्गभावं गच्छैतीति । परैश्च न दृश्यतेऽन्त-

द्रा द्वादशाऽऽदित्याः पजापितिर-द्रश्चेति त्रयिश्वशहेवेषु पूर्वेषामन्तर्भावो दर्शित इत्याह । कतम इति । अन्तर्भावश्चरेदतारपर्यमाह । एकैकस्पेति । तेऽपि देवाः षणामग्निप्रिधिवीवाय्वन्तिरिक्षादित्यदिवां महिमानस्तेऽपि त्रयाणां छोकानां ते च द्वयोरन्नपाणयोस्तौ चैकस्य पाणस्येति पाणस्य सर्वे महिमान
इत्येकस्यानेकद्वपताधीरित्याह । तथिति । त्रयश्चिश्चरातेऽपि देवानामिति संबन्धः । श्रीतं दर्शनमुक्त्वा स्मार्वे दर्शनमाह । तथिति । वछं योगमाहात्म्यम् । तेषामर्थिकियामाह । तेश्चेति । तेषां भोगायतनत्वमाह । पाप्रयादिति । परछोकहितत्वमाह । किश्चिदिति । तत्पारवश्यं पुंसो निरस्यिति । संक्षिपेच्चेति । योगिनामनेकद्वपमित्वपत्वाविप देवानां कि जातं तदाह । प्राप्तिति ।

"अणिमा छिमा चैव महिमा पाष्ठिरीशिता। प्राकाम्यं च वशित्वं च यत्र कामावसायिता"॥

इत्यष्टेश्वयोणि । अपिशब्दसूचितमर्थमाह । किम्वित । आजानसिद्धानां जन्मनैव माप्तातिशयानामित्यर्थः । तथाऽपि पक्तते कि जात तदाह । अनेकेति । श्रुतिस्मृति-भ्यां युक्तिविरोवे समाहितेऽपि मर्तातिविरोवस्य कः समाविस्तत्राऽऽह । परैश्चेति ।

<sup>9</sup> क. अ. सहस्राणि । २ क. ड. ज. अ. °च्छति प<sup>°</sup>। ३ झ. देवताना<sup>°</sup>। ४ ख. रीशता ।

र्धानादिकियायोगादित्युपपद्यते । अनेकप्रतिपत्तेर्दर्शनादित्यस्यापरा व्याख्या । विग्रहवतामि कर्माङ्गभावचोदनास्वनेका
प्रतिपत्तिर्देश्यते । कचिदेकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभावं
न गच्छति । यथा बहुभिर्भीजयद्गिर्नैको ब्राह्मणो युगपद्गोज्यते ।
कचिँचैकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभावं गच्छति । यथा बहुभिर्नमस्कुर्वाणैरेको ब्राह्मणो युगपन्नमस्क्रियते । तद्वदिहोदेशपरित्यागात्मकत्वाद्यागस्य विग्रहवतीमप्येकां देवतामुद्दिश्य बहवः स्वं स्वं द्रव्यं युगपैत्परित्यक्ष्यन्तीति विग्रहवन्तेऽपि देवानां
न किंचित्कर्मणि विरुध्यते ॥ २० ॥

# शब्द इति चेत्रातः प्रभवात्प्रसक्षानुमानाभ्याम् ॥ २८ ॥

मा नाम विग्रहवत्त्वे देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चि-द्विरोधः प्रसक्षि । शब्दे तु विरोधः प्रसज्येत । कथम् । औत्प-त्तिकं हि शब्दस्यार्थेन संबन्धमाश्चित्यानपेश्चत्वादिति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम् । इदानीं तु विग्रहवती देवताऽभ्युपगम्य-माना यद्यप्यैत्वर्ययोगाद्युगपदनेककर्मसंबन्धीनि हवींषि भु-

आदिशब्देन परदृष्टिमितिबन्यो गृह्यते । उक्तन्यायाद्युज्यते देवादीनां विम्रह्वस्वोपग-मेन विद्यास्विकार इति शेषः । संनिहितस्यैवाङ्गतेति न नियमोऽसनिहितस्यापि युगपदनेकत्र कर्मण्यङ्गभावमातिपत्तिरङ्गभावगमनं तस्य दर्शनादित्यर्थोन्तरमाह । अने-केति । तदेव स्पष्टियतुं व्यतिरेकं सोदाहरणमाह । कचिदिति । संमत्यभीष्टाङ्गत्वार्थ-मन्वयं सद्दष्टान्तमाच्छे । कचिचेति । अन्वयव्यतिरेकसिद्धमर्थं मक्ते योजयति । तद्वदिति । असंनिवानेऽपि देवताया विम्रक्ष्टानेकार्थदृष्टिशक्तेर्युगपदनेकत्राङ्गता सिद्धे-त्यर्थः । कर्मण्यविरोधमुपसहरति । इति विम्रहेति ॥ २७ ॥

तत्राविरोधेऽपि देवतादीनां विश्रहवन्त्वे शब्दे प्रामाण्यविरोधमाशङ्कच प्रत्याह । शब्द इति चेदिति । शङ्का विभजते । मा नामेति । शब्दस्याऽऽछत्यर्थत्वात्तत्र विरोधो नेति शङ्कते । कथमिति । गोत्वादिवद्वस्वादिषु पूर्वापरापरामशीदुपाधेरपि पाचकत्वादिवदृदृष्टेराकाशादिशब्दवद्वाक्तिवचनो वस्तादिशब्द इति मत्वाऽऽह । औत्प- त्तिकं हीति । अस्माभिरपि तथैव तदिष्टमिति न तस्य विरोधोऽस्तीत्याशङ्कचाऽऽ- ह । इदानीं त्विति । व्यक्तीनामनित्यत्वात्तत्संबन्यस्यापि सङ्केतवदनित्यतया

<sup>5</sup> क ैिचचैको वि । झ. ैिचदेको । ज. वित्त्रेको वि । ड. ैिचरेवकोऽवि । २ क.. पैपरय∗ स्य । ३ ड. देवताना । क. ज. देवादीना ।

श्चीत तथाऽपि विग्रहयोगादस्मदादिवज्जननमरणवती सेति तित्यस्य ज्ञाद्यस्य नित्येनार्थेन नित्ये संबन्धे प्रतीयमाने य-द्वैदिको शब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यादिति चेत् । नायमप्यस्ति विरोधः । कस्मात् । अतः मभवात । अत एव हि वैदिकाच्छव्दादेवादिकं जगत्मभवति । ननु "जन्माद्यस्य यतः" िन्न । स्० १।१।२ ] इत्यत्र न्नह्मप्रभवत्वं जगतोऽवधारितं कथमिह शब्दप्रभवत्वमुच्यते । अपि च यदि नाम वैदिकाच्छ-व्दादस्य प्रभवोऽभ्युपगतः कथमेतावता विरोधः शब्दे परिहृतः। यावता वसवो रुद्धा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्येतेऽर्था अनि-त्या एवोत्पत्तिमत्त्वात । तदनित्यत्वे च तद्वाचिनां वैदिकानां वस्वादिशब्दानामनित्यत्वं केन निवार्यते । प्रसिद्धं हि लोके देव-दत्तस्य पुत्र उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियत इति। तस्मा-द्विरोध एव शब्द इति चेन्न । गवादिशब्दार्थसंबन्धनित्यत्वदर्श-नात् । न हि गवादिव्यक्तीनामुत्पत्तिमन्त्वे तदाकृतीनामप्युत्पत्ति-मत्त्वं स्यातः । द्रव्यगुणकर्मणां हि व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते नाऽऽक्र-

पुंधीकृतत्वान्मानान्तरापक्षपुंधीप्रभवशब्दार्थसंबन्धाधीनवाक्यार्थीवयोऽपि मानान्तरापे-क्षत्वाद्धेदस्यामानत्वं स्यादित्यर्थः । परिहारस्यं नञ्चर्यमाह । नायमिति । कर्मेण्य-विरोधं दृष्टान्तयितुमिपञ्चाब्दः । तत्र प्रश्नपूर्वकं हेतुमुक्तवा व्याचष्टे । कस्मादिति । तथाच देवादिजगद्धेतुत्वेन शब्दस्य नित्यत्वात्तद्नित्यत्वकृतो दोषो नास्तीति शेषः। पूर्वीपरिवरिधिं शङ्कते । निन्वति । शब्दस्य निमित्तत्वाद्धक्षणश्चोपादानत्वादुभयप्रभवत्वं जगतो युक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । अपि चेति । आकृतेः शब्दार्थतया विरोधसमाधिरित्या-शङ्कन्याSSह । यावतेति । मानाभावात्र वसुत्वादिजातिरस्ति तद्यक्तीनां जनिमन्वाद-नित्यवेति नाविरोव इत्यर्थः । व्यक्तीनामनित्यत्वेऽपि वाचकशब्दानित्यतया सुकरो विरोधसमाधिरित्याशङ्कचाऽऽह । तदिति । जगतः शब्दमभवत्वमुपेत्य विरोधमु-क्त्वा शब्दस्यार्थोत्पत्युत्तरकालत्वादर्थस्य ततो जन्मायोगात्तदेव नास्तीत्याह । प्रसिद्धं हीति । विरोधं निगमयति । तस्मादिति । वस्नादिशब्दार्थसंबन्धनित्यत्वं दृष्टान्तेन वदन्नत्तरमाह । नेति । तत्रापि व्यक्तेरिनत्यत्वान संबन्धानत्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । व्यक्तिभिरभेदाजातिरिप जातेत्याशङ्क चोक्तम् । द्रव्येति । अभेदवद्भेदस्यापि भावानित्यमनेकसमवेतं सामान्यमिति च स्थितेरिति हिशब्दार्थः । आक्रतीनामुत्पत्त्य-

१ ड. अ. नित्यसं। २ क. ज. ट. प्रलीयं। ३ ड. अ. इति अं। ४ क. ख. ठ. ड. ढ. ंर्मीण विं।

#### [अ०१पा०३सु०२८] आनन्दगिरिकतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमेतानि।२८१

तयः । आकृतिभिश्च शब्दानां संबन्धो न व्यक्तिभिः । व्यक्तीनामानन्त्यात्संबन्धग्रहणानुपपत्तेः । व्यक्तिपूत्पद्यमानास्वप्याकृतीनां नित्यत्वान्न गवादिशब्देषु कश्चिद्विरोधो ह्यपते । तथा
देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेऽप्याकृतिनित्यत्वान्न कश्चिद्वस्वादिशब्देषु विरोध इति द्रष्टव्यम् । आकृतिविशेपस्तु देवादीनां मन्नार्थवादादिभ्यो विग्रहवन्त्वाद्यवगमादवगन्तव्यः। स्थानविशेषसंबन्धनिमित्ताश्चेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत् । ततश्च यो यस्तत्तत्स्थानमधिरोहतिस सङ्द्रादिशब्दैरभिधीयत इति नदोषोभवति।
न चेदं शब्दमभवत्वं ब्रह्मप्रभवत्ववद्वपादानकारणाभिप्रायेणोच्यते ।
कथं तर्हि स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्यार्थसंवन्धिन
शब्दव्यवहारयोग्यार्थव्यक्तिनिष्पत्तिरतः प्रभव इत्युच्यते । कथं
पुनरवगम्यते शब्दात्प्रभवति नगदिति । प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ।
पत्यक्षं श्वतिः प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात् । अनुमानं स्मृतिः प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात् । ते हि शब्दपूर्वं स्रष्टिं दर्शयतः । एत

भावेऽपि कुतः संबन्धनिसेता तत्राऽऽह । आकृतिभिश्चेति । तास्त्वाकृतिद्वारा लक्ष-णया शाब्दो भवन्तीति भावः । दृष्टान्त् भुपसंहरति । व्यक्तिष्वित । गवादिशब्दा-र्थेसबन्वनित्यत्वेऽपि प्रकृते किंमित्याशङ्कच दार्ष्टोन्तिकमाह । तथेति । उक्तो देवा-दिष्याकृत्यभावः साधकाभावादित्याज्ञङ्कचाऽऽह । आकृतीति । अनेकत्र साकल्येन वर्तमाना जातिरित्यङ्गीकारादिन्द्रादीनां मञ्जादिभिद्धविग्रहादिपश्चकवता पूर्वीपरव्य-क्त्यनुगता जातिरनुगतधीवेद्या न विरुध्यते । वस्वादिशब्दा जातिवाचिनो बहुषु पयुज्यमानाखण्डसाब्द्रत्वाँलयादिसाब्दवदिति चानुमानादित्यर्थः । इन्द्रादिसब्दानामु-पाधिनिमिक्तत्वं पक्षान्तरमाह । स्थानेति । औपाविकत्वपक्षे शब्दार्थमनूद्यावा-न्तरल्लयेऽपि विरोबामावमाह । तत्रश्चेति । यत्तु पूर्वोपराविरोय इति तत्राऽऽ-ह । न चेति । तर्हि कथमतः पमवादित्युक्तं तत्राऽऽह । कथमिति । उक्तेऽर्थे मानं पृष्ट्रोत्तरपद्मवतारयति । कथमित्यादिना । नन्वैन्द्रियकं प्रत्यक्षं जगतः शाब्द-पभवत्वे नास्ति तत्राऽऽह **। प्रत्यक्षमिति ।** तत्रापि श्रुतौ पत्यक्षशब्दे हेतुमाह । प्रामाण्यमिति । तथाऽपि तत्रानुमानं कथं प्रमाणं तत्राऽऽह । अनुमानमिति । त-त्रापि प्रवृत्तिनिमित्तमाह । प्रामाण्यमिति । अन्यमित्रारिलिङ्गोत्थत्वादनुमानस्य स्रतः-प्रामाण्येऽप्युत्पत्तौ सापेक्षत्वभात्रसाम्यादनुमानशब्दः स्मृताविति भावः । पश्चम्याऽभी-ष्टमर्थमाइ । ते हीति । तत्र श्रुतिमाइ । एत इति । एते असृप्रमिन्दवस्तिरःपवित्र-

९ ड. ज स्थितिवा । २ ख. °त्यत्व त । ३ क. ख. किमायातिभि । ४ द. ख ठ.ट. इ. °त्वा छटा । ३६

इति वै मजापतिर्देवानस्रजतास्रग्रमिति मनुष्यानिन्दव इति पि-तृंस्तिरःपवित्रमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शस्त्रम-भिसौभगेत्यन्याः मजा इति श्रुतिः । तथाऽन्यत्रापि "स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्" [ बृ० १ । २ । ४ ] इत्यादिना तत्र तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः श्राव्यते । स्मृतिरपि—

"अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रकृतयः''॥ इति । उत्सर्गोऽ प्ययं वाचः संप्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः। अनादिनिधनाया अन्यादशस्योत्सर्गस्यासंभवात् । तथा

> "नामं रूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम् । वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ निर्ममे स महेश्वरः" ॥ [मनु०१। २१] इति । "सर्वेषां नुं स नामानि कर्माणि च पृथक्षृथक् । वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे"।

माशवः । विश्वानयभिमोभगेत्येतनमञ्जरथपदैः समृत्वा देवादीनब्रह्मा ससर्ज । तत्र संनि-हितवाचकैतच्छब्दो देवानां करणेष्वनुम्राहकत्वेन सनिहितानां स्मारकः । असुम्रुधिरं तत्पवानदेहरमणान्मनुष्याणामस्यशब्दः स्मारकः । इन्द्रमण्डलमध्यस्थिपितृणामिन्दुश-ब्दैः स्मारकः । पवित्र सोम स्वान्तस्तिरःकुर्वता ग्रहाणा तिरःपवित्रशब्दैः स्मारकः । ऋचोऽश्रुवता स्तोत्राणा गीतिक्रपाणामाञ्चाः शब्दः स्मारकः । स्तोत्रानन्तरं प्रयोगं विश्वतां शस्त्राणा विश्वशब्दः स्मारकः । व्यापिवस्तुवाच्यभिशब्दसंयुक्तः सौभगेति शब्दः सौभाग्यवाचकस्तेनाभिसीभगेति निरतिशयसौभाग्यार्थः शब्दोऽन्यासां प्रजानां स्मारकः। तथाच तत्तत्पद्रेन तत्तद्देवादीन्समृत्वा प्रजापतिः मृष्टवानिति शब्दपूर्विका मृष्टिः श्रौतीत्यर्थः । तत्रैव श्रुत्यन्तरमाह । तथेति । स मजापितमेनसा सह वाचं मिथुनमावमभवदभावयत्रयीपकाज्ञिता सृष्टि मनसाऽऽलोचितवानित्यर्थः। स भूरिति व्याहरत्स भूमिममृजतेत्यादिवाक्यमादिशब्दार्थः । तत्र तत्रे-त्याम्रायपदेशोकिः । तत्र समृतिमारं । स्मृतीति । रूपसगीत्पाथम्यमादाविस्रुक्तम् । संपदायातिरेकेणापाप्तिर्दिव्यत्वम् । अस्त्वेवं शब्दसृष्टिस्तथाऽपि कथ तत्पूर्वार्थसृ-ष्टिस्तत्राऽऽह । यत इति । उत्सृष्टत्वोक्त्या पौरुषेयत्वमाशङ्कचोक्तमुत्सगोंऽपीति । समदायो गुरुशिष्यपरंपराध्ययनम् । उत्मृष्टिरेव कि न स्यात्तत्राऽऽह । अनादीति । कर्भणा पवर्तनं सतामनुष्ठापनमुक्तम् । सर्वेषामित्यत्र कर्भणा सृष्टिरेवाक्तेति भेदः । सं-

९ ड. ज. <sup>°</sup>मरूपे च। २ ड. ज. च। ३ झ<sup>\*</sup>ब्रापी ४ झ. <sup>°</sup>ब्रासी

इति च । अपिच चिकीर्षितमर्थमनुतिष्ठंस्तस्य वाचकं शब्दं पूर्व स्मृत्वा पश्चात्तमर्थमनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत् । तथा प्रजापतेरिप स्रष्टुः स्रष्टेः पूर्व वैदिकाः शब्दा मनिस पादुर्बभूनुः पश्चात्तदनुगतानर्थान्ससर्जेति गम्पते । तथा च श्रुतिः ''स भूरिति व्याहरत्स भूमिमस्रजत'' [ तै० त्रा० २।२।४।२ ] इत्येवमादिका भूरादिशब्देभ्य एव मनिस पादुर्भृतेभ्यो भूरोदिन्छोकानस्रष्टान्दर्शयति । किमात्मकं पुनः शब्दमभिषेत्यदं शब्द-प्रभवत्वमुच्यते । स्फोटमित्याह । वर्णपक्षे हि तेषामुत्पन्नप्रध्वंसित्वानित्यभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यनुपपन्नं स्यान् । उत्पन्नध्वंसिनश्च वर्णाः प्रत्युचारणमन्यथा चान्यथा च प्रतीयमानत्वात् । तथाद्यहर्यमानोऽपि पुरुषविशेषोऽध्ययनध्व-निश्रवणादेव विशेषतो निर्धार्यते । देवदक्तोऽयमधीते यज्ञदक्तोऽ-प्रमधीत इति । न चायं वर्णविषयोऽन्यथात्वमत्त्ययो मिथ्याज्ञानं

स्थाशब्दो रूपभेदयाही । अस्मदादिषुँ पटाचुत्पत्तेः शब्दपूर्वेकैत्वपात्यक्याज्ञगतोऽपि मृष्टेरतत्पूर्वेकत्वमनुमेयमिति पत्यक्षानुमानाभ्याभित्यत्रार्थीन्तरमाह । अपिचेति । क-ल्पकाळीना सृष्टिः शब्दपृर्विका सृष्टित्वादिदानीतनसृष्टिवत । विमतः शब्दार्थसंबन्य-व्यवहारस्वयाविधसंबन्यानुस्मृतिपूर्वकोऽभियानाभिवयसंबन्यव्यवहारत्वातसंप्रतिपन्नवादि-त्याह । तथेति । पत्यक्षादिसिद्धेऽथें तैतिरीयश्रुतिमाह । तथाचेति । स भुव इति व्याहर-त्सोऽन्वरिक्षममुजवेत्यादिरादिशब्दार्थः।उक्तश्रुतेस्वात्पर्यमाह।भूरादीति।यदुकं जगतः शब्दपभवत्वं तदाक्षिपति। किमात्मकिमिति। वणीतिरिक्तं शब्दमुपेत्य ततो वा जगदुत्प-त्तिरिष्टा वर्णेभ्यो वा । नाऽऽद्यः । वर्णोतिरिक्ते वाचके शब्दे मानामावात । नेतरः । वर्णीनामुत्पन्नमध्वंसिनां जगद्धेतुत्वासिद्धोरित्यर्थः । तत्र वैयाकरणो वश्यमाणं मानं मत्वाडड चं पक्षमालम्बते । स्फोटमिति । स्फुट्यते व्यज्यते वर्णेरिति स्फोटोडर्थ-व्यक्षकः शब्दस्तमर्थसृष्टी हेतुमिमेस्येद्मुकं तस्य नित्यत्वात्कारणत्वसंभवादित्यर्थः। वर्णानामेव प्रत्यभिज्ञया नित्याना जगद्धेतुत्विभद्धौ न स्फोटकल्पनेत्याशङ्कचा प्रत्य-मिज्ञाया जातिगामित्वान्मैवामित्याह । वर्णेति । हेत्विसिद्धिमाशङ्कचाऽऽह । उत्प-नेति । तदि न संमतिमत्याशङ्कच पुरुषिक्शेषानुमापकत्वेन तत्संमिति साधयिति । तथाहीति । वर्णेष्वन्यथात्विवयोऽध्वन्यपाविकत्वेन भिथ्यात्वान्न तद्नित्यत्वसावक-तेलाशङ्खाऽऽह । न चेति । वर्णानामुत्पत्तिमत्त्वात्तत्पभवत्वं जगतो नेत्युक्तवा तेष्ट-

१ इ. ट. ैति । अभी २ क. ड. ज ैरादी हों किया। ३ क. ड. ज ज ैन प्रध्ये। ४ क. ख. ठ. ड. ड. ैं पुघटा। ५ क. ख. ठ. ड. ट. ैर्वलप्रा । ६ क. ख. ैदिशे।

बायकप्रत्ययाभावात् । न च वर्णभ्योऽर्थावगितियुक्ता । न ह्येकैको वर्णोऽर्थं प्रत्याययेद्धभिचारात् । न च वर्णसमुदायप्रत्ययोऽस्ति क्रमवक्त्वाद्धणांनाम् । पूर्वपूर्ववंणांनुभवजितसंस्कारसिहतोऽनत्यो वर्णोऽर्थ प्रत्यायिष्यतीति यद्यच्येत । तन्न । संबन्धप्रहणापेक्षो हि शब्दः स्वयं प्रतीयमानोऽर्थ प्रत्याययेद्धूमादिवत् ।
न च पूर्वपूर्ववंणांनुभवजितसंस्कारसिहतस्यान्त्यंवर्णस्य प्रतीतिरस्त्यप्रत्यक्षत्वात्संस्काराणाम् । कार्यप्रत्यायितैः संस्कारैः
सिहतीऽन्त्यो वर्णोऽर्थं प्रत्यायिष्यतीति चेन्न । संस्कारकार्यस्यापि स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात् । तस्मात्स्कोटं एव शब्दः ।
स चैकैकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारबीजेऽन्त्यवर्णप्रत्ययजनितपरि-

मवाचकत्वाद्वि वथेति वक्तमर्थपत्यायकत्वं प्रत्याचष्टे । न चेति । किमेकैकस्माद्वर्णी-दर्भवीरुत समुदायादिति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति । न हीति । एकैकोक्तावर्भिषयोध-दृष्टेर्वर्णान्तरोक्तिवैथथ्योचेत्यर्थः । द्वितीयं पत्याह । न चेति । तेषामुचारणस्य ऋम-वस्वाद्योग्यानुपलब्बेरभावाधिगमान वद्धीरित्यर्थः । वर्णाना स्वरूपवोऽसाहित्येऽपि संस्कारद्वारा साहित्यमामेयादिवादित्याह । पूर्वेति । अज्ञातो ज्ञातो वा सोऽर्थधीहे-तुरिति विकल्प्याऽऽद्यं निराह । तन्नेति । उचिरितस्य विविरेणायहीतस्याप्ययहीत-. संगतेरपत्यायकत्वादित्यर्थः । ज्ञातस्य ज्ञापकत्वे दृष्टान्तो धूमादिवदिति । द्वितीयेऽ-ध्यक्षेणानुमानेन वा तद्धीरिति विकल्प्याऽऽद्यं निरस्यति । न चेति । द्वितीयं शङ्कते । कार्येति । अर्थेधीः स्मरणं वा कार्यम् । नाष्ठद्यः । संस्कारावगतेरर्थेधीस्ततश्च सेत्य-न्योन्याश्रयणादित्याइ । नेति । यदि द्वितीयस्वत्राऽऽह । संस्कारेति । स्मरण-स्यापीति संबन्धः । क्रमभाविसमरणानुमितसंस्काराणामपि क्रमभावेनासाहित्यात्र तत्स-हितान्त्यवर्णवीरित्यर्थः । वर्णीनां वाचकत्वायोगे फलितमाह । तस्मादिति । ननु वर्णानामर्थमत्यायकत्वासिद्धावर्थधीदृष्टच्या तद्धेतुत्वेन वा स्फोटो गम्यते मानान्तराद्धा। नाडऽ यः । तद्वगतेरर्थधीस्तया च सेत्यन्योन्याश्रयणात्र च सत्तामात्रेण स्फोटोऽ-र्थेवीहेतुः सदा तदापातात् । न द्वितीयस्तदनुपलुब्धेस्तत्राऽऽह । स चेति । स चैकपत्ययविषयतया पत्यवभामत इति संबन्यः । वर्णान्वयव्यतिरेकनिर्यमादर्थियो वर्णा एव शब्द इत्याशङ्कच तेषा स्फोटन्यञ्जकत्वेनान्यथासिद्धेभैविमित्याह। एकैकेति। एकैकवर्णपरायेराहितं संस्काराख्यं बीजं यस्मिन्प्रत्ययिनि चित्ते तस्मिन्निति यावतः । न चान्त्यवर्णानर्थेक्यं तद्धीजन्यातिशयैवचा चित्तस्येत्याह । अन्त्येति । यथा नाना-

९ क.ज. वर्णज । २ क ज. वर्णज । ३ क.ज. न्त्यस्य व । ४ ड.ज.ट. तोऽन्त्यव । ५ क. ज. तर्फोट: श । ६ ख वर्थ्य । ७ चेत्य क.ख.ठ.ड.ढ. ना रू । ८ठ. वयमवत्त्वाद । ९ क.ख. यत्वाचि ।

पाके प्रत्यिन्येकप्रत्ययिषयत्या झिटिति प्रत्यवभासते । न चापमेकप्रत्ययो वर्णविषया स्मृतिः । वर्णानामनेकत्वादेकप्रत्य-यविषयत्वानुषपत्तेः । तस्य च प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वा-वित्यत्वम् । भेदपत्ययस्य वर्णविषयत्वात् । तस्मान्नित्याच्छ-व्दात्स्फोटक्षपादभिधायकात्क्रियाकारकफललक्षणं जगदभिधेय-मृतं प्रभवतीति । वर्णा एव तु झव्द इति भगवानुपवर्षः । ननृत्पन्नप्रध्वंशित्वं वर्णानामुक्तं तन्न । त एवेति प्रत्यभिज्ञाना-त् । साहद्यात्पत्यभिज्ञानं केशादिष्विवेति चेन्न । प्रत्यभिज्ञान-नस्य प्रमाणानतरेण बाधानुपपत्तेः । प्रत्यभिज्ञानमाकृतिनिभि-त्तमिति चेन्न । व्यक्तिप्रत्यभिज्ञानात् । यदि हि प्रत्युच्चारणं गवादिव्यक्तिवदन्या अन्या वर्णव्यक्तयः प्रतियेरंस्तत आकृतिनि-मित्तं प्रत्यभिज्ञानं स्यात् । नत्वेतदस्ति । वर्णव्यक्तय एव हि प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायन्ते । द्विगौंशव्द उच्चारित इति हि

दर्शनसंस्कारपरिपाकसचिवे चेतसि रत्नतत्त्वं चकास्ति तथा यथोक्ते चित्ते विना विचारं सहसैवैकोऽयं शब्द इतिवीविषयतया स्फोटो भातीत्याह । एकेति । अन्योन्याश्रय-मपाकर्षुं झाटिवीत्युक्तम् । एकवियो वर्णविषयस्मृतित्वाच स्फोटसावकतेत्याशङ्कचाऽऽ-ह । न चेति । अनेकेष्वेकत्वबृद्धेर्भमत्वात्पदादिवीगोचरः स्फोट एवेत्यर्थः । स्फोट-स्याप्युत्पन्नप्रध्वसित्वान जगद्वेतुतेत्याशङ्कचाऽऽह । तस्य चेति । पुरुषभेदानुमापक-तया मत्युचारणं भिन्नत्वात्कुतोऽस्य नित्यत्वं तत्राऽऽह् । भेदेति । स्फोटवादमुपसहरति । तस्मादिति । आचार्यसंपदायोक्तिपूर्वकं सिद्धान्तमाह । वर्णा इति । गौरित्युक्ते गकारौका-रविसर्जनीयातिरिक्तस्य स्वतब्रस्य परतब्रस्य वा श्रोत्रेणाग्रहणादुपवर्षाचार्यो वर्णानामेव तु शब्दत्वं पश्यतीत्यर्थः । तेषां क्षणिकत्वान जगद्धेतुतेत्यक्त स्मारयाते । निन्वति । मत्यभिज्ञया स्थायित्वसिद्धेने क्षणिकतेत्वाह । तन्नेति । प्रचतनीनन्तरीयकतया वर्णानां मेदिसिद्धरन्यथासिद्धा पत्यभिजेत्याह । साहद्रयादिति । कि कचिद्धाभिचारदृष्टेरेवं बायदृष्टेवी । नाठऽद्यः । सर्वत्र संशयपसङ्गातः । ज्वालाद्गे तु प्रभावैतेत्यादिकायानुप-पत्त्या वथात्वादिह तद्मावादित्याह । नेति । न द्विवीय इत्याह । प्रत्यभिज्ञान-स्येति । गवादौ जावियत्यभिज्ञादृष्टेरिहापि वथेवि शङ्कते । प्रत्यभिज्ञानिर्मात । यत्र जाविमत्यभिज्ञा तत्र व्यक्तिभेदो दृष्टः प्रकृते तद्भावान जातिविषयतेत्याह । न व्यक्तीति । तदेव स्फटयति । यदि हीति । यक्तितो व्यक्तिविषया पत्यभिज्ञेत्य-क्तवा मतीतितोऽपि तथेत्याह । वर्णेति । हिशब्दस्चितमनुभवमभिनयति । द्विरिति ।

प्रतिपत्तिनं तु द्वौ गोशब्दाविति । ननु वर्णा अप्युचारणभेदेन भिन्नाः प्रतीयन्ते देवदत्त्यञ्चदत्त्यारेध्ययनध्वनिश्ववणादेव भेदप्रतीतेरित्युक्तम् । अत्राभिधीयते । सितं वर्णविषये निश्चिते 
प्रत्यभिज्ञाने संयोगविभागाभिव्यङ्गच्यत्वाद्वणांनामभिव्यञ्जकवैचित्र्यनिमित्तोऽयं वर्णविषयो विचित्रः प्रत्ययो न स्वर्द्धपनिमिन्तः । अपिच वर्णव्यक्तिभेदवादिनाऽपि प्रत्यभिज्ञानसिद्धये वर्णाकृतयः कल्पितव्याः । तामु च परोपाधिको भेदपत्यय इत्यभ्युपगन्तव्यम् । तद्वरं वर्णव्यक्तिष्वेव परोपाधिको भेदपत्ययः 
स्वर्द्धपनिमित्तं च प्रत्यभिज्ञानमिति कल्पनारुधवम् । एष एव च वर्णविषयस्य भेदपत्ययस्य बाधकः प्रत्ययो यत्प्रत्यभिज्ञानम् ।
कथं क्षेत्रस्मन्काले बहूनामुचारयतामेक एव सन्गकारो युगपदनेकद्धपः स्यात् । उदात्तश्चानुदाचिश्च स्वरितश्च सानुनासिकश्च
निरनुनासिकश्चेति । अथवा ध्वनिकृतोऽयं प्रत्ययभेदो न वर्णकृत इत्यदोषः । कः पुनर्यं ध्वनिर्नाम । यो दूरादाकर्णयतो वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णपथमवतरति । प्रत्याक्षीदतश्चै प-

दहनतुहिनविद्विरुद्धधर्मेवेस्वाद्धिमेमेदः स्यादिति शङ्कते । निन्वित । भेदमत्ययेऽपि प्रत्यिमज्ञाया निरपेक्षस्वरूपविषयत्वेन पावल्यात्तस्य च सापेक्षमेद्विषयत्वेन दौर्बल्या-देकस्यामाकाशव्यक्तौ कुम्माकाशः कूपाकाश इतिवद्धाञ्जकवायुसंयोगविभागवैचित्र्याद्धणेषु वैचित्र्यधर्मे स्वत इत्याह । अत्रेति । कल्पनागौरवाच वर्णेषु स्वतो वैचित्र्यं नास्तीत्याह । अपिचेति । भेदधीहेतोस्त्वयाऽपि कल्प्यत्वात्तल्या कल्पनेत्याशङ्कच्य जाति-कल्पना तवाविकेत्याह । तास्विति । कथं तार्हे भेदाभेदियावित्याशङ्कच्याऽऽह । तद्वरं वर्णेति । नायमौपाविको भ्रमो बाधकाभावादित्याशङ्कच्याऽऽह । एष इति । एकत्त्वनानात्वयोरेकत्र वास्तवत्वोपपत्तौ किमिति बाध्यवाधकत्वं तत्राऽऽह । कथं हीति । एकस्य युगपदनेकरूपत्वानुपपत्तिसहकृतमेकत्वप्रत्यभिज्ञानं भेदवियो बाधक-मेवेत्यर्थः । कण्ठादिदेशैः सह कोष्ठनिष्ठस्य वायोः संयोगविभागयोव्यञ्जकत्वमुपत्य व-णेषु भेदधीनं स्वरूपकृति । परमतमुक्त्वा स्वमतमाह । अथवेति । अत्र प्रश्नपूर्वेक वर्णे-भ्यो ध्वनिं निष्कर्षिते । कःपुनिरत्यादिना । अवतरित स ध्वनिरिति शेषः । वर्णा-विरिक्तशब्दो ध्वनिरित्यर्थः । स एव प्रत्यासन्नस्य पुंसो वर्णेषु स्वधमीनारोपयतीत्याह । परमासिदतश्चेति । वर्णेषुद्वात्तादिवेत्षङ्जत्वादिरिप स्वामाविकः स्यादित्याशङ्कचाऽऽ-

<sup>🤊</sup> ज ँधिभेंद ( ट. धिक भे । २ इ. ञ. ँयं तहों क । ३ इ. ञ. ँथ मन्दत्वपटुत्वा ( ४ क. ख. ँभेरवाद्ध । ५ ठ. इ. ढ. ँवत्पट्रवा ।

डुमृढुत्वादिभेदं वर्णेष्वासञ्जयति। तन्निबन्धनाश्चोदात्तादयो विशेष्ण न वर्णस्वरूपनिबन्धनाः। वर्णानां प्रत्युचारणं प्रत्यभिज्ञाय-मानत्वात्। एवं च सित सालम्बना उदात्तादिप्रत्यया भविष्य-ित । इत्रत्था हि वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां निर्भेदत्वात्संयोग-विभागकृता उदात्तोदिंविशेषाः कल्पेरन् । संयोगिवभागानां चाप्रत्यक्षत्वान्न तदाश्रया विशेषा वर्णेष्वध्यवसितुं शक्यन्त इत्यतो निराल्यम्बना एवत उदात्तादिप्रत्ययाः स्युः । अपिच नैवैतदिभिनिवेष्टव्यमुदात्तादिभेदेन वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां भेदो भवेदिति । न ह्वन्यस्य भेदेनान्यस्याभिद्यमानस्य भेदो भवितुमर्हति । न हि व्यक्तिभेदेन जातिं भिन्नां मन्यन्ते । वर्णेभ्यश्चार्थप्रतीतेः संभवात्स्कोटकल्पनाऽनर्थिका। न कल्पयान्यहं स्फोटं प्रत्यक्षमेव त्वेनमवगच्छामि । एकैकवर्णप्रहणाहि-तसंस्कारायां बुद्धौ झिटित प्रत्यवभासनादिति चेन्न । अस्या

ह । तदिति । वर्णानामेवाव्यक्ताना ध्वनित्वे कुतो भेद्धीस्तेषु तत्कतेत्याशङ्कचाऽऽह। वर्णानामिति ।ध्वनेश्च सानुनासिकत्वादिभेद्वतस्तद्भावात्तेभ्योऽर्थान्तरत्वात्तत्कता तेषु भेदवीर्यक्तेत्यर्थः । एतेन तस्य जातित्वमपि प्रत्युक्तम् । वायसयोगविभागयोर्व्यञ्जकत्वं हित्वा किमिति ध्वनीना तद्रपगतं तत्राऽऽह । एवं चेति । पक्षान्वरेऽपि तुल्यमेषा सालम्बनत्वभित्याशङ्कचाऽऽह । इतरथेति । अस्तु कल्पना का हानिस्तत्राऽऽह । संयोगेति । अपत्यक्षत्वमश्रावणत्वम् । पूर्वत्रापरितोषे हेत्किसमाप्ताविविशब्दः । अपरितोषंहेतुसन्वे प्रथमपक्षायोगं फलमाह । अत इति । वर्णमात्रस्यापत्यभिज्ञानाद-दात्तादिमत्त्रयैवं तद्धानात्तदारोपकल्पनानुपपत्तेर्द्धितीयोऽपि पक्षो नेत्याशङ्कत्याऽऽह । अपिचेति । विरुद्धधभैत्वादिमण्वालादिवद्धेदः स्यादित्याशृह्याऽऽह । न हीति। वदेवो-दाहरणेन स्फोरयवि । न हीति । खण्डमुण्डाद्यपरक्ततया प्रत्यभिज्ञायमानगोत्ववदुदात्तादि-मस्वेन भावानामिप वर्णाना न वात्विक नानात्वमिवि भावः । प्रत्यभिज्ञया स्थायित्वं वर्णीनामुक्तवा तेषामेव वाचकत्वं वक्तं स्फोटं विघटयति । वर्णेभ्यश्चेति । कल्पनाम-मृष्यन्नाह । नेति । क्यं तर्हि तद्धीस्तत्राऽऽह । प्रत्यक्षमिति । तथा स्फोटावगर्वि स्फुटयति । एकैकेति । वर्णेषु व्यञ्जकेषु दृष्टेषु तद्याङ्गचतया स्फोटो विनैव संप्रयोगं चकास्तीत्याह । झटितीति । यः खल्वाकारो यस्या बुद्धौ स्फुरति स तदालम्बनम् । न चात्र कश्चिदाकारो वर्णातिरिक्तो भाति । तेनास्या वर्णगामित्वान्नातिरिक्ते स्फोटे

१ क. व सै। २ क. ज "त्तादयो वि। ३ ड. ज. "हिमेदाः कै। ४ झ. मेपामाल । ५ क. खु, "तोषे हें। ६ ठ. ड. ड. व तत्ताद्धां। ७ ठ. ड. ड. न चेव कै।

अपि बुद्धवंणीविषयत्वात् । एकैकवणंग्रहणोत्तरकां हियमेका बुद्धिगौंरिति समस्तवणंविषया नार्थान्तरिवषया । कथमेतदव-गम्यते । यतोऽस्यामिप बुद्धौ गकारादयो वर्णा अनुवर्तन्ते न तु दकारादयः । यदि ह्यस्या बुद्धेगंकारादिभ्योऽर्थान्तरं स्फोटो विषयः स्यात्ततो दकारादय इव गकारादयोऽप्यस्या बुद्धेव्यां-वर्तेरन् । न तु तथाँऽस्ति । तस्मादियमेकबुद्धिवंपविषयैव स्मृतिः । नन्वनेकत्वाद्धणांनां नेकबुद्धिविषयतोपपद्यत इत्युक्तं तत्मिति बूमः । संभवत्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयतोपपद्यत इत्युक्तं तत्मिति बूमः । संभवत्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयतोपपद्यत इत्युक्तं तत्मिति बूद्धः । संभवत्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वं पद्धिवेनं सेना दश शतं सहस्रमित्यादिदर्शनात् । या तु गौरित्येकोऽयं शब्द इति बुद्धः सा बहुष्वेव वर्णेष्वेकार्थावच्छेदनिबन्धनौपचारिकी वनसेनादिबुद्धिवदेव । अत्राऽऽह । यदि वर्णा एव सामस्त्येनेकबुद्धिविषयतामापद्यमानाः पदं स्युस्ततो जारा राजा कपिः पिक इत्यादिषु पदिवशेषप्रतिपत्तिनं स्यात्। त एवं हि वर्णा इत-

मानतेत्याह । नास्या इति । वर्णगामित्वमस्यास्तँ द्वानोत्तरत्वाद सिद्धामित्या शहू चाऽऽ-ह । एकैकेति । सर्ववर्णविषयत्वे तदिवरस्फोटविषयत्वे च तुल्ये न पक्षपांवहेतुरिति शङ्कते । कथमिति । पक्षपाते हेतुमाह । यत इति । गौरितिबुद्धी गकारादिवणी-नामेवानवृत्तावि कुतोऽस्यास्तदालम्बनत्वं स्फोटव्यञ्जकत्वेनापि तदनुवृत्तियोगादिः त्याशङ्कचाऽऽह । यदीति । न खल्वस्यां बद्धौ विषयभृतस्कोटव्यञ्जकतया वर्णानु-वृत्तिर्वद्भिबुद्धाविव धूमस्य छक्ष्यबुद्धौ छक्षणस्य भागासिद्धौरिति भावः । नन्वस्या बुद्धेः स्फोटाविषयत्वे न वर्णविषयत्वमपि तेषां प्रागेव प्रत्येकं दृष्टतया प्रकृतबु-द्धचनपेक्षत्वाचनाऽऽह । तस्मादिति । अनेकेष्वेकत्वबुद्धेर्भमत्वमुक्त स्मारयित । निन्वति । अनेकस्य निरुपाविकैकबुद्धचाविषयत्वेऽपि सोपाविकतया तद्विषयत्वं स्यादित्याह । तदिति । तत्रैकदेशसबन्धादिनिबन्धना धीरिह तु किकृतेत्याश-ङ्कचाऽऽह । या त्विति । न चैकार्थवीहेतुत्वे सत्येकपदत्वं तस्मिश्च तद्धीहेतुत्विम-त्यन्योन्याश्रयत्वमर्थज्ञानात्पूर्वै केषाचिद्धणीनामेकस्मृत्याक्रळानामेकार्थवीहेतुत्वादेकपद-त्वनिश्चयात् । न चानेकसंस्काराणां नैकस्मृतिहेतुत्वम् । कुशकाशादिष्वनेकसं-स्कारजन्येकस्मृतिद्शेनातः । ऋमवद्वर्णसंस्काराणा स्थायित्वादन्त्यवर्णदृष्टचनन्तरं साहित्यात्तेषां सर्ववर्णविषयैकस्मृतिहेतुत्वसिद्धोरिति मावः । वर्णानामेकस्मृत्यारी-हिणामेकपदत्वे पदविशेषसिद्धौ क्रमापेक्षा न स्यादित्याह । अत्रेति । तद्पेक्षामावे

१ ड. ञ. °कालीना ही °। २ झ ट. °नुगम्यन्ते । ३ क ज. 'न् । तस्मा । ४ झ. था ।त । ५ क, "द्विगीतितसमस्तवर्ण । ६ झ. व व "। ७ क. स. ट. ड. ट. °स्तज्ज्ञानो "। ८ स. पाते हे ।

#### [अ०१पा०३सू०२८]आनन्दगिरिकृतटीकासंवस्तिशांकरभाष्यसमेतानि ।२८९

रत्र चेतरंत्र च प्रत्यवभासन्त इति । अत्र वदामः । सत्यपि समस्तवर्णप्रत्यवमर्शे यथा क्रमानुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पङ्किबुद्धिमारोहन्त्येवं क्रमानुरोधिन एव वर्णाः पदबुद्धिमारोक्ष्यन्ति । तत्र
वर्णानामविशेषेऽपिक्रमविशेषकृतापदिवशेषप्रतिपत्तिने विरुध्यते ।
दृद्धव्यवहारे चेमे वर्णाः क्रमाचनुग्रहीता ग्रहीतार्थविशेषसंबन्धाः
सन्तः स्वव्यवहारेऽप्येकैकवर्णग्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यवमार्शेन्यां
बुद्धौ ताहशा एव पत्यवभासमानास्तं तमर्थमव्यभिचारेण प्रत्यापिष्यन्तीति वर्णवादिनो ल्यीयसी कल्पना । स्फोटवादिनस्तु
दृष्टहानिरदृष्टकल्पनौ च । वर्णाश्चेमे क्रमेण ग्रह्ममाणाः स्फोटं
व्यञ्जयन्ति स स्फोटोऽर्थं व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात् ।
अथापि नाम पत्युचारणमन्येऽन्ये वर्णाः स्युस्तथाऽपि पत्यिभज्ञालम्बनभावेन वर्णसामान्यानामवश्याभ्युपर्गन्तव्यत्वाचा वर्णेप्वर्थपतिपादनपिक्रया रिचता सा सामान्येषु संचारियतवर्णा । ततश्च नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम् ॥ २८ ॥

हेतुस्त एवेति । दृष्टान्तेन पत्याह । अत्रेति । क्रमानुरोविना वर्णाना पद्योविपयत्वे फिलितमाह । तत्रेति । कथमेतेषा वर्णानामेतावतामेतत्क्रमकाणामेतत्यदृत्वामेन्त्यादिविशेषपीस्तत्राऽऽह । दृद्धेति । व्युत्पत्तिदृशा वृद्धन्यवहारः । क्रमादीत्यादिशब्देन संख्या एखते । स्वव्यवहारा मध्यमवृद्धस्य प्रवृत्त्यवस्या । तादृशत्वं व्युत्पत्तिदृशादृष्टक्रमाद्यनुग्रहीतत्वम् । तं तम्थं गृहीतसबन्वपतियोगिनिमिति यावत् । यावन्तो यादृशा ये च यद्र्थपतिपादका वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथैवावबोधका इति न्यायेनाऽऽह । इति वर्णेति । स्फोटवादिनस्तु यृहृष्टं वर्णानामर्थबोधकत्वं तस्य हानिरदृष्टस्य
स्फोटस्य कल्पना सा च गौरवदुष्टेत्याह । स्फोटेति । किच येन हेतुना वर्णानामथव्यञ्जकत्वं निरस्तं तेनैव तथां न स्फोटव्यञ्जकत्वमि । यदि कथचिदमी स्फोटं
भासयेयुस्तिहैं तथैवाथमिति युक्तं लाघवादित्याह । वर्णाश्चेति । स्फोटपक्षं प्रतिक्षिपता वर्णपक्षः समर्थितः । संपति वर्णानामनित्यत्वेऽपि गोत्वादिज्ञात्यमेदेनैव संगतिधीरनादिव्यवहारश्चेति पौढिमारूढः सन्नाह । अथापीति । अर्थपतिपादनपिक्रया
वर्णभ्यश्चार्थपतितेः संमवादित्याद्या । वर्णानां नित्यत्ववाचकत्वयोः सिद्धौ फिलितमाह । ततश्चेति ॥ २८ ॥

<sup>ी</sup>ड. ज. <sup>°</sup>र एव प्र<sup>°</sup>। २ क. इ. ज. ट. <sup>°</sup>ना। व<sup>°</sup>। ३ ड. ज. ज. <sup>°</sup>न्थेच व<sup>°</sup>। ४ ड.ज. <sup>°</sup>मम्यत्वा<sup>°</sup>। ३७

#### अत एव च नित्यत्वम् ॥ २९ ॥

स्वतन्नस्य कर्नुरस्मरणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्य-क्तिमभवाभ्युपगमेन तस्य विरोधमाशङ्काचातः मभवादिति परि-हृत्येदानीं तदेव वेदैनित्यत्वं स्थितं द्रढयति । अत एव च नि-त्यत्वमिति । अत एवं नियताकृतेर्देवादेर्जगतो वेदशब्दमभवत्वा-द्वेदशब्दे नित्यत्वमि मत्येतव्यम् । तथाच मन्नवर्णः "यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दृत्वृषिषु मविष्टाम्" [ ऋ० सं० १०। ७१। ३ ] इति स्थितामेव वाचमनुविनां दर्शयति । वेदव्यासश्चेवमेव स्मरति ।

> " युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान्सेतिहासान्महर्षयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा" इति ॥ २९ ॥

जगतः शब्दर्जंत्वमुक्तमुपजीव्य शब्दिनित्यत्वमाह । अत एवेति । पूर्वभीमांसायामेव वेदिनित्यत्वस्य सिद्धत्वादिह तिव्वत्यत्वसाधनमिकि नित्कर्भित्याशङ्कच्य सूत्रतात्पर्यमाह । कर्तुरिति । पूर्वतत्रसिद्धमेव वेदिनित्यत्वं देवि जगदुत्पत्तौ वाचकशब्दस्यापि
तद्धावाद्युक्तमिति शिद्धते शब्दि वित्याकृतिमतस्तज्जन्मिति समाहितमेवं वेदोऽवान्तरमळ्यस्यायी जगद्धेतुत्वादि धरवित्यनुमानेन दृढीकर्तुमिदं सूत्रमित्यर्थः । तत्तात्पर्यमुक्तवाऽक्षराणि व्यक्तरोति । अत इति । अनुमानसिद्धेऽथे श्रुतिमनुकूळ्यति । तथाचेति । यज्ञेन पुण्येन कर्मणा वाचो वेदस्य पदवीयं मार्गयोग्यतां ग्रहणयोग्यतामायमाप्तवन्तस्ततस्ता वाचमृषिषु पविष्टां विद्यमानामन्वविन्दन्ननुळ्व्यवन्तो याज्ञिका इति
यावत् । तस्य तात्पर्यमाह । स्थितामिति । अनुविन्नामनुळ्व्यामित्येतत् । तत्रैव
समृतिमाह । वेदिति । वेदान्कर्मज्ञानार्थान्मश्रवाह्मणवादाद् । सेतिहासानितिहासशब्दितनानार्थवादेपेतान्मसिद्धेतिहाससिहितान्वा तेषामप्यवान्तरमळ्ये सत्त्वात् । पूर्वमवान्तरसर्गोदावित्यर्थः । तपसाऽपि न तल्लामोऽध्यापकामावादित्याशङ्कचाऽऽह् । अनुज्ञाता इति ॥ २९ ॥

१ क. <sup>°</sup>म् ॥२९॥ क<sup>°</sup>। २ ड. ञ. <sup>°</sup>दस्य नि<sup>°</sup>। ३ ड. ज. <sup>°</sup>व च नि<sup>°</sup>। ४ क. ख. <sup>°</sup>जन्यत्व<sup>®</sup>। ५ ठ. ड. इ. <sup>°</sup>र्थः । तात्प<sup>®</sup>।

## समाननामरूपत्वाज्ञाऽऽवृत्तावप्यविरोधो दर्श-नात्स्मृतेश्व ॥ ३० ॥ (८)

अथापि स्यात् । यदि पश्वादिव्यक्तिवद्देवादिव्यक्तयोऽपि संतत्येवोत्पचेरित्ररूघेराँश्च ततोऽभिधानाभिधेयाभिधानृव्यवहाराविच्छेदात्संबन्धनित्यत्वेन विरोधः शब्दे परिह्नियेत । यदा तु खछु सक्त त्रेलेव्यं परित्यक्तनामक्षपं निर्छेपं प्रश्लीयते प्रभवति
चाभिनविमिति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति तदा कथमविरोध इति ।
तत्रेदमभिधीयते । समाननामक्कपत्वादिति । तदाऽपि संसारस्यानादित्वं तावदम्युपगन्तव्यम् । प्रतिपादियञ्चति चाऽऽचार्यः संसारस्यानादित्वम् "उपपद्यते चाःयुपल्लभ्यते च" [त्र० सू० २
। १ । ३६ ] इति । अनादौ च संसारे यथा स्वापमबोधयोः प्रलयप्रभवश्ववणेऽपि पूर्वप्रबोधवदुत्तरप्रबोधेऽपि व्यवहारात्र कश्चिद्विरोधः । एवं कल्पान्तरप्रभवस्त्रस्ययोरपीति द्रष्टव्यम् । स्वापप्रबोधयोश्च प्रलयमभवौ श्रूपेते "यदा सुप्तः स्वप्तं न कंचन

महाप्रलये जातेरि सन्वासिद्धेः शब्दार्थसंबन्धानित्यत्वमाशङ्कच प्रत्याह । समानेति । सूत्रव्यावर्णामाशङ्कामाह । अथापीति । अवान्वरेखेये शब्दार्थसंबन्वानित्यत्वाभावेऽपीति यावत । तत्र विरोधसमाधिमुक्तमङ्गीकरोति । यदीति । अभिवावृशब्देनाध्यापकाध्येवारावृक्ती । अभिधानाभिषेयव्यवहाराविच्छेदे संबन्धनित्यत्वमध्यापकाध्येवृपरंपराविच्छेदे च वेदनित्यंवेद्यविरोव इत्यर्थः । महाप्रलये तु नाविरोध इत्याह ।
यदा त्विति । जगवो निरन्वयनाशेऽत्यन्वापूर्वस्य चोत्पत्ती सबन्धनित्यत्वाद्यासिद्धिः
संबन्धिनोरभावे तदभावाद्ध्यापकाद्यभावे वाऽऽश्रयाभावाद्धश्चणश्च केवलस्यावदाश्रयत्वादवो महाप्रलये विरोधतादवस्थानित्यर्थः । तं परिहर्तुं सूत्रं पावयिते । तत्रिति ।
तदिदं व्याकुर्वेन्ननादित्वं संसारस्य प्रतिजानीवे । तदाऽपीति । महाप्रलयमहासर्गाङ्गीकारेऽपीति यावत् । तत्र वक्ष्यमाणन्यायं हेतूकरोति । प्रतिपादिण्यतीति ।
तस्यानादित्वेऽपि महाप्रलयव्यवधानादस्मरणे वेदाना कुतस्तदीयो व्यवहारस्तत्राऽऽह । अनादौ चेति । न कश्चिद्धिरोवः शब्दार्थसबन्धनित्यत्वादोरिति शेषः । स्वापे
लये च प्राणमात्रावशेषानवशेषाभ्या विशेषेऽपि कभिविक्षेपसस्कारसिहिताविद्यावशेषतासाम्यादनयोः साम्यम् । कथं पुनः सापे प्रलयस्य प्रबोधे च प्रभवस्य श्रवणं तदाह ।
स्वापेति । यदेत्युक्तमाद्यश्ववद्यस्तदेत्येर्थ । प्राणः परमात्मा । सुषुप्तस्य परिसन्निकी-

१ क. 'न्तरे लं। २ ट. 'रप्रलं। ३ ख. 'त्यत्वावि'। ४ क. ख. ट. ड. ट. 'त्यर्थः । प्रां।

परयत्यथास्मिन्माण एवेकधा भवति तदैनं वाक्सवैनीमिभः सहाप्येति चक्षुः सर्वे छपैः सहाप्येति श्रोत्रं सर्वेः शब्दैः सहाप्येति
मनः सर्वेध्यानैः सहाप्येति स यदा मैतिबुध्यते यथाऽमेर्ज्वलतः
सर्वा दिशो विस्फुलिङ्का विमितिष्ठेरक्षेवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे
प्राणा यथायत्नैनं विमितिष्ठेन्ते माणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः" [की॰ ३ | ३ ] इति । स्यादेतत् स्वापे पुरुषानत्रव्यवहाराविच्छेदात्स्वयं च सप्तमबुद्धस्य पूर्वभवोधव्यवहारानुसंधानसंभवादविरुद्धम् । महामल्ये तु सर्वव्यवहारोच्छेदाज्ञनमान्तरव्यवहारवच्च कल्पान्तर्व्यवहारस्यानुसंधानुमशक्यत्वाद्वेषम्यमिति । नेष दोषः । सत्यि सर्वव्यवहारोच्छेदिनि महामल्ये परमेश्वरानुमहादिश्वराणां हिर्ण्यगर्भादिनां कल्पान्तरव्यवहारानुसंधानोपपत्तेः । यद्यपि माकृताः प्राणिनो न जन्मानत्रव्यवहारमनुसंदधाना दृश्यन्त इति तथाऽपि न पाकृतवदिस्तम्बपर्यन्तेषु ज्ञानैश्वर्यादिमित्वन्धः परेण परेण भूयान्भ-

भावावस्था वदे सुक्ता । एनं पक्तं प्राणं परमात्मानमन्तर्बेहिरिन्द्रियाणि सविषयाणि खापे परमात्मिन छीनानीत्यर्थः । प्रबोधे तस्मादेव जगतो जन्मोदाहरित । स इति । स सुषुप्तः पुरुषः । यथेत्यस्मात्प्रागुपक्रमवशाचदेति द्रष्टव्यम् । एतस्मादात्मन इत्यत्रा-पादानं प्राणः परमात्मैव सर्वे प्राणा वागादयस्तेभ्योऽनन्तरं तदनुष्राहका देवा अध्या-द्रयस्तदनन्तरं छोकाः शब्दादिविषयाः । कल्पितस्याज्ञातसस्वाभावाष्ट्रष्टच्द्रिभ्यामुत्पिक्त्यावुक्ते । व्यावहारिकसस्वे त्वनास्थाश्रुतेरित्यनुसंधानयोगायोगाभ्यां दृष्टान्तदा-ष्ट्रान्तिकवैषम्यं शङ्कते । स्यादिति । सर्वेषा यौगपधेनास्वापाचदा प्रबुद्धभ्यः सुप्ताना पुनर्व्यवहारमहात्काळविष्रकर्षस्य मरणस्य च वासनोच्छोदिनोऽभावात्तत्र स्मरणम् । इह तु विमतो न जन्मान्तरव्यवहारानुसंवानाहीं जिनमृतिव्यवहित्ववद्समदादिवदित्यन्मानान्न स्मरणमतो दृष्टान्ते शब्दार्थसंबन्वनित्यत्वाद्यविरुद्धं दाष्ट्रीन्तिके नैविमित्यर्थः । हिर्ण्यगभोदीनामनुसंधानासिद्धने वैषम्यमित्याह । नैष इति। वेषामस्मदादिसाम्यमाशङ्कचोन्तम्। यद्यपीति । इतिशब्दो यद्यभात्यनेन सबभ्यते । तथाऽपि न पास्तवदिति वक्तव्य-स्मर्कान्तेन साथयति । यथेति । आ मानुषादा च स्थाणोज्ञीनादिप्रतिबन्ध-

<sup>9</sup> क. प्रबुं। २ क. क्षेप्र इ. क्षेयों। ४ क. तिन। इ. अ. तिन तत्प्राकः । ५ इ. तोरमां।

वन्हरयते । तथा मनुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्भपर्यन्तेषु ज्ञानैश्वर्यान्यभिन्यक्तिरिप परेण परेण भूयसी भवतीत्येतच्छुतिस्मृतिवादेण्वसकृदनुश्रूयमाणं न शक्यं नास्तीति विदेतुम् । ततश्चातीतकल्पानुष्ठितपकृष्टज्ञानकर्मणामीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां वर्तमानकल्पादौ मादुर्भवतां परमेश्वरानुग्रहीतानां सप्तमितवुद्धवत्कल्पानतरव्यवहारानुसंधानोपपित्तः । तथा च श्रुतिः ''यो ब्रह्माणं
विद्धाति पूर्वं यो वै वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मे । तं ह देवमात्मवुद्धिपकाशं सुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये' [ श्वे० ६ । १८ ]
इति । स्मरन्ति च ''शौनकादयो मधुच्छन्दःप्रभृतिभिर्श्वषिभिद्यशत्यो दृष्टाः'' इति । प्रतिवेदं चैवमेव काण्डर्ष्याद्यः स्मर्यन्ते । श्रुतिरप्पृषिज्ञानपूर्वकमेव मन्नेणानुष्ठानं दर्शयति । यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतत्राह्मणेन मन्नेण

स्योत्तरोत्तरमुत्कर्षपतीति प्रमाणयति । दृश्यत इति । औ मनुष्यादा च हिरण्यगर्भा-दुत्तरोत्तरज्ञानाद्याविकये मानमाह । इत्येतदिति । हिरण्यगर्भः समवर्ततेत्यादयः श्रीववादाः । ज्ञानमप्रविद्यं यस्येत्याद्यः समृविवादाः । वेषामक्तेऽर्थे वात्पर्येलिङ्गम-भ्यासमाह । असक्रिति । पूर्वकल्पीयेश्वराणा कल्पान्तरे मुक्तत्वास्कथं व्यवहितानु-संघानं तत्राऽऽह । ततश्चेति । पुरुषविशेषाणा व्यवहितानुसधानयोगस्य स्थितत्वा-दिवि यावत् । पुरुषविशेषानेवाऽऽह । अतीतेति । ईश्वराणा तद्भावनाभाजा यज-मानानामित्यर्थः । प्रादुर्भवता हिरण्यगर्भादिभावेनेति शेषः । तेषा व्यवहितव्यवहारा-नुसंघाने हेतुमाह । परमेश्वरेति । हिरण्यगर्भस्य परानुग्रहे मानमाह । तथाचेति । विपूर्वो द्यातिः करोत्यर्थः । पूर्वे कल्पादौ प्रहिणोति द्दाति । छटश्रोभयत्राविवक्षा । आत्माकार्बुद्धौ प्रकाशत इति तथोक्तस्तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थवीवृत्तिव्याप्यभित्येतच्छ-रणं मुक्त्यालम्बनमित्यर्थः । न केवलमेकस्यैव प्रतिभानं येनाविश्वासः कि तु तैचच्छा-खाद्रष्टारोऽपि बहवः सन्वीत्याह । स्मर्न्तीति । ऋग्वेदो दशमण्डलात्मको मण्ड-लाना दशतयमत्रास्तीति दाशतय्यस्तत्र भवा ऋचः । ऋग्वेदातिरिक्तेष्वापि वेदेषु काण्डसूक्तमत्रादिस्शो बौधायनादिभिः स्मृता इत्याह । प्रतीति । एवमेव मधुच्छन्दः-प्रभृतिवदेवेत्यर्थः । किचर्यादिबीपूर्वमन्ष्रानं दर्शयन्ती श्रृतिस्ताँस्तान्त्रभीन्मब्रह्शो दर्शयकीत्याह । श्रुतिरिति । तत्र तत्र प्रथममृष्यादिज्ञानं विनाऽनुष्ठाने दोषमाह । यो होत । आर्षेयमृषिसंबन्धं छन्दो गायज्यादि दैवतमञ्ज्यादि ब्राह्मणं विनियोगो न विदिवान्थेवानि यस्य मन्नस्य तेन याजयाते याग कारयत्यध्यापयत्यध्ययनं कारयाते याजयित वाऽध्यापयित वा स्थाणं वर्छित गर्तं वा मित्रवित इत्युपक्रम्य तस्मादेतािन मन्ने मन्ने विद्यादिति । मित्रवित स्थाणनां च सुख्याप्तये धर्मो विधीयते । दुःखपिरहाराय चाधर्मः मित्रिषध्यते । दृष्टानुश्रविकसुखदुःखविषयौ च रागद्वेषौ भवतो न विलक्षणविषयािवत्यतो धर्माधर्मफलभूतोत्तरा सृष्टिनिष्पद्यमाना पूर्वसृष्टिसदृश्येव निष्पद्यते । स्मृतिश्च भवति—

"तेषां ये यानि कर्माणि प्रक्षष्ट्रयां प्रतिपेदिरे ।
तान्पेव ते प्रपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥
हिंस्माहिंस्रे मृदुकूरे धर्माधर्मावृतावृते ।
तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते" इति ॥
पञ्जीयमानमपि चेदं जगच्छत्त्त्यवशेषमेव प्रञीयते । शक्तिमूङमेव
च प्रभवति । इतरथाऽऽकस्मिकत्वमसङ्कात् । न चानेकाकाराः श-

स्थाणुं स्थावरं गर्वे नरकम् । ऋष्याचज्ञाने दोषित्वं तच्छब्दार्थः। भूतमेतादीना जन्मान्त-रानुस्मरणदर्शनन्यायानुग्रहीतानामृष्यादिषु स्मृत्यादिप्रमितकल्पान्तरीयवेदानुस्मरणसू-चकशौर्वाळङ्गानां कल्पान्तरच्यवहारानुस्मरणसाधकत्वम् । न च काळविप्रकर्षस्य जन्म-नाज्ञयोश्च सर्वसंस्कारोच्छेदकत्वं पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुसंधानाज्जातमात्रस्य हर्षादि इष्टेरि-त्यर्थः । कल्पान्तरानुसंधानेन व्यवहारपवर्तनयोगात्पूर्वकल्पतुल्यैवोत्तरकल्पप्रवृत्तिरि-त्युक्तम् । संप्रवि सृष्टिनिमित्तादृष्टमहिम्नाऽपि पूर्वसदृश्येवोत्तरसृष्टिरित्याह । प्राणि-नां चेति । कथमेवावता पूर्वेमृष्टिसाद्दरयमुत्तरमृष्टेरित्याशङ्कचाऽऽह । दृष्टेति । अन्व-यव्यविरेकसिद्धत्वं दृष्टत्वम् । आगममात्रपविपन्नत्वमानुश्रविकत्वम् । विशिष्टसंस्थानप-रवादिकामनया कतं कर्म ता**ह**रां परवादि भावयतीति हृष्टविषयरागाद्यधीनकर्भफलभू-तमृष्टेः स्थिष्टं पूर्वमृष्टिसादृश्याभित्यर्थः । पूर्वोत्तरमृष्टिसादृश्ये मानमाह । स्मृतिश्चेति । वेषां सुज्यमानानां प्राणिनामिति निर्धारणे षष्ठा । तेषां पौनःपुन्येन सुज्यमानतया सगेस्य पवाहात्मनाऽनादित्वं चोत्यवे । पूर्वकृतकर्मपारवश्यमुत्तरमृष्टौ किमिवि पाणि-नामित्याशङ्कचाऽ ऽह । हिस्त्रेति । व्यवस्थया धर्माधर्भसंस्कृतत्वं कथं तेषामिष्टं तत्राऽऽह । तस्मादिति । संप्रवितनधर्मोदिरुचिदृष्टचा पाचि भवेऽपि वत्तद्वाविवत्व-धीरिसर्थः । यतु निर्लेषं प्रकीयते जगदिति तत्राऽऽह । प्रकीयमानमिति । तत्रश्चो-पांसनकाकिनियमादपि पूर्वसदृश्येवोत्तरसृष्टिरित्यर्थः। कार्यस्य कारणमात्रत्वात्तन्नाकान्नो-त्तरसृष्टेः सादृश्यमित्याशङ्कत्याऽऽह । शक्तीति । निरन्वयनाशेन नवस्योदये दोषमाह । इतरथेति । शक्तिवैचित्रयाद्विचित्रसृष्टिमाशङ्कचाऽऽह । न चेति । अविद्याशक्तेरेक-

१ ड. त्र. 'तरोत्तरा । २ ठ. ड. ढ. 'स्यकर'। ३ ढ. 'पादान'।

त्तयः शक्याः कल्पियुम्। ततश्च विच्छिद्य विच्छिद्याप्युद्भवतां भूरादिलोकभवाहाणां देवतिर्यञ्जानुष्यलक्षणानां च माणिनिकायभवाहाणां वर्णाश्रमधर्मफल्रव्यवस्थानां चानादौ संसारे नियतत्विमिन्द्रयविषयसंबन्धिनयत्ववत्प्रत्येतव्यम् । न हीन्द्रियविषयसंबन्धिन्द्रयविषयसंबन्धिन्द्रयविषयसंबन्धिन्द्रयविषयकल्पं शक्यमुन्द्रमित्रम् भित्तश्च सर्वकल्पानां तुल्यव्यवहारत्वात्कल्पानत्व्यवहारत्वात्कल्पानत्व्यवहारत्वात्कल्पानत्व्यवहारत्वात्कल्पानत्व्यवहारत्वात्कल्पानत्व्यवहारत्वात्कल्पानत्व्यवहारत्वात्कल्पानत्वचित्रपाणां समाननामक्षपा एव प्रतिसर्गं विशेषाः भादुर्भवन्ति । समाननामक्षपत्वाचाऽऽञ्चत्ताविष महासर्गमहाप्रलयलक्षणायां निवरोधः । समाननामक्षपतां च श्चित्तस्मृती दर्शयतः ''सूर्यो-चन्द्रमस्ते धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवं च प्रथिवीं चान्तरिक्षमधो स्वः'' [ ऋ० सं० १० । १९० । २ ] इति । यथा पूर्वक्षमधो स्वः'' [ ऋ० सं० १० । १९० । ३ ] इति । यथा पूर्वक्षमधो स्वः'' [ ऋ० सं० १० । १९० । ३ ] इति । यथा पूर्वक्षमधो स्वः'' [ कल्पे पर्वेच्यान्द्रमःप्रभृतिन्तगत्स्भृतं तथाऽस्मित्रपि कल्पे परमेश्वरोऽकल्पयदित्यर्थः । तथा ''अग्निर्वा अकामयत । अन्नादो देवानाःस्यामिति । स एतमप्रये कृत्तिकाम्यः पुरोडाशमधाकन्यः

स्यास्त त्त्वार्ये शक्तिभेदकलपने गौरैवादातमाविद्येव नः शक्तिरित स्थिवेरित्यर्थः । पूर्वोत्तरमृष्टिसाद्यये फिलतमाइ । तत्रश्चेति । विचिछ्य महाप्रलयव्यवधोनैनापीत्यर्थः ।
भूरादिलोकपवाहा भोगभूमयः । देवादिमाणिसमूहो भोकृवर्गः । वर्णाश्रमादिव्यवस्थास्तदीयधर्मार्थमे इति भेदः । दृष्टान्तं स्पष्टयति । न हीति । मनःषष्टानीन्द्रियाणीति स्पृतेः
षष्ठमिन्द्रिय मनस्तैस्य नासाधारणो विषयः सुखादेरि साक्षिमात्रगम्यत्वात्तत्त्व्यमत्यनतासदिति यावत् । यद्वा षष्ठमिन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियेषु कर्मेन्द्रियेषु वा नास्ति तद्विषयस्तु
दूरापास्तस्तथा व्यवहारान्यथात्वं प्रतिकलपमशक्यं कलपयितुम् । न हि कस्यां चिदिष
सृष्टौ नेत्रश्रोत्रादेगींचरविपर्ययो दृष्टः । तथा सर्वकलपेषु लोकलोकितद्धभैनियमिसिद्धिरित्यर्थः । उक्तमर्थं संक्षिप्य निगमयन्यकृतत्माक्षराणि योजयति । अतश्चेति । समाननामक्षपाणां विशेषाणां प्रतिसर्गं सर्गेऽपि कृतो विरोधसमाधिस्तत्राऽऽह । समानेति ।
पादुभैवतां विशेषाणां समाननामक्षपत्वे मानमाह । समानेति । उक्तं व्याकर्तुं श्रुतिं
व्याच्छे । यथेति । तत्रैव श्रुत्यन्तरमाह । तथेति । भाविवृत्त्या यजमानोऽिमरुच्यतेऽमेरन्यन्तराभावात् । यजमानश्चेवं कामियत्वा किं कृतवानिति तदाह । स इति ।
कृतिकाभ्यः कृतिकानक्षत्रवेदवाये । बहुवचनं नक्षत्रबहुत्वात् । अष्टाकपालमप्टसु

१ ठ. ड. ट. रैरवमात्मा । २ झ. नैटर्भा । ३ क. ख. धर्मा इं। ४ ख. रस्ततस्तस्य । ५ क. ख. रैक्तं व्यक्तीक ।

"ऋषीणां नामधेयानि पाश्च वेदेषु दृष्टयः।
शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो द्दात्यजः॥
यथंतुंष्वृत्तिस्क्कानि नानास्त्रपाणि पर्यये।
दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु।
यथाऽभिमानिनोऽसीतास्तुल्यास्ते सांप्रतेरिह॥
देवा देवैरतीतैर्दि स्वपैनांमभिरेव चा"॥
इत्येवंजातीयका दृष्टव्या॥ ३०॥ (८)

### मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः॥ ३१॥

इह देवादीनामि बद्घाविद्यायामस्त्यधिकार इति यत्मितिज्ञातं तत्पर्यावर्त्यते । देवादीनामनिधकारं जैमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात् । मध्वादिष्वसंभवात् । ब्रह्मविद्यायामिधकाराभ्युपगमे हि विद्यात्वाविशेषान्मध्वादिविद्यास्वप्यधिकारोऽभ्युपगम्यते । न चैवं संभवति । कथम्। "असौ वा आदित्यो देवम्ध्" [छा०३।१।

कपालेषु पचनीयं निरवपन्निरुप्तवान् । उक्तपुरोडाशहविष्कामिष्टिं कृतवानित्यर्थः । उक्तश्रुतेस्तात्पर्थमाह । नक्षत्रेति । मित्रो वा अकामयत चन्द्रमा वा अकामयतेत्येवं-विषा श्रुतिरेवंजातीयका । पूर्वोत्तर्मृष्टच्योः समाननामक्रपत्विमहेत्युक्तम् । स्मृतिरपीह् द्रष्टन्येति संबन्यः । वेदेष्विति विषयसप्तमी । शर्वर्थन्ते । ऋतुलिङ्गानि वसन्तादीनामृतूना चिह्नानि नविकसलयमसूनादीनि । पर्यये पर्याये पौनःपुन्येन परिवर्तने । ये चक्षराद्यभिमानिनोऽतीता देवास्ते सांप्रतिदेवैतिह चक्षराद्यभिमानिभिस्तुल्याः इति योजना ॥ ३०॥ (८)

देवानां विश्रहवन्ते सर्गपळयोपगमे च कर्मणि शब्दे च विरोधमाशङ्कच समाधि-रुक्तः । संगति तदुपर्यभीत्यत्रोक्तमधिकारमाक्षिपति । मध्वादिष्विति । पूर्वपक्षसूत्र-वात्पर्थमाह । इहेति । प्रतिज्ञाभागस्याक्षरार्थमाह । देवादीनामिति । तेषां समर्थिता-धिकारस्याऽऽक्षेपो न युक्त इत्याह । कस्मादिति । तत्र हेतुमवतार्थे व्याकरोति । मध्वादिष्विति । मधुविद्याया देवानामधिकारायोगं वक्तुं प्रच्छति । कथमिति । ते-षामनुपासकत्वार्थमुपासकान्तरसन्त्वमाह । असाविति । किमर्थं मनुष्यग्रहणं तत्राऽऽ-

१ अ. °थर्तावृतु । २ क. इ. ज. अ. वाधि ।

#### [अ०१पा०३मू०३१] आनन्दगिरिकृतटीकासंबन्धितशांकरभाष्यसमेतानि। २९७

१] इत्यत्र मनुष्या आदित्यं मध्यध्यासेनोपासीरन्। देवादिषु ह्यपासेकेष्वभ्युपगम्यमानेष्वादित्यः कमन्यमादित्यमुपासीत । पुनश्चाऽऽदित्यव्यपाश्रयाणि पञ्चरोहितादीन्यमृतान्युपत्रम्य वसवो रुद्रा आदित्या मरुतः साध्याश्च पञ्च देवगणाः क्रमेण तत्तदमृतमु-पजीवन्तीत्युपदिश्य स्य एतदेवममृतं वेद वस्नामेवैको भूत्वाऽ-मिनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा वृष्यतीत्यादिना वस्वाद्यपत्तिव्यान्यमृतानि विज्ञानतां वस्वादिमहिमप्राप्तिं दर्शयति । वस्वादयस्तु कानन्यान्वस्वादीनमृतोपजीविनो विज्ञानीयुः । कें वाऽन्यं वस्वादिमहिमानं पेप्सेयुः । तथा ''अप्रिः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः'' [ छा० ३ । १ ८ । २ ] "वायुर्वाव संवर्गः'' [ छा० ४ । ३ । १ ] "आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः'' इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनामधिकारः संभवति । तथा ''इमावेव गोतमभरद्वाजाव्ययमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः'' [ वृ० २ । २ । ४ ] इत्यादिष्वप्यृषिसंवन्धेषूपासनेषु न तेषामेवर्षाणामधिकारः संभवति ॥ ३१ ॥

ह । देवादिष्विति । उपास्योपासकभावस्य भेदापेक्षत्वात्माचामादित्यानामस्मिन्कल्पे क्षोणाविकारत्वेनाऽऽदित्यत्वाभावादादित्य एव मधुदृष्टिरादित्यस्यायुक्तत्यर्थः । तर्हि देवतान्तराणामुक्तोपास्त्यिकारित्वं नेत्याह । पुनश्चेति । छोहितं शुक्क कृष्णं परं कृष्णं मध्ये क्षोभत इवेत्युक्तानि पश्च रोहितादीन्यमृतानि भागासूर्ध्वदे-शस्थितर्राहेमनाडीभिस्तचद्वेदोक्तकर्मकुसुमेभ्यस्तचद्वेदिकमन्नमधुकरेरादित्यमण्डलमानीता-नि सोमान्यपयःप्रभृतिद्वञ्याहुतिनिष्पन्नानि यशस्तेजो वीर्थमिनिद्वयमित्येवमात्मकान्या-दित्यमधुसंबँन्थीनि वस्वाद्यपज्ञीव्यानि चिन्तयतां फल्णं वस्नाद्याप्तिरुच्यते तेषामुपासकत्वे कर्मकर्वृतिरोधः स्यादित्यर्थः । आदिशब्दार्थं व्याच्छे । तथेति । कर्मकर्वृतिरोध-साम्यादित्यर्थः । तथाऽपि कथमृषीणामनिकारस्तत्राऽऽह । तथेति । सप्तस् शी-ध्यप्राणेषु द्वयोद्वेयोगीतमादिदृष्टच्योपास्तः । दक्षिणः कर्णो गोतमो वामो भरद्वाजश्व-स्वदेक्षिणं विश्वामित्रो वामं जमद्गिरित्यादि । न च तत्र तेषामेवाविकारो विरोधादिन्त्यर्थः ॥ ३१॥

९ ड. ज अ. के चान्य। २ क. ड. ज. ज. °दिष्वृधि°। ३ क. ठ. ड. ड. °प्रागर्वागृर्वान्तगदे°। ४ ख. ठ. ड. ड. ९ वन्यानि।

कुतश्च देवादीनामनधिकारः।

### ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥

यदिदं ज्योतिर्मण्डलं सुस्थानमहोरात्राभ्यां बम्भ्रमज्जगदवभा-सयित तस्मित्रादित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते । लोकप्रसिद्धेर्वाक्यशेषप्रसिद्धेश्च । न च ज्योतिर्मण्डलस्य हृदयादि-ना विग्रहेण चेतनतयाऽथित्वादिना वा योगोऽवगन्तुं शक्यते मृदादिवदचेतनत्वादगमात् । एतेनाग्न्यादयो व्याख्याताः । स्यादेतत् । मन्नार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो देवादीनां विग्रह-वन्त्वाद्यवगमादयमदोष इति । नेत्युच्यते । न तावल्लोको नाम किंचित्रस्वतन्त्र प्रमाणमस्ति । प्रत्यक्षादिभ्य एव ह्यविचारितवि-

कचिदनिवकाराम्न सर्वत्रानिधकारो ब्राह्मणस्य राजसूयानिधकारेऽपि बृहस्पितस-वेऽिवकारादिति शङ्कते । कुतश्चेति । देवादीनां विग्रहाद्यभावादनिवकारं सार्वित्रकं साथयित । ज्योतिषिति । सूत्रं विभजते । यदिति । आदित्यः सविता पूषा चन्द्रमा नक्षत्रमित्यादिशब्दानां ज्योतिर्भण्डलविषयत्वे मसिद्धिद्धयं प्रमाणयति । लोके-ति । यावदादित्यः पुरस्तादुदेतेत्यादिरसौ वा आदित्यो देवमध्वित्यादिवाक्यशेषः । उदयास्तमयौ च ज्योतिर्भण्डलस्योपलभ्यते तेन तदेव।ऽऽदित्यपदोक्तमस्तु ति तस्यै-वाधिकारस्तत्रचाऽऽह । न चेति । आदित्यादीनामचैतन्यादनिवकारेऽपि चैतन्यादन्यादीनामविकारः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । एतेनेति । न खल्वादित्यादिभ्योऽग्न्याद्यो विशिष्यन्ते येन तेषा चेतनत्वाद्विकारितेत्यर्थः । देवादीनां विग्रहाद्यपरिग्रहाद्यो विशिष्यन्ते येन तेषा चेतनत्वाद्विकारितेत्यर्थः । देवादीनां विग्रहाद्यपरिग्रहाद्यो मन्नाः । प्रजापतिरात्मनो वपामुद्दाखिदित्याद्योऽर्थवादाः ।

'' इष्टाँनभोगान्डि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । ते तृप्तास्तर्भयन्त्येनं सर्वेकामफळैः शुभः "॥

इत्यादीनीविहासपुराणानि । छोकेऽपि यमं दण्डह्स्तमालिखन्ति वरुणं पाशहस्तम् । अतो मत्रादिमामाण्यादेवादीना विग्रहादियोगादिचाविकारितेत्यर्थः । विग्रहवत्वादीन्त्यादिशब्देन हिवभीजनं वृष्तिरैश्वयं फलदानं च गृहीतम्। देवादीना विग्रहादिपश्चकं प्रामाणिकमित्युक्तं दूषयति । नेतीति । यदुक्तं लोकतो विग्रहादिषीरिति तत्राऽऽह । तत्वादिति । वर्दि प्रत्यक्षादिमसिद्धितो लोकप्रसिद्धेने भेदस्तत्राऽऽह । प्रत्यक्षादिभ्य

शेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिध्यन्नथीं लोकात्प्रसिध्यतीत्युच्यते । न चात्र प्रत्यक्षादीनामन्यतमं प्रमाणमस्ति । इतिहासपुराणमपि पौरु-षेयत्वात्प्रमाणान्तरमूलमाकाङ्क्षति । अर्थवादा अपि विधिनकवा-क्यत्वात्स्तुत्यर्थाः सन्तो न पार्थगर्थ्येन देवादीनां विप्रहादिसद्भावे कारणभावं प्रतिपद्यन्ते । मन्ना अपि श्रुत्पादिविनियुक्ताः प्रयो-गसमवायिनोऽभिधानार्था न कस्यचिदर्थस्य प्रमाणिमत्याचक्षते । तस्मादभावो देवादीनामधिकारस्य ॥ ३२॥

### भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥ ( ९ )

तुराब्दः पूर्वेपक्षं व्यावर्तयति । बादरायणस्त्वाचार्यो भावमधि-कारस्य देवादीनामपि मन्यते । यद्यपि मध्वादिविद्यासु देवता-दिव्यामिश्रास्वसंभवोऽधिकारस्य तथाऽप्यस्ति हि श्रद्धायां ब्रह्मविद्यापां संभवः । अधित्वसामर्थ्याप्रतिषेधाद्यपेक्षत्वादिधका-

इति । अस्तु ताई वन्मूला लोकप्रसिद्धिनेत्याह । न चेति । देवताविमहादिपश्चकं समम्यर्थः । ताई लोकप्रसिद्धेरितिहासपुराणं मूल तनाऽऽह । इतिहासेति । तस्य यन्मूलं वदेव लोकप्रसिद्धेमूलामिति चेदस्तु ताई निर्मूलं तल्लोकप्रसिद्धेमूल पौरुषेयिगरां मूलामावे पामाण्यासिद्धेः । न च तस्य यन्मूलं तदेव लोकप्रसिद्धेमूलं वन्मूलत्या संभाविवार्थवादमञ्जाणा निरसिष्यमाणत्वादिति भावः । अर्थवादा इति । मञ्जाणा वाई लोकप्रसिद्धिमूलत्वं नार्थवादाविकरणविरोवादित्याह । अर्थवादा इति । मञ्जाणा वाई स्तुत्यर्थेत्वामावात्तनमूलवेत्याशङ्कचाऽऽह । मञ्जा इति । बीह्यादिवत्कर्मणि श्रुतिले द्वादिविनियुक्ताना वेषा दृष्टद्वारोपकारे सत्यदृष्टकलपनायोगादर्थपरत्वस्य शब्दानामी-त्सिर्विकत्याग्योगसमवेतार्थस्यतावेव वात्पर्यं नाज्ञातदेवताविमहादाविप तात्पर्यभेदे वाक्यमेदादिति मत्वा मञ्जाविकरणमुक्तेऽर्थे ममाणयित । इत्याचक्षत इति । विम्रहादिपश्चके मानामावे फलितमाह । तस्मादिति ॥ ३२ ॥

सूत्राभ्या पूर्वपक्षे सिद्धान्तयि । भावं त्विति । तत्र परपक्षानिषेषं स्वपक्षप्रविज्ञा च विभजते । तुशब्द इति । यवुक्तं ब्रह्मविद्या देवादिन्नः विकरोति विद्यात्वान्मध्वा-दिविद्यावदिति । तत्र मध्वादिविद्याना देवादिन्याभिश्रत्वान तास्वानिषकुर्वन्ति न विद्यात्वातः । ब्रह्मविद्या तु न व्यामिश्रेत्यतस्तान्प्यधिकरोतित्यप्रयोजकत्वमाह । यद्यपीति । तत्र देवादीनामविकारस्य संभवे हेतुमाह । अधित्वेति । वैराग्यादिब्रह्म-चर्यादिसंग्रहार्थमादिपदम् । द्विविषसामध्यस्यैव योग्यताख्यस्याविकारकारणत्वेऽपि

रस्य। न च कविदसंभव इत्येतावता पत्र संभवस्तत्राप्पधिका-रोऽपोचेत । मनुष्याणामि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राज-स्यादिष्वधिकारः संभवति । तत्र यो न्यायः सोऽत्रापि भवि-ष्यति । ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवतिं दर्शनं श्रौतं देवाद्ययिका-रस्य स्चकम् "तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथ-पींणां तथा मनुष्याणाम्" [ बृ० १।४।१० ] इति । "ते होचुईन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्च स्रोकानाप्रोति सर्वाश्च कामान्" इति । "इन्द्रो ह वै देवानामभिषवत्राज विरोचनोऽस्रराणाम्" [ छा० ८।७।२ ] इत्यादि च । स्मार्तमि मन्धर्वयाज्ञवल्क्यसंवादादि । यदप्यक्तं ज्योतिषि भावाचेत्यत्र ब्रूमः । ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाश्चेतनावन्तमैश्वर्याद्यपेतं तं तं

तत्मयोजकत्वेनाथित्वाद्यास्थेयम्। अतिमसङ्गपक्षवाधकोपहतं चेदमनुमानामित्याह । नेति। राजसूयाद्यनिकृतस्यापि ब्राह्मणस्य बृहस्पतिसवे मामाण्यादिविकारः । प्रकृते तु
कथिमित्याशङ्कचाऽऽह । ब्रह्मोति । तत्र ब्रह्मवेदनात्सर्वभावे स्थिते देवाना मध्ये यो
यो देवः मित्वुद्धवानात्मानमहं ब्रह्मास्मीति स स मित्वबोद्धैव तद्धन्नाभवत । तथाऽपि
जातित्रयस्यैव विद्याविकारमाशङ्कचाऽऽह । ते हेति । ते देवाश्यासुराश्चान्योन्यमुकवन्तः किल हन्त यद्यनुमतिभवतां ताई तमात्मानं विचारयामः । यं विचारतो
जात्वा सर्वाणि फलान्यामोतीत्युक्तवा विद्यामहणायेन्द्रविरोचनौ मजापितमाजग्मतुरित्यर्थः । चकारो बृहदारण्यकश्चरया छान्दोग्यश्चतेः समुचयार्थः । श्रौतिलिङ्गेनानुभानवाधं दर्शयित्वा स्मार्तेनापि तद्वाधं दर्शयति । स्मार्तिमिति ।

" किमन ब्रह्म अमृतं किसिद्धेद्यमनुत्तमम् । चिन्तयेत्तन वे गत्वा गन्धर्वो मामप्रच्छत ॥ विश्वावसुस्ततो राँजा वेदान्तज्ञानकोविदः "।

इति मोक्षधमें जनकयाज्ञवल्क्यसंवादात्पह्ळादाजगरभंवादाचोक्तानुमानासिद्धिरि त्यर्थः। आदित्यादिशब्दाना ज्योविमेण्डळात्रिषयत्वात्तस्याचेवनस्य विश्वहादिरहितस्य ना-विकारोऽस्कीत्युक्तं वजाऽऽह। यदपीति। गोळकादिष् प्रयुक्तक्षुरादिशब्दानामितिरिक्ते-न्द्रियार्थत्ववदादित्यादिशब्दाना ज्योविरादिषु प्रयोगेऽपि तदितिरिक्ते चेवने प्रवृत्तिरित्या-ह। ज्योतिरिति। इष्टान्वेऽविरिक्तेन्द्रियसक्ते मानवत्यकृते वज्ञास्तीत्याश-

१ अ ैति लिइदै। २ क. ज. ैन्द्रों हैव दें। ३ क. ठ. इ. ट. राजन्वेदाै। ४ ठ. इ. ट. ैदिमैं। ५ इ. ट. इ. द. प्रयुक्तिरिं।

### [अ०१पा०३सू०३३]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्तशांकरभाष्यसमैतानि । ३०१

देवेतात्मानं समर्पयन्ति । मन्नार्थवौदादिषु तथा व्यवहारात् । अस्ति होश्वयंपोगादेवतानां ज्योतिराचात्मिभश्चावस्थातुं यथेष्टं च तं तं विग्रहं ग्रहीतुं सामर्थ्यम् । तथा हि श्रूपते सुन्नह्मण्या-र्थवादे । "मेधातिथेभेषिति । मेधातिथिं है काण्वायनिमन्द्रो मेषो भूत्वा जहार" [ षिद्वंशति० न्ना० १ । १ ] इति । स्मर्यते च । "आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुन्तीमुपज्ञगाम ह" इति । मृदादिष्विप चेतनां अधिष्ठातारोऽभ्युपगम्यन्ते । मृदन्नवीदापोऽन्नुवन्तित्या-दिदर्शनात् । ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरादित्यादिष्वंचेतनत्वम-भ्युपगम्यते । चेतनास्त्विधन्नातारो देवतात्मानो मन्नार्थवा-दादिव्यवहारादित्युक्तम् । यदप्यक्तं मन्नार्थवादयोरन्यार्थत्वान्त्विवृत्वत्तीविग्रहादिपकाशनसामर्थ्यमिति । अत्र न्नूमः । पत्य-

द्वचाऽऽह । मन्नेति । यथा चेतने देवतात्मन्यादित्यादिशब्दस्तथा दिषु शाब्दव्यवहारादिति हेत्वर्थः । कथं वर्हि ज्योतिरादिष्व।दित्यादिशब्दस्त-त्राऽऽह । अस्तीति । देवादीनामनेकरूपप्रतिपत्तियोगाचेतनाचेतनयोरादित्या-दिशब्दानां मुख्यत्वसिद्धिरित्यर्थः । "देवादीनां विविवविग्रहग्रहसामर्थ्ये मानमाह । तथाहीति । सुब्रह्मण्यो नामोद्गातुगणप्रविष्टः कश्चिहत्विग्विशेषस्तत्संबद्धार्थवाद इ-न्द्राठऽगच्छेत्यादिस्तत्र मेथातिथेमेर्वेतीन्द्रसंबोधनं मञ्जपदं श्रुतं तद्याचष्टे । मेधेति । इन्द्रस्य नानावित्रहेंग्रहयोगेऽपि देवतान्तरस्य किमित्याशङ्कचाऽऽह । स्मर्यते चेति । थमों वायुरिन्द्रश्च पुरुषो मूला वामेवोपजम्मुः । अश्विनी च पुरुषी मूला माद्रीमुप-जग्मतुरिवि महाभारते प्रसिद्धमित्यर्थः। यतु मृदादिवदचेतनत्वं तत्राविष्ठातृविवक्षयाऽ-विष्ठेयविवक्षया वाऽचेतनत्वम् । प्रथमं प्रत्याह । मृदादिष्विति । तेष्विष्ठातृचेत-नोपगमे मानमाह । मृदिति । आदिशब्देन वागादिसंवादो एहीतः । द्वितीये दाष्टी न्तिकेऽपि तदिष्टमेवेत्याह । ज्योतिरादेरिति । मृदादिष्वधिष्ठातुचैतन्ये मानवद्त्र तद-भावाद्धिष्ठेयवद्विष्ठातुर्रापे न चैतन्यभित्याशङ्कचाऽऽह । चेतनास्त्वित । मत्राद-यो न स्वार्थे मानमन्यपरवाक्यत्वाद्विषमक्षणवाक्यवदित्युक्तमनुवदाते । यदपीति । यस्मान्मानाद्यस्मिन्नबाधिवा धीस्तस्मात्तद्भावः सिध्यति यत्र तु यतो मानान्न तथा धीरे वतस्वत्सिद्धिरित्युत्सर्गस्तथाच मन्नादिभ्योऽपि स्वार्थे चेदबाविवा वीस्ततस्तेषा तत्र पामाण्यमित्याह । अत्रेति । अनन्यार्थत्वे स्वार्थे पामाण्यमन्यया नेस्कमाश-

९ ड. ज. देवात्मा । २ ड. ज. वादेषु । ३ ज. ट. हि । ४ ड. ज. ट. ैनाथि । ५ क. ड. ज. ज क ध्वय्यचे । ६ ट. ैतात्मिवि । ७ ठ, ड. द. देवताना । ८ ख. ैवाना । ९ क. ख. ठ. ड. ड. वन्थोऽर्थ । १० ख. हियो ।

याप्रत्ययो हि सद्भावासद्भावयोः कारणं नान्यार्थत्वमनन्यार्थत्वं वा । तथा ह्यन्यार्थमपि पिस्थतः पिथ पिततं तृणपर्णाचस्तीत्येव प्रतिपद्यते । अत्राऽऽह । विषम उपन्यासः ।
तत्र हि तृणपर्णादिविषयं प्रत्यक्षं प्रवृत्तमस्ति येन तदस्तित्वं
प्रतिपद्यते । अत्र पुनर्विध्युदेशैकवाक्यभावेन स्तृत्यर्थेऽर्थवादे न
पार्थगर्थ्येन वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः शक्याऽध्यवसौतुम् । न
हि महावाक्येऽर्थमत्यायकेऽवान्तरवाक्यस्य पृथकप्रत्यायकत्वमस्ति । यथा न सुरां पिबेदिति नञ्बति वाक्ये पदत्रयसंबन्धारसुरापानप्रतिषेध एवेकोऽर्थां उत्रमम्यते । न पुनः सुरां पिबेदितिपदद्वयसंबन्धातसरापानविधिरपीति । अत्रोच्यते । विषम
उपन्यासो युक्तं यत्सुरापानप्रतिषेधे पदान्वयस्थैकत्वादवान्तरवाक्यार्थस्यात्रहणम् । विध्युदेशार्थवादयोस्त्वर्थवादस्थानि पदानि
पृथगन्वयं वृत्तान्तविषयं प्रतिपद्यानन्तरं कैमेर्थ्वशेने कामं विँ-

क्वचाऽऽह । नेति । न हि विषमक्षणवाक्यमन्यार्थत्वाक् स्वार्ये मानं कि तु मानान्तर्विशात । अनेक्षणस्य च संस्कारार्थस्य स्वार्थपिरच्छेद्कत्वात । न च तथाविधं वाक्यं न परिच्छेद्कं संवाद्विसंवाद्योरसतोरवान्तरतात्पर्यात्तत्परिच्छेद्धौव्यात । न चानन्यार्थत्वं प्रामाण्ये प्रयोजकमन्नावितसार्थज्ञाने तद्भावेन प्रामाण्याभावाद्द्छेरित्यर्थः । अन्यार्थत्वमप्रयोजकमित्यत्र दृष्टान्तमाह । तथाहीति । प्रतिसंयोगिवस्तुतात्पर्यानपेक्षन्मेव मानं चक्षुः । वाक्यं तु यत्र तात्पर्यं तत्र मानं न प्रद्यर्थागिति वैशेष्यमाह । अत्रेति । विध्युदेशो विधिवाक्यं विधिरुद्दिश्यतेऽनेनेति व्युत्पत्तेः । स्तुत्यर्थत्वं विवेः प्राशस्त्र्य्छ-क्षणापरत्वम् । वृत्तान्त्वो भूतार्थः । महावाक्यावान्तरवाक्यमेदेन पृथक्पत्यायकत्वं मन्नादे-विधेश्वेत्याशद्भचाद्वाद्वाद्यस्यन्वाद्विधिरपि तत्र मात्यप्रप्रानिषेषायोगादित्याशङ्कचाऽऽह । नेति । न प्रत्ययमात्राद्विधिरपि तत्र मात्यप्रप्राप्तिवया भ्रमत्वात्तत्पाप्तस्य च रजवादिविन्निषेषादित्यर्थः । यद्यपि पदैकवान्यवायां नार्थान्तरधीर्विशिष्टकोषनप्रयुक्तपदानामन्यत्रापर्यवसानात्त्रपादि वाक्यक्वान्यवायां नार्थान्तरधीर्विशिष्टकोषनप्रयुक्तपदानामन्यत्रापर्यवसानात्त्रपादि वाक्यक्वान्यवार्थां द्वाराऽषे वाक्यार्थभेतः । यथा देवदत्तस्य गौः क्रेतव्या बहुक्षीरेत्युक्ते वष्ट्वीरत्वद्वारा क्रयणे वात्पर्यमित्युभय वात्पर्यमेदाद्वाति वर्थहापीत्याह । अत्रेति । आर्थवादिकानां पदानां साक्षादेव विध्यन्वये किमिति पृथगन्वयप्रितिपाहित्याः । सक्षति ।

९ ड. ज. त्येवं प्र'। २ ज. ैसाययितुं। २ क. ज. ज. ट. थों गं। ४ ज झ. ट.ैतिपाद्याः। ५ क. ड. ज. ज. मर्थक्यवः। ६ क. ड. ज. ज. वे विधस्ताः। ८ छ.ैस्त्यङ्गलः। ९ इत. या तद्द्वाराः।

#### [अ०१पा०२सू०२२] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसमेतानि।३०३

धेः स्तावकत्वं प्रतिपद्यन्ते । यथा हि ''वायव्यं दवेतमास्रभेत भूतिकामः'' इत्यत्र विध्युद्देशवर्तिनां वायव्योदिपदानां विधिना संबन्धो नैवं वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावित स एवेनं भूतिं गमयतीत्येषामर्थवादगतानां पदानाम् । न
हि भवति वायुर्वा आरुभेतेति क्षेपिष्ठा देवता वा आरुभेतेत्यादि ।
वायुस्वभावसंकीर्तनेन त्ववान्तरमन्वयं प्रतिपद्यवं विशिष्टदेवत्यमिदं कर्मेति विधि स्तुवन्ति । तद्यत्रं सोऽवान्तरवाक्यार्थः प्रमाणान्तरगोचरो भवति तत्र तदनुवादेनार्थवादः प्रवर्तते । यत्र
प्रमाणान्तरविरुद्धस्तत्र गुणवादेन । यत्र तु तद्वभयं नास्ति
तत्र किं प्रमाणान्तराभावादुणवादः स्यादाहोस्वित्प्रमाणान्तराविरोधाद्विद्यमानवाद इति प्रतीतिशरणैविद्यमानवाद आश्रयणीयो

यथा हीति । अर्थवादस्थपदाना विविना साक्षादसंबन्धे योग्यत्वाभावं हेतुमाह । न हीति । कथं ताईं विधिना तेषामन्वयस्तजाऽऽह । वाध्वित । अध्ययनविध्युपात्तस्याक्षर-माजस्यापि नैष्फल्यायोगात्तत्फलाकाङ्क्षायामर्थवादानां विधेयस्तुतिलक्षणया तदेकवा-क्यत्वम् । न चान्वयमेदेऽपि वाक्यमेदस्तात्पर्थेमेदस्य तद्भेदकस्याभावादित्यर्थः । ताईं सर्वज्ञार्थवादाना स्वार्थे प्रामाण्यादिव्यर्थः । ताईं सर्वज्ञार्थवादाना स्वार्थे प्रामाण्यादिव्यद्वित्तं । स्वार्थे प्रामाण्यमाशङ्कचोक्तम् । यत्रेति । मानान्तरसवादाभावादादित्यो यूप इत्यादीना स्वार्थे प्रामाण्यमाशङ्कचोक्तम् । यत्रेति । वज्ञहस्तः पुरंदरः इत्यादिषु संवादविसंवादयोग्यावेऽपि संदेहान स्वार्थे मानतेत्याश- इचाऽऽह । यत्र त्विति । इतिशब्दादूष्ट्वं विचार्थेत्यध्याहार्यम् । उक्तं हि

"विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मतः" इति ।

यत्र विद्यमानार्थत्वं तत्र संवाद्ये दृष्टः प्रकृते तद्यमावात्वि गुणवादः किंवा यत्र विरोधा स्तित्रेव तद्दृष्टेरिह् तद्यमावाद्विद्यमानार्थितेति संदेहे मानाना स्वतोमानत्वाद्विद्यमानार्थेता सित् च मुख्ये गुणानाश्रयणाद्येवाद्वाक्यानि स्वार्थप्रमितावनन्यार्थान्येव फळवशादन्यान्थानि विविध्यकरणस्थानुवाद्विरोधविवुरवाक्यत्वात्प्रयाजाद्विवाक्यवदित्यनुमानादित्याह। मतीतीति । अर्थवादानां सवाद्विसंवादासत्वे स्वार्थे प्रामाण्योक्त्या मन्नाणामपि तदु-

<sup>9</sup> क. ज. ° यादीना पै! २ ड. झ. "त्र यो Sवाँ । ३ ड. झ. "मानार्थवाँ। ४ ड. झ. मानार्थ्यां। ४ ड. झ. मानार्थ्यां। ५ इ. ° ર્યત્વ वेति । ६ ८. ड. ઢ. ૈન वाक्यार्थः।

न गुणवादः । एतेन मन्त्रो व्याख्यातः । अपिच विधिभिरेवेन्द्रादिंदेवत्यानि हवींषि चोदयद्भिरपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम् ।
न हि स्वरूपरहिता इन्द्रादयश्चेतस्यारोपियतुं शक्यन्ते । न च
चेतस्यनारूढापे तस्ये तस्ये देवताये हविः पदातुं शक्यते ।
श्रावपति च "यस्ये देवताये हविर्यहीतं स्याचौं ध्यायेद्भषट्
करिष्यन् "[ऐ० बा० ३ । ८ । १ ] इति । न च शब्दमात्रमर्थस्वरूपं संभवति शद्धार्थयोर्भेदात् । तत्र यादृशं मन्त्रार्थवाद्द्योरिन्द्रादीनां स्वरूपमवगतं न तत्तादृशं शब्दममाणकेन मत्याख्यातुं
युक्तम् । इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवनमन्त्रार्थ-

क्तमेवेरैयातादेशाति । एतेनेति । तस्यापि मंवादाद्यभावे स्वार्थे मानत्वाविशेषात्मतीते देवतारूपे पामाण्यमावश्यकमित्यर्थः । न केवलं मन्नादिपमाणकमेव देवतारूपं विधिप-माणकमपीसुपादानं प्रमाणयति । अपिचेति । यथा सर्गकामवाक्ये विध्यपेक्षितं स्वर्ग-क्रपं यन दुःखेन संभिन्नभित्यर्थवादसिद्धं विधिममाणकं तथा यागविधिनैव देवताक्रपा-पेक्षणादर्थेवादादिसिद्धमपि तद्वपं तत्ममाणकमेवेत्यर्थः। कथीमन्द्रादिस्वरूपापेक्षा विधीनां ते हि करणेविकर्तव्यवाभाव्यमात्रापेक्षिणस्तत्राऽऽह । न हीति। दर्शपूर्णमासाधिकारपा-ठात्मयाजाचनुष्ठानादेवापूर्वसिद्धिः। वथौत्सिगैकमवीविकार्यार्थवाद्मानिवदेववामनिविमवो यागादपूर्वेसिद्धिरविशेषादित्यर्थः । चेतसि देवताक्रपारीपणमपि मा भूक्तसंप्रदानकह-विर्दोनकस्य वद्येक्षत्वाभावादित्याशङ्कचाऽऽह।न चेति।देवतामुद्दिश्य हविरवमृत्रय वदीयस्वत्वत्यागात्मकत्वाद्यागस्येत्यर्थः । न केवल यागदेहालोचनया चेतासे देवता-रोपः कितु श्रूयमाणत्वाचेत्याह । श्रावयतीति । विध्यपेक्षाया मन्नादिभ्यो देवतावि-अहादि आहां तद्पेक्षेव नास्ति शब्द रूपस्यैव देवतात्वात्तस्य च मानान्तरासिद्धत्वात्त-त्राऽऽह । न चेति । विमवा बुद्धिः शब्दाविरिक्तार्थाकारा कारकबुद्धित्वात्कर्तृबुद्धि-वतः । न च मन्नरूपकारकबुद्धौ व्याभेचारस्तत्राप्यैन्द्या गाईपत्यभित्यादिकारकत्ववादिश-ब्दाविरिक्तमञ्जरूपार्थाकारबुद्धित्वोपगमादिति भावः । ननु तथाऽपि देवतारूपज्ञानमुद्दे-बोऽपेक्षते न तदूपमच्चमारोपादपि तद्धीयोगाद्योषिद्मिधीवतत्राऽऽह।तत्रेति । दष्ट-स्यासाति वाधके न मिथ्यात्वम् । न च कर्मणो देवतागुणत्वात्तस्मादेव फळोत्पादे यागस्य फ्रळवत्त्वविरोघोऽपूर्ववद्देवतापसादस्यापि यागावान्तरच्यापारत्वादित्यर्थः । न केवलं मत्रार्थवादेभ्यो देवताविग्रहादिसिद्धिः कि त्वितिहासपुराणादपीत्याह । इतिहासेति । मन्त्रादावुक्तमामाण्यमकारो व्याख्यातो मार्गः। न केवलं मन्त्राद्येव तन्मूलं किं तु

१ क. ट. गुणानुवां। २ ड. ज झ अ. ट. 'दिदैव'। ३ ड. ज. ट. 'त्ता मनसाध्यां। ४ ड. इ. ड. 'बेल्सादि'। ५ ठ ड ढ. 'दि न प्रां।

#### [अ०१पा०३सू०३३] आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्षतशांकरभाष्यसमेलानि ।३०५

वादमूल्यतात्मभवति देवताविग्रहादि साधिपतुम् । मत्पेक्षादिमूलमिष संभवति । भवति द्यस्माकममस्यक्षमिप चिरंतनानां मत्यक्षम् । तथा च व्यासादयो देवादिभिः मत्यक्षं व्यवहर्रन्तीति स्मयंते । यस्तु ब्रूयादिदानींतनानामिव पूर्वेषामिप नास्ति देवादिभिव्यंवहर्तुं सामर्थ्यमिति स जगद्वैचित्र्यं मितषेथेत् । इदानीमिव
च नान्यदाऽपि सार्वभौमः क्षत्रियोऽस्तीति ब्रूयात् । ततश्च राजसूयादिचोदनोपरुन्ध्यात् । इदानीमिव च कालान्तरेऽप्यव्यवस्थितपायान्वणांश्रमधर्मान्मितजानीत । ततश्च व्यवस्थाविधायि शास्त्रमनर्थकं स्यात् । तस्माद्धमीत्कर्षवशाचिरंतना देवादिभिः मत्यक्षं व्यवजहुरिति श्विष्यते । अपिच स्मरनित "स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः" [ यो० स्र० २ । ४४]
इत्यादि । योगोऽप्यणिमाचैश्वर्यमाप्तिकंतः स्मर्यमाणो न शक्यते

मलक्षाचपीत्याह । मत्यक्षादीति । ननु न तत्तस्य मुळं न हि देवादिविषयमस्मदा-दीनामस्ति पत्यक्षं तत्राऽऽह । भवतीति । व्यासादीनां तद्विषयं प्रत्यक्षमस्तीत्यत्र मानमाह । तथाचेति । न चाऽऽषै पत्यक्षभितिहासादिसिद्धं तच वनमूळतया मान-मिलान्योन्याश्रयत्वमार्थमत्यक्षस्य योगिमत्यक्षान्तर्भृतस्यानुमानागमाभ्यामेव सिद्धत्वा-दितिहासादौ च तन्मूळत्वव्यक्तीकरणाय तद्नुवादादित्यर्थः । ननु पूर्वेऽपि व्यासान दयो ने देवादीन्पत्यक्षयन्ति पाणित्वाद्समदादिवदित्यनुमानान योगिपत्यक्षं तन्मूल-मिति शङ्कते। यस्तिवति। सामान्यतो दृष्टमतिप्रसक्तया प्रत्याचष्टे। स इति। विमत घट मात्रं वस्तुत्वाद्धटवदित्यपि संभवादित्यर्थः । अतीतानागतौ कालौ सार्वभौमञ्जन्यौ कालत्वाद्ववैमानवदिखविषसङ्गान्तरमाह । इदानीमिवेति । तत्रापि सिद्धसाध्यत्वं प-त्याह । ततश्चीत । विमतः कालोऽन्यवस्थितपायवर्णाश्रमज्ञाली कालत्वात्संमतवदि-त्यविमसङ्गान्तरभाह । इदानीमिवेति । वत्रापि सिद्धसाध्यत्वमारुङ्गचाऽऽह । तत-श्चेति । व्यवस्थाविधायि तत्तद्युगेषु तत्तद्वर्णाश्रमयोगितया तत्तद्संकीर्णधर्मेबोधकिम-त्यर्थः । सामान्यतो दृष्टस्याविमसिक्तमहत्तत्वे फल्वितमाह । तस्मादिति । इष्टदेवता-साक्षात्कारोद्देशेन जपविधानाद्पि युक्तमेवदित्याह । अपिचेति । आदिपदेन संयो-गफलं देवतासाक्षात्कारस्तत्फलं व्यवहारश्चीच्यते । योगशास्त्राद्भ योगिनो देवता-दिभिः सह पत्यक्षं व्यवहरन्तीति दृष्टमित्याह । योगोऽपीति । न केवलं योगशा-

१ अर्ैत्यक्षमू<sup>\*</sup>। २ कर्ैगो ह्यणि<sup>\*</sup>। ३, ड, अर. <sup>°</sup>फत

ड. ट. न च दें। ६ के. ख. देवतादीं।

साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्। श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं प्रेख्यापयति
"पृथ्व्यप्तेजोनिल्लखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ।
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाप्तिमयं शरीरम्"
[श्वे॰ २ | १२ ] इति । ऋषीणामि मन्नब्राह्मणदर्शिनांसामथ्यं नास्मदीयेन सामथ्यंनोपमातुं युक्तम् । तस्मात्समूल्लिमितिहासपुराणम् । लोकप्रसिद्धिरि न सित संभवे निराल्लम्बनाऽध्यवसातुं युक्ता । तस्मादुपपत्रो मन्नादिम्यो देवादीनां
विग्रहवत्त्वाद्यवगमः । ततश्चार्थित्वादिसंभवादुपपत्रो देवादीनामिप
ब्रह्मविद्यायामधिकारः । क्रममुक्तिदर्शनान्यप्येवमेवोपपद्यन्ते ॥२३॥(९)

# शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सूच्यते हि ॥३४॥

यथा मनुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि विद्यास्वधि-कार उक्तस्तथैव द्विजात्यधिकारनियमापवादेन शूद्रस्याप्यधि-कारः स्यादित्येतामाशङ्काँ निवर्तयितुमिदमधिकरणमारभ्यते ।

स्नाद्योगमाहात्म्यधीः कि तु श्रुवेरपीत्याह । श्रुतिश्चेति । पादवलमार-याऽऽ जानीजीनोरा नाभेनीभेराशीनं श्रीवायाश्चाऽऽकेशपरोह ततश्चाऽऽब्रह्मरन्धं क्रमेण पृथिन्यादिधारणया पृथिन्यादिपश्चात्मके भूतसमुद्दाये समृत्थिते प्रतिपत्तिद्वारा वशीकते योगगुणे चाणिमादी पवृत्ते योगाभिन्यक्तं तेजोमयं देहं प्राप्तस्य योगिनो न जरादिसंगितरित्थर्थः । किच मन्नादिहशामृषीणा शक्तिरस्मदादिशक्तिसहशी नेत्यभ्युपगन्तन्यम् ।
तथा न्यासादीनामपि शक्तेरस्मदादिशक्त्यितिशायितया ने तत्पत्यक्षं प्रतिक्षेषुं शक्यभित्याह । ऋषीणामिति । सिद्धे न्यासादीनामतीन्द्रियार्थदिशैत्वे फलितमाह । तस्मादिति । तथाचेतिहासादिपामाण्यादेवताविश्रहादिपश्चकासिद्धिरित्यर्थः । लोकपतिद्याऽपि तिसिद्धिरित्याह । लोकिति । प्रमाणस्यादुष्टत्वे प्रमेयसिद्धिरवश्यंभाविनीत्यवान्तरप्रकतमुपसंहरति । तस्मादिति । तेषा विश्रहत्वादौ सिद्धे प्रकते किमित्याशङ्काच परमप्रकतमुपसंहरति । तत्श्चेति । किच ब्रह्मलोक्तिद्याधानां देवादिभावं प्राधानां तत्रोत्पन्नापरोक्षविया मुक्तिवादीन्यपि श्रुतिस्मृतिवाक्यानि देवादीनामिषकारं
सूचयन्तीति तेषां विद्याधिकारे श्रुतार्थोपत्तिमाह । क्रमेति ॥ ३३ ॥ (९)

मनुष्याधिकारनियमापवादेन देवादीनामविकारविद्वात्यधिकारनियमं निरस्य शूद्रस्यापि स्यादधिकारः संवर्गविद्याधिकारिणि जानश्रुतौ शूद्रशब्दादित्याशङ्कचाऽऽह । अगस्पेति। पासङ्गिकीं संगति वदन्नधिकरणस्य तात्पर्यमाह। यथेति। पूर्वत्रात्रैवर्णिकदे-

९ ड. ज. प्रत्याख्या । २ क. ज ंँङ्का व्याव । ३ झ. ंतिश्चिय । ४ झ. न प्रत्य । ५ ख.ँणस्य दष्ट । ६ ख. क्रिमायातिम ।

तत्र शूद्रस्याप्यधिकारः स्यादिति तावत्याप्तम् । अधित्वसामथ्ययोः संभवात् । "तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्रुप्तः" [तै० सं०७ ।
१।१।६ ] इतिवच्छूद्रो विद्यायामनवक्रुप्त इति च निषेधाश्रवणात् । यच्च कर्मस्वनिधकारकारणं शूद्रस्यानिप्तत्वं न तद्विद्यास्वधिकारस्यापवार्दंकं लिङ्गम् । न ह्याहवनीयादिरहितेन
विद्या वेदितुं न शक्यते । भवति च लिङ्गं शूद्राधिकारस्योपोद्धलक्षम् । संवर्गविद्यायां हि जानश्रुतिं पौत्रायणं शुश्रूषुं शूद्रशव्देन परामृशति "अह हारेत्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्तु"
[ छा० ४।२।३ ] इति । विदुरमभृतयश्च शूद्रयोनिमभवौ अपि
विशिष्टविज्ञानसंपन्नाः स्मर्यन्ते । तस्मादिधिक्रयते शूद्रो विद्यास्वत्यदं माप्ते बूमः । न शूद्रस्याधिकारो वेदाध्ययनाभावात् ।

वाचिषकारोक्त्या मन्नादीनां खार्थे समन्वयः साधितः। संप्रति विचाधिकारिणि शद्रशब्द-दृष्टेजीतिमृदस्यापि विद्याहेतुवेदानत्विचारादिष्वधिकारमाशङ्कच मृद्रशब्दस्य क्षत्रिये स-मन्वयोक्तरेतद्ध्यायान्तर्भावोऽस्य युक्तः । आर्थवादिकज्ञूदशब्दस्यैव पौर्वोपर्यालोचनया वेदान्तानां स्वार्थे समन्वयसिद्धेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वपक्षे जातिशूद्रस्यापि ब्रह्मविद्यायां त्रैवर्णिकादविशेषः सिद्धान्ते तवो विशेषः फर्लंति । ब्रह्मविद्याविषयस्तस्या शुद्रस्याधिका-रोऽस्वि न वेत्यधिकारहेतुसस्वासस्वाभ्या सदेहे पूर्वपक्षयति । तत्रेति । सत्यपि कौिकके सामर्थे शास्त्रीयसामर्थ्याभावादनिषकारमाशङ्कचाऽऽह । तस्मादिति । अन-बित्वादित्यर्थः । अनवक्कृप्तत्वमयोग्यत्वम् । कर्मानधिकारे तेनैव न्यायेन विद्यायामपि नाधिकारस्तत्राऽऽह । यचेति । किमाहवनीयाद्यभावादनधिकारः शूद्रस्य विद्यायामु-च्यते किवाऽधिकारे मानाभावातत्राऽऽद्यं दृषयति । न हीति । विद्याया दृषसाय-नत्वादाहवनीयादेस्तत्राकिचित्करत्वाचद्रहितस्यापि तद्धेतुमवस्तत्माप्तिरिति भावः । द्वितीयं निराह । भवतीति । अहेति खेदार्थो निपातः । हारेण सहित इत्वा रथः स तवैव हे शूद्र गोभिः सहास्तु किमनेनात्यल्पेन गाईस्थ्यं निर्वोद्धमसम्थेनेति रैको जानश्रुति विद्याधिकारिणं शूद्रशब्देनोक्तवानित्यर्थः । न केवछं शूद्राधिकारे श्रौतं लिङ्गं स्मार्वमशीत्याह । विदुरेति । अधित्वादिमतः सावने फलवति स्वामाविकी प्रवृ-चिरितिन्यायानुग्रहीतेन तथो यो देवानामिति ब्रह्मधीसबन्धि होन देवादीनामधि-कारो यथोक्तस्तथाऽत्राप्यित्वादिमतः शूद्रशब्देन परामशिलिङ्गादस्त्यविकारस्तस्येत्युप-संहरित । तस्मादिति । सूलाद्वहिरेव सिद्धान्तयित । एवमिति । अध्ययनाभावेऽपि अधीतवेदो हि विदितवेदार्थों वेदार्थेष्वधिकियते । न च गूद्रस्य वेदाध्ययनमस्त्युपनयनपूर्वकत्वाद्वेदाध्ययनस्य । उपनयनस्य च वर्णत्रयविषयत्वात् । यन्त्वियत्वं न तदसति सामध्येंऽधिकार-कारणं भवति । सामध्येमिप न लोकिकं केवलमधिकारकारणं भवति । शास्त्रीयेऽधें शास्त्रीयस्य सामध्येस्यापेक्षितत्वात् । शास्त्री-यस्य च सामध्येस्याध्ययनिराकरणेन निराकृतत्वात् । यचेदं गूद्रो यज्ञेऽनवकृप्त इति तक्यायपूर्वकत्वाद्विद्यायामप्यनवक्रु-प्रत्वं चोतयति । न्यायस्य साधारणत्वात् । यत्युनः संवर्गविद्यायां गूद्रशब्दश्रवणं लिङ्गं मन्यसे न तिल्ञङ्गं न्यायाभावात् । न्यायोके हि लिङ्गदर्शनं चोतकं भवति । न चात्र न्यायोऽस्ति । कामं चायं गूद्रशब्दः संवर्गविद्यायामेवै-

किमित्यिषकारो विद्याहेतुषु नेष्यते तत्राऽऽह । अधीतेति । साङ्गाध्ययनविविरहः-ष्टमंस्कारसहितवेदवाक्योत्थप्रमितिमत एवोत्तरिविधिष्वधिकारो नान्यस्थेति नियमय-न्वैदिकेषु ब्रह्मबीफलपर्यन्वोपायविधिष शृद्धस्यानधीयानस्याविकारं वारयवीवि भावः । अध्ययनमपि वहि तस्य किं न स्यात्तत्राऽऽह । न चेति । उपनयनमपि तस्य स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । उपनयनस्येति । वक्ष्यते हि तस्य वर्णत्रयविषयत्वम् । यदुक्तमर्थित्वसामध्येयोः संभवादिवि तत्रार्थित्वमुपेत्य सामध्ये प्रत्याह । यत्त्विति । सामध्येमि तस्य संभवतीत्याशङ्कच लौकिकं वैदिकं वेति विकल्प्याऽऽद्यं निराह । सामर्थ्यमिति । नन् लिखितपाठादिना प्राप्तसाध्यायाद्थेधीयोगादास्ति तस्य वैदिकमपि सामध्येम् । नच निषिद्धाध्ययनादुरिवोद्यभयात्र मवर्ववे लिखितपाठादिजनिविवया तिनवहेणाचत्राऽऽह । शास्त्रीयस्येति । लिखितपाठादिजन्यविद्यया दुरितनिवृत्ताव-ध्ययनविध्यानथैक्यान्मैवभित्यर्थः । यतु श्रुद्रोविद्यायामनवक्रुप्त इति पर्युदासो न श्रुत इति तनाऽऽह । यचेति । संस्कृतवेदार्थज्ञानाभावेनासामध्येस्य यज्ञवज्ज्ञानेऽपि तुल्यत्वा-चज्ञोक्तेरुपलक्षणत्वादनिषकारो ज्ञानेऽपि वाचनिकः शूद्रस्येत्याह । न्यायस्येति । पूर्वपक्षबीजमनुभाष्य दृषयाति । यदिति । तद्भावेऽपि स्वतन्त्रमेव छिङ्गदर्शनं घोतक-भित्याशङ्कचाऽऽह । न्यायेति । निषादस्थपति याजयेदितिवचोदनाभावादर्थवादस्थशू-द्रशब्दस्य चान्यवःसिद्धार्थावद्योतिनः स्ववोऽपापकत्वादन्यपरस्य मानान्तराविरोघ एव प्रामाण्यादत्र न्यायितरोधस्योक्तत्वादसावकं लिङ्गमित्यर्थः । श्रृद्राविकारेऽपि वर्हि लिन ङ्गानुमाहको न्यायोऽस्तु नेत्याह । न चेति । किचार्थवादवशादिद्यामात्रे वा शृदा-थिकारः सेवर्गविद्यायामेव वा नाऽऽच इत्याह । कामं चेति । तद्विषयत्वात्सवर्गवि- कस्यां शूद्रमधिकुर्यात्तद्विषयत्वात्र सर्वासु विद्यासु । अर्थवादस्थन्त्वातु न कचिद्य्ययं शूद्रमधिकर्तुमुत्सहते । शक्यते चायं शूद्रशब्दोऽधिकृतविषयो योजियतुम् । कथिमत्युच्यते । "कम्बर् एनमेतत्सन्तं सयुग्वानिमव रेकमात्थ" [ छा० ४ । १ । ३ ] इत्यस्माद्धंसवाक्यादात्मनोऽनादरं श्वतवतो जानश्चतेः पौत्रायणस्य शुगुत्पेदे तामृषी रेकः शूद्रशब्देनानेन सूच्यांबमूवाऽऽत्मनः परोक्षंज्ञताख्यापनायेति गम्यते जातिशूद्रस्यानिधकारात् । कथं पुनः शूद्रशब्देन शुगुत्पन्ना सूच्यत इति । उच्यते । तदाद्रन्वणात् । श्वमिभदुद्राव श्वचा वाऽभिद्रुद्ववे श्वचा वा रेकमिभदुद्रवात्रीते शूद्रः । अवयवार्थसंभवार्द्वेद्वयर्थस्य चासंभवात् । दृश्यते चायमर्थोऽस्यामाख्यायिकायाम् ॥ ३४ ॥

चाविषयार्थवादस्थत्वादस्येति यावत् । संवर्गविद्याविकारे शूद्रशब्दासिद्धे विद्यात्वाद-न्यत्रापि तद्धिकारोऽस्तिति द्वितीयमाशङ्कचाऽऽह । अर्थवादेति । तर्हि वैदिकश्-द्रेपदस्याऽऽनर्थेक्यमिस्याशङ्कच सूत्रं योजयित । शक्यते चेति । जात्यन्तरे क्रडस्य कथमन्यार्थतेति शङ्कते । कथमिति । यौगिकार्थसंनिवावदृष्टकृ विग्रहाद्वरं दृष्टयोगग्र-हणमित्याह । उच्यत इति । जानश्रुवी राजा बहुविधान्नपानदानशूरो मीष्मे रात्रौ हम्यें सुष्वाप । तस्योध्वमन्तरिक्षे दृष्टिगोचैरं हंसेषु गच्छत्सु पृष्ठगामी हंसो हंसमग्रे-सरं प्रसुवाच । कि न पश्यसि परमधार्मिकस्य जानश्रुतेज्योतिर्धीलोकसंलग्नं तत्त्वां धस्यवीति । ततः सोऽत्रवीत्कमेनं वराकं पाणिमात्रं सन्तमरे सयुग्वानिमव रैकमेतद्व-चनं ब्रवीषि । उशब्दोऽवधारणे । युग्वा गन्नी तथा सह वर्तते यो रैको यस्य धीफले कम्फलं सर्वमन्तर्भूतं स एवैतदुक्तियोग्यो नायमङ्गी राजित्यर्थः । श्रुतिभेतामाश्रित्य श्रुग-स्येत्याचक्षराणि योजयित । इत्यस्मादिति । उत्पन्नशोकसूचनमनुषयोगीत्याशङ्कचाऽऽ-ह । आत्मन इति । शूद्रशब्दस्य मुरूयार्थत्यागे हेतुमाह । जातीति । तदाद्रव-णादित्यस्य शङ्कामाह । कथमिति । व्याख्येयमादाय त्रिधा व्याख्याति । उच्यत इति । शुर्च शोकमभिदुद्राव प्राप्तवानित्यर्थः । शुचा वा कव्यो स्वयमभिदुद्रवे प्राप्त इत्यर्थः । शचा वा करणभूतया रैकं गतवानित्यर्थः । एवं तावत्तदाद्रवणादिति तच्छ-ब्देन शुग्जानश्रुधी रैको वा ग्रह्मते । उक्तव्युत्परया श्रृद्रशब्दस्याविकृतार्थत्वे पूर्वीकै न्यायं सूचर्यातं । अवयवेति । इंसवाक्यादात्मनोऽनादरं श्रुत्वा जानश्रुतेः शुगुत्पन्ने-त्येतदेव कथं गम्यते येनासै। शूद्रशब्देन सूच्यते तत्राऽऽह । दृश्यते चेति ॥३४॥

९ ड. ज. ैंधये यो । २ ड. ज. ट. क्षित्तानस्यख्या । ३ ड ज. ज. शूद्राव । ४ ड. ज. ँद्र-टार्थ । ५ क. स. दशब्दस्याऽऽ । ६ क. स. ठ. ड. ैचरे ह । ७ क. स. ठ. ड. ट. वीक्तन्या ।

क्षित्रियत्वगतेश्रोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात् ॥ ३५ ॥ इतश्च न जातिशृद्रो जानश्चितः । यत्कारणं प्रकरणनिह्नपंणेन क्षित्रियत्वमस्योत्तरत्र चैत्ररथेनाभिप्रतारिणा क्षित्रियेण सम्भिन्याहाराल्लिङ्गाद्रम्थते । उत्तरत्र हि संवर्गविद्यावाक्यरोषे चैत्रर्थिरभिप्रतारी क्षित्रयः संकीत्यंते "अथ ह शौनकं च कापेय-मिभ्रतारिणं च काक्षसेनि परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे" [ छा० ४ । ३ । ५ ] इति । चैत्ररियत्वं चाभिप्रतारिणः कापे-ययोगादवगन्तव्यम् । कापेययोगो हि चित्ररथस्यावगतः ''ए-तेन वै चित्ररथं कापेया अयाजयन्" [ ताण्ड्यबा० २०१२ । ५ ] इति । समानानवया याजका भ-वान्त । तस्माचैत्ररिथनाभिकः क्षत्रपतिरायतेति च क्षत्रपतिन्वावगमात्क्षित्रयत्वमस्यावगन्तव्यम् । तेन क्षत्रियेणाभिप्रतारिणा सह समानायां विद्यायां संकीर्तनं जानश्चतेरिष क्षत्रियत्वं स्त्रचयित । समानानामेव हि प्रायेण समिभव्याहारा भवन्ति ।

शूद्रशब्दस्य यौगिकत्वे हेत्व-तरमाह । क्षित्रयत्वेति । चशब्दार्थमाह । इतश्चेति । हेत्व-तरमेव स्फोरयि । यदिति । कथमाभिमतारिणश्चेत्रराथितं चत्ररथस्य वा कथं क्षित्र-यत्वं कथं वा जानश्चुवेस्तेन समिनव्याहारस्तिस्मन्सत्यि वा कथं तस्य क्षित्रयत्व तदाह । उत्तरत्रेति । संवर्गविद्याविध्यनन्तरमर्थवादारम्भार्थोऽथशब्दो हशब्दो वृत्तान्तावद्योति । शौनकः शुनकस्यापत्यं कापेय कपिगोत्रं पुरोहितमभिमतारिणं च नामा राजानं काक्षसेनि कक्षसेनस्यापत्यं तौ मोक्तुमुपविष्टौ सूदेन परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारि भिक्षितवानित्यर्थः । ब्रह्मचारिभिक्षयाऽस्याशूद्रत्वेऽपि कथं चैत्रराथत्वं तदाह । चैत्रेति । कापेययोगेऽपि कथ तस्य चत्रराथत्वमथा तत्राऽऽह । कापेयेति । अवगतिमेव च्छान्दोग्यश्चुत्या स्फुटयित । एतेनेति । द्विरात्रेणीते यावत । चित्ररथस्य वाजकेन कापेयेन योगाद्याज्योऽभिमतारिणश्चेत्रर्थत्वच तत्राऽऽह । समानेति । चित्ररथस्य याजकेन कापेयेन योगाद्याज्योऽभिमतारि चित्ररथस्य कात्रियत्वात्तद्वंश्चर्या वाजकत्वाचित्ररथित्वाच क्षित्रयोऽभिमतारी चित्ररथस्य क्षित्रयत्वात्तद्वंश्चर्या वाजकत्वाचित्ररथित्वच क्षित्रयोऽभिमतारी चित्ररथस्य क्षित्रयत्वात्तद्वंश्चर्या तथाऽपि क्षित्रयत्वि क्षित्रयत्वि क्षित्रयत्विमत्वाह । तस्मादिति । चित्ररथादित्यर्थः । तथाऽपि क्षित्रयत्वि कि जात जानश्रुतिरित्याशङ्कचाऽऽह । तेनेति । समिनव्याहारेऽपि कृतोऽस्य क्षित्रयत्व तत्राऽऽह । समानानामिति । शिष्याचार्ययोः स्वािमृत्ययेश्च समिनव्याहारे

<sup>ृ</sup>क. ज. °णेक्ष'।२ ड. झ. ट. हिचेत्र'।३ क. ड. ज झ. वैचेत्र'।४ झ. °न्वयया• जिना।५ ज. 'नाप्रा'।६ ठ. इ. च ।७ क. ख. °द्योगित्यादि'।

क्षत्तृपेषणाद्यैश्वर्ययोगाच जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगतिः । अतो न जूद्रस्याधिकारः ॥ ३५ ॥

संस्कारपरामर्शात्तद्भावाभिलापाच ॥ ३६॥ इतश्च न शूद्रस्पाधिकारो पद्धिचाप्रदेशेषूपनयनादयः संस्काराः परामृश्यन्ते । ''तं होपनिन्ये'' [ शत० ब्रा० ११। ५। ३। १३]। ''अधीहि भगव इति होपससाद'' [ छा० ७। १। १]। ''ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वैतत्सर्व वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः'' [ प्र० १। १] इति च । ''तान्हानुपनीयैव'' [ छा० ५। ११ । ७ ] इत्यपि प्रदर्शितैवोपनयनप्राप्तिभवति । शूद्रस्यं संस्काराभावोऽभिल्प्यते। ''शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिः'' [ मनु० १०। ४] इत्येकजातित्वस्मरंणात्। ''न शूद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कारमर्हति'' [ मनु० १०। १२। ६] इत्यादिभिश्च॥ ३६॥

रेऽपि वैषम्यमस्तीति पायेणेत्युक्तम् । तस्य क्षत्रियत्वे हेत्वन्तरमाह । क्षत्रिति । आत्रिति । आत्रिक्ति । आत्रिक्ति । आत्रिक्ति गोदानादिसंग्रहः । क्षत्रियत्वे संवर्गविद्याधिकारिणः सिद्धे फल्टितमाह । अत इति ॥ ३५ ॥

शूद्रस्यानिकारे छिङ्गान्तरमाह । संस्कारेति । चशब्दार्थमाह । इतश्चेति । हे-त्वन्तरं स्कोरयि । यदिति । आदिशब्देनाध्ययनाचार्यशुश्रूषादयो गृह्यन्ते । परामर्शे विशदयि । तं हेति । विद्यार्थिनं शिष्यमाचार्यः किलोपनीतवाननुपनीताय विद्यादानायोगादिति यावत । सनत्कुमारं प्रति नारदोऽपि विद्यार्थी मन्नमुचारयनुपसत्तिं कतवानित्याह । अधीहीति । भारद्वाजादर्यः षद्ऋषयः परं ब्रह्म परत्वेनावगतवन्त इति ब्रह्मपरास्तद्धचाननिष्ठाश्र ब्रह्मनिष्ठाः परं च परमार्थमूत ब्रह्म विचारयन्तो
निर्णयार्थमेष पिष्पलादस्तिज्ञज्ञासित सर्वं वश्चर्याति निश्चित्य रिक्तहस्ताना गुक्षपगमनायोगं मन्यमानाः समित्पाणयस्तमुपसन्नाः किलेत्याह । ब्रह्मोति । अनुपनीतानामपि वैश्वानरविद्यायामविकारश्रुतरियतमुपनयनित्याशङ्कचाऽऽह । तानिति ।
औपमन्यवप्रमृतिन्ब्राह्मणाननुपनीयैवाश्वपती राजोवाचेति निषेषात्तस्य प्राप्तिपूर्वत्वात्प्राप्तोपनयनाना द्विजानामेवाविकार इत्यर्थः । संस्कारपरामशौदिति व्यास्थायाविशष्टं व्याचष्टे । शूद्रस्येति । एकजातिस्पन्यनरिहतः । पातकं मक्ष्यामस्थितिमागामावकृतम् । आदिशब्देन पद्य ह वा एतदित्यादि गृह्यते ॥ ३६ ॥

१ क. इ. ज. अ. \*स्य च सं। २ ज. अ. ट. \*रणेन। "न। ३ क. ँय. प°।

## तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७ ॥

इतश्च न जूंद्रस्याधिकारः। यत्सत्यवचनेन जूद्रत्वाभावे निर्धारिते जाबालं गौतम उपनेतुमनुशासितुं च प्रववृते। " नैतदब्राह्मणो विवक्तमहीत समिधं सोम्याऽऽहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगाः" [ छा० ४।४।५ ] इति श्वतिलिङ्गात्॥ ३७॥

### श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्समृतेश्व ॥ ३८ ॥ ( १० )

इतश्च न शूद्रस्याधिकारः । यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनार्थपति-षेधो भवति । वेदश्रवणप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञाना-नुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः शूद्रस्य स्मर्पते । श्रवणप्रतिषेधस्तावत् ''अथास्य वेदगुपशृष्वतस्त्रपुज्जतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्'' इति । पद्यु ह वा एतच्छ्मशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छ्द्रसभीपे नाध्येतव्यम्'' इति च । अत एवाध्ययनप्रतिषेधो यस्य हि समीपेऽपि नाध्येतव्यं

शूद्रस्य विद्यानिषकारे लिङ्गान्वरमाह । तदभावेति । चकारार्थमाह । इतश्चेति । वदेव स्फुटयि । यदिति । सत्यकामो जावालो ब्रह्मचर्यकालमालस्य प्रमीतिपितृकः स्वां मावरं जवालामप्टच्लद्भगवि व कस्यचिद्धरोरावासमासाद्य ब्रह्मचर्यमाचिरितृमिच्लामि ब्रवीतु भवती किंगोत्रोऽहमिति । सा तु त्वित्वृचरणपरतया नाहं तद्वेदिषं जवालाऽहमस्मि त्वं जावालोऽसीत्येवावद्वगवमवादीत् । वतः सत्यकामो गौतममम्येत्यौस्यभाषत ब्रह्मचर्यं भगवित चिरितृमिच्लाम्यनुग्रह्मातु मां भविनिते । वतो गौतमेन किंगोत्रोऽसीति पृष्टो नाहं वेद नापि मावेति तेनोक्ते वदीयसत्यवचनेन शूद्रस्य मायावित्वयोगात्तदशूद्रत्वे सिद्धे वमुपनेतुमध्यापियतुं चाऽऽचार्यो यस्मात्यवृत्तस्तस्मान्न
शूद्रस्याधिकारोऽस्तित्यर्थः । कथमुक्तनीत्या गौतमस्य पवृत्त्यौनमुख्यं तत्राऽऽह ।
निति । एतत्मत्यवचनं विवक्तं विविच्य निःसंदिग्यं वक्तुमित्येततः । न सत्यादृगाः
सत्यवचनान्नाविगवोऽसीत्यर्थः ॥ ३७ ॥

श्रीतिमित लिङ्गं शूद्रस्य विद्यानिषकारे स्मार्वे तहरीयति । श्रवणेति । तद्याक-रोति । इतश्रेति । उक्तमेव विभजते । वेदेति । तत्र श्रवणप्रतिषे ं स्वहस्तयि । श्रवणेति । पट्यमानं वेदं समीपे प्रमादादेव शृण्वतः शूद्रस्य प्रत्यवायपायश्चित्तालो-चनायां सीसलक्षाभ्यां संतप्ताभ्यामितद्वताभ्यां श्रोत्रद्वयपूरणं कार्यभित्यर्थः । पद्यु पदा युक्तं संचारसमर्थमिति यावत । श्रवणिनषेषादेवार्थाद्वय्यनिषेषोऽपि सिध्य-तित्याह । अत इति । तदेव स्फुटयति । यस्येति । न केवलमार्थिकोऽध्ययनिषे-

#### [अ०१पा०२मू०३९] आनन्दगिरिकतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसमैतानि।३१३

भवति स कथमश्रुतमधीपीत । भवति च वेदोचारणे जिह्नां छेदो धारणे शरीरभेद इति । अत ए वे चार्थादर्थज्ञानानुष्ठानयोः प्रतिषेघो भवति 'न शूद्राय मिंत दचात्' इति 'द्विजातीनामध्य- यनमिज्या दानम्' इति च। येषां पुनः पूर्वकृतसंस्कारवशाद्विद्धर- धर्मव्याधमध्वतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फलप्राप्तिः पतिषेद्धं ज्ञानस्यैकान्तिकफलत्वात्। "श्रावयेचतुरो वर्णान्" [महा- भा०] इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्वण्यस्याधिकारस्मरणात्। वेदपूर्वकस्तु नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितम् ॥३८॥(१०)

#### कम्पनात् ॥ ३९॥ (११)

अवसितः पासिद्धकोऽधिकारिवचारः । पकृताभेवेदानीं वाक्या-र्थविचारणां पवर्तियिष्यामः । "यदिदं किंच जगत्सर्वं पाण एज-ति निःस्रतम् । महद्भयं वज्रमुखतं य एतद्विद्वरमृतास्ते भवन्ति"

भः श्रीतश्चेत्याह । भवतीति । अध्ययनिषेधानुपपत्त्या ज्ञानानुष्ठानयौरिष स सिध्यतीत्याह । अत इति । साक्षाद्दिष ज्ञानिषेधमाह । भवतीति । अनुष्ठानिषेधमिष शाब्दं दर्शयति । द्विजातीनामिति । दानमत्र नित्यिमिष्टं नैमित्तिकस्य शूद्रेऽपि
योगात । यत्तु विदुरादीनां ज्ञानित्वं स्मृतिसिद्धमिति तत्राऽऽह । येषामिति । साधकस्याधिकारिचन्ता न सिद्धस्येत्याह । तेषामिति । विदुरादीनां ज्ञानाभावस्य स्मृविविरोधेन दुर्वचत्वादुत्पन्नज्ञानाना तेषां मुक्तिरेव । साम्ब्याः साध्याव्यभिचारादित्यर्थः । कुतस्विर्हे शूद्राणां ज्ञानोत्पत्तिस्वत्राऽऽह । श्रावयेदिति । कुत्र वार्हे वदधिकारो वार्यते तत्राऽऽह । वेदेति । आर्थवादिकशूद्रशब्दस्योक्तनीत्या क्षत्रियेऽन्वयान जातिशूद्रस्य वेदद्वाराऽधिकारो विद्यायामित्युपसंहर्गते । इति स्थितमिति
।। ३८॥ (१०)

बहु लिङ्ग विरोधादेकस्य शूद्र शब्दस्य मुस्यार्थवाधवद्वायुसिह तजगत्कम्पमाश्रयत्वभ-यहेतुत्वामृतत्वसाधनत्विल् द्वेबंहुभिविरोवात्माणश्रुवेरेकस्या मुस्यार्थत्यागमाह । कम्प-नादिति । आपादसमाग्नेरुत्तरसंदर्भस्य संगितिमाह । अवसित इति । अस्याधिकरण-स्योदाहरणतया काठकवाक्यं पठिते । यदिति । यत्विचेदमिविशिष्टं जगत्तत्सर्वं माणे निमित्ते सत्येजित चेष्टते तच्च तस्मादेव निःसृतमुत्पन्नम् । तच्च माणास्यं जगत्कारणं महदपरिच्छिनं विभेत्यस्मादिति भयम् । तदेव भयहेतुत्वं निरूपयित । सूत्राक्षराननु-

१ ज. अ. ट. 'ति चोचा'। क. 'ति चोदाहर'। २ ड. 'व च तर'। ३ ट. 'वीत'।

[का॰ २।६।२] इति। एतद्वाक्यं मेजु कम्पन इति धात्वर्थानुगमाछक्षितम्। अस्मिन्वाक्ये सर्वमिदं जगत्माणाश्रयं स्पन्दते महच्च
किंचिद्रयकारणं वज्रशब्दतमुद्यतं तद्विज्ञानाचामृतत्वमाप्तिरिति
श्रूयते। तत्र कोऽसौ माणः किंतद्रयानकं वज्रमित्यमतिपत्तेर्विचारे
कियमाणे माप्त तावत्मसिद्धेः पश्चवृत्तिर्वायुः माण इति। मसिद्धेरेव चाशनिर्वज्रं स्यात्। वायोश्रेदं माहात्म्यं संकीत्र्यते। कथम्।
सर्वमिदं जगत्पश्चवृत्तौ वायौ माणशब्दिते मतिष्ठायैजति वायुनिमित्तमेव च महद्भयानकं वज्रमुद्यम्यते। वायौ हि पर्जन्यभावेन विवर्तमाने विद्युत्स्तनियत्नुवृष्ट्यशनयो विवर्तन्त इत्याचक्षते। वायुविज्ञानादेव चेदममृतस्वम्। तथाहि श्रुत्यन्तरम्
''वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्युं जयित य एवं वेद'' इति।

गमानेदमुदाहरणिमत्याशङ्कचाऽऽह । एतिदिति । एजितयात्वर्थस्य कम्पनस्य सूत्र-णारेजितिपद्युक्तमेतद्वाक्यं सूत्रितामित्यर्थः । वाक्ये पातीविकमर्थं संक्षिप्याऽऽह । अस्मित्रिति । सहेतुकं संशयमुक्त्वा श्रुत्या पूर्वपक्षयति । तत्रेत्यादिना । शब्दा-देव मिनत इत्यत्र ब्रह्मवाक्ये जीवानुवादो ब्रह्मैक्यज्ञानायेखुक्तम् । इह तु प्राणस्य सक्स्पेण कल्पितस्य न ब्रह्मैक्यं यतोऽनूचेत तस्मादुपास्तिविविरिति पत्यवस्थीयते । सिद्धान्ते तु निर्विशेषे ब्रह्मण्युक्तश्रुत्यन्वयादस्ति श्रुत्यादिसंगतिः । फलं तु पूर्वोत्तरप-क्षयोरुपास्तिज्ञीनं चेति । नन्वतिदेशाधिकरणे पातदेने विचारे च पाणशब्दस्य ब्रह्मार्थत्वमुक्तं तथेहापीत्यनर्थकमधिकरणम् । भैवम् । प्राणमेवामिसंविशन्तीत्यत्र निर-पेक्षकारणत्वपरैवकारवत्प्राणोऽस्मि पज्ञात्मेत्यादावुपक्रमोपसंहारैकरूप्यवचात्र तद्भावा-दगतार्थत्वादित्यभिषेत्याऽऽह । वायोश्चेति । जगत्कम्पनहेतुत्वं ब्रह्मालिङ्गमिहापि भावि तत्कथं वायोरिदं माहातम्यमित्याह । कथमिति । उक्ति छङ्गमन्यथयति । सर्वमिति । तथाऽपि जगद्भयहेतुत्वं ब्रह्मलिङ्गीमत्याशङ्कचाऽऽह । वाय्विति । न तावदत्रोपमा तद्वा-चकाभावात । न च ब्रह्मनिमित्तं भयानकं वश्चमुद्यस्यते मानाभावात । न चेद्मेव मानं वायुनिभित्तत्वेन तदुर्धंमनोक्तेरित्यर्थः। कथं वायोर्पि वस्रोधमहेतुत्वं तत्रापि मानाभावाद्वा-क्यस्य साधारण्यात्तत्राऽऽह । वायौ हीति । तथाऽपि ज्ञानस्यामृतत्वहेतुत्वं ब्रह्मालेङ्ग-मित्याशङ्कचाऽऽह । वाञ्चिति । तत्र बृहदारण्यकमनुकूलयति । तथाहीति । व्यष्टिर्विशे-

१ ड. ज. ज किंचतै। २ क. ठ. ड उक्तं छि<sup>°</sup>। ३ ठ. ड. <sup>°</sup>दामें किं।

तस्माद्वायुरयमिह प्रतिपत्तव्य इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः । ब्रह्मैवेदमिह प्रतिपत्तव्यम् । कुतः । पूर्वोत्तरास्रोचनात् । पूर्वोत्तरपोर्हि ग्रन्थ-भागयोर्बह्मैव निर्दिश्यमानमुपस्त्रभामहे । इहैव कथमकस्मादन्त-रास्त्रे वायुं निर्दिश्यमानं प्रतिपद्यमिहि । पूर्वत्र तावत्तदेव शुक्तं तद्वामृतमुच्यते । तस्मिन्धौकाः श्रिताः सर्वे तद्व नात्ये-ति कश्चनेति ब्रह्म निर्दिष्टं तदेवेहापि संनिधानाज्जगत्सर्वं प्राण ए-जतीति च स्रोकाश्ययत्वपत्यमिज्ञानान्निर्दिष्टमिति गम्यते।पाणशान्दोऽप्ययं परमात्मन्येव प्रयुक्तः "प्राणस्य प्राणम्" [ बृ० ४ । ४ । १८ ] इति दर्शनात्।एजियन्तृत्वमपीदं परमात्मन एवोपप्त्यते न वायुमात्रस्य । तथाचोक्तम् "न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति परिमन्नेतावुपाश्चित्तौ" [ का० २ । ५ । ५ ] इति । उत्तरत्रापि "भयादस्याग्निस्तपित भयात्तपित सूर्यः।भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावित पश्चमः" इति

षः। समष्टिः सामान्यम्। माणवत्रश्रुविभ्या सिद्धमुपसंहरवि। तस्मादिति । आध्यात्मि-काधिदैविकवासूपास्त्यर्थं वाक्यमित्युक्तमनूद्य सिद्धान्तयति । एवमिति । बहिरेव माति-जानीते । ब्रह्मेति । वाक्यस्य वायुपास्तिपरत्वे श्रीते कुतो ब्रह्मधीरित्याह । कुत इति । पूर्वोत्तरवाक्यैकवाक्यतानुग्रहीतं सर्वलोकाश्रयत्वादिलिङ्गं माणश्रुतेबीधकिन-त्याह । पूर्वेति । तत्र वाक्यैकवाक्यत्व विवृणोति । पूर्वोत्तरयोरिति । तथाऽप्येज-विवाक्ये वायुरुच्यवामित्याशङ्कच वाक्यैक्यसंभवे न तद्भेत्तव्यमित्याह । इहैवेति । पूर्ववाक्यस्य कुतो ब्रह्मार्थत्वं तत्राऽऽह । पूर्वत्रेति । शुक्रं शुक्रं ज्योतिष्मत्तस्यैव पू-र्णवामाह । तद्क होति । वस्य कृटस्थवामाह । तदेवेति । वस्य सर्वाविष्ठानवामाह । तस्मित्रिति । तदेव व्यविरेकमुखेनाऽऽह । तद्भ नेति । तथाऽपि कथं तदेवात्र वाच्यमित्याशङ्कर्य प्रकरणाहिङ्गपत्यभिज्ञानाचेत्याह । तदेवेति । प्राणश्रत्या मुख्य-पाणे सिद्धे कथं प्रकरणादिनाऽर्थान्तरधीरित्याशङ्कचाऽऽह । प्राणेति । एकवाक्य-वाकाङ्क्षप्रकरणानुगृह्विवबृह्वालेङ्गविरोधे ब्रह्माणि प्रयुक्तपूर्वप्राणशब्दस्य न भूँख्यार्थोऽ-स्वीत्यर्थः । उत्सूत्रं सिद्धान्वमुक्तवा सर्वेजगत्कम्पहेर्तुत्वं लिङ्गान्वरं सूत्रयोजनया दर्श-यति । एजयित्रत्विमिति । तत्र हेतुः । तथाचेति । केन तर्हि मसीना जीवनं त-त्राष्ट्रह । इतरेंगेति । इतरं स्फोरयति । यस्मितिति । पूर्वत्र ब्रह्मोक्तरत्रानि तरे-कवाक्यत्वात्तदेवोक्तमित्युक्तम् । इदानीमुत्तरवाक्येऽपि ब्रह्मोक्तिमाह । उत्तरत्रेति । अस्येश्वरस्य भयाद्शिस्यौ तपतः । इन्द्राद्यः खन्यापारेषु धावन्ति । मृत्योरुक्तान-

९ स. श्रुते । २ झ इतिस । ३ स. जोतिस्तस्य । ४ क.स. ठ. ड. मुख्योऽयोऽ । ५ स. तुत्वाळे ।

ब्रह्मैव निर्देक्ष्यते न वायुः। सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधा-नात । तदेवेहापि संनिधानान्महद्वयं बज्जमद्यतमिति च भयहेतु-त्वं पत्यभिज्ञानानिर्दिष्टमिति गम्यते । वज्रशब्दोऽप्ययं भयहेतु-त्वसामान्यात्मयुक्तः । यथा हि वज्रमद्यतं ममैव शिरसि निपते-चचहमस्य शासनं न कुर्यामित्यनेन भयेन जनो नियमेन राजा-दिशासने पवर्तत एवमिद्यमिवायुसूर्यादिकं जगदस्मादेव ब्रह्मणो बिभ्यन्नियमेन स्वव्यापारे प्रवर्तत इति । भयानकं वज्रोपमितं ब्रह्म। तथाच ब्रह्मविषयं श्रुत्यन्तरम् "भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषा इस्माद्रिश्चेन्द्रश्च । मृत्यूर्घावति पञ्चमः" इति । अमृतत्वफ्र अवणादपि ब्रह्मैवेदमिति गम्पते । ब्रह्मज्ञा-नाद्धचमृतत्वमाप्तिः। "तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" [ श्वे० ६।१५ ] इति मञ्जवेर्णात् । यत् वायु-विज्ञानात्कचिदमृतत्वमभिहितं तदापेक्षिकम्। तत्रैवे प्रकरणान्तर-करणेन परमात्मानमभिधाय "अतोऽन्यदार्तम्" [ बु॰ ३।४ ] इति वाय्वादेरार्तत्वाभिधानात् । प्रकरणाद्यत्र परमात्मनिश्चयः। ''अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तरपश्यसि तद्वद्" [का०१।२।१४] इति परमात्मनः पृष्ठत्वात् ॥ ३९ ॥ ( ११ )

पेक्ष्य पश्चमत्वम् । कथमत्र ब्रह्मोक्तं वायुरेवाग्न्यादिमयकारणं कि न स्यात्तत्राऽऽह । स्वायुकस्येति । तथाऽपि कथं प्रकृतं ब्रह्मोक्तिरेखाशङ्कत्य प्रकरणानुगृहितभयहेतुत्विलङ्गप्रत्यमिज्ञानादित्याह् । तदेवेति । अशनौ प्रसिद्धवन्नशब्दस्य ब्रह्मविरोधित्वानात्र ब्रह्मोक्तिमत्याशङ्कत्याऽऽह । वन्नेति । तस्य भयहेतौ ब्रह्मणि पृवृत्ति दृष्टान्वेन
स्फुटयित । यथेति । भयहेतुत्वस्य श्रुखन्तरे ब्रह्मणः सिद्धेस्तत्प्रत्यामिज्ञानादिष ब्रह्मवेदिमिन्त्याह । तथाचेति । भाषा भयेनास्माद्धमणो निमिन्तादिति यावत् । ब्रह्मवात्र प्रतिवाद्यमिन्त्यत्र लिङ्गान्तरमाह । अमृतत्वेति । श्रुतस्य फलस्य ब्रह्मियया व्याप्तिमाह । ब्रह्मिति ।
व्याप्तिमङ्गमुक्तमनूच प्रत्याह । यस्त्रिति । अप पुनर्मृत्युं जयवीत्यपमृत्युजयस्योक्तेरित्यर्थः । तस्याऽऽपेक्षिकत्वे हेत्वन्तरमाह । तत्रैवेति । पश्चमेऽध्याये सूत्रोकत्यनन्तरमेव
परमात्मानमन्तर्यामिणं प्रकृत्य वतोऽन्यस्य नाशित्वोक्तेर्वायुज्ञानाधीनममृतत्वमापेक्षिकमित्यर्थः । एजितवाक्ये ब्रह्मेव प्रतिपाद्यमित्यत्र मानान्तरमाह । प्रकरणादिति ।
तस्य परमात्मविष्यत्वे हेतुमाह । अन्यत्रेति ॥ ३९ ॥ (११)

१ ट. वर्णनान्। २ ड.व च प्राः।

### ज्योतिर्दर्शनात् ॥ ४० ॥ ( १२ )

"एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते" [छा० ८।१२।३] इति श्रूयते । तत्र संश्वयते किं ज्योतिःशब्दं चक्षविषयतमोपहं तेजः किंवा परं ब्रह्मोति । किं तावत्पाप्तम् । प्रसिद्धभेव तेजो ज्योतिःशब्दिमिति । कुतः । तत्र ज्योतिःशब्दस्य रूढत्वात् । "ज्योतिश्चरणाभिधानात्" [ ब० स्व० १ । १ । २४ ] इत्यत्र हिं प्रकरणाज्ज्योतिःशब्दः स्वार्थ परित्यज्य ब्रह्मणि वर्तते । न चेह तद्वात्किचित्स्वार्थपरित्यागे कारणं दृश्यते । तथाच नाडीखण्डे "अथ यत्रैतदस्माच्छरी-

बहुलिङ्गविरोधेन श्रुतिबाधवत्यकरणानुगृही वोत्तमपुरुषश्रुत्या ज्योतिः श्रुतेर्मुख्यार्थ-वायमाइ । ज्योतिरिति । दहरायिकरणे ज्योतिःशब्दं ब्रह्मेति सिद्धवदादाय ब्रह्मेक-पेणोच्यते जीव इत्युक्तम् । इदानी ब्रह्मैव ज्योतिःशब्दिभत्येतिद्वशद्यितुं तदेव वाक्य-माह । एष इति । परं ज्योविरिति श्रुतिम्यां संज्ञयमाह । तत्रेति । चक्षुषो विषयो घटादिस्तस्याऽऽवरकं बाह्यं तमस्तदपहतिकारणमादित्यारूयं तेजस्तदिह ज्योतिरुच्यते ज्योतिःश्रुतेस्तत्र रूढत्वादित्येकः पक्षः । ज्योतिविशेषणस्य परत्वस्य निरातिशयत्वस्य ब्रह्मणोऽन्यत्रायोगात्तदेव ज्योतिरिति पक्षान्तरं प्रश्नपूर्वकं पूर्वपक्षयाति । किमिति ! नच पकरणात्प्राणस्येव ज्योतिषो ब्रह्मत्वं तत्र सर्वेशब्दश्रुतिसंकोचवत्पक्तते पकरणा-नुमाहकाभावात्परशब्दस्य विशेषणार्थस्य विशेष्यानुसारेणाऽऽदित्येऽपि नेयत्वादुक्त-शुर्वेर्निर्विशेषे ब्रह्मण्यन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वोत्तरपक्षयोरादित्योपास्त्या क्रममु-किर्वे ह्यज्ञानान्मुकिरिति फलभेदः । सर्वेशब्दस्येवात्र कस्याश्चिद् (१ श्रुतेरसंकोचात्पा-िवेहापि समुत्थायेत्यादिश्रुत्यसंकोचाद्वा युक्तमादित्यग्रहणमिति भावः । प्रसिद्धस्या-मविपाद्यत्वात्तद्भहणं नेति शङ्कते। कृत इति । अमातिपाद्यत्वेऽपि तस्योपास्यत्वेनाऽऽ-देयत्वमाह । तत्रेति । ज्योतिरविकरणन्यायेनास्यापि निर्णयातपुर्वपक्षानुत्थानादनार-भ्यमेवद्धिकरणाभित्याशङ्कचाऽऽह । ज्योतिरिति । ब्रह्मणो गायत्रीवाक्ये प्रकतत्वा-त्तस्य सर्वेनाम्ना परामृष्टस्य द्युसंबन्बलिङ्गात्मत्यभिज्ञानात्तत्र ज्योतिःशब्दो ब्रह्मणि मिसिद्धिमुखङ्घ्य नीतः । न च तथाऽस्मिन्वाक्ये ज्योतिःशब्दस्य स्वार्थत्यागे हेतुरदृष्ट-त्वादित्यगवार्थवेत्यर्थः । नन्वत्रापि परं ज्योविरिवि ज्योविषो विशेषणं स्वरूपाभिनिष्प-निरुत्तमपुरुषत्वं चाऽऽदित्येऽनुपपनं ज्योतिःशब्दस्य प्रसिद्धार्थत्यागे हेतुरस्तु नेत्याह । तथाचेति । अथ या एता हृद्यस्य नाड्य इत्यादि नाडीखण्डः । तत्राऽऽदित्यमहा- रादुत्क्रामत्यथैतेरेव रिश्मिभक्षध्वमाक्रमते" [ छा० ८ । ६ । ५ ] इति मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरमिहिता । तस्मात्मिसिक्षमेव तेजो ज्योतिःशब्दैमिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः । परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम् । कस्मात् । दर्शनात् । तस्य हीह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनातु- वृत्तिर्दश्यते । "य आत्माऽपहतपाप्मा" [ छा० ८ । ७ । १ ] इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकस्याऽऽत्मनः प्रकरणादावन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च [ छा० ८ । ७ । १ ] प्रतिज्ञानात् । " एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि " [ छा० ८ । ९ । १ ] इति चानुसंधानात् " अश्वरीरं वाव सन्तं न प्रियामिय स्पृशतः " [छा० ८ । १२ । १ ] इति चाशरीरतापै ज्योतिः संपत्तेरस्याभिधानात् । ब्रह्मभावाचान्यत्राशरीरतानुपपत्तेः " परं ज्योतिः" "स उत्तमः पुरुषः" [ छा० ८ । १२ । ३ ] इति

नुरोधेन मुमुक्षोस्तत्प्राप्तिरभिहितेति संबन्धः । विशेषज्ञानोपरमानन्तर्यमथशब्दार्यः । यत्रेत्यारब्धकर्मावसानकाल्योक्तिः। एतद्दत्क्रमणं यथा तथेति क्रियाविशेषणम् । अस्माद्-मिमानविषयाहेहादुत्क्रमणं यदा करोत्यथ तदैतैरादित्यस्य रश्मिभिरालम्बनैकर्ध्वः सन्नाक्रमत उपरि गच्छवी ख़ुपक्रम्याऽऽदित्यं गच्छवी खुपसंपत्तव्यस्य ज्योविषो यथाऽऽदित्यत्वं तथा शुर्व तस्यापि परत्वमिरादिभ्यो यक्तं समृत्यायोपसंपद्येति च पूर्वकालार्थकरवाश्रुतेब्रह्मपक्षे बाधाहेहां मिमानत्यागरूपमृत्यानं कृत्वोपसंपद्य कार्यब्रह्म-लोकं गत्वा खेन करेणाभिनिष्पचवे स चोत्तमः पुरुष इत्यङ्गीकारे सर्वाविरोधादादि-त्यपक्षो ज्योतिःश्रुत्या क्त्वाश्रुतिभ्यां चाभ्युपेय इत्यर्थः। मार्गपर्वभूतादित्योपास्त्या तत्पा-ष्टिद्वारा ऋममुक्तिपरं वाक्यमित्युपसंइरित । तस्मादिति । पूर्वेपक्षमनू च सिद्धान्तमव-तार्थे प्रतिज्ञामाह । एवमिति । श्रुविभिस्तेजसो माह्यत्वे कुतो ब्रह्मधीरिति एच्छाति । कस्मादिति । हेतुभादाय व्याचष्टे । दर्शनादिति । परस्य ब्रह्मणोऽस्मिन्प्रकरणे वक्त-व्यत्वेनानुवृत्तिदर्शनं हेतुना साधयति । य इति । प्रकरणाविच्छेदं कथयति । एत-मिति । किचार्चिराद्यपेक्षया परं ज्योतिरादित्यश्चेत्तत्पाप्त्या विदुषो नाशरीरत्वमादि-त्यस्य देवतात्मनैः सञ्चारित्वानच तत्पाप्तयो स्वक्रपाभिनिष्पत्तिरन्यस्यान्यात्मतायो-गादिसाह । अशरीरिमिति । उपास्ता वत्माप्तावशरीरत्वमाशङ्कचाऽऽह । ब्रह्मेति । इतश्रात्र ब्रह्मैव ज्योतिरित्याह । परिमिति । शरीरादुत्थितस्यानन्तरमुपसंपत्तव्यत्व-मादित्यस्य नाडीखण्डे सप्टमिति छिङ्गानुग्रहीतां ज्योतिरादिश्रुतिमपह्तपाप्मत्वादिपर-

<sup>ी</sup> क ज. ट. रैर्ध्व आकः। २ ड. ज. ब्दवाच्यिमि । ३ स. ठ. ड. हादिमि । ४ क. झ. ठ. ड. नै:शं । ५ स. रैप्या ह

#### [अ०१पा०३स्०४१]आनन्दगिरिकत्दिकासंबिह्यतशांकरभाष्यसमेतानि ।२१९

च विशेषणात् । यत्तूक्तं मुमुक्षोरादित्यमाप्तिरभिहितेति । ना-सावात्यन्तिको मोक्षो गत्युत्क्रान्तिसंबन्धात् । न ह्यात्यन्तिके मोक्षे गन्युत्क्रान्ती स्त इति वक्ष्यामः ॥ ४०॥ (१२)

### ञाकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाव ॥ ४१ ॥ ( १३ )

" आकाशो वै नाम नामक्षपयोर्निविहिता ते यदन्तरा तक्कक्ष त-दमृतं स आत्मा " [छा० ८ । १४ । १] इति श्रूयते । तिक-माकाशशब्दं परं ब्रह्म किंवा प्रसिद्धमेव भृताकाशमिति विचारे भूतपरिग्रहो युक्तः । आकाशशब्दस्य तिस्मन्कद्वत्वात्नामक-पनिविहणस्य चावकाशदानद्वारेण तिस्मन्योजयितुं शक्यत्वात्।

मात्मप्रकरणानुग्रहीतोत्तमपुरुषादिश्रुत्या बावित्वा परं ब्रह्म ज्योतिरास्थेयमेकवाक्यवा-पादकफळवत्मकरणोपेवश्रुवेर्विफळाळेळ्कसंगतिश्रुवितो बळायसीत्वादस्य हि निर्गुणवि-द्यायां श्रुवाक्षरीरताफळायामिक्राद्यनवतारादादित्यानर्थक्यान्मार्गपर्वत्वेन वस्य सगुण-विद्यासूपदिष्टत्वादेवोत्कर्षायोगादत्र ज्योतिर्मात्रश्रुतेमीर्गानुक्तेरादित्योक्तौ श्रुवित्रयानर्थ-क्यादानर्थक्यमतिह्वानां विपरीतं बळाबळमिवि न्यायाद्वळवत्प्रकरणोपेतमागुक्तश्रुत्या ब्रह्मैव ज्योतिरिति भावः। परोक्तमनुभाष्य दूषयित। यत्त्विति। आत्विन्वकेऽपि मोक्षे वदुभयं स्यादित्याक्रङ्क्त्य बादयीधिकरणविरोवान्मैविमित्याह। न हीति। पूर्वोपराळो-चनायामत्र क्रममुक्त्यपवितिर्विधित्वा क्रवाश्रुवि परस्य ज्योतिषो ब्रह्मणः पाधिरेव स्वक्रपाभिनिष्पत्तिस्वस्यैवोत्तमपुरुषते स्युपेत्य वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वमास्थेयमतो ब्रह्मज्ञानात्त-रपाप्तिरिति भावः॥ ४०॥ (१२)

पकरणोपेतोत्तमपुरुषादिश्रुत्या ज्योतिरादिश्रुतेबीय उक्तः । इदानीमात्मब्रह्मश्रुतिभ्यां छिद्गानुग्रहीताभ्यामाकाशश्रुतेबीधमाह । आकाश इति । छान्दोग्यवाक्यमुदाहरति । आकाश इति । आकाशबद्धश्रुतिभ्यां संशयमुक्तवा पूर्वपक्षयति । तदित्या-दिना । यथोपक्रमादर्थान्तरे प्रसिद्धोऽपि ज्योतिःशब्दः स्वार्थोत्पाच्यावितस्तथाऽऽका-शोपक्रमाद्ध्यादिशब्दः स्वार्थोत्पाच्याव्यवाभिति मत्वा हेतुमाह । आकाशिति । निर्विशेषे ब्रह्मण्युक्तश्रुतेरन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वपक्षे वाय्वादिमात्राधिष्ठानाका-शात्मकब्रह्मोपास्त्या क्रममुक्तिः । सिद्धान्ते सर्वाधिष्ठानब्रह्मधिया साक्षानमुक्तिरिति फल्जनेदः । कृदिग्रहे तस्य नामक्रपनिर्वहणमयुक्तमित्याशङ्क्य नामक्रपशब्दाभ्यां प्रसिद्ध-देवदत्तादिसंज्ञाना सितासितादिक्रपाणां च स्वीकारात्तदाश्रयावकाशदानद्वारा मूताका-शेऽि ति विवर्वहणं युक्तमित्याह । नामेति । आकाशस्तिष्ठङ्गादित्यनेन गतार्थत्वमाश-

<sup>ी</sup>ड. ज. ट.<sup>°</sup>ति। न चासा<sup>°</sup>। २ क. ख. ठ, ड.<sup>°</sup>र्थात्प्रच्या<sup>°</sup>। ३ क. ख.<sup>°</sup>र्थात्प्रच्या<sup>°</sup>। ४ ख.°शेष्त्र<sup>°</sup>।

स्रष्टृत्वादेश्च स्पष्टस्य ब्रह्माल्डङ्गस्याश्रवणादित्येवं प्राप्त इदंगुच्येत । परमेव ब्रह्मेहाऽऽकाशशब्दं भवितुमर्हति । कस्मात् । अर्थान्तरत्वा- दिव्यपदेशात् । ते यदन्तरा तद्घह्मेति हि नामक्रपाभ्यामर्थान्तरं भृतमाकाशं व्यपदिशति । न च ब्रह्मणोऽन्यन्नामक्रपाभ्यामर्थान्तरं संभवित सर्वस्य विकारजातस्य नामक्रपाभ्यामेव व्याकृतत्वात् । नामक्रपयोरिप निर्वहणं निरङ्कुशं न ब्रह्मणोऽन्यत्र संभवित । "अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुभविश्य नामक्रपे व्याकरवाणि" [छा० ६ । ३ । २ ] इत्यादिब्रह्मकर्तृकत्वश्रवणात् । ननु जीवस्यापि प्रत्यक्षं नामक्रपविषयं निर्वोद्घत्वमस्ति । बादमस्ति । अभेदं- स्त्वह विवक्षितः । नामक्रपनिर्वहणाभिधानादेव च स्रष्टृत्वादि ब्रह्मलिङ्गमिहितं भवित । "तह्नद्ध तद्युतं स आत्मा" [ छा०

ङ्कचाऽऽह । स्रष्टृत्वादेश्चेति । तत्र हि सर्वजगदुत्पत्तेरेवकारसिद्धनिरपेक्षकारणत्वस्य पश्चपत्युक्तिसामानाधिकरण्यसामर्थ्यस्य च दृष्टेब्रह्मपरत्वं नैविभिह तत्परत्वे किचिदसा-धारणं छिङ्गीमत्यगतार्थतेत्यर्थः । तस्य च श्रुता प्रसिद्धवदुपादानात्प्रामितस्य बृहत्त्वा-इ.स्रत्वमाभूतसंस्रवस्थानादमृतत्वमाप्रोतीत्यात्मत्वं व्यापित्वात् । तस्मान्नामादिवद्धताका-शोपास्त्यर्थं वाक्यमित्यर्थः । पूर्वपक्षमन् द्य सूत्रमवतार्थे प्रतिज्ञां व्याकरोति । एविपिति । आकाशशब्दाद्भताकाशो भाति कुतो ब्रह्मचीरित्याह । कस्मादिति । हेतुमादायार्था-न्तरत्वव्यपदेशं विशद्यति । अर्थान्तरत्वादीति । भूताकाशस्यापि नामकःपाभ्याम-र्थोन्तरत्वं देवदत्तादिशब्दस्य नामत्वामीळपीतादे रूपत्वात्ताभ्यामन्यत्वस्य भूताकाशे सिद्धत्वादित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । यत्र नामक्रपशब्दी संभूयोक्ती तत्र शब्दा-र्थावेव श्रुतिषु ग्रह्मेते तन्नामक्तपाभ्यामेवेत्यादी तथा दृष्टेः । न च शब्दार्थीन्तर्भृतस्य भूताकाशस्य ततोऽर्थान्तरत्वमित्यर्थः । किंच भूताकाशमपि विकारतया नामक्रपान्त-र्भूवं कथमात्मानमुद्रहेन्नच तन्निवीहकत्वं निरङ्कृशं श्रुवं परतेंत्रभूताकाशे कथचिन्नेय-मित्याह । नामेति । अन्यत्र तनिर्वहणस्य बद्धकर्तृकत्वसिद्धेस्तदेवात्रापि प्रत्यभिज्ञा-विमित्याह । अनेनेति । नामक्रपनिवीहकत्वमादिशब्दोक्तं न ब्रह्मसाधारणामिति शङ्कते । नन्वित । जीवस्य वित्रवीहकत्वेऽपि ब्रह्माभेदात्तस्य ब्रह्मसाधारणवेत्याह । बाढ-मिति । स्रष्टुत्वादिबद्यालिङ्गमिह नेत्युक्तं पत्याह । नामेति । आकाशशब्दस्य ब्रह्मा-र्थरवे लिङ्गान्येव सन्ति भृताकाशार्थरवे श्रुतिलिङ्गे स्तः । तथाच केवललिङ्गेभ्यस्तयोर्ब-लीयस्त्वाद्भुताकाशमहणामित्याशैङ्कचात्रापि ब्रह्मात्मश्रुती विद्येते इत्याह । तदिति ।

९ ड. ज. दमभिधीयते । २ क ड. ज. ज. ट. इति व्रं। ३ ड. ज. दस्त्वत्र विर्। ४ क. स. ठ. ड. तैत्त्रे भूं। ५ स शङ्कथेहापि ।

# [अ०१ग०३सू०४२] आनन्दगिरिकृतटीकासंविस्त्रतांकरभाष्यसमेतानि ।३२१

८ । १४ ] इति च ब्रह्मवादस्य लिङ्गानि । आकाशस्तिस्त्रङ्गान दित्यस्यैवाय प्रपञ्चः ॥ ४१ ॥ [१३]

# सुषुप्तयुत्क्रान्त्योर्भेदेन ॥ ४२ ॥

व्यपदेशादित्यनुवर्तते । वृहदारण्यके षष्ठे प्रपाठके "कतम आतमेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तज्योंतिः पुरुषः" [ बृ०
४।३।७] इत्युपक्रम्य भूयानात्मविषयः प्रपञ्चः कृतः । तत्विंक संसारिस्वरूपमात्रान्वाख्यानपरं वाक्यमुतासंसारिस्वरूपमतिपादनपरमिति संशयः। किं तावत्माप्तम्। संसारिस्वरूपमात्रविषयमेवेति । कुतः । उपक्रमोपसंहाराभ्याम् । उपक्रमे योऽयं वि-

उपक्रमस्थाकाशश्रुवेराकाशो वै नामेति प्रसिद्धलिङ्गाच नामरूपनिर्वहणतद्योन्तरत्वामृत-त्वलिङ्गानुग्रहीते ब्रह्मात्मश्रुती बळवत्याविति भावः । आकाशस्ति छुद्गादित्यत्रोपक्रमोपसं-हाराभ्यां प्रतिपाचतया तात्पर्यवदानन्त्यलिङ्गादाकाशस्य ब्रह्मत्वमुक्तिमहापि श्रुत्यन्त-रसिद्धनामादिनिर्वोहकत्वसंवादेन तात्पर्यविलङ्गादाकाशस्य ब्रह्मत्वमुच्यते तत्कथं पृथ-गारम्म इत्याशङ्कचाऽऽह । आकाश इति । तत्र स्रष्टृत्वस्पाष्टचविद्देह नेति विशेषोऽ-स्तीति भावः ॥ ४१ ॥ (१३)

श्रुत्युपेतिल्ड्रेन श्रुतेबांधमुक्त्वा लिङ्गेन लिङ्गस्यैव बायमाह । सुपुप्तीति । साकाङ्क्षत्वं वारयाति । व्यपदेशादिति । षष्टाध्यायवाक्रयज्ञातं विषयत्वेनोदाहरति । बृहदिति । देहादीनामन्यतमो वा तदितिरक्तो वाऽऽत्मेति जनकस्य प्रश्ने याज्ञवल्क्ष्यस्योत्तरं योऽयमिति । विज्ञानं बुद्धिस्तन्मयस्तत्मायः । प्राणेषु हृदीति व्यतिरेकार्थे सप्तम्यौ । प्राणाबुद्धचितिरक्तं इत्यर्थः । बुद्धिवृत्तेविविनक्ति । अन्तरिति । अज्ञानाद्धिनति । ज्योतिरिति । पुरुषः पूर्णो योऽयमेवंभृतः स आत्मेत्यर्थः । तदेव वाक्ष्यमिति ।
लङ्ग्योपक्रमस्यविज्ञानमयशब्दादुपसंहारस्यसर्वेशानादिशब्दाच संशयमाह । तदिति ।
अङ्गुष्ठमात्रश्रुतावुपक्रमोपसंहारौ न जीवार्यावत्र तथेत्यमतार्थत्वं मत्वा प्रश्नपूर्वक पूर्वपक्षयति । किं ताविदिति । नामक्तपाभ्यां मेदवादादाकाशं ब्रह्मेत्युक्ते भेदवादो नैकान्वोऽसत्यपि भेदे पाज्ञेनाऽऽत्मना संपरिष्वक्तं इति भेदोपचारादित्याशङ्कत्यात्रापि मुख्यभेदसावैनाद्यिकरणसंगतिः । षष्ठाध्यायस्य निर्विशेषे ब्रह्मण्यन्वयोकेः श्रुत्यादिसंगतयः । पूर्वपक्षे जीवानुवादेन कर्तृस्तुतिः सिद्धान्ते तदनुवादेन तद्याधार्थयीरिति
फल्लभेदः । जीवे महानित्याद्ययुक्तमित्याह । कृत इति । आदिमध्यावसानेषु जीवोकेस्तर्परे सदर्भे महानज इत्यादि तत्रैव कथंचिन्नेयमित्याह । उपक्रम इति । जीवा-

९ ड. ज. <sup>°</sup>त्यस्यायं। २ झ. <sup>\*</sup>त्राख्या<sup>\*</sup>। ३ ज ज. विषयः। ४ झ. <sup>\*</sup>धकाद<sup>\*</sup>।

ज्ञानमयः प्राणेष्विति शारीरिल्ङ्गात् । उपसंहारे च "स वा ए-ष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" [ बृ० ४ । ४ । २२ ] इति तदपरित्यागान्मध्येऽपि बुद्धान्ताच्यवस्थोपन्यासेन तस्यैव प्रपञ्चनादित्येवं प्राप्ते बूमः । परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वा-क्यं न शारीरमात्रान्वाख्यानपरम् । कस्मात् । सुषुप्ताबुत्क्रान्तौ च शारीराद्भेदेन परमेश्वरंस्य व्यपदेशात् । सुषुप्तौ तावदयं पुरु-षः प्राज्ञेनाऽऽत्मना संपरिष्वकोन बाह्यं किंचन वेद नाऽऽन्तरिम-ति शारीराद्भेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्र पुरुषः शारीरः स्पात्तस्य वेदिवृत्वात् । बाह्याभ्यन्तरवेदनप्रसङ्गे सति तत्प्रतिषे-धसंभवात् । प्राज्ञः परमेश्वरः सर्वज्ञत्वस्थणया प्रज्ञया नित्यम-वियोगात् । तथोत्क्रान्तावष्ययं शारीर आत्मा प्राज्ञेनाऽऽत्म-नाऽन्वाद्धढ उत्सर्जन्यातीति जीवाद्भेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्रापि शारीरो जीवः स्याच्छरीरस्वामित्वात् । प्राज्ञस्तु स एव परमेश्वरः । तस्मात्सुषुस्युत्कान्त्योभेदिन व्यपदेशात्परमेश्वर ए-वात्र विवैक्षित इति गम्यते । यदुक्तमाचन्तमध्येषु शारी-

नुवादेन कर्मापेक्षितकर्तृस्तुत्या तद्विकारसिद्धिर चेष्टत्युपसंहर्तु मितिशब्दः । पूर्वेपक्षमनुभाष्य सिद्धान्तयन्विहरेव प्रतिज्ञामाह । एविमिति । उपक्रमोपसंहारपरामशीनां जीवार्थतया तत्परे संदर्भे कथमीश्वरोक्तिरित्याह । कस्मादिति । तत्र हेतु सोपस्कारमवतारयित । सुषुप्ताविति । सौषुप्तं भेदवादमुदाहरित । सुषुप्तो ताविदिति । करशिरश्वरणादिमति शरीरे पुरुषशब्दात्कृतः शारीरात्परस्य भेदस्तत्राऽऽह । तत्रेति ।
तस्य वेदितृत्वेऽपि प्रस्ते वेदितृत्वं नापेक्ष्यं तदा बाह्यान्तराथेभीनिषेधादित्याशङ्कचाऽऽह । बाह्यति । पुरुषस्य शारीरत्वेऽपि प्रकर्षेणाज्ञ इति व्युत्पस्या प्राज्ञशब्देनापि
तस्यैवोक्तेभेदोक्तेरीपचारिकत्वान्न शारीरात्परस्य भेदोक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । प्राज्ञ
इति । योगाद्विदेवंकीयस्त्वं मत्वा हेतुमाह । सर्वेति । औत्क्रान्तिकीमपि भेदोक्ति दर्शयति । तथिति । अन्वाक्दि।ऽधिष्ठित उत्सर्जन्नानावेदनातः शब्दं क्वीनिति यावतः ।
शारीरशब्दस्य शरीरसंबिन्धमात्रत्वात्पाज्ञस्य प्रज्ञातिशयत्वात्कृतो भेदचीरित्याशङ्कच्य
कृदिबलीयस्त्वन्यायेनाऽऽह । तत्रेत्यादिना । भेदोक्तिफलमाह । तस्मादिति । पूवैपक्षबीजमनुभाष्य दूषयित । यदुक्तिमित । उपक्रमस्य संसार्थर्थत्वं निरस्यित ।

रिल्ड्रिक्तार्तरपरत्वमस्य वाक्यस्येति । अत्र ब्रूमः । उपक्रमे तावचोऽयं विज्ञानमयः प्राणेष्विति न संसारिस्वरूपं विविक्षितं कि तर्द्वान्च संसारिस्वरूपं परेण ब्रह्मणाऽस्येकतां विवक्षितं कि तर्द्वान्च संसारिस्वरूपं परेण ब्रह्मणाऽस्येकतां विवक्षितं । यतां ध्यायतीव लेलायतीवत्येवमां द्यारप्रन्थप्रवृत्तिः संसारिधर्मिनिराकरणपरा लक्ष्यते । तथोपसंहारेऽपि यथोपक्रममेवोपसंहरित ''स वा एष महानज आत्मा योऽपं विज्ञानमयः पाणेषु संसारी लक्ष्यते स वा एष महानज आत्मा परमेश्वर एवास्माभिः प्रतिपादित इत्पर्थः । यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासात्संसारिस्वरूपविवक्षां मन्यते स प्राचीमपि दिशं प्रतिष्ठेत । यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासात्संसारित्वं चं । कथमेतद्वगम्यते । व बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासेनावस्थावत्त्वं संसारित्वं वा विवक्षिति कि तर्द्ववस्थारिहतत्वमसंसारित्वं चं । कथमेतद्वगम्यते । यत् ''अत कध्वं विमोक्षायेव ब्रूहि'' इति पदे पदे पट्टिक्वित । यच्चं '' अनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुषः ''

उपक्रम इति । वस्य प्रश्नद्वारा विषयमाह । किमिति । अनुवादमात्रमेवात्रेष्टं कि न स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । यत इति । बुद्धौ ध्यायन्त्यामात्मा ध्यायतीव चळन्त्यां चळतीव वस्तुतो न ध्यायति न चळतीत्यथैः । उपसंहारानुसारेणोपक्रमस्यैकस्मिन्वान्यये नेयत्वात्तस्य संसार्थथैत्वादुपक्रमस्य तद्थेतेत्याशङ्कचाऽऽह । तथेति । वस्य परमार्थत्वं वाक्यार्थोक्त्या वक्ति । योऽयमिति । परामर्शस्य संमारिगामित्वमुक्तमनूच पूर्वापरिवरोधेन प्रत्याह । यिस्त्विति । बुद्धान्तो जागरितम् । संसारिस्वक्षपबुद्धेवीक्याननुगुणत्वे हेतुमाह । यत इति । अवस्थावन्वेन संसारित्वे दृष्टेऽपि तद्वाहित्यम्भिपेतिमित्यत्र नियामकं पृच्छति । कथमिति । एकस्मिन्वाक्ये प्रसिद्धामसिद्धयोर्छिन्द्रेषु प्रसिद्धार्थानुवादेनापसिद्धार्थ एव प्रतिपाद्यो वाक्यस्यापूर्वार्थत्वायति न्यायेन जीवाळिङ्गैस्तदनुवादेन तस्य ब्रह्मता वाक्येनोच्यतेऽन्यथा प्रश्नायोगादित्याह । यदिति । अतः कामादिविवेकानन्तरं विमोक्षाय तदौपयिकसाक्षात्कारायेव ब्रह्मिति पृनः पुना राजा यस्मात्प्रच्छित तस्मात्मश्रसामध्योदपित्याह । यचिति । वेन जाभिद्धोगादिनाऽनन्वागतोऽस्पृष्टो भवति । असङ्गत्वादिति प्रत्युक्तिरित्यर्थः । प्रतिवचनान्तरं दर्शयति ।

१ ज. 'रिरू'। २ ज. ट. 'मारोत्त'। ३ क. ज ट. 'सारथ'। ४ क. ज, 'तीची प्र'। ५ इ. ज. ट. विक्षित कि । ६ इ. ज. च विवक्षति । क । ७ ट. 'च "यदत्र कि किरयस्यस्यन'। ८ क. 'हैस्तै-स्त'। ९ इ. दिवोत्ते । १० इ. प्रद्रागा ।

[ वृ० ४।३।१४-१६ ] इति पदे पदे प्रतिवक्ति । "अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाञ्झोकान्हृदयस्य भवति" [ वृ० ४।३।२२ ] इति च । तस्मादसंसारिस्वह्रपप्रति-पादनपरमेवैतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम् ॥ ४२ ॥

# पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥ ( १४ )

इतश्चासंसारिस्व द्धपर्मातपादनैपरमेवैतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम् । यद्दिमन्वाक्ये पत्यादयः शब्दा असंसारिस्वैद्धपप्रतिपादैन-पराः संसारिस्वैभावप्रतिषेधनाश्च भवन्ति । सर्वेस्य वशी सर्वेस्येशानः सर्वेस्याधिपतिरित्येवंजातीयका असंसारिस्वभावप्रतिपादेशाः । स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानित्येवंजातीयकाः संसारिस्वभावपतिषेधैनाः । तस्मार्दसंसारी परमेश्वर इहोक्त इत्यवगम्यते ॥ ४३ ॥ (१४)

#### इति श्रीमच्छंकरभगवत्पाकृदतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य वृतीयः पादः ॥ ३ ॥

अनन्वागतिमिति । आत्मतस्वं पुण्यपापाभ्यामनाघाविमिति यावतः । तदा सुप्तौ हृद-यस्य बुद्धेः संबन्धिनः शोकान्कामादीनशेषानितकान्वो भववीत्याहः । तीर्णो हीति । अनुवादमात्रस्य प्रश्नावत्युक्तिभ्यामयोगे फल्टिवमाहः । तस्मादिति ॥ ४२ ॥

वाक्यस्यासंसारिपरत्वे हेत्वन्तरमाह । पत्यादीति । सूत्रे हेत्वन्तरघोतिचकाराभावात्त्वविषयत्वमाञाङ्क्य व्याचछे । इतश्चेति । तत्र हेतुभावं योजयाति । यदिति ।
तत्रासंसारिविषय शब्दजातमुदाहराति । सर्वस्येति । स्वाधीनं सर्वमिषि नियन्तुं
शक्तिरस्तीति वक्तुं द्वितीयं विशेषणम् । स्वाधीनं स्विनयम्यं च सर्वमिषष्ठाय पाछयतीति वक्तुं वृतीयम् । संसारिस्वभावनिषेषक शब्दजातमादत्ते । स नेति । श्रुतिछिङ्गसिद्धमुपसंहराति । तस्मादिति । निर्विशेषपचुराणां वाक्याना सिद्धोऽन्वयो ब्रह्मणीति
पादार्थमुपसंहरति । इत्यवगम्यत इति ॥ ४२ ॥ (१४)

इति श्रीमुद्धानन्दपूज्यपादिशिष्यभगवदानन्दज्ञानिवरिचिते शारीरकन्या-यिनिर्णेये मधमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥

१ ज. "तमे"। २ ज. ट. "स्वभावप्र"। ३ क. इ. ज. ञ. ट. "दनाः स"। ४ ञ. "स्वरूपप्र"। ५ ज. "त्ति। तत्र स । ञ. "त्ति। स स"। ६ ज. झ. "दनप्राः। स । ७ ञ "यनप्राः। त"। ८ ज. "दयनस"। ९ इ. ञ. इति ग"। ट. इत्येव ग"।

## आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरी-ररूपकविन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च ॥ १ ॥

ब्रह्मजिज्ञासां पितज्ञाय ब्रह्मणो स्वसणमुक्तम् "जन्माद्यस्य यतः" [ ब्र० स्०१ । १ । २ ] इति । तस्वक्षणं प्रधानस्यापि समानिमत्याशङ्क्य तदशब्दत्वेन निराक्रतम् "ईक्षतेर्नाशब्दम्" [ ब्र० स्०१ । १ । ५ ] इति । गितसामान्यं च वेदान्तवान्यानां ब्रह्मकारणवादं पति विद्यते न प्रधानकारणवादं प्रतीति प्रपश्चितं गतेन ग्रन्थेन । इदं त्विदानीमवशिष्टमाशङ्क्यते । यदुक्तं प्रधानस्याशब्दत्वं तदसिद्धं कासु चिच्छाखासु प्रधानसम्प्रणामसानां शब्दानां श्रूपमाणत्वात् । अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव महद्भिः परमिष्टिनिः किपस्रभृतिभिः परिष्टितिनिमिति पसस्यते । तद्यावत्तेषां शब्दानामन्यपरत्वं न प्रतिपाद्यते तावत्सर्वेज्ञं ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रतिपादितमप्याकुर्न्छीभवेत् ।

प्रसिद्धगोचरलिङ्गस्याप्रसिद्धगोचरलिङ्गेन बाध्यत्ववत्प्रकरणोपेतस्थानात्तत्त्रल्यस्थानस्यै-व बाधमाशङ्काद्वारा कथयवि । आनुमानिकमिति । वेदान्वानां बह्मणि समन्वयार्थम-ध्यायारम्भादत्र तदभावाद्ध्यायासगतिमाशङ्कच वृत्तं कीर्तयति । ब्रह्मेति । तद्श-ब्दत्वेन पथानवादिवैदिकशब्दशून्यत्वेनेत्यर्थः । ब्रह्मणोऽपि तुल्यमशब्दत्विमत्याश-द्वचाऽऽह । गतीति । तर्हि समन्वयस्य सिद्धत्वात्कृतं पादेनेत्याशहूचाऽऽह । इदमिति । अवशिष्टमनाशङ्कितमनिराकृतं चेत्यर्थः । शङ्कामेव दर्शयति । यदिति । प्रतीत्या प्रवानार्षेकत्वेऽपि वस्तुतो नेति वक्तमाभासपदम् । नन् प्रधानस्य स्तरूपमेवा-प्येवे न जगत्कारणत्वं वत्कुवोऽविच्याप्तिः शङ्कचते तत्राऽऽह । अत इति । महतः परमन्यक्तमित्यत्रान्यक्तस्य प्रधानस्य कारणत्वं परशब्दाद्गम्यते स हि पकर्षवाची । मकर्षश्च महतो व्यक्तस्य वत्कारणत्वमजामेकामित्यादौ साक्षादेव प्रधानस्य कारणवा-सिद्धिः । किपिलादिस्मृतयश्चोक्तश्रुत्यनुसारिण्यस्तदर्थाः । तेन श्रुतिस्मृतिसिद्धा प्रधान-कारणतेत्यविव्याधिरित्यर्थः । तथाऽपि कारणत्वं तद्वादिवाक्योक्तेर्वहाणो युक्तं षोढ-शियहंगवत्कारणे विकल्पसंभवात्तत्राऽऽह । तदिति । क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पा-योगादिति भावः । सूत्रितं प्रधानाशब्दत्वं समन्वयदाद्धीय प्रपश्चयितुं पादारम्भ इत्य-स्त्येव संगतिरित्युपसंहरति । अत इति । पूर्वं प्रवानाचेव वेदान्तार्थे इत्युक्ते तानि-षेथेन सर्ववेदान्तेषु ब्रह्मधीरुक्ता वामुपेत्याधुना प्रधानाद्यपि कारणत्वेन समन्वयार्थी न

अतस्तेषामन्यपरत्वं दर्शयितुं परः संदर्भः पवर्तते । आनुमानिकमप्यनुमानिकःपितमपि प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवदुपरुभ्यते ।
काठके हि पञ्चते ''महतः परमव्यक्तमव्यक्तातपुरुषः परः''
[१ । ३ । ११ ] इति । तत्र य एव यन्नामानो यर्न्नमाश्च
महदव्यक्तपुरुषाः स्मृतिमितद्धास्त एवेह मत्यिभिज्ञायन्ते ।
तत्राव्यक्तमिति स्मृतिमितद्धेः शब्दादिहीनत्वाच न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसंभवात्स्मृतिमितद्धं मधानमिभिधीयते ।
तस्य शब्दवन्त्वादशब्दत्वमनुपपत्रम् । तदेवं च जगतः कार्णं
श्वितिस्मृतिन्यायमितद्धिभ्य इति चेत् । नैतदेवम् । न ह्येतत्काठकवाक्यं स्मृतिमितद्धयोर्महदव्यक्तयोरिस्तत्वपरम् । न ह्यत्र

चानेककारणवैषथ्यं कल्पभेदेन व्यवस्थानादित्याह । आनुमानिकमिति । अपिश-ब्दादेकशब्दाच ब्रह्माङ्गीकारेण पूर्वपक्षो विचारश्चायं काचित्क इति सुचितम्। अव्यक्त-पदं प्रवानपरं शरीरपरं वेति स्मार्वक्रमश्रीतपारिशेष्याम्यामुभयपत्यभिज्ञया संशये मसिद्धजीवोक्तिभद्गे नामसिद्ध ब्रह्मोक्तिवद्मसिद्ध प्रधानोक्तिपरमेव काठकवाक्यमिति पूर्व-पक्षयन्नुपलाब्धमुदाहरति । काठके हीति । अत्र प्रधानस्याज्ञब्दत्वप्रतिपादनेन सम-न्वयदाढ्योदस्ति श्रुत्यादिसंगविः । पूर्वपक्षे प्रधानस्यापि शब्दवस्वाद्धम्राण्यन्वयानि-यातिः सिद्धान्ते तस्याज्ञाब्दत्वाद्धम्ययन्वयनियतिरिति फल्लभेदः । कथमत्र प्रधानम-व्यक्तपदादुक्तिमित्याञ्जङ्कच प्रधाने स्थानं मानमाह । तत्रेति । स्पृतिः सांरूयस्पृतिः । श्चाविः सप्तम्यर्थः । अव्यक्तश्चविरिष पथाने मानमित्याह । तत्रेति । सास्यस्मृति-सिद्धप्रधानस्यान्यक्तशब्देनोक्ती तदीयां किंढ हेतूकरोति । समृतीति । पारि-भाषिकत्वादन्यक्तशब्दस्यानिर्णायकत्वमाशङ्क चीक्तम् । शब्दादीति । कृढियोगा-भ्यामन्यक्तराब्दस्य प्रधानवाचित्वे फल्लितमाह । तस्येति । तथाऽपि कारणत्वं तस्यैा-शब्दिमित्याशङ्कचाऽऽह । तदिति । श्रुतिरजामेकामित्याचा । समृतिः साख्यीया। वि-कारांश्च गुणाश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवानित्याचा च । भेदानां परिमाणादित्यादिन्यायः । न च प्रकरणपारिशेष्याभ्या शरीरमन्यक्तं तस्य स्पष्टत्वेन तच्छब्दानईत्वादतो जग-त्कारणस्य मधानस्य शब्दनस्वान्न गतिसामान्यमित्यर्थः । स्थानादिभिरुक्तं प्रत्याह । नैतदिति । तत्राऽऽदौ श्रुति निराह । न हीति । कुवो न तद्दितत्वपरं स्मार्वेमवा-नस्यैवात्र पत्यभिज्ञानानेत्याह । न हीति । यादृशमित्यस्य व्याख्यानं स्वतत्र्यमित्या-दि । सास्यस्मृतिसिद्धाव्यक्तशब्दस्य शुतावारि प्रयोगाचेन प्रत्याभैज्ञातं प्रधानिस्युक्त-

१ ड. ज. अ. रैक्समकाश्च । २ ङ. ज. अ. रैते । अतस्तस्य । ३ ड. व प्रधानं ताहश प्रत्य-भिज्ञायते जै। ४ ड. णंच श्वरी ५ ख. ठ. ड. रैस्याशान्द्री

यादशं स्मृतिमसिद्धं स्वतन्नं कारणं त्रिगुणं मधानं तादशं मत्य-भिज्ञायते । शब्दमानं द्यनाव्यक्तमिति मत्यभिज्ञायते । स चं शब्दो न व्यक्तमव्यक्तमिति यौगिकत्वादन्यस्मिन्नपि स्र्ट्ष्मे सु-दुर्लक्ष्मे च प्रयुज्यते । न चायं किस्मिश्चिद्वढः । या तु प्रधानवा-दिनां रूढिः सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न वेदार्थनिरूपणे कारणभावं मितपचते । न च क्रममात्रसामान्यात्समानार्थमितप-चिभवत्यस्ति तद्वपप्रत्यभिज्ञाने । न द्वश्वस्थाने गां पश्चन्नश्वोऽ-यमित्यमूढोऽध्यवस्यति । प्रकरणनिरूपणायां चात्र न परपिर-किष्पतं प्रधानं मतीयते । शरीररूपकिवन्यस्तग्रहीतेः । शरीरं द्यत्र रथरूपकिवन्यस्तमव्यक्तशब्देन परिग्रद्यते । कुतः । प्रकर-णात्परिशेषाच्च । तथाह्यनन्तरातीतो ग्रन्थ आत्मशरीरादीनां र-थिरथादिरूपकङ्गिप्तं दर्शयति—

माशङ्कचाऽऽह । शब्देति । शब्दस्यार्थव्याप्तरर्थस्यापि पत्यभिज्ञानमाशङ्कच यौगि-कत्वात्तदेकाथीसिद्धिरित्याह । स चेति । रूब्या तन्मात्रसिद्धौ कुवो योगादुर्वलाद्यी-न्तर शङ्कचते तत्राऽऽह । न चेति । परस्य प्रधाने रूढिरव्यक्तशब्दस्यास्तीत्याश-দ্ধचाऽऽह । या त्विति । न हि परीक्षकाणां पारिभाषिकी प्रतिद्विवेदार्थनिर्णयानिमित्तं परीक्षकविमतिपत्त्या वेदार्थेऽपि तत्पसङ्गाङ्गीकिकी मसिद्धी रूढिस्तथा य एव च छी-किकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव चैषामधी इति न्यायादित्यर्थः । श्रुति दृषयित्वा स्थानं दूषयति । न चेति । मात्रचोऽर्थं स्फुटयति । असतीति । स्थानस्यापि नास्ति तद्रपमत्यभिज्ञापेक्षा स्वत एव प्रमाणत्वेन निश्वायकत्वादित्याशङ्कच तद्रपविपरीतपत्य-भिज्ञासन्त्रमत्रेष्टिमिति मत्त्रा विपरीत कप्रज्ञाने स्थानादर्थासिद्धौ दृष्टान्तमाह । न हीति। कथं वर्हीह विपरीव रूपप्रत्य भिज्ञेत्याशङ्कच सूत्रभागमववार्थ विभजवे । प्रकरणेति । आत्मानं राधिनं विद्धीत्यस्मिन्वाक्ये बुद्धचात्मनोभैध्ये शरीरस्य श्रुतत्वात्तदेवात्रापि महच्छिब्दितबुद्धिपुरुषमध्यस्थमव्यक्तशब्देन गृह्यते । श्रीतक्रमस्य स्मार्तक्रमाद्वलीय-स्त्वादित्यर्थः । उभयोरिप स्थानत्वात्कुतः श्रीतं स्थानमास्थाय शरीरमेव ग्राह्यमित्याह । कुत इति । प्रकरणाद्यनुगृहीतत्वेन श्रीतक्रमस्य पाबल्यादित्याह । प्रकरणादिति । तदुभयं वक्तुमुपक्रमते । तथाहीति । तत्र पकरणं विविच्य दर्शयति । अतीतेति । रूपकक्रृप्तिः साद्दरयकलपना। आत्मनो भोक्तू रथित्वं शरीरारूयरथस्वाभित्वम्। तत्र ।हि ''आत्मानं रिधनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धिं तु सारिधं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाँस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोकेत्याहुर्मनीषिणः''॥

[का॰ १।३।३।४] इति । "तैश्चेन्द्रियादिभिरसंयतैः संसारमधि-गच्छति । संयतेस्त्वध्वनः पारं तद्धिष्णोः परमं पदमाप्नोति" इति दर्शियत्वा किं तद्ध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाका-ङ्क्षायां तेभ्य एव पक्कतेभ्य इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मान-मध्वनः पारं विष्णोः परमं पदं दर्शयति—

"इन्द्रियेभ्यः परा द्वर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।
मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।
पुरुषात्र परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः"॥
शिश्रशिर्शरि ] इति । तत्र य एवेन्द्रियादयः पूर्वस्यां

भोक्ता प्रवानं स्थूलं शरीरं भोगायतनत्वेन गुणतया रथवद्वधयेमित्याह । आत्मान-मिति । विवेकाविवेकप्रधानवृत्तिभ्यां बुद्धिरेव शरीरद्वारा सुखदुःखे भोकारमुपनयतीति मत्वाऽऽह । बुद्धिमिति । मनसाऽ थरशनास्थानीयेन विवेकना विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि निगृह्यन्ते तेनाविवेकिना तेषु पवर्त्यन्ते तेन मनसो युक्तं प्रग्रहत्विमत्याह । मन इति। असं-यतानीन्द्रियाणि पुरुषं संसारानर्थं सयतानि मुक्तिद्वारं प्रापयन्तीत्याह । इन्द्रियाणीति । यथाऽश्वोऽध्वानमालक्ष्य चरत्येविमिन्द्रियहयाः स्वार्थमुगलभ्य चरन्तीत्याह । विषया-निति । शरीरादिषु मध्ये शब्दादीन्विषयानिन्द्रियहयगोचरानाहुरिति योजना । ननु मार्गे रिथनो रथाद्यपेक्षा न भोगे चिद्रपतया स्वभावेनैव तद्योगादतो देहादीनां रथादि-करुपनावैषम्यं तत्राऽऽह । आत्मेति । आत्मा भोक्तेत्याहुरिति संबन्धः । तस्यासङ्ग-स्यार्थेन्द्रियासंनिकर्षे भोगायोगादिनिद्रयमनोयोगो यथा भवतीति कियाविशेषणेन त-स्य भोकृत्वमुपपादयति । इन्द्रियेति । यद्वाऽऽत्मा देहो देहेन्द्रियादिषु युक्तमात्मा-नं भोक्तेत्याहुरिति योजना । पाकरणिकसंबन्वस्याऽऽकाङ्क्षाधीनत्वात्पुर्ववाक्यस्थदेह-स्याव्यक्तशब्दाकाङ्क्षां वक्त रथादिऋपककल्पनाफलं वदन्परमपदस्य पकरणिनो मु-रूयस्याऽऽकाङ्क्षामवतारयति । तैश्चेति । परमपदस्य स्वर्र्केपे परत्वे चाऽऽकाङ्क्षा-माह । किमिति । आकाङ्क्षाद्वयशान्तयेऽनन्तैरं यन्थमादत्ते । तेम्य इति । पूर्व-वाक्ये शरीरस्य पळतत्वेऽपि पवानमेवात्राव्यक्तमिलाशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । पकः

१ ड. म. र तिद्विष्णोः । २ झ. हरपपै। ३ क. ख. ठ. ड. ैन्तरम्रै।

#### [अ०१पा०४स्०१] आनन्दगिरिकृतटीकासैवस्त्रितशांकरभाष्यसमैतानि । ३२६

रथह्नपककल्पनायामश्वादिभावेन प्रकृतास्त एवेह परिग्रह्मन्ते प्रकृतहानाप्रकृतमिक्रयापरिहाराय । तत्रेन्द्रियमनोबुद्धयस्तावत्पूर्वत्रेह च समानशब्दा एव । अर्था ये शब्दादयो विषया इन्द्रिय-ह्यगोचरन्वेन निर्दिष्टास्तेषां चेन्द्रियेभ्यः परत्वम् । इन्द्रियाणां अहत्वं विषयाणामतिग्रहत्वमिति [ बृ० ३ । २ ] श्रुतिप्रसिद्धेः । विषयेभ्यश्च मनसः परत्वं मनोमूलत्वाद्विषयेन्द्रियव्यवहारस्य । भनसस्तु परा बुद्धिः । 'बुद्धिं द्वारुद्ध भोग्यजातं भोक्तारमुपस-पेति' । 'बुद्धेरात्मा महान्परः' यः स आत्मानं रिथनं विद्धीति रिथत्वेनोपक्षिग्तः । कुतः । आत्मशब्दात् । भोकुश्च भोगो-पकरणात्परत्वोपपत्तेः । महत्त्वं चास्य स्वामित्वादुपपन्नम् । अथवा—

रणं पदर्श्य परिशेषं द्शीयतुमारभते । तन्नेति । पूर्वनानुक्तानामर्थानामिहोक्तिवत्पवा-नस्यापि स्यादित्याशङ्कच तेषा विषयशब्देनोक्तेभैविमत्याह । अर्था इति । अर्थशब्दे-न विषयोक्तिरयुक्ता विषयाणामिन्द्रियेभ्योऽन्तरङ्गेभ्यो बाह्यतया परत्वायोगादित्याश-ङ्कचाऽऽह । तेषां चेति । आन्तरत्वेन श्रेष्टत्वाभावेऽपि वेषामतिग्रहतया ग्रहक्षे-न्द्रियापेक्षया प्राधान्यस्य श्रुत्युक्तत्वात्परत्वमष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति श्रुत्या घा-णजिह्नावाक्ष्मः श्रोत्रमनोहस्तत्विगिन्द्रियेभ्यो यहेभ्यो गन्धरमनामरूपशब्दकामकर्मस्प-शैविषया अतिग्रहा उक्तास्तत्र एह्मन्ति वशीकुर्वन्ति पुरुषमिति ग्रहा इन्द्रियाणि ते-षामपि माहकत्वं विषयाचीनिमत्वविमहा विषयास्तेनाविमहत्वया तेषा पावान्यभित्य-र्थः । तर्हि कथमर्थेभ्यो मनमः परत्वं तस्यापि ग्रहत्वेन ब्राणादिसाम्यादित्याशङ्कच स्वगतविशेषणार्थेभ्यस्तस्य परत्वमाह । विषयेभ्यश्चेति । तथाऽपि कथं बुद्धेर्भनमः स-काशात्परत्वं तयोभीकारं पत्यविशेषादित्याशङ्खाऽऽह । मनसस्तिवति । निश्चय-द्वारा विषया भोक्तरुपकुर्वन्ति निश्चयश्च बुद्धिरिति संशयात्मकमनसो बुद्धिपाधान्य-मिलार्थः। बुद्धचुपहितस्याऽऽत्मनस्ततो न परत्वं महत्वं चेत्याशङ्कच यो रिथत्वेन पू-वैत्रोक्तः सोऽत्र ग्रह्मत इत्याह । बुद्धेरिति । तत्पत्यभिज्ञान तत्र हेतूकुर्वस्तद्धेतुमा-ह । आत्मेति । यत्तु कथमस्य परत्वभिति तत्राऽऽह । भोकुश्चेति । यत्पुनर्न तस्य महत्त्वमिति तत्राऽऽह । महत्त्वं चेति । तर्हि महतः परमव्यक्तमिति न वक्तव्यं कि त्वात्मनः पर्मिति महच्छब्दस्याऽऽत्मवाचित्वादित्याशङ्कचाऽऽह । अथवेति । संक-रूपविकल्परूपमननशक्त्या हैरण्यगॅभी बुद्धिमनस्वस्या व्यष्टिमनःसु समष्टितया व्या-

રહ. ज. અ ૈર્યાસ્તુયે। २ ड. અ ૈળા च ઘાં ફ क. ज इર. "ત. । આ ! ૪ ટ. ૬. શર્મ નું । ૪૨

''मनो महान्मतिर्बद्धा पूर्बुद्धिः रूथातिरीश्वरः । मज्ञा संविचितिश्चैव स्मृतिश्च परिपठ्यने''॥

इति स्मृतेः "यो ब्रह्माणं विद्याति पूर्व यो वै वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मै" [श्वे० ६ । १८ ] इति च श्वते यां प्रथमजस्य हिरण्यगभेस्य बुद्धिः सा सर्वासां बुद्धीनां पैरा प्रतिष्ठा
सेह महानात्मेत्युच्यते । सा च पुर्वत्र बुद्धिग्रहणेनैव यहीता सती
हिरुगिहोपिद्यते । तस्याप्यस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः । एतस्मिस्तु पक्षे परमात्मविषयेणेव परेण पुरुषग्रहणेन
रिथन आत्मनो ग्रहणं द्रष्टव्यम् । परमार्थितः परमात्मविज्ञानात्मनोर्भेदाभावात् । तदेवं शरीरमेवैकं परिशिष्यते । इतराणीिन्द्रयादीनि पक्तान्येव परमपदिददर्शिषपयो समनुक्राम-परिशिष्यमाणेनहान्त्येनाव्यक्तशब्देन परिशिष्यमाणं पक्ततं शरीरं
दर्शयतीति गम्यते । शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिवषयवेदनासंयुक्तस्य

प्रिमाह । महानिति । संकल्पादिशक्तितया वर्डि संदेहात्मत्वं तत्राऽऽह । मतिरिति । महत्त्वमुपपादयति । ब्रह्मेति । भोग्यजाताधारत्वमाह । पुरिति । निश्चयार्त्मत्वमाह । बुद्धिरिति । कीर्विशक्तिमस्वमाइ । रुपातिरिति । नियमनशक्तिमस्वमाइ । ईश्वर इति । लोके यत्पर्रुष्टं ज्ञानं वतोऽनितरेकमाह । प्रजेति । तत्फलमपि वतो नार्था-न्तरिवयमित्याह । सविदिति । चित्प्रधानत्वमाह । चितिरिति । ज्ञातसर्वार्थानुसं-थानशक्तिमाइ । स्मृतिश्चेति । सर्वत्र विद्वत्यसिद्धिमनुकूळयति । परिपञ्चत इति । श्रुतिरिप हिरण्यगर्भबुद्धौ वेदाविर्भावमीश्वरानुग्रहवशादिभवदन्ती तदीयां बुद्धिमुक्तछ-क्षणां विवक्षतीत्याह । य इति । परत्वं तस्याः सावयति । सर्वासामिति । तर्हि पूर्वत्रानुक्तिहरण्यगर्भेनुद्धेरिव प्रधानस्यापीहोक्तिः स्यान्नेत्याह । सा चेति । हिरुगिति पृथक्त्वोक्तिः । कथं बुद्धेरेव परा बुद्धिरित्याशङ्कच सर्वासामित्यत्रोक्तं स्फुटयति । तस्या -इति । न्यष्टिबुद्धचाश्रयत्वात्परा समष्टिबुद्धिरिति बुद्धेरित्यादिना तदुक्तिरविरुद्धेत्यर्थः। ताई पूर्वोक्तस्य राथेनोऽनुक्तिविदह शरीरस्यापि च रथस्य स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । एतिस्मितिति । ननु पुरुषोक्तया न राथिग्रहस्तस्य जीवत्वातपुरुषस्य परमात्मत्वात्त-त्राऽऽह । परमार्थत इति । परिशेषमुपसंहरति । तदेविमिति । पकरणपरिशेषाभ्याम-व्यक्त शरीरमिति पितज्ञातं निगमयति । इतराणीति । देहादिषु रथादिकल्पना-फलालोचनायामपि शरिरमेवान्यक्तामित्याह । शरीरेति । सुखादिवेदना । देहादिसं-

१ ट. ति थुँ। २ ड.ज. परमा। ३ ड.ज वैश्ति पै।४ ड ज. ते। तेष्टितै। ५ क. वैयाऽनुँ। ६ ड.ज. वैहानेन । ज. वहाव्यौ। ७ क. ख. ट. ट. स्मकत्वै। ८ ठ.ड. कृष्टक्षाँ। ९ क.ठ.ट. पि रौ।

ह्मविद्यावतो भोक्तः शरीरादीनां स्थादिह्मपककल्पनया संसारमो-क्षगतिनिह्मपणेन पत्यगात्मत्रह्मावगतिरिह विवक्षिता । तथा च

> "एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न मकाशते । दृश्यते त्वष्टयया बुद्धचा स्टक्ष्मया स्टक्ष्मदर्शिभिः"

[का० १।३।१२] इति वैष्णवस्य परमपदस्यै दुरवगमत्व-मुक्तवा तदवगमार्थ योगं दर्शयित "यच्छेद्राड्यनसी माज्ञस्त-चच्छेज्ज्ञान आत्मिनि । ज्ञानमात्मिनि महित नियच्छेत्तचच्छेच्छा-नत आत्मिनि" [का० १।३।१३] इति । एतद्धक्तं भवित वाचं मनिस संयच्छेद्वागादिबाह्येन्द्रियव्यापारमुत्स्रुज्य मनोमात्रेणाव-तिष्ठेत । मनोऽपि विषयविकल्पाभिमुखं विकल्पदोषदर्शनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्धावध्यवसायस्वभावायां धारयेत् । तामिष बुद्धिं महत्यात्मिनि भोक्तर्यद्र्यायां वा बुद्धौ स्रक्ष्मतापादनेन नि-यच्छेत् । महान्तं त्वात्मानं शान्त आत्मिन प्रकरणवित पर-

योगे हेतुरिव यावत इति । तत्संयोगफलमाह । भोकुरिति । देहादिव्यतिरेकवोथाधीनमात्मनो ब्रह्मत्वािथगितफलम् । न च प्रतियोगिनो देहादेरमहे तद्वाितरेकधीः ।
तथाचेन्द्रियादिवदेव शरीरमिष म्राह्मित्यव्यक्तशब्दस्य तद्येवेत्यर्थः । प्रत्यम्ब्रह्मधीरिहामिष्टिति कथं दृष्टिरित्याशङ्कचाऽऽत्मनो दुर्बोवत्वोक्तत्या वद्धीहेतुविधेरित्याह ।
तथाचेति । अप्रकाशस्त्रभावत्वं व्यासेषित । दृश्यते त्विति । अवणादिपरिपाकाननवर्यमाह । अग्रययेति । सूक्ष्मार्थविषयतया सूक्ष्मत्वं विष्ठामामेवोक्तबुद्धिद्यारा
तद्दर्शनं न बहिर्मुखानामित्याह । सूक्ष्मपेति । वाक्यतात्पर्थमाह । वैष्णवस्येति । कुतस्विहं वद्धीरित्याशङ्कचानन्तरवाक्त्यमवतारयिते । तदिति । ब्रह्मात्यधीसाधनविषायि वाक्यं व्याकरोति । एतदिति । वागिति द्वितियालोपस्य
च्छान्दसत्वाद्वाचिमित्युक्तम् । वाचो ग्रहणं बाह्मेन्द्रियोपलक्षणामित्युपेत्य वाक्यार्थमाह ।
वागादीति । वथा च सति मनसि संकल्पादिसंभवाक्नेकरसब्रह्मधीरित्याशङ्कचाऽऽह ।

मनोऽपीति । बुद्धरिप विषयमावण्यात्तस्यां सत्यां न ब्रह्मवीरित्याशङ्कचाऽऽह ।
तामिति । महत्यात्मिन पृथगवस्थिते नैक्यभीरित्याशङ्कचाऽऽह । महान्तं त्विति ।

१ ज. "स्य दुः खगम्यत्व"। २ ञ. "नि नि"। ३ ज. "च्छेब्दाह्ममिन्द्रि"। ४ क. "नतं स्वात्मा"। ५ क. ख. "तिरिक्तवे"।

स्मिन्यरुषे परस्यां काष्ट्रायां मतिष्ठापयेदिति च । तदेवं पूर्वीपरा-लोचनायां नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधानस्यावकाशः॥१॥

# सूक्ष्मं तु तद्हीत्वाव् ॥ २ ॥

उक्तमेतत्प्रकरणपरिशेषाभ्यां शरीरमव्यक्तशब्दं न प्रधानमिति । इदमिदानीमाशङ्कचते कथमन्यक्तशब्दार्हत्वं शरीरस्य ता स्थूलत्वात्स्पष्टतर्मिदं शरीरं व्यक्तशब्दाईमस्पष्टवचन स्त्वव्यक्तशब्द इति । अत उत्तरमुच्यते । स्रक्ष्मं त्विह कारणा-त्मना शरीरं विवक्ष्यते सूक्ष्मस्याव्यक्तशब्दाईत्वात् । यद्यपि स्थूलिमदं शरीरं न स्वयमव्यक्तशब्दमहीत । तथाऽपि तस्य त्वारम्भकं भृतसूक्ष्ममञ्यक्तशब्दमहिति । प्रकृतिशब्दश्च विकारे हष्टः । यथा <sup>(()</sup> गोभिः श्रीणीत मत्सरम् <sup>()</sup> ऋ० सं०९ ।

तस्याधिष्ठानान्तरं नेति सूचयति । परस्यामिति । प्रकरणात्परिशेषाचान्यक्तपदं शरीरमेव दर्शयतीति पूर्वत्र व्याख्यातं दर्शयति । चेति । विवान्तरेऽपि पुनर्वा-रूयायाधना सूत्रार्थमुपसंहरति । तदेवमिति ॥ १ ॥

अन्यक्तपदस्य देहे पृवृत्तियोग्यत्वमाइ । सूक्ष्मं त्विति । शङ्कोत्तरत्वेन न्याख्यातुं वृत्तमन् शङ्कां दर्शयित । उक्तिमिति । पवृत्तिनिभित्ताभावान शरीरमव्यक्तशब्दिम-ति शङ्कामेव विश्वद्याति । कथमिति । दुर्निक्रपत्वं तत्राव्यक्तशब्दमवृत्तिनिमित्तमि-त्याशङ्कचाऽऽह । यावतेति । स्पष्टतरत्वेन व्यक्तशब्दाईत्वेऽपि तस्मिन्नव्यक्तपदं र्कि नोच्यते तत्राSSह । अस्पष्टेति । उत्तरत्वेन सूत्रमवतार्थ तदक्षराणि व्यौकरोति। अत इति । इहेत्युदाहरणोक्तिः । स्थूछस्य देहस्य कुतः सूक्ष्मत्वं तदाह ।कारणेति । अन्यक्तशब्देन कारणात्मना मूक्ष्मस्य देहस्य वक्कामिष्टत्वे हेतुमाह । सूक्ष्मस्येति । अक्षरार्थमुक्तवा पवृत्तिनिमित्तं व्यक्तीकर्तुं विवक्षितमर्थमाह । यद्यपीति । भूतसूक्ष्म-स्याव्यक्तशब्दाई त्वें ऽपि कि जात स्थूलस्य देहस्येत्याशङ्कचाऽऽह । प्रकृतीति । पक्तेर्विकाराणामनन्यत्वाद्विकारे पक्तेरच्यक्तत्वमुपचरितमित्यर्थः । पक्तिशब्दस्य विकारे प्रयोगे औतं इष्टान्तमाह । प्रथेति । गोमिस्तद्विकारैः पर्योभिमेत्सरं सोमम् । श्रीणर्वि श्रीञ्पाक इत्यस्य वातोलों दि मध्यमपुरुषबहुवचनम् । विकारापन्नं कुर्यात् । पाकार्थत्वेऽपि हिरण्येन श्रीणीतितिवदत्र संबन्धार्थत्वं श्रीणीतिरिष्टम् । तथा कारणवा-चकमन्यक्तपदं तद्भिन्नकार्ये भवत्यौपचारिकमित्यर्थः । अन्यक्तात्कारणाद्विकाराणामन-

१ इ. ज. इ. ज. ट. "ति। तै। २ क. व्यच्छे। अै। ३ क. इ. ठ. इ. विति।

४६।४ ] इति । श्रुतिश्च " तद्धेदं तद्धेव्याकृतमासीत् " [ बृ० १ । ४ । ७ ] इतीदमेव व्याकृतनामह्नपविभिन्नं जगत्प्रागव-स्थायां परित्यक्तव्याकृतनामह्नपं बीजशक्त्यवस्थमव्यक्तशैद्दयो-ग्यं द्शीपति ॥ २ ॥

## तद्धीनत्वाद्र्थवत् ॥ ३ ॥

अत्राऽऽह यदि जगदिदमनभिन्यक्तनामस्तपं बीजात्मकं प्राग-वस्थमन्यक्तशन्दार्हमभ्युपगम्येत तदात्मना च शरीरस्याप्यव्य-क्तशन्दार्हत्वं प्रतिज्ञायेत स एव तिर्हे प्रधानकारणवाद एवं सत्यापचेत । अस्यैव जगतः प्रागवस्थायाः प्रधानत्वेनाभ्युपग-मादिति । अत्रोच्यते । यदि वयं स्वतन्त्रां कांचित्पागवस्थां जगतः कारणत्वेनाभ्युपगच्छेम प्रसञ्जयेम तदा प्रधानकारण-वादम् । परमेश्वराधीना त्वियमस्माभिःप्रागवस्था जगतोऽभ्युप-गम्यते न स्वतन्त्रा । सा चावैश्याभ्युपगन्तव्या । अर्थवती हि सा । न हि तया विना परमेश्वरस्य स्रष्टृत्वं सिध्यति । शक्तिरहि-तस्यं तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । मुकानां च पुनरनुत्पंतिः । कुतः ।

न्यत्वे हेतुमाह । श्रुतिश्चेति । अन्यक्तमन्याकृतमित्यनर्थान्तर्मित्युपेत्य न्याचिष्टे । इदमिति । तदा तस्य स्वरूपेणासस्वं न्यावर्तयि । वीजेति । बीजभेव शक्तिरती-निद्गयत्वात्तदात्मनौ स्थितमिति यावत् ॥ २ ॥

उक्त श्रुत्या प्रधानप्रसिक्तं प्रत्याह । तदधीनत्वादिति । तद्याख्यातुमादौ व्यावत्याँ शङ्का दर्शयित । अत्रेति । प्रकृता श्रुतिः सप्तम्यर्थः । जगतोऽव्यक्तशब्दाईत्वमिदानीमिवविक्षितं शरीरस्य तु कारणात्मना तच्छब्दत्वं प्रतिज्ञातिमत्याशङ्कचाऽऽह ।
तदात्मनेति । सिद्धान्तमनूचानिष्ट प्रसक्षयिति । स एवेति । तिई तस्या प्रागवस्थायामेवं सित प्रागवस्थं जगद्व्यक्तशब्दयोग्यमित्यादाविष्टे सतीत्यर्थः । सुखदुःखमोहात्मकं कार्यं ताद्यवे कारणं गमयतीति हेतुमाह । अस्यवेति । तत्र सूत्रमुत्तरत्वेन
व्याकर्तुं भूमिका करोति । अत्रेति । कथं तिई भवद्भिरभ्युपगम्यते तदाह । प्रमिति ।
तस्यैव जगदुपादानत्वादानर्थक्यादेषा नोपेयेत्याशङ्कचाऽऽह । सा चेति । तद्धीनत्वादिति व्याख्यायार्थविदित्यंशं व्याख्याति । अर्थवतीति । तदेव समर्थयते ।
न हीति । कूटस्थासङ्गाद्धयस्य ब्रह्मणः स्रष्टृत्वानुपपत्त्या मायाशक्तिरेष्टव्येत्युक्तम् ।
इदानीं बन्वमोक्षव्यवस्थानुपपत्तेश्रेत्याह । मुक्तानां चेति । यस्या सत्या जननमर-

ງ ड. ज. °शब्द यो । २ ड. ज. °वश्यमभ्यु । ३ क. ज. झ. ट °स्य प्र । ४ क.ज. ज. ट. \*ित्त:।वि । ५ ख. °नाऽवस्थि ।

विद्यपा तस्पा बीजराक्तेरीहात् । अविद्यात्मिका हिं बीजरा-क्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामथी महाद्वेप्तिर्यस्यां स्वरूपमतिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः । तदेतदन्यक्तं कचिदाकाशशब्दिनिर्दिष्टम ''एतस्मिल्ल खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओ-तश्च मोतश्च'' [बृ॰ ३।८।११] इति श्वतेः। कचिदक्षरशब्दोदितम् ''अक्षरात्परतः परः'' [ मु० २।१।२ ] इति श्रुतेः । कचिन्मायेति स्रचितम "मायां तु प्रकृतिं विद्यानमायिनं तु महेश्वरम्" [श्वे० ४। १० | इति मञ्जवणीत । अव्यक्ता हि सा माया तत्त्वान्यत्वनिद्धपण-स्याशक्यत्वात् । तदिदं महतः परमव्यक्तमित्युक्तम् । अव्यक्तप्रभ-वत्वान्महतः। यदा हैरण्यगभी बुद्धिमेहान्यदा तु जीवो महांस्तदाऽ-प्यव्यक्ताधीनत्वाज्जीवभावस्य महतः परमव्यक्तमित्युक्तम् । अवि-द्या हाव्यक्तमविद्याव सैवेनैव जीवस्य सर्वः संव्यवहारः संततो वर्तते ।

णाँदिः संसारो यन्निवृत्त्या तन्निवृत्तिः सा मायाशक्तिरेष्टव्येत्यर्थः। ननु न बीजशाक्ति-विधया दहाते वस्तुत्वादात्मवन्नेत्याह । अविद्येति । केचित्तु प्रतिजीवमविद्याशिकभेद-मिच्छन्ति । तन्न । अव्यक्ताव्याकृतादिशब्दायास्तरया भेदकाभावादेकत्वेऽपि स्वात्तया विचित्रकार्यकरत्वादित्याह । अव्यक्तेति । न च तस्या जीवाश्रयत्वं जीव-शब्दवाच्यस्य कल्पितत्वात्तद्विद्यारूपत्वात्तच्छब्दलक्ष्यस्य ब्रह्माव्यितरेकादित्याह । परमेश्वरेति । मायाविद्ययोभेदादीश्वरस्य मायाश्रयत्वं जीवानामविद्याश्रयवेति वदन्तं पत्याह । मायामयीति । यथा मायाविनो माया परतन्त्रा वथैषाऽपीत्यर्थः । प्रवीवौ वस्याश्चेतनापेक्षायामाह । महास्राप्तिरिति । अग्रहंवन्त्वेन विपयीसवन्त्रेन चानन्तजीव-निर्भासहेतुत्वेनापि सार्थवतीत्याह । यस्यामिति । अर्थापरया भायाज्ञक्तेः सस्वमुक्त्वा वनैव श्रुतिमाह । तदिति । अनविच्छन्नत्वादाकाशत्वं तत्त्वज्ञानं विनाऽनिवृत्तरक्षरत्वं विचित्रकार्येत्वान्मायात्विमिवि भेदः । इदानीमनिर्वाच्यत्वेनाव्यक्तशब्दार्हत्वमाह । अव्यक्तेति । उक्तमर्थं पक्रवश्रुत्या योजयाते । तदिदमिति । कुतस्तस्य महतः सकाशात्परत्वमित्याशङ्कच बुद्धिपक्षे तावदुपपत्तिमाह । अठयक्तोति । युक्तं हि कार्या-त्कारणस्य परत्वमिति भावः । जीवपक्षेऽपि परत्वोपपत्तिमाह । यदा त्विति । दृष्टं हि राजादेः स्वाधीनादमात्यादेः परत्वमिति भावः । कुतो जीवभावस्यान्यक्ता-धीनत्वमिवद्याधीनत्वादित्याशङ्कचाव्यक्तस्योक्तं स्वरूपं स्मारयित । अविद्येति । संपति जीवभावस्य तद्वीनत्वमाह । अविद्यावन्वेनेति । तथाऽपि कथं शरीरस्य

९ क. ड. ज. ज. हि सावीं। २ ङ. म. ट. <sup>\*</sup>सुपुप्तिं। ३ क. ज. <sup>°</sup>त्त्वेन च जीं। ञ. त्त्वे च जी । ४ ख. "णादिस"। ५ क. ख. ठ. ड. "हणव"।

महतः परत्वमभेदोपचारात्तद्विकारे शरीरे परिकल्प्यते । सत्यपि शरीरवदिन्द्रियादीनां तद्विकारंन्वाविशेषे शरीरस्पैवाभेदोपचा-रादव्यक्तशैद्देन ग्रहणभिन्द्रियादीनां स्वशब्दैरेव ग्रहीतत्वात्परि-शिष्टत्वाच शरीरस्य । अन्ये तु वर्णयन्ति । द्विविधं हि शरीरं स्थूलं सुक्ष्मं च । स्थूलं यदिदमुपलभ्यते सुक्ष्मं यदत्तरत्र वस्य-ते "तदन्तरमतिपत्तौ रंहति संपरिष्वकः प्रश्ननिह्नपणाभ्याम्" बि॰ स॰ ३।१।१ दिता तच्चोभयमपि शरीरमविशेषा-त्पूर्वत्र रथत्वेनं संकीतितम् । इह तु सुक्षम मन्यक्तशब्देन परिग्र-द्यते । सूक्ष्मस्यान्यक्तशब्दाईत्वात् । तदधीनत्वाच बन्धमोक्ष-व्यवहारस्य । जीवात्तस्यपरत्वम् । यथाऽर्थाधीनत्वादिन्द्रियव्या-पारस्पेन्द्रियेभ्यः परत्वमर्थानामिति । तैस्त्वेतद्वकव्यमविशेषेण शरीरद्वयस्य पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितत्वात्समानयोः पकृतत्वप-रिशिष्टत्वयोः कथं सक्ष्ममेव शरीरमिह यहाते न पुनः स्थूलम-पीति । आस्रातस्यार्थे प्रतिपत्तं प्रभवामो नाऽऽस्रातं पर्यनुयो-क्तम् । आस्रातं चाव्यक्तपदं सक्ष्ममेव प्रतिपादिपतं शक्नोति ने-

महतः सकाशात्परत्वं तत्राऽऽह । तचेति । इन्द्रियादीनामपि पकत्यभेदाद्व्यक्तत्वं परत्वं च तृल्यमिति कृतः शरीरस्यैवेह ग्रहणमित्याशङ्कचाऽऽह । सत्यपीति । आ-चार्यदेशीयमतमुत्थापयति । अन्ये तिवति । तन्मतेऽपि सूत्रद्वयं योजयितु पातानि कामाह । द्विविधमिति । तस्य द्विविधस्यापि प्रामाणिकत्वमाह । स्थलमिति । देह-द्वयस्यापस्तुतत्वमाराङ्कचाऽऽह । तचेति । भूमिकां करवा मूक्ष्मं त्विति सूत्रावयवं व्याकरोति । इहेति । पूर्ववाक्ये द्वयोः संनिधी सुक्ष्मस्यवात्र प्रहे को हेतुरियाश-ङ्कच तद्रईत्वादिति हेत्वर्थमाह । सूक्ष्मस्येति । क्यं वर्हि वस्य महतो जीवात्पर-त्विमत्याशङ्कच द्वितीये सुत्रे तद्धीनत्वं व्याचष्टे । तदधीनत्वाचेति । सूक्ष्मदेहाधी-नौ विवेकाविवेकाभ्यां बन्धमोक्षी तेन तेंद्वतो जीवात्परत्वमित्यर्थः । तत्र सौत्रं दृष्टा-न्तमाह । यथेति । इतिश्चन्दो दार्ष्टीन्तिकद्योती वृत्तिकारमतसमाप्त्यर्थश्च । वृत्तिकतां मतं निराचष्टे । तैरिस्वित । अन्यक्तपदमेव न्यक्तस्थूलदेहन्यावृत्तिहेतुरित्याह । आ-म्रातस्येति । आम्रातमि पर्मुभयसाधारणमित्याशङ्कचाऽठह । आम्रातं चेति । पर्वोत्तराम्नातयोरेकवाक्यवाबीनत्वादर्थे हु ऐस्त्वन्मते चैकवाक्यताभावात्कुतोऽर्थेवीः कुत-

१ झ. रवत्त्वावि । २ इ. झ. रबद्दोन । ३ क. क्ष्म च य । ४ इ. ज. रपूर्व र । ५ ट. °न भी । ६ झ. तत्त्वनो ।

तरद्यक्तत्वात्तस्येति चेत्।न।एकवाक्यताधीनत्वादर्थेप्रतिपत्तेः।
न हीमे पूर्वोत्तरे आम्नाते एकवाक्यतामनापद्य कंचिदर्थं प्रतिपादयतः। पक्रतहानापक्रतप्रक्रियापसङ्गात्। न चाकाङ्क्षामन्तरेणैकवाक्यताप्रतिपत्तिरस्ति। तत्राविशिष्टायां शरीरद्वयस्य ग्राद्यत्वाकाङ्क्षायां यथाकाङ्क्षं संबन्धेऽनम्युपगम्यमान एकवाक्यत्तैव बाधिता भवति कुत आम्नातस्यार्थपतिपत्तिः। न चैवं
मन्तव्यं दुःशोर्थत्वात्स्रक्ष्मस्यैव शरीरस्येह ग्रहणं स्थूल्लस्य तु
दृष्टवीमत्सत्तया सुशोधत्वादग्रहणमिति। यतो नैवेह शोधनं कस्यचिद्विवक्ष्यते। न द्वत्र शोधनविधायि किंचिदाख्यातमस्ति।
अनन्तर्रानार्देष्टत्वात्तु किं तद्विष्णोः परमं पदमिति। इदमिह
विवक्ष्यते। तथाहीदमस्मात्परमिदमस्मात्परमित्युक्त्वा पुरुषात्र

श्वाव्यक्तशब्देन स्थूलदेहिनवृत्तिरित्याह । नेति । एकवाक्यताधीनार्थधीरित्येतदेव क-थमित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । शरीरशब्दस्य स्थूछशरीरे रूढेस्तस्य प्रकृतस्य हानं भूतसूक्ष्मस्यापकृतस्याव्यक्तशब्दत्वपिकया च निष्प्रमाणिकाऽऽयाता स्यादि-त्याह । प्रकृतेति । पूर्वोत्तराम्नाते तह्येंकवाक्यतामापद्यैवार्थं प्रतिपाद्येतां तत्राऽऽह । न चेति । अस्तु तर्हि तद्वशादेकवाक्यतापत्तिस्तत्राऽऽह । तत्रेति । आकाङ्क्षाया वाक्यैक्यधीहेतुत्वे सतीति यावत । उभयमपि पक्तत्वाद्भाह्यत्वेनाऽऽकाङ्क्षितं तेन तद्वारा पदपवृत्तेरन्यक्तपदस्योभयत्रापि प्रवृत्तौ प्रकरणपारिशेष्ययोस्तुल्यत्वानैकत्र नि-यमोऽस्तीत्यर्थः । सूक्ष्मस्यैव देहस्याऽऽकाङ्क्षा दुःशोर्थत्वात्तस्याऽऽत्मनोऽतिसंनिकः-ष्टस्य पहसा ततो निष्क्रष्ट्रमशक्यत्वादन्यस्य तु दुष्टत्वेन हप्टत्वादात्मनो निष्कर्षस्य सुकरलादित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । कुतो न मन्तन्यं तत्राऽऽह । यत इति । इहेति पकरणोिकः । वैराग्याय शोधनमत्र नेष्टमिति कथं गम्यते तत्राऽऽह । न हीति । कि तर्हि विवक्षितं तदाह । अनन्तरेति । वस्य तस्य परत्वेन वचनात्परमपद्मेव कथमत्रामीष्टं तत्राऽऽह । तथाहीति । परम-पद्दिदर्शियषया पारपर्यमत्राभीष्टमिति पूर्वीत्तराळोचनातो मातीत्यर्थः । किचान्यक्तप-देन स्थूलभेव शरीरमुक्तं बुद्धि तु सार्थि विद्धीत्यादिना सूक्ष्मदेहस्य विभक्तत्वेन रथक-ल्पनाविषयत्वात्तस्य शरीरपदेनानुक्तत्वादिहापि मनसस्तु परा बुद्धिरिति गृहीतत्वेना-

९ ड. ज. °थेस्य प्र°। २ क. ज. धनत्वा । ३ ख. इक्षाया वा । ४ क. ख. "धनत्वा ।

[अ०१पा०४मू०४] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिह्तिशांकरभाष्यसमेतानि । ३३७

परं किंचिदित्याह । सर्वथाऽपि त्वानुमानिकनिराकरणोपपत्ते-स्तथा नामास्तु न नः किंचिच्छिचते ॥ ३ ॥

#### ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥

ज्ञेयत्वेन च सांख्ये. प्रधानं स्मर्थते गुणपुरुषान्तरज्ञानात्कैवस्य-मिति वदद्भिः । न हि गुणस्वद्भपद्मात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्यान्तरं शक्यं ज्ञानुमिति । कचिच विभूतिविशेषपाप्तये प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति । न चेदमिहाव्यक्तं ज्ञेयत्वेनोच्यते । पदमात्रं द्मव्यक्त-शब्दो नेहाव्यक्तं ज्ञातव्यमुपासितव्यं चेति वाक्यमस्ति । न चानुपदिष्टपदार्थंज्ञानं पुरुषार्थमिति शक्यं प्रतिपत्तुम् । तस्मा-दिष नाव्यक्तशब्देन प्रधानमभिधीयते । अस्माकं तु रथद्भपक-कृप्तशरीराचनुसर्णेन विष्णोरेव परमं पदं दर्शयिनुमयमुपन्यास इत्यनवचम् ॥ ४॥

परिशेषादिति मत्वोपेत्यापि दूषयति । सर्वथेति । स्थूलसूक्ष्मयोरन्यतरग्रहेऽपीति यावतः । तथा नामास्त्विति त्वौदिच्छया सूक्ष्मदेहस्यैवाव्यक्तशब्दत्वं स्यादित्यर्थः । किंचिदिति प्रधानवादिनराकरणमुक्तम् ॥ ३ ॥

प्रधानस्याव्यक्तशब्दावाच्यत्वे हेत्वन्तरमाह । क्रेयत्वेति । वद्याख्यातु पातिनकां करोति । क्रेयत्वेनिति । गुणाना पुरुषाणां चान्तरं विवेकस्तस्यैव मुक्तिहेतुत्वेन ज्ञेय-त्विमष्टं न प्रधानस्येत्याशङ्कच्यार्थान्तरस्यापि विदृष्टमित्याह । न हीति । इति गुणत्र-यसाम्यावस्थाक्तपप्रधानस्यापि ज्ञेयत्वभिति शेषः । तथाऽपि विवेकगुणतया प्रधानस्य ज्ञेयत्वं न स्वप्रधानत्येत्याशङ्कच्य प्रकृतिल्थादिसिद्धच्यर्थं स्वप्रधानत्याऽपि वज्ज्ञेयत्व-मिष्टमित्याह । किचिचेति । इहापि ज्ञेयत्वमन्यक्तशब्देनोक्तिमित्याशङ्कच्य सूत्रार्थमाह । न चेति । वदेव स्पष्टयावि । पदेति । नन्वन्यक्तशब्दे प्रयुक्ते वदर्थस्यार्थोदेव ज्ञेयत्वमन्नाति शब्दाप्रयोगान्नेत्याह । न चेति । आर्थिकधियोऽपुपर्थत्वसंभवाच्छाब्दभेव फलवज्ज्ञानं न चाव्यक्ते तथाविवा धीरित्यर्थः । पश्चम्यर्थमनूच चकारघोत्यमाह । तस्मादिति । त्वन्मवेऽप्युक्तनित्याऽव्यक्तपदमनर्थकामित्याशङ्कचाऽऽह । अस्माकं तिवित । परमपदस्य सर्वस्मात्परत्वज्ञानार्थं देहाद्युपन्यासोऽस्मत्पक्षे स्यादित्यघ्यक्तशब्देन स्थूल्वेदेहोक्तिरर्थवतीत्यर्थः ॥ ४ ॥

# वदतीति चेन पाज्ञो हि प्रकरणात् ॥ ५ ॥

अत्राऽऽह सांख्यो ज्ञेयत्वावचनादित्यसिद्धम्। कथम्। श्रूयते हुत्त-रत्राव्यक्तशब्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्ववचनम्—

"अशब्दमस्पर्शमद्भपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत् । अनाचनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात्ममुच्यते" ॥

[का० २ | ३ | १५] इति । अत्र हि याहरां शब्दादिहीनं प्रधानं महतः परं स्मृतौ निक्रपितं ताहरामेव निचाय्यत्वेन निर्दिष्टं तस्मात्प्रधानमेवेदं तदेवं चाव्यक्तराब्द-निर्दिष्टमिति । अत्र ब्रूमः । नेह प्रधानं निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम् । प्राज्ञो हीह प्रमात्मा निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट इति गम्यते। कुतः । प्रकरणात् । प्राज्ञस्य हि प्रकरणं विततं वर्तते । ''पुरुषात्र परं किं-चित्सा काष्टा सा परा गितः'' इत्यादिनिर्देशात् ''एष सर्वेषु भूतेषु गुढोत्मा न प्रकाशते'' इति च दुर्ज्ञौतत्ववचनेन तस्यैव ज्ञेयत्वा-काङ्क्षणात् । 'यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः' इति च तज्ज्ञानायैव वागा-

ज्ञेयत्वावचनस्यासिद्धिमाशङ्कच परिहरित । वदतीस्यादिना । चोद्यं विवृणोति । अत्रेति । उक्तहेतां ने प्रधानमञ्चक्तिमित्युक्ते सतीत्यर्थः । साधितत्वान्नासिद्धिरिति शङ्कते । कथिमिति । वाक्यशेषणोत्तरम् । श्रूयते हीति । अशब्दिमत्यादिषु प्रत्येकं नित्यः शब्दः सबध्यते । ननु निष्पपश्चं ब्रह्मोक्तवा तस्य प्रत्यक्तेन ज्ञानान्मुक्तिरत्नोच्यते न प्रधानस्यात्र प्रसङ्गोऽस्ति तत्राऽऽह । अत्रेति । शब्दादिशून्यतया स्मार्तप्रधानस्य प्रत्यभिज्ञानात्त्वात्रोक्तिमत्याह । तस्मादिति । तथाऽपि महतः परमव्यक्तिमत्यत्र कि जातं तदाह । तदेवेति। उत्तरमाह । अत्रेति । त्रवानेऽपि संभवति परमात्मयहे को हेतुरित्याह । कुत इति । तत्र हेतुमुक्तवा विभजते । प्रकरणादिति । परमात्मप्रकरणस्य प्रकृतत्वे हेन्तुमाह । पुरुषादिति । इतश्चाशब्दादिवाक्ये परस्यैवाऽऽत्मनो ज्ञेयत्विमित्याह । एष इति । तत्रव हेत्वन्तरमाह । तस्यैवेति । दृश्यते त्वय्यया बुद्धच्येत्यादितदानकाङ्क्षणं तस्यैव ज्ञेयत्विमित्यत्र हेत्वन्तरमाह । तस्यैवेति । प्रकृतिहिते । फलविशेषश्चतेरपि परन्ति

दिसंयमस्य विहितत्वान् । मृन्युमुखप्रमोक्षणफल्टताच । नहि प्रधानमात्रं निचाय्य मृत्युमुखात्प्रमुच्यत इति सांख्यैरिष्यते चेतः नात्मविज्ञानाद्धि मृत्युमुखात्प्रमुच्यत इति तेषामभ्युपगमः । स-वेषुं वेदान्तेषु प्राज्ञस्यैवाऽऽत्मनोऽशब्दाविधर्मत्वमैभिल्प्यते । तस्मान्न प्रधानस्यात्र ज्ञेयत्वमव्यक्तशब्दनिदिष्टत्वं वां ॥ ५॥

#### त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्रश्च ॥ ६ ॥

इतश्च न प्रधानस्पाव्यक्तशब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा । यस्मात्रया-णामेव पदार्थानामश्चिजीवपरमात्मेनामिस्मन्त्रन्थे कठवछीषु व-रपदानसामथ्योद्धक्तव्यतयोपन्यासो दृश्यते । तद्विषय एव च प्रश्नः । नातोऽन्यस्य प्रश्नः उपन्यासो वाऽस्ति । तत्र तावत् "स त्वमांग्नें स्वर्ण्यमध्येषि मृत्यो प्रवृद्धि तं श्रद्धानाय मह्यम्" [का०१।१।१३] इत्यग्निविषयः प्रश्नः । " येपं पेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विद्या-मनुशिष्टस्त्वपाऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः" [का०१।१। २०] इति जीवविषयः प्रश्नः । "अन्यत्र धर्मोदन्यत्राधर्माद-न्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वदः" [का०१।२।१४] इति परमात्मविषयः। प्रति-

स्यैव ज्ञेयत्विमत्याह । मृत्यिक्ति । प्रधानेऽपि तद्विरुद्धभित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । कथं वर्हि वेषामभ्युपगमस्तजाऽऽह । चेतनेति । सर्वोपनिषदाळोचनायामपि परस्यैव ज्ञेयत्वमत्रेष्टमित्याह । सर्वेष्विति । तुल्यश्रुतिसिद्धब्रह्मोक्तिसभवे विजावीयस्पृ-विसिद्धप्रधानोक्त्ययोगान्न प्रवानवीरित्युपसंहरति । तस्मादिति ॥ ५ ॥

पितज्ञाद्वये युक्त्यन्तरमाह । त्रयाणामिति । प्राथमिकं चकारं प्रतिज्ञापरत्वेन व्याकरोति । इतश्चेति । प्रधानस्याप्रकान्तत्विमितःशब्दार्थं स्फुटयति । यस्मादिति । कठानां वल्लीमिरविच्छने प्रत्ये त्रयाणामेव प्रश्नपतिवचने दृष्टे मृत्योनेचिकेतमं प्रति वरत्रयदानस्यान्यथानुपपत्तेरित्यर्थः । सौत्रमेवकारं व्याचष्टे । नेति । क्रमेण प्रश्नत्रयमुदा-ह्राति । तत्रेत्यादिना । हे मृत्यो स मद्र्यं दत्तवरस्त्वं स्वर्ग्यं स्वर्गहेतुप्रधिमध्येषि स्मरिस वेन तद्विषयां विद्यां मद्र्यं वदेत्यर्थः । मनुष्ये तद्देहे प्रेते त्यक्तपाणे सित येय विचिकित्मा तामेव पक्षमेदेन दर्शयति । अस्तीति । सोदिग्यमात्मतत्त्वमेतदित्यक्तम् । प्रतिवचनत्रय-मिप कमेण कथयति । प्रतीति । छोकहेतुविराष्ट्रष्टश्चोपास्यत्वाङोकादिश्चित्योऽधि-

१ क. ड. ज. ञ. <sup>°</sup>षुच वे°।२ ज <sup>°</sup>म+युषगम्यते ।३ ज <sup>°</sup>निर्देश्यत्व ।४ क ज. ट. चा ५ ज. <sup>°</sup>स्मनातस्मि<sup>°</sup>।६ क. ज. ञ. ट. <sup>°</sup>य:।" अ<sup>°</sup>।७ ठ. ड. <sup>°</sup>चन कः°।

वचनमपि " लोकादिमाँग्रं तमुवाच तस्मै पा इष्ट्रका पावतीर्वा यथा वा "िका० १ । १ । १५ ] इत्यग्निविषयम । "हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गद्यं बह्य सनातनम् । यथा चे मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते अशीरत्वाय देहिनः । स्थाणमन्येऽनसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रतम्''।। का ०२।५।६।७।इति व्यवहितं जीवविषयम ''न जायते म्रियते वा विपश्चित्''[का०१|२।१८] इत्यादिबहुमपञ्चं परमात्मविषयम् । नैवं प्रधानविषयः प्रश्लोऽस्ति । अप्रष्टत्वोच्चानपन्यसनीयत्वं तस्ये-ति । अत्राऽऽह । योऽयमात्मविषयः प्रश्नो येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्पेऽस्तीति किं स एवायम् 'अन्यत्र धर्मोदन्यत्राधर्मात' इति पुनरनुकृष्यते किं वा ततोऽन्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इति । कि चातः स एवायं प्रश्नः पुनरनुकृष्यत इति यद्युच्येतं द्वयो-रात्मविषयपोः प्रश्नयोरेकतापत्तेरिप्रविषय आत्मविषयश्च द्वावेव मश्रावित्यतो न वक्तव्यं त्रयाणां प्रश्लोपन्यासाविति। अथान्योऽय-मपूर्वः पश्च उत्थाप्यत इत्युच्येत ततो यथैव वरपदानव्यतिरेकेण

स्तमुक्तवान्मृत्युनिविकेत्तसे । याः स्वरूपतो यावतीः संख्यातो यथौ वाडिमश्चीयते तत्सर्वमुवाचेति संबन्धः । इन्तेदानी गुद्धं गोप्यं सनातनं चिरंतनं ब्रह्म ते तुभ्यं प्रवन्धामीति प्रतिज्ञाय जीवमिष ब्रवीति । यथिति । आत्मा मरणं प्राप्य यथा भवित तथा च वक्ष्यामीति योजना । कथं स मरणे भवित तबाडऽह । योनिमिति । मृतानां पुनर्विचित्रजन्मापक्तौ निमित्तमाह । यथेति । यथाश्चरतिमिति । येन याहरां देवताज्ञानमृत्रितं स तद्नुद्धपामेव योनि माप्रोतीत्यर्थः । देवरतापि विचिकित्सितं पुरेत्यारम्य यस्मिनेतातुपश्चित्रवावित्यन्तेन संदर्भेण परमात्मपतिवचनक्षपेण जीवपश्चाद्यविद्यानिष्यापे यथोक्तं वचो योग्यत्वाक्षित्वविषयमित्याह । व्यवहितमिति । एविमितिसूत्रावयवार्थे विवृणोति । नैविमिति । सूत्रक्षराणि योजियत्वा तद्योक्तर्यभाक्षिपति । अत्रेति । परापरार्थे पश्चपस्तावे सत्तिति यावत् । उक्तिप्रकारं प्रकटयति । योऽय-मिति । इतिशब्दो विमर्शावसार्नयोति । कल्पद्वयेऽपि फलं पृच्छिति । किचेति । तत्राऽद्यमनू सूत्रावयवायोगं फलमाह । स एवेति । कल्पान्तरमनू चाऽऽक्षेष्ठा ख-पक्षसिद्धं फलमाह । अथेत्यादिना । न चाऽऽत्मज्ञानवरदानान्तर्भृतमेव परामात्मज्ञान-

१ क. ज. तु। २ ड. ञ. ँत्वादनुँ। ३ क. ड. ज. ट. ँनुष्य इति । ४ ड. ञ.ँत तदा द्वँ। ५ इ. ज. ज. इति यद्युच्यै। ६ इत.ँयाऽभि"। ७ ठ. ड.ँरार्थप्र"। < इत.ँनविद्योः। ९ क. स.ँल्पनाद्वः।

प्रश्नकल्पनायामदोष एवं प्रश्नव्यतिरेकेणापि प्रधानोपन्यासक-ल्पनायामदोषः स्यादिति । अत्रोच्यते । नैवं वयमिह वर्रभदान-व्यतिरेकेण पश्नं कंचित्कलपयामी वाक्योपक्रमसामर्थ्यात । वर-पदानोपक्रमा हि मृत्युनचिकेतःसंवादद्भपा वाक्यप्रवृत्तिरा समाप्तेः कठबल्लीनां लक्ष्यते । मृत्युः किल निचकेतसे पित्रा महिताय त्रीन्वरान्पददौ । निचकेताः किल तेषां प्रथमेन वरेण पितः सौमनस्यं वन्ने द्वितीयेनामिविद्यां तृतीयेनाऽऽत्मविद्याम् ''येयं मे-ते" इति "वराणामेष वरस्तृतीयः" [का॰ १ । १ । २०]इति लिङ्कात् । तत्र यद्यन्यत्र धर्मादित्यन्योऽयमपूर्वः पश्च उत्थाप्येत ततो वरमदानव्यतिरेकेणापि पश्चकल्पनाद्वाक्यं बाध्येत । नतु मष्टव्यभेदादपूर्वोऽयं प्रश्नो भिवतुमहित पूर्वो हि प्रश्नो जीव-विषयः । येयं मेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति नास्तीति विचि-कित्साभिधानात् । जीवश्च धर्मादिगोचरत्वान्नान्यत्र धर्मादिति प्रश्नमहिति । पाज्ञस्तु धर्माचतीतत्वादन्यत्र धर्मोदिति पश्नमहिति ।

मिप प्रधानज्ञानस्यापि तदन्तर्भावसंभवादिति भावः । सूत्रावयवविरोवमञ्जे परिहरिष्य-नाचं पक्षमङ्कीकृत्याऽऽह । अत्रेति । द्वितीयस्त्वनभ्युपगमादेव परास्त इत्याह । नैवेति । प्रकृतो प्रन्यः सप्तम्यर्थः । अतो न प्रधानोक्तिप्रसक्तिरिवि शेषः । वरदानं विनाऽपूर्वपश्चकल्पनाभावे हेतुमाह । वाक्येति । कथं वाक्योपऋगस्तिद्वरोषो वा मश्रान्तरोपगमे कथिनत्याशङ्कच वाक्योपक्रमं दर्शयति । वरेति । उपक्रमानुसारि-त्वमुपसंहारस्यापि स्चयति । आ समाप्तेरिति । आचन्तयोरेकह्रपतया वाक्यवृत्ति-मेव विशद्यति । मृत्युरिति । वरदानतदुपादानविषयाख्यायिकाद्योतनार्थमुभयत्र किलेसुक्तम् । वरत्रयमेव विशेषतो बुमुत्समानं प्रकटयति । निचिकेता इति । ननु पितुः सौमनस्यं वरो न भवति तत्र पश्चाभावात्कि त्विमिजीवरेरौत्माथीः पश्चरूपा वरा-स्तेषु प्रसुक्तेरि भावात्तत्राऽऽह । येयमिति । पेते सतीत्युपक्रमे सतीति शेषः । वाक्योपक्रमं दर्शियत्वा प्रश्नान्तरकल्पने तिहरीवं दर्शयति । तत्रेति । वाक्यबला-त्मश्रीक्यमयुक्तं लिङ्कात्तद्भेदसिद्धेरिवि शङ्कवे । निन्वति । पष्टन्यभेदं स्पष्टयवि । पूर्वी हीति । नहि तस्य परविषयत्वं तत्रास्ति नास्तीति विचिकित्मायोगात्तस्य सदेकॅंबानत्वादित्यर्थः । तथाऽपि न प्रष्टव्यभेदो द्वित्यिशेप प्रश्ने जीवस्यै-वोक्तेरित्याशङ्कचाऽऽह । जीवश्चेति । कस्तर्हि द्विवीयमश्रार्थो न परो जीवाद-न्योऽस्ति तत्राऽऽह । प्राज्ञस्तिवति । धर्मोदिगोचरत्वागोचरत्वाभ्या तद्वेदधीरि-

१ ड. रदा । २ ख. परमार्थाः । ३ ठ. ड. राथीः । ४ क ख. करूपत्वा ।

पश्च च्छाया च न समाना छक्ष्यते । पूर्वस्यास्तित्वनास्तित्व-विषयत्वादुत्तरस्य धर्माचतीतवस्तुविषयत्वात् । तस्मात्मत्यभि-ज्ञानाभावात्मश्लभेदः । न पूर्वस्यैवोत्तरत्रानुकर्षणमिति चेत् । न । जीवप्राज्ञयोरेकत्वाभ्युपगमात् । भवेत्पष्टव्यभेदात्पश्लभेदो यद्य-न्यो जीवः प्राज्ञातस्यात् । न त्वन्यत्वमस्ति । तत्त्वमसीत्यादि-श्रुत्यन्तरेभ्यः । इह चान्यत्र धर्मादित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनं न जायते त्रियते वा विपश्चिदिति जन्ममरणप्रतिषेधेन प्रतिपाद्य-मानं शारीरपरमेश्वरयोरभेदं दर्शयति । सति हि प्रसङ्गे प्रति-षेधो भागी भवति । प्रसङ्गश्च जन्ममरणयोः शरीरसंस्पर्शाच्छारी-रस्य भवति न परमेश्वरस्य । तथा—

> "स्वप्रान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपवयति । महान्तं विभुमात्वानं मत्वा धीरो न शोचति"॥

[का॰ २ । ४ । ४ ] इति स्वप्नजागरितहशो जीवस्यैव मह-त्त्वविभुत्वविशेषणस्य मननेन शोकविच्छेदं दर्शयन्न माज्ञा-

त्यर्थः । अर्थस्वभावालोचनया पश्चभेदमुक्तवा प्रश्नस्वभावालोचनयाऽपि तद्भेदमाह । प्रश्नेति । वैषम्यं स्फोरयति । पूर्वस्येति । अर्थे शान्दे च वैषम्ये फलितमाह । तस्मादिति । पष्टन्यभेदादुक्तं पश्चभेदं प्रत्याह । नेति । तदेव न्यतिरेकद्वारा स्फोरय-ति । भवेदिति । नतु प्राञ्चादन्यो जीवो वादिभिरिष्यते नेत्याह । नित्विति । कठ-श्रुतिमपेक्ष्यान्वरश्चन्दः । एतद्वाक्यगवलिङ्गेभ्योऽपि जीवपरयोरेक्य वक्तं क्रमेण लिङ्गान्यप्रयादि । इहेति । यद्यपि परमौत्मप्रश्नस्य प्रत्युक्ति जन्मादिनिवेषेन मृत्युराह तथाऽपि कथमेक्यं वजाऽऽह । सतीति । अपमक्तनिषेषस्यातिप्रसङ्गित्वात्मसङ्गे सत्येव निषेषो युक्तश्चेष्वीवस्यापि ब्रह्मवित्यत्वाष्णन्माद्ययोगाच्च विविषेषः स्यादित्यानशङ्गचाऽऽह । पराङ्गश्चेति । परस्मिन्नेवाविद्यया देहयोगाच्चन्मादिपसङ्गादध्यस्वावद्ध-भेन्युदासेन जीवतत्त्ववेदनमेव परमश्चस्योत्तरं मन्वानस्त्योरेक्यं सूच्यतीत्यर्थः । तत्रेव लिङ्गान्तरमाह । तथेति । अन्तशब्दो मध्यवाची । येन साक्षिणा लोको भूयो भूयः पश्यिति तमात्मानिति संबन्धः । वाक्यतात्पर्यमाह । स्वप्नेति । यद्यपि

दन्यो जीव इति दर्शयति । माज्ञविज्ञानाद्धि शोकविच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्तः । तथाऽग्रे---

"यदेवेह यदमुत्र तदमुत्र तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यित"।।
[का०२।४।१०] इति जीवमाक्नभेददृष्टिमपवदित । तथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तित्वमश्रस्यानन्तरमन्यं वरं निचकेतो वृणीष्वेत्यारम्य मृत्युना तस्तैः कामैः मलोम्यमानोऽपि निचकेता यदा न चचाल तदैनं मृत्युरम्युदयिनःश्रेयसविभागम-दर्शनेन विद्याविद्याविभागमदर्शनेन च "विद्याभीष्सिनं निचकेति सन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त" [का०१।२॥४] इति मशस्य पश्रमपि तदीयं मशंसन्यदुवाच—
"तं दुर्दर्शं गूढमनुपविष्टं गुहाहितं मह्नरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्पशोको जहाति"॥
[का०१।२।१२] इति तेनापि जीवमाक्रयोरभेद एवेह विवक्षित इति गम्यते । यत्मश्रनिमत्तां च मशंसां महतीं मुन्

जीववच्चिया शोको च्छित्तिस्वयाऽपि कथं जीवमाज्ञयेरिक्यं तत्राऽऽह । माजेति । वित्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यवः' इत्यादिदर्शनादिति शेषः । इतश्च वयारे-क्यमित्याह । तथेति । इह देहे यचैतन्यं तदेवामुत्र परत्राऽऽदित्यादावसंमारि ब्रह्म यचामुत्र वदेवेह देहेऽनुप्रविष्टमित्यन्योन्थैक्यभित्यर्थः । भेदच्च्छ्चपवादाच तयारेक्य-मित्याह । मृत्योरिति । यः कश्चिदिह ब्रह्मात्मिनि नानेव मिथ्याभेदं पश्यति समरणं प्राप्नोति पुनः पुनित्रयते न पुमर्थभागित्यर्थः । जीवपश्चानन्तर वत्तत्कामोक्तिपूर्वकं मलोभनेनाविद्वर्लभत्वस्यापनादि जीवो ब्रह्मात्मनाऽभीष्ट इत्याह । तथेति । अधिका-रित्वजिज्ञासनादि जीवस्य ब्रह्मात्मना प्रतिपाद्यवेत्याह । यदेति । नान्यं वस्मादित्यादि-श्रुतेरचल्रनं निचकेतसोऽवसीयते । वश्यमाणविद्याया मुक्तिहेतुत्वस्यापनादि जीवस्य ब्रह्मात्मवावदनमित्याह । तदेति । अन्यच्ल्र्रेयोऽन्यदुत्तेव प्रेय इत्याद्यभ्युद्य-निःश्रेयसिवमागोक्तिः । दूरमेते विपरीते इत्यादिविद्याविमागगीरिति विभागः । त्वा त्वा बह्वोऽपि कामा नालोल्लपन्त श्रेयसो विच्छेदं न कृतवन्तस्ततो विद्यायिनं त्वा मन्येऽहमिति योजना । त्वाद्यो भृयादिति पश्च प्रशंसन्यदुवाच तेनापीति सं-बन्यः । जीवपश्चस्य परमात्मवाक्येनोत्तरोक्तरिण तयोरैक्यमित्याह । तिमिति । प्रशंस्त स्वप्रभित्याह । तमिति । प्रशंस्त

त्योः प्रत्यपद्यत नचिकेता यदि तं विहाय प्रशंसानन्तरमन्यमेव प्रश्नमुपक्षिपेदस्थान एव सा सर्वा पशंसा प्रसारिता स्यात । तस्मात "पेपं मेते" [का०१।१।२०] इत्यस्पैव प्रश्नस्पै-तदनुकर्षणम् ''अन्यत्र धर्मात्'' [का॰ १ । २ । १४ ] इति । यत्तु पश्चच्छापावैछक्षण्यमुक्तं तददूषणम् । तदीयस्यैव विशेषस्य पुनः प्रच्छचमानत्वात् । पूर्वत्र हि देहादिव्यतिरिक्त-स्याऽऽत्मनोऽस्तित्वं पृष्टमुत्तरत्र तु तस्यैवासंसारित्वं प्रच्छचत इति याबद्धचिवद्या न निवर्तते ताबद्धमीदिगोचरत्वं जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते । तिनेवृत्तौ तु माज्ञ एव तत्त्वमसीति श्रत्या मत्याय्यते । न चाविद्यावस्वे तदपगमे च वस्तनः कश्चि-द्विशेषोऽस्ति । यथा कश्चित्संतमसे पतितां कांचिद्रज्जमहिं म-न्यमौनो भीतो वेपमानः पलायते तं चापरो ब्रयानमा भैषीर्ना-यमही रज्ज़रेवित । स च तद्वपश्चत्याहिकृतं भयमुतस्रजेद्वेपथुं पलायनं च । नात्विहिबुद्धिकाले तदपगमकाले च वस्तुनः क-श्रिद्धिशेषः स्यात् । तथैवैतद्पि द्रष्टव्यम् । ततश्च न जायते म्रियते वेत्येवमाद्यपि भवत्यस्तित्वप्रश्नस्य प्रतिवचनम् । स्नत्रं त्वविद्याकल्पितजीवपाजभेदापेक्षया योजयितव्यम् । एकत्वेऽपि बात्मविषयस्य प्रश्नस्य प्रायणावस्थार्थां देहव्यतिरिक्तास्तित्व-मात्रविचिकित्सनात्कर्तृत्वादिसंसारस्वभावानपोहनाच पूर्वस्य प-र्यायस्य जीवविषयत्वमुत्भेक्ष्यत उत्तरस्य त धर्माद्यत्ययसंकीर्त-

विहायेति सबन्यः । प्रस्तुतप्रश्नवाची तच्छच्दः । प्रष्टव्यभेदाभावे फलितमाह । त-स्मादिति । प्रश्नस्वभावालोचनया प्रष्टव्यभेदमुक्तमनुद्य प्रत्याह । यस्विति । विशेष-मेव दर्शयाति । पूर्वत्रेति । विशेषोक्तिसमाप्तावितिशब्दः । जीवस्य धर्मोदिमतो न तद्र-हितनक्षेक्यमिति प्रष्टन्यभेद्माशङ्कचाऽऽह । यावदिति । कथं तर्हि जीवस्याविद्याव-वस्वद्धीनबद्धीक्यं तत्राऽऽह । तदिति । अविद्यानिवृत्युत्तरकालत्वादैक्यस्य तर्हि छ-वकत्वेनानित्यत्वं नेत्याह । न चेति । उक्तं दृष्टान्तेन स्पष्टयति । पथेत्यादिना । जीवबद्मीक्ये वरदानोपक्रमाविरोधमुक्तवा जीवप्रश्नस्याव्यवहितपसुक्तिमत्त्वं लाभान्तर-माह । ततश्चेति । जीवबद्याणोरैक्येन प्रश्नेक्ये कथं त्रयाणाभिति सूत्रं तत्राऽऽह । सूत्रं त्विति । योजनामभिनयावि । एकत्वेऽपीति । कल्पितमेदेन सूत्रयोजनापकार-

९ ड. ज. अ. क्षेत्रवर्तनेन तु। २ ड. कानस्ततो भी । ३ क. ज. ट. देवेति । ४ क. ज अ. न चाहि । ५ क. ज. ज. ट. या व्या ६ क. झ. देशे सत ।

नात्पाज्ञविषयत्विमिति । ततश्च युक्ताऽग्निजीवपरमात्मकलपना । भधानकल्पनायां तु न वरपदानं न प्रश्नो न प्रतिवचनमिति वैषेम्यम् ॥ ६ ॥

#### महद्रच ॥ ७॥ (१)

यथाँ महच्छव्दः सांख्यैः सत्तामात्रेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वैदिकेऽपि प्रयोगेऽभिधत्ते । "बुद्धेरात्मा महान्परः" िका० १।३।१०] ''महान्तं विभुमात्मानम्'' । का०१।२। २२] ''वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्'' [श्वे० ३।८] इत्येवमा-दावात्मशब्दमयोगादिभ्यो हेतुभ्यः । तथाऽब्यक्तशब्दोऽपि न वैदिके प्रयोगे प्रधानमभिधातुमहीति । अतश्च नास्त्यानुमानिक-स्य शब्दवत्त्वम् ॥ ७ ॥ (१)

## चमसवद्विशेषात् ॥ ८॥

पुनर्षि प्रधानवाद्यशब्दत्वं प्रधानस्यासिद्धमित्याह। कस्मात्।

समाप्तावितिशब्दः । कल्पितभेदेन पश्चभेदे फलितमाह । तत्रश्चेति । परमात्मकल्पनावत्य-भानकल्पनाऽपि कि न स्यात्तत्राऽऽह । प्रधानेति । वैषम्यं परस्मात्प्रधानस्येतिशेषः ॥६॥ सास्यमिसद्वेवेंद्रपिसद्धचा विरोपाच न सा वेदार्थनिर्णयहेतुरित्याह । महद्वचेति । **दृष्टान्तं न्याचष्टे । यथेति ।** भोगापवर्गपुरुषार्थस्य महच्छन्दितबुद्धिकार्यत्वातपुरुषापे-क्षितफलकारणं सदुच्यते तत्र भावपत्ययोऽपि स्वरूपार्थो न सामान्यवाची कार्यानुमेयं म-हनप्रस्थामिति मात्रशब्दस्तिमनप्रथमजे प्रयुक्तोऽपीति संबन्धः। वैदिकप्रयोगमेवाऽऽह। 'बुद्धेरिति । तत्र महच्छब्देन सांरूयीयमहतोऽनुक्तौ हेतुमाह । आत्मेति । आदिश-ब्देन फलभेदोक्तिपुरुषशब्दमयोगाद्यो गृह्यन्ते । सूत्रेऽभीष्टं दार्ष्टोन्तिकमाह । तथे-ति । महतः परमित्यत्राव्यक्तस्याप्रधानत्वे फलितमुषसंहरि । अतश्चेति ॥७॥(१) कारणवाचकाव्यक्तशब्देन कार्थं शरीरं छक्ष्यमित्युक्तमिदानीं वर्मवाचिलोहितादिपदै-स्तर्द्धर्मीणि तेजोबन्नानि छक्ष्यन्त इत्युपेत्याजामत्रस्य प्रवानपरत्वं प्रत्याह । चमसव-दिति । अजाशब्दस्य च्छागतोऽपक्षष्टस्य प्रधानमाययोस्तेजोबन्ने च गुणतो वृत्ति-योगाद्जामञ्जः प्रधानपरो वा तेजोबन्नाख्यावान्तरप्रकृतिमायाद्धपपरगपकत्योरन्यतरपरो वेति संशये पूर्वपक्षयति । पुनिरिति । प्रधानस्याशब्दतायाः साधितत्वादस्थाने पत्य-वस्थानित्याह । कस्मादिति । प्रधानस्यार्थेवोऽपत्यभिज्ञानात्तस्याव्यक्तपदावाच्यत्वेऽपि

१ ज. रैवमुत्प्रेक्ष्यते। तै। २ ड. ज. अ. धम्यं स्यात्॥ ६॥ ३ ज. धाच मी ४ ख. °द्धर्माणि ।

मञ्जवर्णात् ''अजामेकां स्रोहित युक्क कृष्णां बह्वीः मजाः स्रजमानां सहपाः । अजो होको जुषमाणोऽनुशते जहात्येनां मुक्तभोगा-मजोऽन्यः" श्वि॰ ४।५] इति । अत्र हि मैंग्रे छोहितश्रक्ककृष्णशब्दै रजःसत्त्वतमांस्यभिधीयन्ते । छोहितं रजो रञ्जनात्मकत्वात् । थुक्कं सत्त्वं प्रकाशात्मकत्वात् । कृष्णं तम आवरणात्मकत्वात् । तेषां साम्यावस्थाऽवयवधर्मैर्व्यपदिश्यते लोहितशुक्ककृष्णेति । न जायत ईंति चाजा स्यान्मूलप्रकृतिरिवकृतिरित्यभ्युपगमा-त् । नन्वजाशब्दश्छीग्यां रूढः । बाढम् । सा त रूढिरिह नाऽऽश्रियतं शक्या विद्यामकरणात् । सा च बह्वीः प्रजास्त्रेगु-ण्यान्विता जनयति । तां प्रकृतिमैज एकः पुरुषो जुष-माणः शीयमाणः सेवमानो वाडनुशेते । तामेवाविद्ययाऽऽ-त्मत्वेनोपगम्य सुखी दःखी मुढोऽहमित्यविवेकतया रति । अन्यः पुनरजः पुरुष उत्पन्नविवेकज्ञानो विरक्तो जहात्येनां प्रकृति भुक्तभोगां कृतभोगापवर्गां परित्यजति

त्रिगुणत्वादिनाऽजामब्रे तत्प्रत्यभिज्ञानात्तत्परतेति मत्वाऽऽह । मन्नेति । अ-जामत्रस्यामधानपरत्वात्तदशब्दत्वोक्त्या समन्वयस्यैव दार्ढ्यात्पादादिसंगतयः । पूर्व-पक्षे प्रधानस्य शब्दवस्वेन गतिसामान्यासिद्धिः सिद्धान्ते तस्याशब्दत्वात्तिरिसिद्धिरिति फलमेदः । मञ्जवर्णमेवानुकामित । अजामिति । प्रधानस्य रूपराहित्यादेवत्पितिपा-चत्वं नास्तीत्याशङ्कचाऽऽह । अत्रेति । रूख्यभावे कथमभिवानं गुणवृत्येत्याह । स्रो-हितमिति । कुसुम्भवद्म्भोवनमेघवच तेषां तथात्वेऽपि प्रधानस्य किमायातं तदाह । तेषामिति । अवयवधर्मेरवयवाः प्रधानस्य सत्त्वादयस्तेषां धर्माः शुक्काद्यस्तैरित्यर्थः । लोहितादिशब्दाना रञ्जनीयत्वादिगुणयोगाद्रजआदिपरत्वे व्यवहितलक्षणा स्याद्धार्भ-णा तेजोबन्नाना ग्रहे नैविमत्याशङ्कच तेषु जिनमत्त्वादाकृत्यभावाचाजाशब्दायोगान वल्रक्षणेत्याह । नेति । कृढिर्योगमपहरतीति न्यायेन शङ्कते । निन्वति । कृढ्य-योगे योगवृत्त्यादानं युक्तमित्याह । बाढिमिति । वाक्यशेषस्य प्रवानानुगुण्याच मन्न-स्य तत्परतेत्याह । सा चेति । त्रैगुण्यान्विताः सुखदुःखमोहान्विताः । आत्मभेद-वादित्वाच मन्नस्य प्रधानपरतेत्याह । तामिति । अनुशयनमेव विशद्याति । तामे-वेति । चतुर्थं पादं व्याकरोति । अन्य इति । मुक्तभोगाभिति व्याचष्टे । कृतेति ।

१ ड. ज °का रोहिं। २ ड. ज. क्ले रोहिं। ३ ड. ज. केते। रोहिं। ४ ज. ट. इसजा। ५ ड. ज. इ. अ. ट. फैक्रागाया रू°। ६ ड. अ. भेजो होकः। ७ ड. ज. अ. ट. वेकिन ।

सुच्यत इत्यर्थः । तस्माच्छुतिमूलैव प्रधानादिकल्पना कापिलानामित्येवं पाप्ते ब्रूमः। नानेन मन्नेण श्रुतिमन्त्वं सांरव्य-वादस्य शक्यमाश्रिपतुम्। न ह्ययं मन्नः स्वातन्न्येण कंचिदिप वादं समर्थियतुमुत्तहते। सर्वत्रापि यया कर्याचित्कल्पनयाऽ-जात्वादिसंपादनोपपत्तेः। सांख्यवाद एवेहाभिमेत इति विशेषावधारणकारणाभावात्। चमसवत्। यथाहि "अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुधः" [ बृ० २।२।३ ] इत्यस्मिन्मन्ने स्वातन्न्येणायं नामासौ चमसोऽभिमेत इति न शक्यते निह्नपयितुम्। सर्वत्रापि यथाकथंचिदवीग्विलत्वादिकल्पनोपपत्तेः। एविमहाप्यविशेषोऽजामेकामित्यस्य मन्नस्य नास्मिन्मन्ने प्रधानभेवाजाऽ-भिमेतेति शक्यते नियन्तुम्॥ ८॥

तत्र त्विदं तिच्छर एष ह्यर्बाग्विस्थ्यमस ऊर्ध्वबुध्न इति वाक्यशे-षाचमसविशेषप्रतिपत्तिर्भवति । इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्ये-त्यत्र ब्रूमः ।

## ज्योतिरुपक्रमा तु तथाद्यधीयत एके ॥ ९ ॥ परमेश्वरादुत्पन्ना ज्योतिःममुखा तेजोबन्नलक्षणा चतुर्विधस्य

भान्यासुपल ियमींगः । गुणपुरुषान्यतावीरपवृज्यवेऽनेनेत्यपवर्गः । स्कूपस्थितेरक्ठतै-कत्वात्पुनर्मुक्तिवचनाचाजामञ्रस्य प्रधानवादानुकूल्ये फलिवमाह । तस्मादिति । पूर्व-पक्षमनूद्य सिद्धान्तयावे । एविमिति । सौत्रहेतुसाध्या प्रविज्ञां पूर्यावे । नेति । वदेव स्पष्टयावे । न हीति । तत्र हेत्वपेक्षाया प्रकरणोपपदवाक्यभेषाभावादिवि सौत्रं हेतुं व्याचष्टे । सर्वत्रेति । दृष्टान्तमादाय कर्माङ्गं व्यावत्योपनिषत्पसिद्धं चमसंदर्भ-यवि । चमसविद्वित । अर्वाग्विळत्वादिना विशेषासिद्धिमाशङ्कचाऽऽह । सर्वत्रेति । गिरिगुहादावित्यर्थः । दृष्टान्तस्थमर्थं दार्षान्विके योजयावे । एविमिति ॥ ८ ॥

स्त्रान्तरमवतारियतुं चोदयित । तत्रेति । दृष्टान्तवाक्यं सप्तम्यर्थः । इहेत्यजा-म्त्रोक्तिः । चमसदृष्टान्तवद्जामत्रे विशेषाश्रवणात्प्रधानमेव स्मातं प्राह्मिस्यर्थः । स्त्रमवतारयित । अत्रेति । विजातीयस्मृतेः सजातीयश्रुतेः सनिवेर्छोघवेन श्रुत्यन्तरा-दर्थिनिर्णयोऽजामत्रस्येति व्याचष्टे । परमेश्वरादिति । तत्तेजोऽसृजतेत्यादिश्रुतेर्विशे-षणम् । जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिज्ञभेदाचातुर्विध्यम् । इयमजेति मात्रवर्णिकी पक्ति-रुक्ता । ज्योतिरुप्कमेति विशेषोक्ती तुशब्देन विशेषपीर्वृथेत्याशङ्कचाऽऽह ।

भतग्रामस्य प्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या।तुशब्दोऽवधारणार्थः। भतत्रयस्थापेवयमजा विज्ञेषा न गुणत्रयस्था। वस्मात्। तथा होके शाखिनस्तेजोबनानां परमेश्वरादुत्पत्तिमाम्नाय तेषामेव गोहितादिक्षपतामामनन्ति "यदमे रोहितं क्रपं तेजसस्तद्रपं यच्छक्कं तदपां यत्कृष्णं तदत्रस्य'' इति । तान्येवेह तेजोबन्नानि प्रत्यभिज्ञायन्ते रोहितादिशब्दसामान्यात । रोहितादीनां च शब्दानां ह्वपविशेषेषु मुख्यत्वाद्वाक्तत्वाच गुणैविषयत्वस्य।असं-दिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते । तथेहापि "ब्रह्मवादिनो वदन्ति । किंकारणं ब्रह्म" विचे० १।१ ] इत्युपक्रम्य ''ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्तिं स्वगुणै-निगढाम्" श्वि० १।३] इति पारमेश्वर्याः शक्तेः समस्तजगद्धि-धायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात । वाक्यशेषेऽपि "मायां त मकति विद्यानमायिनं तु महेश्वरम्" इति "यो योनि योनिम-

तुशब्द इति।अववारैणाक्षपैमथेमेव स्फोरैयवि। भूतेति । स्वृतिमनुसृत्य गुणत्रयात्मि-का कुतोऽसो नेष्टेत्याह । कस्मादिति । सूत्रावयवेनोत्तरमाह । तथेति । छान्दोग्ये तेजाबन्नानाभि धरकार्याणां रोहितादि रूपवतामुक्तत्वेऽपि किमित्यजामञ्जे तान्येव वक्त-व्यानीत्येकार्थत्वे हेत्वभावादित्याशङ्कचाऽऽह । तानीति । स्मार्वे प्रधानेऽपि रोहिता-दिशब्दाना नीतत्वात्तदेव किमित्यत्र न प्राह्मभित्याशङ्कच मुरूयसंभवे रञ्जना-दिना रोहिताद्यपचारस्यायोगादित्याह । रोहितादीनां चेति । शाखान्तरीय-वाक्येन शाखान्तरस्यं वाक्यं कथं निर्णेतव्यामित्याशङ्कच सर्वशाखापत्ययन्यायादि-त्याह । असंदिग्धेनेति । न परशाखान्तरस्थवाक्यादिष्टसिद्धिः किंतु पूर्वोपरालो-चनायामियमपि श्वेताश्वतरश्रुतिरस्मदनुगणेत्याह । तथेति । ब्रह्मणः शुद्धत्वाच जगद्धे-तुतेति प्रच्छिति । किमिति । यज्जगत्कारणं तिन्क ब्रह्म कि वाडन्यदिति वा पश्नो जगदुत्पत्तौ किमुपकरणवद्भक्षेति वा ते ब्रह्मवादिनोऽनया रीत्या विमृहय ध्यानाख्येन योगेनान्गताः परमात्मानमनुप्रविष्टास्तस्यैव देवस्याऽऽत्मभूतामैक्येनाध्यस्तां मायाशाक्ति गुणत्रयात्मिकां त्रिगुणजगन्निर्माणसहकारिणीमपश्यन्निति श्रुतेरजामत्रस्यापि मूळपक्र-तिविषयतेत्यर्थः । न केवळमुपऋमादेवमुपसंहारादपीत्याह<sup>े</sup>। वाक्येति । परकीये मवाने मायाशब्द वारयति । मायिनं त्विति । अविचाशक्तियाँनिस्तस्याश्वामेदेऽपि कार्थभेदेन भेदाद्वीप्सा । नच सा परेष्टा प्रकृतिरेकस्य देवस्य तद्विष्ठातृत्वश्रुतेः ।

१ ट. "णत्रयिव"। २ झ. "धे तु "मा"। ३ का. ख. "रणरू"। ४ ख. "पामिसम"। ५ ठ. "स्फ्रोटय"।

धितिष्ठत्येकः" [ श्वे० ४ | १० | ११ ] इति च तस्या एवा-वगमात्र स्वतन्ना काचित्पकृतिः प्रधानं नामाजामन्नेणाऽऽम्ना-यत इति शक्यते वक्तुम् । प्रकरणान्त सैव देवी शक्तिरव्याकृत-नामक्षपा नामक्षपयोः प्रागवस्थानेनापि मन्नेणाऽऽम्नायत इत्यु-च्यते । तस्याश्च स्वविकारविषयेण त्रैक्षप्येण त्रैक्षप्यमुक्तम् ॥९॥ कथं पुनस्तेजोवन्नांत्मना त्रैक्षप्येण त्रिक्षपाजा प्रतिपत्तं शक्य-ते । यावता न तावनेजोवन्नेष्वजाकृतिरस्ति । न च तेजोब-नानां जातिश्ववणादजातिनिश्मित्तोऽप्यजाशब्दः संभवतीति । अत उत्तरं पठति—

#### कल्पनोपदेशाच मध्वादिवद्विरोधः ॥ १० ॥ (२)

नायमजाकृतिनिमित्तोऽजाशब्दो नापि यौगिकः किं ताहीं कल्पनोपदेशोऽयम् । अजाह्मपकक्रुप्तिस्तेजोवन्नस्रभणायाश्चराच-रयोनेरुपदिश्यते । यथा हि स्रोके यहच्छया काचिदजा रोहि-तशुक्ककृष्णवर्णा स्याद्धहुवर्करां सह्मपवर्करा च तां च कश्चिदजो जुपमाणोऽनुशयीत कश्चिचैनां भुक्तभोगां जह्यादेविमयमिष

पूर्वोत्तरिवरोवादजामञ्रस्य प्रधानार्थत्वाभावे स्थिते तदुभयानुगुण्यान्मायाञ्चाकिविषयत्व-मेव तस्येत्याह । प्रकरणान्विति । दैन्याः शक्तेस्तद्धेदं तर्ह्याक्रतिमितश्चयत्व-रप्रसिद्धं सूचयित । अन्याकृतेति । तस्यामेंभिन्यक्तनामक्षपकार्थलिङ्गकमनुमानमाह । नामेति । पूर्वोत्तरवाक्याभ्यामिवेति वक्तमिपशब्दः । कथमस्मिन्पक्षे लोहितशुक्करु-ष्णामिति कारणभूतमायाशकेश्लेक्षप्यं वैश्वक्षप्यात्तत्वाऽऽह । तस्याश्चेति ॥ ९ ॥

अवान्तरपरमपक्रत्योरन्यतरार्थत्वे मन्नस्योक्ते सत्यवान्तरपक्रत्यर्थत्वममृष्यन्नाह । कथिमिति । काठनुपपत्तिरित्याशङ्कच कढचा योगाद्वा वद्धीरिति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति । यावतेति । आकृतिर्जातिः । द्वितीयं पत्याह । न चेति । जातिर्जन्म वद्मावोऽजातिरेवं कृढियोगाभ्या यस्मादजाशब्देन वेजोबन्नाख्या पक्विनै ज्ञातुं शक्या वस्मान्नाजामन्नस्यावान्तरपक्रत्यर्थतेत्यर्थः । तत्र सूत्रमुत्तरमित्याह । अत इति । पक्षद्वयमनङ्गीकारपरास्तिमित्याह । नायमिति । अजाशब्दस्ति कथमवान्वरपक्तते वर्वते वत्राऽऽह । किमिति । कल्पनोपदेशं दर्शयि । अजेति । तमेवोपदेशं दृश्चान्ते स्पष्टयित । यथेति । ननु छागा न छोहितशुक्ककृष्णवान्यथाऽपि भानात्तन्तरह । पदच्छयेति । वर्करो बाछपशुः । यत्तु क्षेत्रज्ञभेदोपछम्भात्यवानवादम-

१ ट. त्रिरूपेण । २ ड. ज. 'त्राना त्रे'। ३ ड. ज. रा स्वरू'। ४ ख. "मनिमि"।

तेजोबनलक्षणा भूतमकृतिस्तिवर्णा बहु सह्यं चराचरलक्षणं विकारजातं जनयत्यविदुषा च क्षेत्रक्षेनोपभुज्यते विदुषा च परित्यज्यत इति । न चेदमाशिङ्कत्व्यमेकः क्षेत्रक्षोऽनुशेतेऽन्यो जहातीत्यतः क्षेत्रक्षमेदः पारमार्थिकः परेषामिष्टः प्राप्नोतिति । न हीयं क्षेत्रक्षमेदमितिपपादियेषां किंतु बन्धमोक्षव्यवस्थापतिपिपादियेषा त्वेषा । प्रसिद्धं तु भेदमनूच बन्धमोक्षव्यवस्था प्रतिपाद्यते । भेदस्तूपाधिनिमित्तो मिथ्याक्षानकित्यते न पारमार्थिकः । "एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा" इत्यादिश्वतिभ्यः । मध्वादिवत् । यथा आदित्यस्यामधुनो मधुत्वम् [छा०] ३।१ ] वाचश्चाधेनोर्धेनुत्वम् [वृ० ५ । ८ ] दुत्येवंजातीयकं कल्प्यते । एविमन्दमनजाया अजात्वं कल्प्यत इत्यर्थः । तस्मादिवरोधस्तेजोबन्नेष्वज्ञाशब्दमयोगस्य ॥ १०॥ (६)

त्यभिज्ञिति तत्राऽऽह । न चेति । तत्र हेतुः । न हीति । व्यवस्थावादि शास्त्रं तद्यं भेदमपि साविष्व्यतित्याशङ्कचाऽऽह । प्रसिद्धं त्विति । प्रमाणातिरेकेण प्रसिद्धच्योगात्तत्पसिद्धस्य तस्य प्रामाणिकतया वस्तुतेत्याशङ्कचाऽऽह । भेदिस्त्वित । क्यं तस्य कल्पितत्विमित्याशङ्कचेक्यवादिवाक्यवशादित्याह । एक इति । श्रुत्यन्तरमैक्यवादि संप्रहीतुमादिपदम् । दृष्टान्तमवतार्थे व्याचष्टे । प्रध्वादिवदिति । रोहितादिशब्दानां रञ्जनीयत्वादिगुणसामान्यव्यवधानेन रजःसच्वादिव्यवहितळक्षणानुगृहितामजाशब्दस्य योगवृत्ति प्रधाने वाधित्वा रोहितादिगुणसंहितिपधानं तेजोबन्न-प्रजाकाशब्दस्य योगवृत्ति प्रधाने वाधित्वा रोहितादिगुणसंहितपधानं तेजोबन्न-प्रजाकाशब्दस्य योगवृत्ति प्रधाने वाधित्वा रोहितादिगुणसंहितपधानं तेजोबन्न-प्रजाकारं परिकल्प्याजाशब्दस्य कविष्यहो युक्तः समुद्रायप्रसिद्धिरागेनावयवप्रसिद्धचाश्रयंणस्यायुक्तत्वादिह च कप्रकल्पनया समुद्रायप्रसिद्धेरनपेक्षायोगादिति च-कारार्थमभिष्रेत्याविरोवं व्याकुर्वन्नुपसंहरति । तस्मादिति । तथा चाजामत्रस्यावान्तर-परमफ्रकृत्योरन्यतरार्थत्वेनाप्रधानाविषयत्वात्तस्याशब्दत्वं सिद्धमित्यर्थः ॥ १० ॥ (२)

<sup>🤋</sup> ज. वा वं। २ ङ. ज. विषेत्रेषा। प्रं। ३ स्त. वाद सं। ४ ख. ठ. इ. यस्यां।

#### न संख्योपसंत्रहादपि नानाआवादतिरेकाच ॥ ११ ॥

एवं परिहृतेऽप्यजामन्ने पुनरेन्यस्मान्मन्नात्सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते ।
"यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्ब्रह्मामृतोऽमृतम्" [ बृ० ४ । ४ । १७ ] इति ।
अस्मिन्मन्ने पञ्च पञ्चजना इति पञ्चसंख्याविषयाऽपरा पञ्चसंख्या श्रूयते पञ्चशब्दद्वयदर्शनात्। त एते पञ्चपञ्चकाः पञ्चविश्वतिः संपद्यन्ते। तथा पञ्चविश्वतिसंख्यया यावन्तः संख्येया
आकाङ्क्ष्यन्ते तावन्त्येवं च तत्त्वानि सांख्यैः संख्यायन्ते
"मूल्लमकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशक-

अजाशब्दस्य योगं निरस्याजामब्रस्य प्रधानार्थत्वं निरस्तम् । इदानी पञ्जजनश-ब्दस्य योगनिरासेन यस्मिन्नित्यादिमन्नस्य प्रधानार्थत्वं निरस्यति । न संख्येति । पश्चजनमञ्जः सांरूचीयतत्त्वपरो वाऽर्थान्तरपरो वेति योगरूढ्यविनिगमादिशये सगति-माह । एवमिति । अध्यात्माविकारे प्रसिद्धच्छागाया अयोगादजा तेजआदिकेत्-क्तमत्रापि प्रतिद्धमनुष्यग्रहे वाक्यस्य निस्तात्पर्योदवयववृत्या सांख्यतत्त्वपरतेति सग-तिरित्यर्थः । पञ्चजनमत्रस्याप्रधानपरत्वेन तदशब्दत्वोक्त्या समन्वयद्दढीकरणात्पादा-दिसंगतिः । पूर्वपक्षे प्रधानाशब्दत्वनिवृत्त्या गतिसामान्यासिद्धिः सिद्धान्ते तदशब्द-त्वस्थित्या वित्सिद्धिरिवि फलम् । वमेव मन्नं बृहदारण्यकस्थं पठवि । **यस्मिनिति ।** पश्चजना वाक्यशेषस्थाः प्राणादयः पश्चाव्याकृतास्यश्चाऽऽकाशो यस्मिन्पति।ष्ठेतस्त-मेव निष्पपेश्रवह्मात्मकममृतमात्मानं मन्ये यद्यपि पूर्व मत्योऽभूवं तथाऽपीदानी विद्वा-नमृतोऽस्मीति मञ्जदशो वचनम् । कथमस्मान्मत्रात्पत्त्रवस्थानं सांरूयस्येत्याशङ्कचाऽऽ-ह । अस्मिनिति । तथाऽपि कथ सांख्यवादमसङ्गस्तनाऽऽह । त इति । पश्चाव-श्विसंख्यादृष्टावि साख्यीयतत्त्वासिद्धिरित्याशङ्ख संख्यैव संख्येयाकाङ्क्षायां स्मृतिसिद्धतस्वानि संग्रह्मातीत्याह । तथेति । न चाऽऽधारत्वेनाऽऽत्मनोऽवस्था-नादाकाशर्स्यं च प्रथकथनात्रयोविशिवर्जना इति वाच्यं मूलपकृति सत्त्वादिभिविभन्य पश्चविंशतित्वकल्पनात् । न चैवमात्माकाशाभ्यां सप्तविशतित्वं गुणाना मूलप्रकृतिमा-त्रेणैकीकरणादित्यभिमेत्याऽऽह । तावन्तीति । तत्र सारूयस्मृतिमाह । मुलेति । अवि-कृतिरन्यस्य कस्यचिद्धिकारो नेति यावत् । महदृहकारपश्चतन्मात्राणि सप्त पकृतिवि-कृतयः । महानहंकारस्य प्रकृतिमेळप्रकृतेर्विकृतिः । अहंकारोऽपि तामसस्तन्मात्राणां पछातिः सास्विकस्वेकादशेन्द्रियाणाम् । तन्मात्राण्याकाशादीना स्थलानां प्रकृतयः ।

१ड. ञ. "रप्यन्य"। २ड. ज. "याचप"। ३ ज. "वत"। ४ क. ज. "कस्तुवि"। ५ क. ठ. ड. "पश्च व्र"। ६ ठ. ड. "स्य प्र"।

श्च विकारों न पकृतिर्न विकृतिः पुरुषः" [ सांख्यका० ३ ] इति । तया श्रुतिमसिद्धया पञ्चविंशतिसंख्यया तेषां स्मृतिम-सिद्धानां पञ्चविंशतितत्त्वानामुपसंग्रहात्मामं पुनः श्रुतिमत्त्वमेव प्रधानादीनाम् । तेतो ब्रूमः । न संख्योपसंग्रहादिष प्रधानादीनां श्रुतिमत्त्वं पत्याशा कर्तव्या।कस्मात्।नानाभावात्।नाना ह्येता-नि पञ्चविंशतिस्तत्त्वानि नेषां पञ्चशःपञ्चशः साधारणो धर्मे।ऽस्ति येन पञ्चविंशतेरन्तरान्धे पराः पञ्चपञ्चसंख्या निविशेरन्। न ह्येक-निबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु द्वित्वादिकाः संख्या निविशन्ते। अ-थोच्येत पञ्चविंशतिसंख्यैवेयमवयवद्वारेण लक्ष्यते। यथा 'पञ्च सप्त च वर्षाण न ववर्ष शतकतुः'इति द्वादशवार्षिकीमनावृष्टिं कथयन्ति तद्विति । तदि नोपपद्यते । अयमेवास्मिन्यक्षे दोषो यद्धक्ष-

पश्चभूतान्येकाद्द्रोन्द्रियाणि षोडशको गुणो विकार एव । पृथिव्यादीनां घटादिपकृति-त्वेऽपि तन्वान्तराप्रकृतित्वाद्विकृतय एव । पुरुषस्तु कौटस्थ्यात्पकृतिविकृतित्वविर-हीत्यथैः । संख्योपसंग्रहादिति व्याकुर्वनपूर्वपक्षमुपसंहरति । तथेति । सिद्धान्तसूत्र-मववार्य प्रतिज्ञां विभजते । तत इति । शुत्युक्तसख्ययाऽपेक्षितसख्येयविशेषार्पणं स्मृतेर्युक्तं तयोर्मूळमूळित्वादित्याह । कस्मादिति । सौत्रं हेतुमुपादाय व्याचष्टे । नानेति । नानात्वमेव न विरुद्धिमत्याशङ्कचाभिषेतं नानात्वमाह । नैषामिति । नहि सत्त्वरजस्तमोमहद्दंकाराणां ऋियागुणजातीनामन्यतमस्तन्मात्रादिभ्यो व्यावृत्तः सचादिषु चानुवृत्तः कश्चिदेको धर्मोऽस्ति । नापि पृथिव्यप्तेजोवार्युवाणानामुक्तो धर्मः संभवत्याकाशस्य पृथगुक्तरप्रवेशात । एवं रसनादिष्विप पश्चशः साधारणधर्मवैधुर्य-मिति भावः । कि तेनानुपयोगिनेत्याशङ्कचाऽऽह । येनेति । पश्चविंशातिसंख्यान्तरा-छे पञ्चानामपि पञ्चसंख्यानां भावात्तथोक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । त्रयश्चि-शहेवा इति महासंख्यायामष्टी वसव इत्यवान्तरसंख्या साधारणधर्माधीना तथाऽत्रापि न साधरणधर्मोद्धते महासंख्यायामवान्तरसंख्यासिद्धिरित्यर्थः । अपरसख्यापूर्वेत्वात्पर-संख्यायास्तत्पौर्वापर्यळक्षणप्रत्यासत्या परसंख्याळक्षणार्थमपरसंख्योक्तिरिति पूर्वपक्षदे-शीयश्चीदयाति । अथेति । तदेवोदाहरणेन स्फोरयाति । यथेति । असमासमङ्गीकृत्य पश्चराब्दद्वयद्रशेनेऽपि पश्चसंख्याद्वयद्धपावान्तरसंख्यया पश्चविश्वतिलक्षणमहासंख्यो-पलक्ष्यत्वे श्रुतिसंभवे लक्षणा न युक्तेति परिहरति । तदिति । किच पश्चशब्दस्य जनशब्देन समस्तत्वात्पश्चसंख्याद्वयासिद्धचा तद्वारा पश्चविंशतिसंख्याऽपि न सिध्य-

#### [भ०९पा०४मू०९९] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्जितशांकरभाष्यसमैतानि ।३५३

णाऽऽश्रयणीया स्यात् । परश्चात्र पञ्चशब्दो जनशब्देन समस्तः पञ्चजना इति ।पारिभाषिकेण स्वरेणेकपदत्वनिश्चयात् ।
मयोगान्तरे च "पञ्चानां त्वा पञ्चजनानाम्" [तै०१।६।२।२ ]
इत्यैकपयैकस्वर्धेकविभक्तिकत्वावगमात् । समस्तत्वाच न वीष्सा
पञ्च पञ्चेति । न च पञ्चकद्वयग्रहणं पञ्च पञ्चेति । न च पञ्च-

वीत्याह । परश्चेति । समस्तत्वे हेतुमाईं । पारिभाषिकेणेति । अन्तानुदः चस्वरो भाषिक अन्यसिद्धोऽत्र पारिभाषिकः । तथाहि प्रथमोऽस्मिन्मत्रे पश्चशब्दो भवत्युदात्तो द्वितीयः सर्वानुदात्तो जनशब्दश्चान्तोदात्तस्तथाच न द्वितीयपश्चशब्दजनशब्द्योः समास-मन्तरेणान्त्यस्याऽऽकारस्योदात्तत्वमितरेषा चानुदात्तत्वं समासस्येति सुत्रेण समासस्या-न्तोदात्तत्वावियानातः "अनुदात्त पद्मेकवर्जम्" [पा.मू.६।१।१५८] इति च सृत्रेणोदात्तः स्वरितो वा यस्मिनपदे विधीयते तदेकं हित्वा शिष्टस्यानुदात्तत्वं स्मर्थते । एवमन्तोदा-त्तस्वरवलात्तत्र समासो निवीरितः । भाषिके तु शतपथत्राह्मणस्वरिवधायकग्रन्थे स्वरि-वोऽनुदात्तो वेति मूत्रेण यो मन्नदशायामनुदात्तः स्वरितो वा स बाह्मणावस्थायामुदात्तो भववीत्यपवादः स्वीकृतः । तत्रश्चान्त्यादाकारादितरेषामनुदात्तादीना ब्राह्मणद्शायामुदा-त्तर्वं पाष्ठमुदात्तमनुदात्तमनन्त्यमिति सूत्रेण मन्नद्शायामुदात्तस्यानन्त्यस्य परलमतयोः चार्यभागस्यानुदात्तत्वं विहितं तद्त्राऽऽकारो नकारादुपरितनः सन्नाकाशश्चेत्यनेन लगतयोचार्यमाणोऽनुदात्तो भवति स चैवमन्तानुदात्तस्वरः पारिभापिकः । अन्तोदात्ता भाषिक इति पक्षे त्वध्ययनविरोवः । तेन पारिभाषिकेण स्वरेणैकपदत्विनश्चयादममा-सासिद्धिरिवि भावः । अन्यत्र चैवंविवपयोगस्यंकपदत्वनिश्चयादिहापि तत्मामान्यादे-कपदतेति समासे हेत्वन्तरमाइ । प्रयोगान्तरे चेति । आज्यमसीत्याज्यस्याविकारा-दान्यं संबोध्य "पञ्चाना त्वा पञ्चजनानां यञ्चाय धर्जाय गृह्णामि" इति तैत्तिरीयक-श्रुतेः पश्चानां पश्चजनाना देवताविशेषणाना कृते यम्भवद्यवस्थितं यन्मदीयं शरीरं त-देव धर्त्रमेहिकामुष्टिमकभोगधारणसमर्थं तद्वैकल्यार्थं रह्मामीति यजमानोक्तिः । समा-सेऽपि कि स्यात्तत्राऽऽह । समस्तत्वाचेति । वीप्साभावे पश्चसख्याद्वयासिद्धेस्तद्वारा पश्चविश्वविसंख्याया न लक्ष्यवेत्यर्थः । कि चासमासेऽपि पश्चशब्दृहृयपयोगे दृशानामेव लाभान सांख्यस्मृतिपत्यभिज्ञेत्याह। न चेति। पश्च पश्चेति पश्चकद्वयम् हेऽपि द्शैव त-च्वानि सिध्यन्ति न पश्चिवशतेस्तच्वानां प्रत्यभिज्ञेत्यर्थः। यद्वा समास एव पश्च पश्चिति पश्चकद्वयाग्रहान लक्षणयाऽपि पश्चविश्वतिसंख्याधीरित्यर्थः। नन्वसमासेऽपिवीप्सां हित्वा दण्डिन्यायेन जायमानाजायमानसावारणजनशब्दोक्ततत्त्वविशेषणीभूतपश्चसंख्याविशेष-णत्वादाद्यपश्चसंख्यायाः सांख्यीयपश्चविंशतिधीरिति नेत्याह । न चेति । शुक्कादिश-

<sup>ौ</sup>ज. ञ. ट झ. ैति। भाँ। २ ञ. ैनि। तेन न प<sup>®</sup>। ३ झ. है। भाँ। ४ क ख. ठ. ड. र्थस्पाँ।

संख्याया एकस्याः पञ्चसंख्यया परया विशेषणं पञ्च पञ्चका इति । उपसर्जनस्य विशेषणेनासंयोगात् । नन्वापन्नपञ्चसंख्या-का जना एव पुनः पञ्चसंख्यया विशेष्यमाणाः पञ्चविंशतिं प्रत्येष्यन्ते । यथा पञ्च पञ्चपूल्य इति पञ्चविंशतिपूलाः प्रतीयन्ते तद्भत् । नेति त्रूमः । युक्तं यत्पञ्चपूलीशब्दस्य समाहाराभिमा-यैत्वात्कतीति सत्यां भेदाकाङ्क्षायां पञ्च पञ्चपूल्य इति विशेषणम् । इह तु पञ्च जना इत्यादित एव भेदोपादानात्कतीत्य-सत्यां भेदाकाङ्क्षायां न पञ्च पञ्चजना इति विशेषणं भवेत् । भवदपीदं विशेषणं पञ्चसंख्याया एव भवेत्तत्र चोक्तो दोषः । तस्मात्पञ्च पञ्चजना इति न पञ्चविंशतित्त्वाभिष्रायम् । अ-

च्द्वत्पञ्चशब्दस्य संख्योपसर्जेनद्रव्यपरत्वाद्रुणभूतसंख्याया न संख्यान्तरेण विशेषण-म् । तथा सित विशेष्येण द्रव्येण विशेषणेन च संख्यया युगपदाकृष्टा संख्या नैके-नाप्यन्वियादित्याह । उपसर्जनस्येति । न खलूपमर्जनमुपसर्जनान्तरेण साक्षादेव संबध्यते प्रधानानुयायित्वात्तेषा मिथःसंगत्ययागादतः संख्ययोविंशेषणविशेष्यतया न पराभीष्टमंख्यावीरित्यर्थः । नानाभावेन दूषितमपि परमपूर्वपक्षिणं संख्यान्तरानाका-ङ्क्षाने।पसर्जनन्यायाभ्यां दूषायेतुमुत्थापयाते । नन्विति । पाप्तपश्चसंरूयांकानां ज-नानां पश्चमरूयया विशेषणे पश्चविशातितत्त्वधारित्येतदृष्टान्तेन साधयति । यथेति । जायन्त इति जनाः पश्च च ते जनाश्चिति पश्चजना इति यौगिकत्वमुपेत्य पत्याह । नेतीति । इष्टान्ते संख्यान्तराकाङ्क्षां दर्शयति । युक्तमिति । द्विगुसमासेन समा-हाराभिधानात्पदान्तरोक्तसंस्थया समाहारोऽवच्छेत्तुं युक्तः । उत्पत्तिशिष्टया तुल्यप-दस्थसंख्यया समाहारिणः पूळा अवन्छिद्यन्ते तेन पश्चपूळीत्यत्रास्त्याकाड्क्षोति विशे-षणविशेष्यधीरित्यर्थः । दार्ष्टीन्तिके नैवमाकाङ्क्षेत्याह । इहेति । पश्चजना इत्यैत्र ङीबन्तत्वाश्रुत्या समाहाराद्दष्टेर्जनानां च स्वगतसंख्यावन्छिन्नत्वान्न संख्यान्तराका-ङ्क्षेति कुर्तो विशेषणविशेष्यतेत्यर्थः । जनानामुत्पत्तिशिष्टसस्यावरुद्धानां शब्दान्त-रोक्तसंख्यानवरोवेऽपि पश्चसंख्यायाः संख्यान्तरानवरुद्धत्वात्तयाऽवरोवः स्यादि-त्याशङ्कच नोपसर्जनन्यायमवतारयति । भवदिति । इष्टापत्तिमाशङ्कचाऽऽह । त-त्रेति । विशेषणविशेष्ययोरेव योगो न विशेषणयोरन्योपसर्जनत्वादित्युक्तमिखर्थः । नानाभावादिना सिद्धमुपसंहरित । तस्मादिति । पश्चपश्चजनशब्दो न पश्चिवशितत-

१ क. ड ञ. °शति प्र°। २ ट. प्यक्तत्वा । ३ ख. °ख्यान केना । ४ ख. °ख्याना।५ ख °नाइति।६ क. ख. °त्यत्रेव ।

तिरेकाच न पञ्चिवंशितितत्त्वाभिमायम् । अतिरेको हि भवत्यात्माकाशाभ्यां पञ्चिवंशितिसंख्यायाः । आत्मा ताविहि प्रतिष्ठां
प्रत्याधारत्वेन निर्देष्टः । यिमिनिनितसप्तमिस्चितस्य तमेव मन्य आत्मानिम्त्यात्मत्वेनानुकर्षणात् । आत्मा च चेतनः पुरुषः ।
सं च पञ्चिवंशितावन्तर्गत एवेति न तस्यैवाऽऽधारत्वमाधेयत्वं
च युज्यते । अर्थान्तरपिग्रहे चं तत्त्वसंख्यातिरेकः सिद्धान्तविरुद्धः प्रसज्येन । तथाऽऽकाशश्च प्रतिष्ठित इत्याकाशस्यापि
पञ्चिवंशितावन्तर्गतस्य न पृथगुपादानं न्याय्यम् । अर्थान्तरपिरअहे चांकं दूषणम् । कथ च संख्यामात्रश्रवणे सत्यश्वतानां
पञ्चिवंशितितत्त्वानामुपसंग्रहः प्रतीयेत । जनशब्दस्य तत्त्वेष्वस्यढत्वात् । अर्थान्तरोपसंग्रहेऽपि संख्योपपत्तेः । कथं तिर्हे पञ्च पञ्चजना इति । उच्यते "दिक्संख्ये संज्ञायाम् " [ पा० मू०
२।१।५०] इति विशेषस्मरणात्संज्ञायामेव पञ्चशब्दस्य जनगब्देन

च्ववाचीत्यत्र सत्रावयवं हेत्वन्तरमाह । अतिरेकाचेति । तदेव स्फॅीरयति । अति-रेको हीति । तत्राऽऽत्मकृतसंख्यातिरेकं विवृणोति । आत्मेति । इहेति मत्रोक्तिः । यच्छन्दस्य सर्वनामत्वेन सावारण्यात्कथं तस्मादात्मधीरित्याशङ्कचाऽऽह । यस्मि-निति । आधारत्वेनाऽऽत्मनिर्देशेऽपि तस्य तत्त्वान्तर्भावान्नातिरेकः स्यादित्या-शद्भचाऽऽह । आत्मा चेति । आधारानन्तर्भावे दोषमाह । अर्थान्तरेति । आत्म-नेवाऽऽकाशेनापि संख्याविरेकं दर्शयवि । तथेति । स हि तत्त्वेष्वन्वभूतौ न वेति विकल्प्याऽऽधे दोषमाह । आकाशश्चीत । द्वितीयं प्रत्याह । अर्थान्तरेति । न च सत्तरजस्तमासि प्रधानेनैकीकृत्याऽऽत्माकाशौ पृथगुक्तौ तत्र पश्च पश्चजना इति पञ्चविश्वतितत्त्वाना पृथगुक्तरपसिद्धान्वाद्वणानां मिथोभेद आधारत्वेनाऽऽत्माने-ष्कर्षेऽपि नमसो नाऽऽधेयान्तरेभ्यो युक्ता पृथगुक्तिरिति भावः । किच पश्चविशाविसं-रूयादृष्टावि न सीं रूयीयतत्त्वधीः संरूयेयमात्रेण सरूयाया युक्तत्वादित्याह । कथं चेति । कथं तत्त्वानामश्रुतत्वं जनशब्देन श्रुतत्वात्तत्राऽऽह । जनेति । संख्यैव सं-रूयेयं कल्पयन्ती सांरूयीयतत्त्वानि विषयीकरिष्यतीत्यर्थीर्पत्तिमाशङ्कचाऽऽह । अर्था-न्तरेति । कि वर्हि तद्र्थीन्तर येन वाक्यस्योपपत्तिरिति एच्छाति । कथमिति । कर्मधारयाद्यनेकयोगेऽपि संज्ञासमासं बळवत्तरमाग्नोकेरुपेत्यात्र परेष्टसंख्याधीरेव नेति परिहरति । उच्यत इति । दिग्वाचिनः संख्यावाचिनश्च शब्दाः संज्ञाया विषये सु-

१ट. स पै।२ ज.ट. ैत्वं युै। ३ ज. ञ. वा। ४ क. ज. चे को। ५ क. ज दोष. । क. ज.ट. ैशतेस्तत्त्वा ७ क.स्फोट्यै। ८ ठ. इ.साख्यतै।

समासः । ततश्च हृद्धत्वाभिप्रायेणैव केचित्पञ्चजना नाम विव-क्ष्यन्ते न सांख्यतत्त्वाभिप्रायेण । ते कतीत्यस्यामाकाङ्क्षायां पुनः पञ्चीति प्रयुज्येते । पञ्जजना नामे ये केचित्ते च पञ्चैवे-त्यर्थः । सप्तर्षयः सप्तेति यथा ॥ ११ ॥

के पुनस्ते पञ्चजना नामेति तदुच्यते ।

### प्राणाद्यो वाक्यशेषात् ॥ १२ ॥

यस्मिन् पञ्च पञ्चकता इत्यत उत्तरिसन्मन्ने ब्रह्मस्वरूपिन-रूपणाय प्राणादयः पञ्च निर्दिष्टाः । प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्च-क्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यानं मनसो ये मनो विदुरिति । र्तेऽत्र वाक्यशेपगताः संनिधानात्पञ्चकता विवक्ष्यन्ते । कथं पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः । तत्त्वेषु वा कथं जनशब्दप्रयोगः । समाने तु प्रसिद्धचित्रक्रमे वाक्यशेषवशात्प्राणादय एव ग्रही-तब्या भवन्ति जनसंबन्धाच प्राणादयो जनशब्दभाजो भवन्ति ।

बन्तेन समस्यन्ते दक्षिणाभिः सप्तर्षय इति दर्शनात्स तु समासस्तत्पुरुषसंज्ञ इति स्मृते-रित्यर्थः । संज्ञात्वेऽपि पाचकशब्दवद्वयववृत्त्या पश्चजनशब्द्स्य बोधकत्वमाशङ्कचो-क्तम् । ततश्चेति । सित संज्ञात्वे पश्चजनशब्दोऽवयवार्थयोगानपेक्षत्वादेकिस्मिन्निपे विसिष्ठे सप्तर्षिशब्दवदेकत्रापि भवतीति भावः । प्राथमिकपश्चशब्दस्यान्वयमाकाङ्क्षयाः दर्शयति । त इति । वाक्यार्थं सह्दष्टान्तं स्पष्टयति । पश्चेति ॥ ११ ॥

स्वक्रपविशेषासिद्धौ श्रुतेरप्रामाण्यात्तद्विशेषसाधकस्य चाह्रश्रेस्तत्प्रामाण्ये संदिहानः शङ्कते । के पुनिरिति । सूत्रेणोत्तरमाह । तिदिति । तद्याकुर्वेन्निणोयकमाह । यस्मिनिति । अप्यथे श्रुतावुतशब्दः । येऽपि प्राणादीना प्राणनादिसाधकमात्मानं विदुस्ते ब्रह्म निश्चतवन्त इति योजना । पश्चजनशब्दो छोके प्राणादिष्वग्रहीतसंगतिस्तान्कथनाचक्षीतेति शङ्कते । कथमिति । यथा सत्येत्युक्त सत्यमामा गम्यते तथा जनशब्दो भाष्ये पश्चजनविषयः। कि पश्चजनशब्दस्य साख्यीयतत्त्वविषयत्वं प्राणाद्यविषयत्वं वा । नाऽऽद्यः । तेष्विप शक्तत्त्यग्रहणसाम्यादित्याह । तत्त्वेष्विति । द्वितीयं प्रत्याह । सन्माने तिर्वति । कया तर्हि वृत्या पश्चजनशब्देन प्राणादिषीर्छक्षणयेत्याह । जनेति । किच पश्चजनपर्यायस्य पुरुषशब्दस्य प्राणेषु प्रयुक्तपूर्वत्वाद्यक्ता तेषा पश्चजनशब्दन

१ झाट. ज्यन्ते । पै।२ क. इ. ज. ञ. ट. ैम के ै।३ इ. ञ. पत्रे स्यै।४ ज. ट. तत्र । ५. ज. ैरपत्र पत्र्वे।६ स्व. ैरोषेषुसाै। ७ स्व. झ. ये प्राँ।

जनेवचनश्च पुरुषशब्दः माणेषु मयुक्तः " ते वा एते पश्च ब्रह्मपुरुषाः " [ छा० २।१२। ६ ] इत्यत्र । " माणो ह पिता माणो ह माता" [ छा०७ । १५ । १ ] इत्यादि च ब्राह्मणम् । समासवलाच समुदायस्य इद्धत्वमितिद्धम् । कथं पुनरस्रति मथममयोगे इद्धिः शक्याऽऽश्वियतुम्।शक्योद्धिदादिवदित्याह। मसिद्धार्थसंनिधाने ह्यमसिद्धार्थः शब्दः मयुज्यमानः समभिव्या-हारात्तद्धिपयो नियम्यते । यथोद्धिदा यजेत पृपं छिनत्ति वेदिं करोतीति।तथाऽयमपि पञ्चजनशब्दः समासान्व्याल्यानादवगत-

वेत्याह । जनेति । किच पश्चजनपर्यायस्य पुरुषशब्दस्य पाणे प्रयुक्तत्वं व्यनिक्त । ते वा इति । ते खरुवेते हृदयन्छिद्रेष पूर्वदक्षिणराश्चिमोत्तरोध्वेषु पञ्चस पञ्चमाणा-दयो बह्मणो हाईस्य पुरुषस्य द्वारपाला इत्यत्र माणादिषु पुरुपशब्दोऽस्तीत्यर्थः । माणस्य सर्वोत्मत्वाद्वपि तदात्मकाना तेषा युक्ता पश्चजनशब्दतेत्याह । माणो हेति । अवयवप्रसिद्धिसंभवे समुदायप्रसिद्धिरयुक्ता । सभवति पश्चविंशत्या वस्तेष्ववयवप्रसि-द्धिः । पश्च च ते जनाश्चेति व्युत्पत्तेः । तत्त्वाना च जायमानाजायमानाना छन्नि-न्यायेन जनशब्दितानां पश्चसंख्यावता पश्चसंख्यावचे पश्चविशतिर्वेसिद्धिरित्या-शङ्कचाऽऽह । समासेति । कार्डिमाक्षिपति । कथमिति । जनशब्दितमनुष्येषु पश्च-जनशब्दस्य दृष्टत्वात्प्रथमप्रयोगाभावासिद्धाविष तद्भावमुपेत्य दृष्टान्तमाह।शक्येति। संग्रहवाक्यं विवृणोति । प्रसिद्धेति । तत्रोद्धिद्विकरणमुदाहरति । पथेति । उद्धिदा यजेत पशुकाम इत्यत्रोद्धित्पदं विवेयगुणार्पकं वा कर्मनाम वेति संशये खनित्रादाबुद्धि-च्छन्दस्य प्रसिद्धेनीमत्वे च यजिततुल्यार्थत्वेनाऽऽनर्थन्यान्ज्योतिष्टोभे गुणविविरिति प्राप्ते यजेतेति यागेन भावयेदित्यर्थकल्पनादुद्भिदेति करणार्थपदस्य तत्सामानाधिकर-ण्यात्तदेकार्थत्वादुद्भिद्वतेति कल्पने मत्वर्थळक्षणापातादुद्भिदा यागं भावयेद्यागेन पशु-मिति वैयविकरण्ये च यागस्य फलं पाति साधनत्वं गुणं प्रति साध्यत्वभिति वैक्रप्या-द्विच्यावृत्त्या वाक्यभेदाचोद्भिनति सावयति । पशुभिति यागेऽपि प्रसिद्धियोगाद-त्रनामत्विसिद्धौ चान्यत्र समे दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेतेत्यादौ नामवद्यागानुवादेन गुणफळ-विधिसंभवाज्ज्योतिष्टोमे वा प्रकृते गुणविध्ययोगात्कभैनामैव संनिहितयज्यनुरोवादुद्धि-त्पदिमिति राद्धान्तितिमत्यर्थः । संग्रहवाक्यस्थादिशब्दोपात्तमुदाहरणद्वयमाह । यूप-मिति । छिनचीतिप्रसिद्धार्थेपदसम्भिन्याहाराच्यपपदस्य तद्येरछेदनयोग्यो दारुवि-शेषो गम्यते । वेदि करोविवि च करोविसमाभिव्याहाराद्वेद्यर्थः संस्कारयोग्यः स्थण्डि-लविशेषः सिद्ध इत्यर्थः । इष्टान्तत्रयार्थं दार्शन्तिके योजयति । तथेति । आचार्य-

९ क. <sup>°</sup>नपर्यायश्च । २ ड. ञ. °नेन ह्या। ३ क. झ. ठ. ड. ति । प्र<sup>°</sup>। ४ ख. ठ. ड, °तितत्त्वासि ।

संज्ञाभावः संह्याकाङ्क्षी वाक्यशेषसमिन्याहृतेषु प्राणादिषु वर्तिज्यते। केश्चित्त देवाः पितरो गन्धवां असुरा रांक्षसि च पश्च पश्चजना व्याख्याताः। अन्येश्चं चत्वारो वर्णा निषादपश्चमाः परियहीताः। कचिच्च "यत्पाश्चजन्यया विशा" [ऋ०सं०८।६३।७]
इति प्रजापरः प्रयोगः पश्चजनशब्दस्य दृश्यते। तत्परिग्रहेऽपीह न कश्चिद्धिरोधः। आचार्यस्तु न पश्चविश्वतेस्तत्त्वानामिह
प्रतीतिरस्तीत्येवंपरत्या प्राणादयो वाक्यशेषादिति जगाद॥१२॥
भवेयुस्तावत्प्राणादयः पश्चजना माध्यंदिनानां येऽत्रं प्राणादिज्वामनन्ति। काण्वानां तु कथं प्राणादयः पश्चजना भवेयुर्थेऽत्रं
प्राणादिषु नाऽऽमनन्तीति। अत उत्तरं पठिति।

### ज्योतिषैकेषामसत्यत्रे ॥ १३ ॥ [३]

असत्यिप काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां पञ्चसंख्या पूर्वेत । तेऽपि हि यस्मिन्पञ्च पञ्चजना इत्यतः पूर्विस्मन्मन्ने ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाभैव ज्योतिरधीयते । तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरिति । कथं पुनरु-

देशीयानां मतद्वयमाह । कैश्चिदित्यादिना । शूद्रायां ब्राह्मणाज्ञातो निषादः । शृत्यन्तरानुसारेण संभावितं पक्षान्तरमाह । किचिचेति । पाश्चजन्यया प्रजया विकातीित
विशा पुरुषक्षपया यदिन्द्राह्वाननिर्मित्तं घोषा असृक्षत सृष्टास्तद्युक्तं घोषाितरेकेणै
तदाह्वानायोगादित्यत्र मजापरः प्रयोगो दृष्टः । ततोऽत्र पश्चसंख्याया उपलक्षणत्वात्पश्चजनशब्देन सर्वेपजाप्रहणिनत्यर्थः । उक्तपक्षान्यतमग्रहेऽपि साख्यानिरासयोगात्मधानस्याशब्दत्वसिद्धेरस्माकं न विशेषपक्षपातोऽस्तीत्याह । तदिति । आचायेवचनं विरुध्यते तस्य प्राणादिविषयत्वादित्याशङ्कच व्याख्यान्तराभाविषया तन्न
प्रवृत्तिनेत्याह । आचार्यस्तिति ॥ १२ ॥

सूत्रान्तरमवतारियतुं श्रुत्योमियोविरोवं चोदयीत । भवेयुरिति । सूत्रमुत्तरत्वेनाव-तारयित । अत इति । तद्याकरोति । असत्यपीति । ज्योतिरिष पश्चसंख्यापूरकमात्मावि-रिक्तं काण्वश्रुतावश्रुतमित्याशङ्कचाऽऽइ । तेऽपीति । यत्पूर्वकाळापिरच्छेचमुक्त तज्ज्यो-विषामादित्यादीनां भासकममृतत्वेनाऽऽयुष्ट्रेन जीवनगुणवत्तयोपासते देवास्वेनाऽऽयु-ष्मन्तस्वे जाता इत्याह । तदिति । अस्मिन् मन्ने षष्ठचन्तज्योतिषा पश्च मंख्यापूरणं न त्वात्मज्योतिषा तस्यैकस्याऽऽधारावेयत्वायोगात् । केषाचित्पश्च-संख्यापूरकं ज्योतिरन्येषां नेति न विकल्यो वस्तुनीति शङ्कते । कथमिति । प्राहक-

१ क. ड. ज. अ. श्वरता । २ ड. अ. पूर्यते । ३ ख. केणेन्द्राह्मा ।

भयेपामि तुल्यविदं ज्योतिः पश्चमानं समानमञ्जगतया पञ्चसंख्यया केषांचिद्रृज्ञते केषांचित्रेति । अपेक्षाभेदादित्याह । साध्यंदिनानां हि समानमञ्जपिठतप्राणादिपञ्चजनलाभानास्मिन्मञ्जानतरपिठते ज्योतिष्यपेक्षा भवति । तदलाभान्त काण्वानां भवत्यपेक्षा । अपेक्षाभेदाच समानेऽपि मञ्जे ज्योतिषो ग्रहणा- ग्रहणे । यथा समानेऽप्यतिरात्रे वचनभेदात्षोडिशनो ग्रहणाग्रहणे तद्वत् । तदेवं न तावच्छुतिप्रसिद्धः काचित्प्रधानविषयाऽस्ति स्मृतिन्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्येते ॥ १२ ॥ (३)

# कारणत्वेन चाऽऽकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥ १८॥

मतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणं मितपादितं च ब्रह्मविषयं गितसा-मान्यं वेदान्तवाक्यानाम् । मितपादितं च मधानस्याशब्दस्वम् ।

सामर्थ्यभेदादिवरोधमाह । अपेक्षेति । तदेव स्फुटयति । माध्यंदिनानामिति । तथाऽपि कथमेकस्यवं ज्योतिषस्तुल्यं मन्न ग्रहाग्रहाँ नहि वस्तुनि विकल्पोऽस्ति तन्नाऽऽह । अपेक्षेति । उक्तं दृष्टान्तेन स्पष्टयति । यथेति । विरोवेऽपि तुल्यवल त्वाज्ज्योतिर्विहाय वाक्यशेषस्थानामेव माणादीना सान्नाना कचिद्धहणमन्यत्र सज्योनिषां तेषामेव ग्रहण कियायामिव वस्तुन्यपि दृष्टिकियायां विकल्पमिद्धेरिति मत्वाऽऽह । तद्वदिति । पञ्चजनमन्नात्प्रधानस्य श्रुतिमत्त्व।भावेऽपि प्रकारान्तरेण तस्य तद्वत्वमाशङ्कच्य वद्विषयत्वेन संभावितश्रुतिनामन्यविषयत्वेन नीतत्वान्मैवभित्याह । तदेविमिति । तथाऽपि न ब्रह्मणि समन्वयः प्रधानार्थस्मृतिन्यायिरोव।दित्याशङ्कच्य भाविनं समावि सूचयित । स्मृतिरिति ॥ १२ ॥ (३)

पूर्वाधिकरणत्रयेण प्रवानित्राकरणेन वेदान्ताना ब्रह्मक,रणत्वं प्रत्यविगीतत्वमुक्तम् । इदानी कारणविषयाणा तेषां मिथोव्याहतार्थत्वेन स्वतोनिश्चायकत्वान्मानान्तरसिद्धप्रधानळक्षकत्वे गितसामान्यासिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । कारणत्वेन चेति । अधिकरणतात्पर्यं वक्तं जन्मिद्दिस्त्रत्रे वृत्तं कीर्वयित । प्रतिपादितमिति । शास्त्रयोनित्वाविकरणमारभ्याऽऽनुमानिकसूत्रात्मक्तनाविकरणाना तात्पर्यमनुवदाते । प्रतिपादितमिति । अधिकरणत्रयार्थमनुवदाते । प्रतिपादितं चेति । संपति कारणे ब्रह्मण्यन्वयपर्यवसानाय कारणविषयवाक्यानामितरोधार्यमधिकरणमारभमाणो जगत्कारणवादिवाक्यानि ब्रह्मणि मान न वेति विपतिपत्तिविशये पूर्वत्राक्रज्योतिषोविकल्पेन निर्देशादविरोवे सिद्धेऽपि प्रकृते सिद्धे कारणे विकल्पायोगाद्विरोवे सत्यमामण्यामिति पूर्वपक्ष-

तत्रेदमपरमाशङ्कचते। न जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं वा गितसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपेत्तं शक्यम्। कस्मात्। विगानदर्शनात्। प्रतिवेदान्तं ह्यन्याऽन्या सृष्टिरुपलभ्यते क्रमा-दिवैचित्र्यात्। तथाहि। कचित् ''आत्मन आकाशः संभूतः'' [तै०२।१] इत्याकाशादिका सृष्टिराम्नायते। कचित्तेज-आदिका ''तत्तेजोऽसृजत'' [छा०६।२।३] इति। कचित्र्माणादिका ''स प्राणमस्रजत प्राणाच्छ्द्राम्'' [प०६।४] इति। कचिदक्रमेणैव लोकानामुत्पत्तिराम्नायते ''स इमाँछो-कानस्रजत। अम्भो मरीचीर्मरमापः'' [ऐ०आ०२।४।१।२।३] इति। तथा कचिदसत्पूर्विका सृष्टः पञ्चते ''असद्रा इदमप्र

माह । तत्रीति । कारणत्वं ब्रह्मणी गतिसामान्यादुक्तमित्याशङ्खचाऽऽह । ब्रह्मीत । न चाविरोवार्थमविकरणं नेह संगतिमति वाच्यं समन्वयतो वाक्यार्थज्ञाने मानान्तर-विरोधाशङ्कानिरासस्याविरोधाध्यायार्थत्वादिह च कारणविषयवाक्यानामेव मिथोविरो-भान समन्वयो ब्रह्मणीत्याशङ्ख्य तनिरासेनैव समन्वयस्यैव साध्यत्वादध्यायसगति-सिद्धेः कार्यश्रुविविरोधस्यापीह परिहर्तुं शक्यत्वेऽपि वेदान्ताना न कौर्ये तात्पर्यामिति ज्ञापियतुं नात्र परिह्रियते कार्यस्यापि प्रतिपाद्यत्वमुपेत्योत्तरत्र तदीयश्रुतिविरोधः परि-हरिष्यत एतेन श्रुतिशास्त्रसंगती सिद्धे । काचित्कासत्पदस्य कर्मकर्तुपयोगस्य चास-द्वादपरत्वे स्वभाववादपरत्वं च व्युदस्य गतिसामान्यस्थापनात्पादसंगतिः । पूर्वपक्षे का-र्थद्वारा स्वतश्च कारणे विमितिपत्त्या तल्लक्षिते परस्मिन्निप तदापत्तेने कारणे तुरीये च समन्वयधीरिति गतिसामान्यासिद्धिः । सिद्धान्ते ब्रह्मणि कारणत्वस्य कल्पितत्वा-वस्तुतोऽविवादात्तहाक्षिते सत्यज्ञानादिलक्षणे तस्मिन्नन्वयसिद्धेगीतसामान्य-सिद्धिः । प्रविपादिवस्यासिद्धिरयुक्तेवि शङ्कवे । कस्मादिति । कार्ये रणे च विप्रतिपत्तिदर्शनादुक्तस्यापि भवत्यसिद्धिरित्याह । विगानेति । कार्यवि-च्यक्तं विगानमाह । क्रचिदिति । आदिशब्दार्थमक्रमं कथयति । क्रचिदिति । ईक्षिता परः सर्वेनामार्थः । लोकान्विशिनष्टि । अम्भ इति । अम्मयशरीरप्रचुरः स्वर्गो लोकोऽम्मःशब्दार्थः । मरीचिरिति रश्मिप्रधानोऽन्तरिक्षलोकः । मर इति मर्-णप्रधानोऽयं लोकः । आए इत्यब्बहुलः पाताललोक इति विवेकः । कार्ये विप्रतिप-त्तिवत्कारणेऽपि सा दृष्टेत्याह । तथेति । इदमसदिवान्यक्तममे प्रागवस्थायामिति यावत । ततोऽनभिन्यक्तनामरूपात्कारणाद्भिन्यक्तनामरूपं जगज्जातर्मनभिन्यक्तमेव हि व्यक्तं

९ ड. ज. "तिपादियतुं शं"। २ ख. कार्यता । ३ क ख. "स्मिन्समन्व"। ४ ड. "मन्य"।

#### [भ०१पा०४म्०१४] आनन्दगिरिकत्टीकासंवलितशांकरभाष्यसमेतानि। ३६१

आसीत्ततो वै सदजायत'' [तै०२।७] इति । "असदे-वेदमग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभवत्" [छा०२।१९।१] इति च । सत्पर्विका प्रक्रिया क्रचिदसद्वाद निराकरणेन ''तद्भैक आहरसदेवेदमग्र आसीत्'' इत्युपक्रम्य ''कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्पादिति होवाच कथमसतः सज्जायेत" इति "संच्वेव सोम्येदमग्र आसीत्" [ छा० ६ । २ । १ । २ ] इति । कचि-हस्वयंकर्तकेव व्याक्रिया जगतो निगचते ''तद्धेदं तर्ह्यव्याकृत-मासीत्तत्रामसूपाभ्यामेव व्याक्रियत'' [बु०१ । ४ । ७ ] इति । एवमनेकथा विमतिपत्तेर्वस्तुनि च विकल्पस्यानुपपत्तेर्न वेदान्त-वाक्यानां जगत्कारणावधारणपरता न्याय्या । स्मृतिन्यापप्र-सिद्धिभ्यां तु कारणान्तरपरिग्रहो न्याय्य इति। एवं प्राप्ते त्रुमः। सत्यपि प्रतिवेदान्तं सुज्यमानेष्वाकाशादिषु क्रमादिद्वारके विगाने न स्रष्टरि किंचिद्धिगानमस्ति।कृतः। यथाव्यपदिष्टोक्तेः। यथाभूतो होकस्मिन्वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वेत्मिकोऽद्वितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्टस्तथाभूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदि-

भवतीत्याह । तत इति । छान्दोग्यश्रुतिस्तैत्तिरीयश्रुत्या तुल्यार्थेत्याह । अस्रदिति । तत्समभवत्त्कारणं यदात्मनाऽऽसीत्तत्मदर्शिक्रयोन्मुखं कार्यक्षपेण च संवृत्तिन्त्यर्थः । तथाऽपि कुतो विप्रतिपत्तिस्तत्राऽऽह । क्विचिदिति । प्रक्रिया मृष्टिः। तत्त्रत्र कारणे केचि- दाहुस्तेषां मत दूषयति । कुतस्तिति । तदेव स्फुटयति । कथिमिति । व्यतिरेकमुक्त्वाऽ- न्वयमाह । सित्ति । विप्रतिपत्त्यन्तरमाह । किचिदिति । तदिदं जगत्ति । प्रागवस्थाया- मव्याकृतकारणमासीत्तिक्छ शब्दात्मनाऽर्थात्मना च व्याक्रियत व्यक्तमभवदित्यर्थः । विप्रतिपत्तीरुपसंहृत्य तत्फलमाह । एविमिति । वस्तुनीति कार्यकारणयोक्षत्तिः । कि विहि न्याय्यं मानान्तरेण कारणे निश्चिते वेदान्ताना तल्लक्षकत्विमत्याह । स्मृतीति । स्मृतिः सांख्यस्मृतिः । न्यायो भेदाना परिमाणादित्यादिः । कारणान्तरं प्रधानम् । कार्यद्वारा खत्यश्च कारणे विप्रतिपत्तेस्तल्लक्ष्येऽपि परत्र तद्वावाद्रतिसामान्यासिद्धिरिति पूर्वपक्षमनू च सिद्धान्त्वयि । एदिमिति । कार्ये विप्रतिपत्तिमुपेत्य कारणे ता निराक्तिन्यतिमान्ति । सत्यपीति । सष्टिर यत्कारणत्वं तस्मिन्निति शेषः । तत्रापि विप्रतिपत्तिम्मिन्ति शक्किते शक्कते । कुत इति । हेतुमुक्त्वा व्याच्छे। यथेति । यथाभूतत्वं विशिन्ति । सर्वत्यादिना । सर्वकारणत्वोपयुक्तमाद्यं विशेषणद्वयं तेन फलितं तृतीयं ते नेनिपलिक्षितं तुरीयगोचरमविशिष्यम् । वेदान्ताना मिथोवित्रतिपत्त्यमाव मत्वोक्तम् । तथेति।

९ इ. ज. झ. ज. सदेव २ क. ड. विंश्मिकोऽ । ३ ठ.ड कत्तत्तर । ४ क.च. तत्र । ५ क.ख. कृत का ।

मिथोविरुद्धार्थत्वेनानिश्चायकाना सर्वशब्दोना मानान्तरसिद्धप्रधानलक्षणाश्रयणाद्धरं बहुराब्दानुरोवेन कित्यलक्षणाश्रयणं लाघवादिति वक्तुमनेकशब्दानामविरोधं तावदाह ।
तद्यथेति । तद्विषयेणेत्यत्र तच्छब्दो ब्रह्मार्थः । सोऽकामयतेति कामयिवृत्ववचनं जगदुपादानस्य ब्रह्मणः सृज्यमानज्ञतया सर्वज्ञतोक्तेत्याह ।
चेतनिमिति । अपरप्रयोज्यत्वामिदं सर्वममृजतेति स्वात्र्र्यं तेन सर्वेश्वरत्वं दिशितमित्याह । अपरेति । सर्वोत्मत्वमपि सगीतिमित्याह । तिदिति । तत्पदं पूर्ववत्सत्यादिवात्रयापेक्षया तस्मादित्यादिवात्रयस्थात्मशब्दस्य परत्वं तस्य सर्वपत्यक्तमिन्त्याह । शरीरादिति । एकत्वमपि तस्योक्तमित्याह । बहु स्यामिति । अदिती
यत्वमपि तस्यैवोक्तमित्याह । तथेति । तेत्तिरोथे यथोक्तब्रह्मोक्ताविष कृतो वेदान्तान्तरेषु तदुक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । तदिति । तत्राऽऽदे छन्दोगश्चितमाह । सदिति ।
एकमेवाद्वितीयमित्येकत्वाद्वितीयत्वयोक्तिः । तदैक्षतेति सर्वजगदीक्षणश्चत्या सर्वज्ञत्वोक्तिः । ऐतरेयश्चताविष ताह्यब्रह्मोक्तमित्याह । तथेति । इति चैकत्वाद्वितीयत्वादि
पूर्वश्चताविवोक्तिमिति शेषः । यथोक्तं ब्रह्माथ्वणादाविष क्रियतिमित्याह । एविमिति ।
अविगीतार्थत्वाच्न कारणे विमतिपत्तिरिति शेषः । कथं तर्दि कार्थवाक्त्यानि तानि

९ क. ज. ट. 'श्वरम', २ ख. 'ब्दानामितर'। ३ क ख. 'त्वं प्रद्"।

रणस्वरूपनिरूपणपरस्य वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तमविगीतार्थ-त्वात । कार्यविषयं तु विगानं हरयते [ ऐ० २ | ३ ] कवि-दाकाशादिका मृष्टिः कचित्तेजआदिकेत्येवंजातीयकम् । नच कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्ववेदान्तेष्वविगीतमे-धिगम्यमानमविवक्षितं भवितुमहैतीति शक्यते वक्तम् । अतिम-सङ्गातः । समाधास्यति चाडडचार्यः कार्यविषयमपि विगानं न वियदश्चतेरित्यारभ्य । भवेदपि कार्यस्य विगीतत्वममतिपार्ध-त्वात । न हापं सृष्ट्यादिमपञ्चः प्रतिपिपादिविषितः । नहि त-त्मतिबद्धः कश्चित्पुरुषार्थी हश्यते श्रूयते वा । नच कल्पियतुं शक्यते उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र तत्र ब्रह्मविष्यैर्वाक्यैः सा-कमेकवाक्यताया गम्यमानत्वात । दर्शयति च सृष्ट्यादिमपञ्च-स्य ब्रह्मपतिपत्त्पर्यताम् " अन्नेन सोम्य शुद्गेनापो मूलमन्वि-च्छाद्भिः सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ " [ छा० ६ ।८ । ४ ] इति । मुदादिदृष्टान्तेश्च कार्यस्य कारणेनाभेदं वदितुं सृष्ट्यादिमपञ्चः श्राव्यत इति गम्यते [छा० ६ । १ । ४] । तथा च संप्रदायविदो वदन्ति-

वहारा कारणे विगानं सूचयन्ति तत्राऽऽह । कार्येति । तर्हि कार्यद्वारा कारणे व्रसण्यिप विगानमुक्तं नेत्याह । न चेति । स्थाण्यादिविमितिपच्या घटादिष्वसावारणस्वरूपनिरूपितेष्विप तदापितिरिति ममङ्गः। ननु स्थाण्यादेघेटादेश्च भेदान तक्तद्वारा घटादौ
विमितिपित्तः कार्यकारणयोस्त्वभेदात्कार्यद्वारा कारणेऽपि स्याचत्राऽऽह । समाधास्यतीति । सृष्टिवाक्यानां सृष्टौ तात्पर्यमुपेत्य कार्थिविगानममाविक्तक्ततेषा तत्र तात्पर्यमेव
नास्तीत्याह । भवेदिति । हेतुं साधयित । न हीति । तस्य प्रतिपाद्यितुभिष्टत्वामावं स्पष्टयित । न हीति । पूषा प्रपिष्टभाग इत्यादौ विविविद्वश्विजिदादौ फळवचात्र फळं कल्प्यामित्याशङ्कच फळवत्संनिधावफळं तदङ्गमिति न्यायात्फळवद्वाक्यसंनिध्याम्नातानां तेनैकवाक्यत्वान्मैविमित्याह । न चेति । न्यायादेकवाक्यत्वमुक्त्वा श्रुतेरिप तिसिद्धिरित्याह । दर्शयतीति । इष्टान्तेषु कार्यकारणयोरमेदाज्ञगतोऽपि ब्रह्माभेदंः
साध्यते दृष्टान्तदार्ष्टोन्तिकयोस्तुल्यत्वादिस्यर्थः । सृष्टचादिपपञ्चस्याविवक्षितत्वे वृद्धसंमितमाह । तथाचेति । छोह सुवर्णमन्यथाऽन्ययेति वीप्सा ज्ञेया । अत्रताराय बह्यात्मैक्यबुद्धेरिति शेषः । प्रतिपादो ब्रह्मणि नास्ति भेदो न विगानिस्थर्थः । सृष्टि-

९ क. ज. भवगा २ ड. ज. वय वि । ३ ज. ज. ट. व्यमानत्वा । ४ स्वार्थे डता ।

''मृञ्जोहविस्फुलिंङ्गाचैः सृष्टियी चोदिताऽन्यथा । उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन''॥

[ माण्डू० ३ । १५ ] इति । ब्रह्मपतिपत्तिंपतिबद्धं तु फरुं श्रू-यते ''ब्रह्मविदाप्रोति परम्'' [ तै० २ । १ ] ''तरित शो-कमात्मवित्'' [छा० ७।१।३] ''तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति'' [ श्वे० ३ । ८ ] इति । पत्पक्षावगमं चेदं फरुम् । 'तत्त्वमित' इत्यसंसार्यात्मत्वपतिपत्तौ सत्यां संसार्यात्मत्वब्यावृत्तेः ॥ १४ ॥

यत्पुनः कारणविषयं विगानं दर्शितम् "असद्वा इदमग्र श्री-सीत्" इत्यादि तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते ।

### समाकर्षात् ॥ १५ ॥ (४)

"असद्वा इदमग्र आसीत्" [ तै० २।०] इति नात्रासित्ररा-त्मकं कारणत्वेन श्राव्यते । यतः "असन्नेव स भवति । असद्व हो-ति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विद्धः" इत्यसद्वादापवादेनास्तित्वस्रक्षणं ब्रह्मान्त्रमयादिकोशपरंपरया म-त्यगात्मानं निर्धार्य 'सोऽकामयत' इति तमेव मकृतं समाकृष्य समपश्चां सृष्टिं तस्माच्छ्रावियत्वा 'तत्सत्यमित्याचक्षते' इति

वाक्याना फळवडाक्यसंबन्धार्थं ब्रह्मवाक्योत्थिषयः फळवत्त्वमाह । ब्रह्मीत । मृत्युन्मत्येतीत्यन्वयः । विदुषामनुभवसिद्धं चैतिदृत्याह । प्रत्यक्षेति । ननु विद्वद्भिरिप ना-स्माभिरिद्मवगम्यते तत्राऽऽह । तत्त्वमिति ॥ १४ ॥

सृष्टिवाक्यानां स्वार्थे तात्पर्याभावमुक्त्वा कारणे परोक्तं विगानमनू च तस्य परिहा-रयोग्यत्वमाह । यदिति । तत्र परिहारत्वेन सूत्रमवतारयाते । अत्रेति । तैतिरीर्येश्र-त्यनेसारेण व्याख्यातुं परिज्ञा पूरयाते । असदिति । मन्नवाद्यणयोरैकार्थाद्वाद्यण-स्यासंदिग्यतया कारणार्थत्वान्मन्नस्यापि ताद्रश्येमेवेति पूर्वापरानुसभानेन साधयाते । यत इति । ब्रह्मास्तित्वद्यक्षणं निर्धाये तस्मिन्नेव श्लोकमुद्दाहरतीति संबन्यः । कोश-पञ्चकोक्तिद्वारा तस्य पत्यक्त्वमुक्तिमत्याह । अन्नेति । ब्रह्मणः सक्त्वे पत्यक्त्वेऽपि कारणस्यास्तित्वं कथिनत्याशङ्कच मूत्रं योजयित । स इति । इदं सर्वममुजत यदिदं किचेत्याचा मृष्टिश्रुतिः । उपक्रमोपसंहारयोरैकक्ष्याद्वाक्यस्य कारणास्तित्वे तात्पर्ये सिम्यतीत्याह । तदिति । मन्नवाद्यणयोरैकारथे नियामकाभावाद्वाद्यणस्य कारणास्तिन

१ ज. ैलिहैस्तु मृै। २ ड ञ. ैत्तिसवै। क. ैत्तिवै। ३ क. इ. ज. ञ. ैतिच्। प्र। ४ ठ. इ वैमूट्युरात्यतुै। ५ स. ठ. इ. ैनुमरोगेन व्याै।

### [अ०१पा०४सू०१५]आनन्दगिरिकृतटीकासंबृद्धितशांकरभाष्यसमेतानि । ३६५

चोपसंहत्य "तदप्येष श्लोको भवित" इति तिसमन्नेव पकृतेऽधें श्लोकिमममुदाहरित "असद्वा इदमय आसीत्" इति । पिद त्वसिन्नरात्मकमिस्मञ्श्लोकेऽभिभेषेत ततोऽन्यसमाकर्षणेऽन्यस्योदाहरणादसंबद्धं वाक्यमापद्येत । तस्मान्नामहृपञ्याकृतवस्तु-विषयः मायेण सच्छव्दः मिसद्ध इति तद्याकरणाभावापेक्षया मागृत्पत्तेः सदेव न्नद्यासिद्वाऽऽसीदित्युपचर्यते । एपैव "असदेवेदमय आसीत्" [ छा० ३ । १९ । १ ] इत्यन्नापि योजना । तत्सदासीदिति समाकर्षणात् । अत्यन्ताभावाभ्युपगमे हि तत्सदासीदिति समाकर्षणात् । अत्यन्ताभावाभ्युपगमे हि तत्सदासीदिति किं समाकृष्येत । "तद्धेक आहुरसदेवेदमय आसीत्" [ छा० ६ । २ । १ ] इत्यन्नापि न श्रुत्यन्तराभिमायेणायमेकीयमतोपन्यासः नियायामिव वस्तुनि विकल्पस्यासंभवात् । तस्माच्छुतिपरिष्यद्दीतसत्पन्नदार्व्यायेवायं मन्दमितपिरिकल्पितस्यासत्पन्नस्योपन्यस्य निरास इति द्रष्टव्यम् । "तद्धेन्दं तर्व्वव्यक्तमासीत्" [ बृ० १ । ४ । ७ ] इत्यन्नापि न निर्ध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं कथ्यते "स एष इह पविष्ट आ

त्वार्थत्वेऽपि मत्रस्य तन्न स्यादित्याशङ्क चाऽऽह । तदपीति । व्यविरेकद्वारोक्तं स्फो-रयि । यदीति । कथ तर्हि सित कारणेऽसच्छन्देपवृत्तिः श्रुतिहि वाक्याद्वछीयसीत्याः गङ्कचोपचाराद्युक्ता श्रुतिरित्याह । तस्मादिति । सदेवेत्यत्र नामादिव्याकरणात्पागेव न्याणि सच्छन्दोऽस्तिति प्रायेणेत्युक्तम्। तैतिरीयेकश्रुतावुक्तन्याय वृहदारण्यकच्छा-न्दोग्यश्रुताविदिशति । एषेति । ननु तैतिरीयके ब्राह्मणोक्तेऽथे मन्नोक्तेत्वयौरकान्थां श्रुत्वेत्तं कारणास्तित्वार्थत्विह तद्भावात्कथं सद्येदवं तत्राऽऽह । तदिति । पूर्वमसदेव पुनः सद्भववीति समाकषीपपत्तिमाशङ्कचाऽऽह । अत्यन्तेति । शशिवषाणाद्यौं काळान्तरेऽपि सस्वानुपलम्भादासीच्छन्दस्य तच्छन्दस्य सच्छन्दस्य वाऽयोगादत्य-न्तासन्वे समाकषीसिद्धिरित्यर्थः । उक्तन्यायं छान्दोग्येऽपि योजयित । तद्धेति । उदितानुदितहोमविद्धरुद्धारेत्वेऽपि पामाण्यसिद्धेः शाखान्तरीयाभिप्रायेणैकीयमतोक्ती का हानिरित्याशङ्कचाऽऽह । कियापामिति । तहि का गतिरेकीयमतोक्तेरित्याशङ्कचाऽऽह । तस्मादिति । सस्वेव सोम्येति समाकषीदित्यत्रापि सूत्रं नेयम् । यत्तु स्वयंकर्वृकत्वम-न्याकृतवाक्ये श्रुतं तदूष्यिति। तद्धेदिमिति। तत्रापि हेतुत्वेत सूत्रं योजयिति। स इति।

९ क. ख. ठ. ड. °ब्दस्य प्र°। २ झ. 'यश्रु'। ३ ख. 'दी कल्यान्त'। ४ ठ. ड. 'स्य चायो'।

विशेषत्वादादित्यादिदेवतात्मनाम् ''कतम एको देव इति प्राण इति स बह्य त्यदित्याचक्षते'' [ बृ० ३ । ९ । ९ ] इति श्रुत्यतत्प्रिसिद्धेः । जीवो वाऽयमिह वेदितव्यत्योपदिश्यते। तस्यापि
धर्माधर्मेळक्षणं कर्म शक्यते श्रावियतुम् ''यस्य वैतत्कर्म'' इति ।
सोऽपि भोकृत्वाद्गोगोपकरणभूतानामेतेषां पुरुषाणां कर्तोपपद्यते । वाक्यशेषे च जीविळिङ्गमवगम्यते । यत्कारणं वेदितव्यतयोपन्यस्तस्य पुरुषाणां कर्तुर्वेदनायोपेतं बाळाकिं मित बुबोधियिषुरजातशत्रः सुप्तं पुरुषमामत्र्याऽऽमञ्जणशब्दाश्रवणात्प्राणादीनामभोकृत्वं मितबोध्यति । तथा परस्तादिप जीविळिङ्गमवगम्यते ''तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुङ्के यथा वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुञ्जन्त्येवमेवैष मज्ञात्मैतैरात्मिभिर्भुङ्के एवमेवैत आत्मान एतमात्मानं भुञ्जनित''[कौ०बा०४।२०]इति । प्राणभृत्त्वाच जीवस्योपपन्नं प्राणश-

कतम इति । महिमान एवेत इत्यादिना पूर्वोक्तदेवतानां प्रश्नप्रसुक्तिभ्यां प्राणत्वोन्त्रत्या तद्वस्थात्वमुक्तमित्यथेः । वाक्यान्तरे च लिङ्गस्यामूर्तरसस्य त्यदिति परोक्षंसूकत्वोक्तेस्तस्येह त्यदिति प्राणत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्तस्य लिङ्गस्यामूर्तरसस्य त्यदिति परोक्षंसूकत्वोक्तेस्तस्येह त्यदिति प्राणत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्तस्य लिङ्गस्यपिद्वादिद्वतात्विमित्याह । स इति । पक्षान्तरमाह । जीवो वेति । तिमेन्नमूर्ते कर्मशब्दायोगमाशङ्कचाडह । तस्येति । तथाऽपि तनुमहिम्नोऽस्य नाऽऽदित्यादिकर्वृत्विमित्याशङ्कचाडष्टद्वारा तथोगमाह । सोऽपीति । कर्मशब्दस्य साथारणस्यादृष्टार्थत्वमुपेत्य कथं जीवोकिरित्याशङ्कचाऽऽह । वाक्येति । तदेव स्फुट्यित । यदिति । तौ ह सुग्नं पुरुषमाजग्मतुस्तमेतैनीममिरामन्नयांचक्रे बृहत्पाण्डरवासः सोमराज्ञिति म नोत्तस्थावित्यादिना संबोधनशब्दाश्चितरचेतनत्वेनानात्मत्वं प्राणादेकक्तातिरिक्तजीवोक्तेर्वक्यशेषस्तदथों निह तवोऽन्यो भोक्ताऽस्तित्यर्थः । इतोऽपि वेदित्वयो जीव एवत्याह । तथेति ।
परस्तादित्यनन्तरवाक्यापेक्षया पश्चादिति यावत् । श्रेष्ठी प्रधानपुरुषः स्तैर्भृत्येरुपकरणैरित्येतत्र । मृत्या वा प्रधानमशनौच्छादनादिनोपजीवन्तीत्याह । यथेति । एवं
जीवोऽप्यादित्यादिभिः प्रकाशादिना भोगोपकरणेभुङ्के । मृत्यवदादित्याद्वयोऽपि जीवं
हिवर्महणादिनोपजीवन्तीत्याह । एविमिति । अथास्मिन्पाण एवेकथा भवतीति प्राणशब्दो जीवे कथं स्यात्तत्राऽऽह । प्राणेति । प्राणजीवयोरन्यत्रस्य वेदित्वयत्वाद्व-

१ क ैबोधयन्यिष्ठि । २ ड. ज. ैत्यापना । ३ ख. रीक्षं सू । ४ झ. हिमन्मूर्ते । ५ क. ख. इ. नादि ।

#### [अ०१पा०४मू०१६]आनन्दगिरिकृतटीकासंबोलतशांकरभाष्यसमेतानि।३६९

ब्दत्वम् । तस्माज्जीवमुख्यमाणयोरन्यतर इह ग्रहणीयः। न परमेश्वरस्ति छुद्भानवगमादिति। एवं माप्ते ब्रमः। परमेश्वर एवायमेतेषां पुरुपाणां कर्ता स्यात् । कस्मात् । उपक्रमसामध्यात् ।
इह हि बालाकिरजातशत्रुणां सह 'ब्रह्म ते ब्रवाणि' इति संवदितुमुपचक्रमे स च कतिचिदादित्याद्यधिकरणान्पुरुपानमुख्यब्रह्महिष्टाज उक्त्वा तूष्णीं बभूव तमजातशत्रुः "मृपा वै खल् मा संवदिष्ठा ब्रह्म ते ब्रवाणि" इत्यमुख्यब्रह्मवादितपाडपोद्य तत्कर्तारमन्यं वेदितव्यतयोपचिक्षेप । यदि सोऽप्यमुख्यब्रह्महिष्टिभाक् स्यादुपक्रमो बाध्येत । तस्मात्परमेश्वर एवायं भिवतु-मर्हति । कर्नृत्वं चैतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्रये-णावकल्पते । यस्य वैतत्कर्मेत्यपि नायं परिस्पन्दलक्षणस्य

विसामान्यासिद्धिरित्युपसंहरवि । तस्मादिति । बह्य ते बवाणीत्युपक्रमादुपसहारे च स्वाराज्यफळोक्तेः सर्वेपाप्मदाहळिङ्गात्कियत इति कर्मशब्दस्य जगद्येत्वात्तरकर्नृत्वस्य पर्सिमनेव युक्तत्वात्परमात्मैवायभित्याशङ्कच बालाकिवाक्याद्जातशत्र्वाक्यनियमा-योगाद्योगरूढचोश्च रूढेर्बलीयस्त्वात्फलोक्तेश्चोपचरितार्थत्वान्मैवमित्याह । नेति । पूर्वपक्षमन् स्त्राद्वहिरेव सिद्धान्तयति । एविमिति । लिङ्गासिद्धेरीन्वरे निरस्ते नियमासिद्धिरिति शङ्कते । कस्मादिति । यद्वाक्यशेषे सदिग्वं तिब्रिश्चितेनोपक्रमेण नेतव्यमित्याह । उपक्रमेति । तत्सामध्यै दशीयतुमुपक्रममाह । इहेति । तद्वाक्ये ब्रह्मणोपक्रमेऽपि किमिति राज्ञो वाक्यं तिर्धिय नियम्यते नैहि आन्तवाक्यादआ-न्तवाक्यं नियन्तुं शक्यं तत्राऽऽह । स चेति । बालाकिना बह्म नोक्त चेत्रस्यैवो-पक्रमो विरुध्येत राज्ञस्तु तथाऽनुपक्रमान्न तद्विरोधस्तेनं तद्वाक्यस्यानह्यार्थतेत्याश-क्र्याऽऽह । तमिति । तथाऽि कथं वेदितव्यस्य ब्रह्मत्वं तत्राऽऽह । यदीति । राजा बाळाकेर ब्रह्मवादिनो विशेषमात्मनो दश्यता मुख्यं ब्रह्मव वाचयमन्यथा स्वस्या-पि मुषावादित्वात्तवोऽविशेषादित्यर्थः । उपक्रमसामर्थ्यमिद्धमुपसंहरति । तस्मादिति । इतश्चेश्वर एव वेदितव्य इत्याह । कर्तृत्वं चेति । प्राणावस्थाविशेषत्वादादित्यादीना तस्य तत्कर्तृत्वं युक्तं भोक्तुरप्यदृष्टद्वारा भोगोपकरणादिखादिकर्तृत्वं स्यादिखाशङ्कच निरङ्कशं तत्कर्तृत्वभी श्वरस्यैवेति विशिनष्टि । स्वातन्त्रयेणोति । किच कर्भशब्दस्य चलनाइष्टयो रूढस्यान्यतरार्थत्वानियमात् कियत इति जगद्रथत्वात्तत्कर्तृत्वेन बह्नैव आह्यमित्याह । यस्येति । एतच्छब्दस्य पक्तार्थत्वात्तत्समभिन्याहृतकर्भशब्दस्य तद्व-

धर्माधर्मलक्षणस्य वा कर्मणो निर्देशः। तयोरन्यतरस्याप्यमक्कतत्वात्। असंशव्दितत्वाच। नापि पुरुषाणामयं निर्देशः।
एतेषां पुरुषाणां कर्तेत्येवं तेषां निर्देशःवात्। लिङ्कवचनविगानाच। नापि पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य वाऽयं
निर्देशः कर्नृशब्देनैव तयोरुपात्तत्वात्। पारिशेष्यात्प्रत्यक्षसंनिहितं जगत्सर्वनाम्नैतच्छब्देन निर्दिश्यते क्रियत इति च
तदेव जगत्कर्म। ननु जगदप्यमक्कतमसंशब्दितं च। सत्यमेतत्।
तथाऽप्यसित विशेषोपादाने साधारणेनार्थेन संनिधानेन संनिहितवस्तुमात्रस्यायं निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्।
विशेषसंनिधानाभावात्। पूर्वत्रं च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां
विशेषपंपादानादविशेषितं जगदेवहोपादीयत इति गम्यते। एतदुक्तं
भवति। य एतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशभूतानां कर्ता किमनेन

शादन्यतरार्थत्ववीरित्याशङ्कचाऽऽह । तयोरिति । उपपदाभावाच तस्य नान्यतरार्थते-त्याह । असंशब्दितत्वाचेति । एतच्छब्देन प्रकृतगामिना प्रकृतत्वातपुरुषा एव परामृ-स्यन्ते न जगदित्याशङ्कचाऽऽह । नापीति । तद्नुकौ हेत्वन्तरमाह । खिछेति । पुरुषाणां बहुत्वारपुंछिङ्ग शब्दवाच्यत्वादेतदित्येकस्य नपुंसकस्य चोक्तेने पुरुषोक्तिरि-त्यर्थः । पुरुषाणा पृथक्वथनेऽपि तद्यैकियायास्तत्फळस्य च कार्यजनमनोऽनुक्तत्वा-देवत्कर्मेवि वदुक्ता न पीनरुक्त्यमित्याशङ्खाऽऽह । नापीति । कियावत्फर्ले कर्वारं वदता कर्नुशब्देनैवाऽऽक्षिप्ते ताभ्यां कर्तुरवच्छेदादित्यर्थः । परिशेषसिद्धमर्थेमाह । पारिशेष्यादिति । तस्य कथं कर्मशब्दत्वं नहि तचलनमदृष्टं वा तत्राऽऽह । क्रियत इति । पकरणोपपदयोरसत्त्वाविशेषे सर्वनामसमानाधिकृतकर्मशब्दस्य कर्मव्यु-त्पत्त्या कुतो जगद्रथेतेति शङ्कते । निन्तित । सर्वनाम्नः संनिहिताथैत्वादुपपदाद्यभावे विशेषे संकोचायोगादेवच्छन्द्रसहितकर्पशब्देन जगदेवोक्तमित्याह । सत्यमिति । किचामकतत्वमपि जगतो नास्ति तदेकदेशानां पुरुषाणां प्रकृतत्वात्तद्वारा कत्स्रजग-दुक्तियोगादित्याह । पूर्वत्रेति । तर्हि तन्मात्रमेव सर्वनाम्ना याह्यं श्रुतिलक्षणयोः श्रुतेरोचित्यादित्याशङ्कच वदत्यागान्भैविमत्याह । अविशेषितिर्मात । वर्हि सर्वेनाम्ना जगद्भाहिणा पुरुषाणामपि ग्रहादेतेषामित्यादिपृथगुक्तिरनर्थिकेत्याश-द्भचाऽऽह । एतदिति । यस्य कृत्सं जगत्कर्म स वेदितव्य इति संबन्धः । वा-

१ ड ज ञ. ैत्येव ते । २ क. ज. विरोधाचा। ३ ड ज. ञ. ट. ैत्। पिरे । ४ ड. ज. ञट. ैहोषात्प । ५ क ज. ैतस्य व । ६ क. ज. ैत्र ज ै। ७ ख. ैब्दलिहि ।

#### [अ**०९**पा०४मू०९७] आनन्दगिरिकृतटीकासंविह्नतशांकरभाष्यसमेतानि।३७१

विशेषेण यस्यं कृत्स्त्रमेव जगद्दिशेषितं कर्मेति । वाशव्द एक-देशावच्छित्रकर्तृत्वव्याद्यस्यः । ये बास्त्राक्तिना ब्रह्मत्वाभिमताः पुरुषाः कीर्तितास्तेषामब्रह्मत्वरूपापनाय विशेषोपादानम् । एवं ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां जगतः कर्नावेदि-तव्यतयोपदिश्यते । परमेश्वरश्च सर्वजगतः कर्ता सर्ववेदान्तेष्व-वधारितः ॥ १६ ॥

# जीवमुख्यपाणिङ्कान्नेति चेत्तद्याख्यातम् ॥१७॥

अथ यदुक्तं वाक्यशेषगताज्जीविलिङ्गान्मुख्यप्राणिलिङ्गाच तयोरेवान्यतरस्येह ग्रहणं न्याय्यं न परमेश्वरस्येति । तत्परिह-र्तव्यम् । अत्रोच्यते । परिहृतं चैतन्त्रोपासात्रैविध्यादाश्वितत्वादिह तद्योगादित्यत्र [ त्र० सू० १।११२१ ] त्रिविधं द्वत्रोपासनमेवं सति प्रसज्येत जीवोपासनं मुख्यप्राणोपासनं त्रद्योपासनं चेति । न चैतव्याय्यमुपत्रमोपसंहाराभ्यां हि त्रद्वाविषयत्वमस्य वाक्य-स्यावगम्यते । तत्रोपत्रमस्य तावह्रह्मविषयत्वं दर्शितम् । उपसं-हारस्यापि निरतिशयफल्कश्ववणाङ्क्षविषयत्वं दर्शितम् ।

शब्दाह्वेदिवृविकल्पं मत्याह । वाशब्द इति । तथाऽपि पुरुषाणा कर्ता यस्य वैतन्तर्भेति कुर्ता भेदोक्तिजंगत्कवृत्वोक्तरेवाऽऽदित्यादिकवृत्वासिद्धेरित्याशङ्क चाऽऽह । य इति । उक्तन्यायात्कभेशब्दस्य जगदभेत्वे वाक्यार्थमुपसंहरति । एवमिति । ब्राह्मणा भोजयिवव्याः परिव्राजकाश्चेत्युक्ते सामान्यविशेषाभ्या संनिहितसर्वव्राह्मण्य- हणवदत्रापि व्यपदेशाभ्या सर्वजगत्कर्ता वेदिनव्यत्वेनोक्त इत्यर्थः । तथाऽपि कथं वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वमपरस्यापि जगत्कर्तुवेदितव्यत्वयोगात्तत्राऽऽह । परमेति । उपनिषदाभेदंपयोळोचनायामन्यस्य सर्वजगत्कर्तृत्वायोगादत्र क्रत्स्नजगत्कर्ता वेदिनवव्यः पर एवेत्यर्थः ॥ १६ ॥

सिद्धान्तमुक्त्वा परोक्तमनू च प्रत्याह । जीवेति । अनुवादं विवृणोति । अथेति । सूत्रावयवेन परिहरित । अत्रेति । उक्तमेव संक्षिप्य स्मारयित । त्रिविधमिति । अस्तूपास्तित्रैविध्य का क्षातिस्तत्राऽऽह । न चेति । उपक्रमोपसंहारैकक्षप्यासि-द्धवाक्यैक्यमङ्गान त्रैविध्यमित्यर्थः । हेत्वसिद्धमाशङ्कर्योक्तम् । तत्रेति । दर्शि-तमुपक्रमसामर्थ्यादित्यादिनेति शेषः । तथाऽपि कथमुपसंहारस्य ब्रह्मार्थत्वं तत्राऽऽह-उपसंहारस्येति । श्रेष्ठचं गुणाधिक्यम् । आधिपत्यमैश्वर्थम् । स्वाराज्यमनन्याधी-

पमनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठचं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेद'' इति । नन्वेवं सित मतर्दनवाक्यनिर्णयेनैवेदमिप वाक्यं निर्णीयेत । न निर्णीयते । यस्य वैतत्कर्मेत्यस्य ब्रह्म-विषयत्वेन तत्र [ब्र० सू० १।१।३१]अनिर्धारितत्वात्। तस्मादत्र जीवमुख्यमाणशङ्का पुनरुत्पद्यमाना निवत्यंते । माणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो हष्टः ''माणबन्धनं हि सोम्य मनः'' [ छा० ६ । ८ । २ ] इत्यत्र । जीवलिङ्गमप्युपक्रमोपसंहारयोर्बद्मविषयत्वादभेदा- भिमायेण योजयितव्यम् ॥ १७ ॥

## अन्यार्थ तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥ १८ ॥ ( ५ )

अपिच नैवात्र विविद्तिव्यं जीवप्रधानं वेदं वाक्यं स्याह्रस्प्रधानं वेति। यतोऽन्यार्थं जीवपरामर्शं ब्रह्ममितपत्त्पर्थमिस्मिन्वाक्ये जैमिनि-राचार्यो मन्यते । कस्मात् । प्रश्नव्याख्यानाम्याम् । प्रश्नस्ताव-रस्रैप्तपुरुषंपतिबोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते पुन-जीवव्यतिरिक्तविषयो हृश्यते ''क्षेष एतद्भाळाके पुरुषोऽश-

नत्वम् । प्रावर्दनिवचारेण गवत्वाद्धिकरणाभिद्मनथर्किमिति शङ्कते । निन्विति । विज्ञोपक्रमोपसंहारैकरूप्यादेकवाक्यत्वे जीवपाणिछङ्गे ब्रह्मपरवया नीते वुल्यमञापि वाक्यैक्यमिति नाथोंऽधिकरणस्येत्यर्थः । कर्मशब्दस्यात्र चलनादृष्ट्यो कृढेस्तद्वशाद्धा-क्यस्य जीवपाणान्यवरपरत्वाद्धाक्यमेदे शङ्किते वित्ररासार्थमिविकरणमित्याह् । निस्पादिना । वस्मादनन्वरोक्ताद्यस्यादिवाक्यादिति यावत् । प्रकृवाधिकरणं सप्त-म्यर्थः । यत्तु वाक्यशेषे पाणशब्दान्मुख्यपाणार्थं वाक्यमिति वत्राऽऽह । प्राणिति । मनस्वदुपाधिको जीवः । प्राणबन्धनं परमात्माश्रयः । यत्तु वाक्यशेषे जीविछङ्ग दृष्ट-भिति वत्राऽऽह । जीवेति ॥ १७ ॥

जीविलिङ्गेनापि लक्ष्यते पत्यग्बह्मोत्युक्तमिदानी तिलिङ्गाज्ञीवोक्तिमुपेत्य वाक्य-तात्पर्यगम्यं ब्रह्मैवेत्याह । अन्यार्थं त्विति । इतश्च वाक्यं ब्रह्मार्थमेवेति सूत्रं व्याक-रोति । अपि चेति । तत्र तुशब्दं व्याकुर्वन्पतिजानीते । नैवेति । तत्र हेतुत्वेना-न्यार्थमित्यादि विभजते । यत इति । जीवपरामर्शस्य ब्रह्मपतिपत्यर्थत्वे हेतुं पृच्छति । कस्मादिति । सौत्रं पदमादाय प्रश्नं व्याचिष्टे । प्रश्न इति । जीवाधिकरणभवनापा-दानविषयत्वाज्ञीवातिरिक्तार्थता प्रश्नस्येत्यर्थः । तत्राधिकरणपश्चमुदाहरति । कैष इति । हे बालाके शयनमेतद्यथा तथैषं पुरुषः किस्मिन्निषकरणे स्वापे शयनं कृतवा-

१ ज. प्राणाक । २ इ. ज. "त्सुषुप्त"। ३ ट. पत्रो"। ४ ख. "येव पु"।

#### [स॰१पा०४म०१८] आनन्दगिरिकतटीकासंबल्लितशांकरभाष्यसमैतानि ।३७३

यिष्ट क वा एतदभ्रत्कत एतदागात" [की॰ बा॰ ४। १९] इति । प्रतिवचनमपि "यदा सप्तैः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथा-स्मिन्पाण एवैकथा भवति" इत्यादि "एतस्मादात्मनैः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः" किं। त्रा०४।२० ] इति च। सुपुप्तिकाले च परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति परस्माच ब्रह्मणः प्राणादिकं जगज्जायत इति वेदान्तमर्यादा । तस्माद्यत्रास्य जीवस्य निःसबोधैतास्वच्छता-ह्यः स्वाप उपाधिजानितविशेषविज्ञानरहितं स्वहृपं यतस्तद्वंश-रूपमागमनं सोऽत्र परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति ग-म्यते । अपिचैवमेके गामिना वाजसनेयिनोऽस्मिनेव बालाक्य-जातरात्रसंवादे स्पष्टं विज्ञानमयराब्देन जीवमास्राय तद्यतिरिक्तं परमात्मानमामनन्ति "य एप विज्ञानमयः पुरुषेः केष तदाऽ-भृतकृत एतदागात्" [ बु॰ २ | १ | १६ ] इति पश्चे । प्रतिव-चनेऽपि "य एषोऽन्तर्हेदय आकाशस्तरिमञ्शेते" इति । आ-काशशब्देश परमात्मनि प्रयुक्तः ''दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः'' [छा०८।१।१] इत्पत्र। "सर्व एत आत्मनो व्यचर्रान्त"

नित्यर्थः । भवनायतनं प्रच्छित । क्रेति । एतद्भवनं यथा स्यात्तथा काऽऽश्रये मुप्रोऽभूदित्यर्थः । सापे शयनभवनयोरावारं पृष्टोत्थानावस्थायामागमनापादानं पृच्छवि । कृत इति । एतदागमनं यथा तथा कस्मादुद्वोवदशायामागादुत्यानं कतवानित्यर्थः । व्याख्यान व्याच्छे । प्रतिवचनिमिति । तत्र पाणशब्दात्कुतो ब्रह्मधिस्तनाऽऽह । एतस्मादिति । सर्वकारणत्वोक्तेरत्र ब्रह्म सिद्धिमत्यर्थः । सर्ववेदान्तमिस्द्रं
चैतिदित्याह । सुपुप्तीति । उक्तमर्थमुपसंहारव्याजेनोपपादयि । तस्मादिति । यतो
निःसंबोधः स्वच्छताक्रपः स्वापो विक्षेपामावात्सोऽस्य जीवस्य यत्र भवि स परमात्मेति योज्यम् । ननु निःसंबोधित्वं स्वापस्यासिद्धं निह द्रष्टुरित्यादिश्रुतेस्तत्राऽऽह ।
उपाधीति । अत एवोक्तं पश्यन्वे तन्न पश्यवीति । आगत्यपादानमि ब्रह्मेवेत्याह ।
यत इति । तद्भेशेत्यत्र तच्छब्दः स्वापार्थः । न केवछं कोधितिकना पश्मादिना
जीवातिरिक्तामानं कितु वाजसनेयिनामपीत्याह । अपिचेति । तदेति स्वापोक्तिः ।
नन्वाकाशस्तत्र शयनस्थानमुक्तं न ब्रह्म तत्राऽऽह । आकाशेति । इतश्च प्रत्युक्तेर्वेन
द्वार्थवेत्याह । सर्व इति । जीवनिरासत्तया सूत्रं व्याख्याय प्राणनिरासेऽपि तस्य

९ क. ँतः पुरुष स्वै। २ ड. ज. ैनः सर्वे प्राँ। ३ ञ. ँबोधस्वै। क. ज ैबोधः स्वै। ४ ड. ज. प्रःक वै तद्भुी ५ क. ँद्वस्तु पै। ६ स्त. ठ. ड. ँबोधस्वै।

प्मनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठचं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेद" इति । नन्वेवं सित मतर्दनवाक्यनिर्णयेनैवेदमिप वाक्यं निर्णोयेत । न निर्णोयते । यस्य वैतत्कर्मेत्यस्य ब्रह्म-विषयत्वेन तत्र [ब्र॰ स्र॰ १।१।३१]अनिर्धारितत्वात्। तस्मादत्र जीवमुख्यमाणशङ्का पुनरुत्पद्यमाना निवर्त्यते । माणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो दृष्टः "प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः" [ छा॰ ६ । ८ । २ ] इत्यत्र । जीविलङ्गमप्युपक्रमोपसंहारयोर्बह्मविषयत्वादभेदा-भिषायेण योजयितव्यम् ॥ १७ ॥

## अन्यार्थ तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥ १८ ॥ ( ५ )

अपिच नैवात्र विविद्ततव्यं जीवमधानं वेदं वाक्यं स्याह्रह्ममधानं वेति। यतोऽन्यार्थं जीवपरामर्शं ब्रह्ममितपत्त्यर्थमिस्मन्वाक्ये जैमिनि-राचार्यो मन्यते । कस्मात् । प्रश्नव्याख्यानाभ्याम् । प्रश्नस्ताव-रस्रैप्तपुरुषंपतिबोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे पतिबोधिते पुन-जीवव्यतिरिक्तविषयो इश्यते ''कैष एतद्भाराको पुरुषोऽश-

नत्वम् । प्रावर्दनिवचारेण गवत्वाद्विकरणाभिद्मनथर्किमिवि शङ्कते । निन्वित । विशेषक्रमोपसंहारैकरूप्यादेकवाक्यत्वे जीवपाणिळिङ्गे ब्रह्मपरवया नीते वुल्यमत्रापि वाक्यैक्यमिति नाथौंऽधिकरणस्येत्यर्थः । कर्मशब्दस्यात्र चळनादृष्ट्ययो क्रेडस्तद्वशाद्धान्यस्य जीवपाणान्यवरपरत्वाद्धाक्यभेदे शङ्किते तिन्नरासार्थमिविकरणमित्याह् । नित्यादिना । वस्मादनन्वरोक्ताद्यस्यादिवाक्यादिति यावव् । प्रकृवाधिकरणं सप्तम्यर्थः । यत्तु वाक्यशेषे प्राणशब्दान्मुख्यप्राणार्थं वाक्यमिति वत्राऽऽह । प्राणिति । मनस्वदुपाधिको जीवः । प्राणबन्धनं परमात्माश्रयः । यत्तु वाक्यशेषे जीविळिङ्ग दृष्ट-भिति वत्राऽऽह । जीवेति ॥ १७ ॥

जीविलिङ्गेनापि लक्ष्यवे पत्यग्बह्मोत्युक्तिमिदानी तिलिङ्गाज्जीवोक्तिमुपेस्य वाक्यतात्पर्यगम्यं ब्रह्मोवेत्याह । अन्यार्थं त्विति । इतश्च वाक्यं ब्रह्मार्थमेवेति सूत्रं व्याकरोति । अपि चेति । तत्र तुशब्दं व्याकुर्वन्मतिजानीते । नैवेति । तत्र हेतुत्वेनान्यार्थिमित्यादि विभजते । यत इति । जीवपरामर्शस्य ब्रह्मप्रतिपत्यर्थते हेतुं पृच्छति ।
कस्मादिति । सौत्रं पदमादाय पश्च व्याच्छे । प्रश्च इति । जीवाविकरणभवनापादानिविषयत्वाज्जीवातिरिक्तार्थता पश्चस्येत्यर्थः । तत्राधिकरणमश्चमुदाहरति । कैष
इति । हे बालकि शयनमेतद्यथा तथैर्षं पुरुषः कस्मिन्नधिकरणे स्वापे शयनं कृतवा-

१ त. प्राणाद्य । २ इ. ञ. 'त्सुषुप्त'।३ ट. 'षवो'।४ ख. 'येव पु'।

#### [अ०१पा०४मू०१८] आनन्दगिरिकृतटीकासंबस्तितशांकरभाष्यसमैतानि ।३७३

पष्टिक वा एतदभत्कत एतदागात'' किं। बार ४। १९ ] इति । प्रतिवचनमपि "यदा सप्तैः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथा-स्मिन्त्राण एवैकधा भवति" इत्यादि "एतस्मादात्मनैः प्राणा यथायतनं विमतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः" किौ० बा॰ ४।२० ] इति च। सुपप्तिका हे च परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति परम्माच ब्रह्मणः प्राणादिकं जगज्जायत इति वेदान्तमर्यादा । तस्माद्यत्रास्य जीवस्य निःसंबोधैतास्वच्छता-रूपः स्वाप उपाधिजनितविशेषविज्ञानरहितं स्वरूपं यतस्तद्वंश-रूपमागमनं सोऽत्र परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति ग-म्यते । अपिचैवमेके ग्राखिनो वाजसनेयिनोऽस्मिन्नेव बालाक्य-जातशत्रुसंवादे स्पष्टं विज्ञानमयशब्देन जीवमास्राय तद्यतिरिक्तं परमात्मानमामनन्ति "य एप विज्ञानमयः पुरुषः केष तदाऽ-भूत्कुत एतदागातु" [ बु० २ | १ | १६ ] इति प्रश्ने । प्रतिव-चनेऽपि "य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तरिमञ्शेते" इति । आ-काशशब्दंश्च परमात्मनि प्रयुक्तः ''दहरोऽस्मित्रन्तराकाशः'' [छा०८।१।१] इत्यत्र। "सर्व एत आत्मनी व्यूचरन्त"

नित्यर्थः । भवनायतनं पृच्छिति । क्रेति । एतद्भवनं यथा स्यात्तथा काऽऽश्रये मुसोऽभूदित्यर्थः । स्वापे शयनभवनयोरावारं पृष्ट्वोत्थानावस्थायामागमनापादानं पृच्छति । कृत इति । एतदागमनं यथा तथा कस्मादुद्वोवदशायामागादुत्थानं कृतवानित्यर्थः । व्याख्यान व्याच्छे । प्रतिवचनिमिति । तत्र प्राणशब्दात्कृतो ब्रह्मधीस्तनाऽऽह । एतस्मादिति । सर्वकारणत्वोक्तरत्र ब्रह्म सिद्धमित्यर्थः । सर्ववेदान्तप्रसिद्धं
चैतदित्याह् । सुषुप्तीति । उक्तमर्थभुपसंहारव्याजेनोपपादयाति । तस्मादिति । यतो
निःसंबोधः स्वच्छताकृपः स्वापो विक्षेपामावात्सोऽस्य जीवस्य यत्र भवित स परमात्मेति योज्यम् । ननु निःसंबोधित्वं स्वापस्यासिद्धं निह द्रष्टुरित्यादिश्रुतेस्तत्राऽऽह ।
उपाधीति । अत एवोक्तं पश्यन्वै तम्न पश्यविति । आगत्यपादानमिष ब्रह्मवेत्याह ।
यत इति । तद्भंशेत्यत्र तच्छब्दः स्वापार्थः । न केवछं कौषीतिकिना प्रश्नादिना
जीवाविरिक्तामानं कितु वाजसनेथिनामपीत्याह् । अपिचेति । तदेति स्वापोक्तिः ।
नन्वाकाशस्तत्र शयनस्थानमुक्तं न ब्रह्म तत्राऽऽह । आकाशेति । इतश्य प्रत्युक्तेकेह्मार्थतेत्याह । सर्व इति । जीवनिरासत्या सूत्रं व्याख्याय प्राणनिरासेऽपि तस्य

९ क. "सः पुरुषंस्व"। २ ड. ज. "नः सर्वे प्रां। ३ ज. "वोधस्व"। क. ज "वोधः स्व"। ४ ड, ज. पः क वै तद्भुँ। ५ क. "द्वस्तुप"। ६ खा. ठ. ड. "वोधस्वं।

इति चोपाधिमतामात्मनामन्यतो व्युचरणमामनन्तः परमात्मानमेव कारणत्वेनाऽऽमनन्तीति गम्यते । प्रोणनिराकरणस्यापि सुंबुप्तपुरुषोत्थापनेन प्राणादिव्यतिरिक्तोपदेशोऽभ्युचयः॥१८॥(५)

#### वाक्यान्वयात्॥ १९॥

बृहदारण्यके मैत्रेयीबाह्मणेऽधीयते "न वा अरे पत्युः का-माय" इत्युपक्रम्य "न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भव-त्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्री-तव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मेनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्" [ बृ० ४ । ५ । ६ ] इति । तत्रैतद्विचिक्तित्स्यते । किं विज्ञानात्मैवायं द्रष्टव्यंश्रोत-व्यत्वादिद्धपेणोपदिश्यत आहोस्वित्परमात्मेति । कुतः पुनरेषा विचिक्तित्सा । प्रियसंस्वितेनाऽऽत्मना भोक्त्रोपक्रमाद्विज्ञाना-त्मोपदेश इति प्रतिभाति तथाऽऽत्मिवज्ञानेन सर्वविज्ञानोपदेशा-

ताप्तर्थमाह । प्राणेति । अस्मिन्वाक्ये प्राणोपदेशमन्यार्थमेवातिरिक्तात्मप्रतिपत्त्यर्थं जैमिनिर्भन्यते । प्राणाविरिक्ताञ्जीवाद्पि व्यविरिक्तार्थोभ्यामुक्तप्रश्चात्रस्यां प्राणमाने वाक्यस्यापर्यवसानात् । किच वाजसनेथिनोऽपि यञ्जैष एतदित्यादिना प्राणा-दिव्यविरिक्तं जीवं वदन्तो वाक्यस्य परिस्मन्पर्यवसानं पश्यन्तीति सूत्रस्यात्र योजना । वदेवं जीवपाणाविरिक्तं ब्रह्मणि द्शितवाक्यान्वयाद्नपवादं वेदान्ताना ब्रह्मणि गिति-सामान्यभिति ॥ १८ ॥ (५)

जीवेतरपरिविषयत्वे प्रश्नादिना वाक्यस्योक्ते जीवपरभेदमाशङ्कचाऽऽत्मशब्दोपक्रान्तस्य ब्रह्मधमेवत्तया मैत्रेयिब्राह्मणे निर्देशादौपाधिको भेदो वास्तवमैक्यमित्याह् ।
वाक्येति । विषयवाक्यमाद्त्ते । बृहदिति । आत्मशेषत्वेन पत्यादेः
सर्वस्य प्रियत्वादनन्यार्थवया निरुपाधित्रियत्वेनानितशयानन्दस्याऽऽत्मनो ज्ञातव्यत्वं मत्वाऽऽह । न वा इति । आत्मनो दश्नैनयोग्यतामुक्त्वा
तद्श्नैनमन् च तद्धेत्वेनाङ्गाङ्गितया श्रवणादीनि दश्यिते । आत्मेति ।
आत्मवेदने वेदितव्यान्तराभावात्कृतक्रत्यतेत्याह् । आत्मन इति । उक्तवाक्यस्यमात्मानमिवकृत्य संशयमाह् । तत्रेति । प्रश्नपूर्वकं जीवब्रह्माळिङ्गदर्शनं संशयहेतुमाह । कुत इति । प्रियसंसूचितेन पतिजायादिभिः प्रियभोग्यैरनुभितेन भोक्ने-

९ क. प्राणादिनि<sup>\*</sup>। २ क. ज. सुप्त<sup>\*</sup>। ३ क. ज. <sup>\*</sup>व्यत्वाँ। ४ क. झ. <sup>\*</sup>क्तेर्जीवँ।

त्परमात्मोपदेश इति । किं तावत्माप्तम् । विज्ञानात्मोपदेश इति । कस्मात् । उपक्रमसामध्यात् । पतिज्ञायापुत्रविच्ञादिकं हि भोन्यमूतं सैवे जगदात्मार्थतया भियं भवतीति भियसंस्चचितं भोन्कारमात्मानमुपक्रम्यानन्तरमिदमात्मनो दर्शनाचुपिद्यमानं कस्यान्यस्याऽऽत्मनः स्यात् । मध्येपीदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुन्थाय तान्येवानुविनश्यति न भेत्य संज्ञाऽस्तीति मक्रतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूनतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन खुवन्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति । तथा ''विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्'' इति कर्त्वृवचनेन शब्देनोपसंहरन्विज्ञानात्मानभेवेहोपदिष्टं दर्शयति । तस्मादात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानवचनं भोक्त्रर्थत्वाद्गोग्यज्ञातस्यौपन

त्यर्थः । विमुश्य पूर्वपक्षयावि । किं ताविदिति । सत्युभयाछिङ्गे विशेषदृष्टी हेतुं पृ-च्छिति । कस्मादिति । ब्रह्मोपक्रमात्तत्परत्ववद्त्रापि जीवोपक्रमात्तत्परतेत्याह । उ-पक्रमेति । मैत्रेयात्राह्मणस्य जीवमात्रत्वं निषिध्य ब्रह्मण्यन्वयोक्तया गतिसामान्यह-ढीकरणात्पादादिसंगतिः । पूर्वपक्षे ब्राह्मणस्य भोक्त्रर्थतया गतिसामान्यासिद्धौ ब्रह्मका-रणत्वासिद्धिः सिद्धान्ते तस्य पत्यग्बद्धार्थत्वेन गविसामान्यसिद्धेस्तिति फल-भेदः । उपक्रमसामर्थ्यमेव स्फटयन्नपक्रमं दर्शयति । पतीति । जीवस्योपकान्तत्वेड-पि परस्य द्रष्टव्यत्वमाञ्जङ्कच तत्सामर्थ्यं कथयति । अनन्तर्मिति । अन्यस्य दर्श-नाद्यक्तावपक्रमो भन्येतेत्वर्यः । इतश्च जीवस्यैव द्रष्टव्यतेत्वाह । मध्येऽपीति । इदं पत्यक्तत्वम् । महद्नविञ्जनम् । भृतं परमार्थमत्यम् । अनन्त नित्यम् । अपारं स-वेगतम् । विज्ञानघनो विज्ञानमात्रम् । तत्र जात्यन्तरीसंमिश्रत्वमेवार्थः । सँ वै तेभ्यः कार्यकारणाकारपरिणवेभयोऽविद्याभवेभयो भवेभ्यः साम्येनोत्थाय जीवत्वमनुभय ता-न्येव भूतानि ज्ञानाद्विनश्यन्त्यनु पश्चाद्विनश्यति विशेषात्मत्वं त्यजति न च तत्त्या-गानन्तरमस्य रूपादिधीरस्तीत्यर्थः । ब्रह्मणो द्रष्टव्यत्वे तस्य जीवत्वेनोत्थानोक्तेरयो-गात्तस्यैवात्र द्रष्टव्यतेति वाक्यार्थं संग्रह्माति । प्रकृतस्येति । ज्ञानकर्तृत्वोक्तेरुपक्रमा-दिवदुपसंहारस्यापि जीवपरत्वमाह । तथेति । जीवपक्षे कथमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञान-मित्याशङ्ख्योपक्रमादिना तद्गीपचारिकमित्याह । तस्मादिति । भोकुर्भोग्यं प्रति पाः धान्यात्तज्ज्ञाने तद्धीरुपचरितत्यर्थः । आदिमध्यावमानेभ्यो मैत्रेथीबाह्मणस्य जीवेऽ-न्वयान बह्याणि गतिसामान्यमित्येतदन्द सिद्धान्तमवतार्थे बहिरेव मितजानीते ।

चारिकं द्रष्टव्यमिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः । परमात्मोपदेश एवायम् । कस्मात् । वाक्यान्वयात् । वाक्यं हीदं पौर्वापर्येणावेश्यमाणं परमात्मानं प्रत्यन्वितावयवं छश्यते । कथिमिति तद्वपपाद्यते । "अमृतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तेन" इति याज्ञवरूक्याद्वपश्चत्य ''येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहि" इत्यमृतत्वमाशासानाया मैत्रेट्या याज्ञवरूक्य आत्मविज्ञानं मुर्वादशति । न चान्यत्र परमात्मविज्ञानादमृतत्वमस्तीति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति । तथाँ चाऽऽत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् मुन्त्यमाश्चर्यतं वद्यमात्मात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् मुन्त्यमाश्चर्यतं शक्यम् यत्कारणमात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं मतिज्ञायानन्तरेण ग्रन्थेन तदेवोपपादयित ''ब्रह्म तं पराद्यादेकं जगदात्मनोऽन्यत्र स्वातत्र्येण छव्धसद्भावं पश्यति तं मिथ्यादर्शिनं तदेव मिथ्यादष्टं ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत्पराकरोतीति भेददृष्टिमपोद्य 'इदं सर्वं यदयमात्मा' इति सर्वस्य वस्तुज्ञात-

एविमिति । जीवोपदेशस्य दर्शितत्वान्नियमासिद्धिरित्याह । कस्मादिति । नियामकं सूत्रमादायाक्षराणि व्याचि । वाक्येति । आदिमध्यावसानेषु जीवे माति ब्रह्म प्रति वाक्य-स्यान्वितावयवत्वं नेति शङ्कते । कथिमिति । जीवपरामशेस्यान्यथासिद्धि वक्ष्यमाणां विविक्षित्वाऽऽह । तदिति । विचेन तत्साध्येन कमेणेत्यर्थः । कमेसाधनं विच्त न चेति । विचेन तत्साध्येन कमेणेत्यर्थः । कमेसाधनं विच्त न चेति । व्यवेति । अमृतत्वायोक्तमापि ज्ञान जीविषयं स्यादित्याश- द्वाऽऽह । न चेति । ब्रह्मज्ञानं विना नामृतत्विमित्यत्र मानमाह । इति श्रुतीति । नान्यः पन्था न कमेणेत्याद्यः श्रुतिवादा ज्ञानादेव तु कैवल्यामित्यादयः स्मृतिवादाः। इतश्च ब्रह्मपरमेव वाक्यमित्याह । तथेति । परस्य परमकारणत्वाचण्ज्ञानाद्युक्तं सर्व- ज्ञानिमिति विशिनाधि । परमेति । मोक्त्रर्थत्वाद्धोग्यज्ञातस्य सर्वविज्ञानं जीवेऽपि गौणं स्यात्कि मुख्येनेत्याशङ्कत्य प्रतिपादनवैयर्थ्यान्मैविमित्याह । न चेति । मेदद्दिधिनिन्दापूर्वकममेदं वदादिदं वाक्यमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं वक्तिति । क्रमस्यार्थमाह । यो हीति । जगवो ब्रह्माधीनस्य पात्तितिकमन्यत्वमनुज्ञातुं स्वावङ्गपेत्यक्तम् । पराक्तिति । परस्व परस्वाक्षिति । क्रमते व्यविक्तम् । पराक्तिति । क्रमते व्यविक्ति चेवत् । किचाऽऽत्मैव जगवस्त्विमिति

१ड. ज. ञ. <sup>°</sup>नायै भे<sup>°</sup>। २ड. ज. ञ. <sup>°</sup>त्रेघ्ये या<sup>°</sup>। ३ क. ज. <sup>°</sup>नामिद्मु<sup>°</sup>। ४ क. ज. <sup>°</sup>थाऽऽत्म<sup>°</sup>। ५ इ. मावः ।

#### [अ०१पा०४सू०२०] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिलतशांकरभाष्यसमेतानि। ३७७

स्याऽऽत्माव्यितरेकमवतारयित । दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च तमेवाव्यितरेकं द्रदयित। "अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यहर्ग्वेदः"
इत्यादिना च मकृतस्याऽऽत्मनो नामक्ष्यकर्मभपञ्चकारणतां व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयित । तथैवैकायनमिक्रैयायामिष सविषयस्य सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य पपञ्चस्यैकायनमनन्तरमबाह्यं कृत्स्तं प्रज्ञानघनं व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयित ।
तस्मात्परमात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इति गम्यते ॥ १९ ॥

यत्पुनरुक्तं प्रियसंस्चितोपक्रमाद्विज्ञानात्मन एवायं दर्शना-द्युपदेश इति । अत्र ब्रूमः ।

### प्रतिज्ञासिद्धेर्छिङ्गमाश्मरथ्यः ॥ २० ॥

अस्त्यत्र मितज्ञा"आत्मिनि विज्ञाते सर्वेमिदं विज्ञातं भवतीदं सर्वं यदयमात्मा " इति च । तस्याः मितज्ञायाः सिद्धिं सूचयत्येत-छिक्कं पत्मियसंसूचितस्याऽऽत्मनो द्रष्टव्यत्वादिसंकीर्तनम् ।

ष्टशन्तेन वदन्ती श्रुतिरेकिषिया सर्वेषियं साधयतीत्याह | दुन्दुभ्यादीति | यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य यथा श्रुह्वस्य ध्मायमानस्य यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाह्याञ्चान्द्राञ्चान्नुत्रुक्ष्याद्भेइनान्द्राञ्चान्द्राञ्चान्द्राञ्चान्द्राञ्चान्द्राच्याद्भेद्द्रान्द्रान्द्राच्याद्भेद्द्रान्द्रान्द्रान्द्राच्याद्भेद्द्रान्द्र्याद्भेद्द्रान्द्र्यान्द्र्यान्द्राच्याद्भेद्द्रान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्र्यान्द्

उपक्रमसामर्थ्याज्ञीवार्थत्वं वाक्यस्योक्तमनुवदाति । यदिति । तत्र सूत्रत्रयमवता-रयति । अत्रेति । प्रथममारमरथ्यमतमाह । प्रतिज्ञेति । प्रतिज्ञाभिद्धचर्ये प्रतिज्ञामाह । अस्तीति । अत्रेति प्रकृतब्राह्मणवाक्योक्तिः । तद्ये प्रतिज्ञान्तरमाह । इदिमिति । ऐक्यमितिज्ञया सर्वेविज्ञाने विवक्षितेऽपि जीवोपक्रमस्य कि जातं तदाह ।

१ क ज. ज. मैवैन । २ क ज. किययाऽपि । ३ क ज. ज. ट. मैवैन । ४ क. सक्तीर्तिक्तम् । ५ क. ख. हान्तजातेन ।

यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽन्यः स्यात्ततः परमात्मविज्ञा-नेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं यन्प्रित-ज्ञातं तद्धीयेत । तस्मात्प्रतिज्ञासिद्धचर्थं विज्ञानात्मपरमात्मनोर-भेदांशेनोपक्रमणमित्यादमरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २० ॥

# उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुलोमिः ॥ २१ ॥

विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघातोपाधिसंपर्कात्कलुषीभू-तस्य ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानात्संप्रसन्नस्य देहादिसंघातादु-तन्नमिष्यतः परमोत्मैक्योपपत्तेरिदमभेदेनोपन्नमणमित्योडुलोमि-राचार्यो मन्यते । श्रुतिश्चैवं भवति " एष संप्रसादोऽस्माच्छ-रीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते " [ छा० ८ । १२ । ३ ] इति । कचिच्च जीवाश्रयमपि नामरूपं-नदीनिदर्शनेन ज्ञापयति—

" यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामक्रपे विहाय । तथा विद्वानामक्रपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् " ॥

[ सुण्ड० ३ । २ । ८ ] इति । यथा लोके नद्यः स्वार्श्रयमेव नामक्षपं विहाय समुद्रमुपयन्त्येवं जीवोऽपि स्वाश्रयमेव नाम-क्षपं विहाय परं पुरुषमुपैतीति हिं तत्रार्थः मतीयते दृष्टान्तदा-र्ष्टान्तिकयोस्तुल्यताये ॥ २१ ॥

तस्या इति । वदेव व्यविरेकद्वारा स्पष्टयित । यदीति । पविज्ञासिद्धेर्लिङ्गिपिति व्याख्यायाविशिष्टं व्याख्यास्यस्रुपसंहरित । तस्मादिति । भेदाभेदवादचोतनायाभेदां-क्षेत्रेसुक्तम् ॥ २०॥

मतान्तरमाह । उत्क्रमिष्यत इति । विभजते । विज्ञानेति । मुक्तावेवाभेदः सं-सारे भेद एवेत्युक्तेऽभें मानमाह । श्रुतिश्चेति । अभिन्नस्यापि जीवस्यौपाविकभेदवि-गमादिभिनिष्पत्तिरौपचारिकीत्याशङ्कच्य नामरूपाश्रयत्वकाळुष्यस्य श्रुत्यन्तरे स्वाभा-व्योक्तेः साध्य एवाभेदो न स्वभावत इत्याह । किचिदिति । उक्तं काळुष्यमपि किमित्यौपचारिकं न स्यादित्याशङ्कच्य वाक्ये दृश्यमानमर्थमाह । यथेति । नदीनां नामक्षपाश्रयत्वेऽपि कुतो जीवस्य तदाश्रयत्वं तन्नाऽऽह । दृष्टान्तेति ॥ २१ ॥

१ क. ड. ज. व. "मात्मनैक्यो"। २ ज. "श्रय ना"। ३ ड. हि मन्त्रार्थः ।

# अवस्थितेरिति काशकृत्यः ॥ २२ ॥ (६)

अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपत्रमिदमभेदेनोपक्रमणिति काशकृत्स्त्र आचार्यो मन्यते । तथा च ब्राह्मणम् "अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामक्ष्पे व्याकरवाणि"
[ छा० ६ । २ । २ ] इत्येवंजातीयकं परस्यैवाऽऽत्मनो जीवभावेनावस्थानं दर्शयित । मञ्जवर्णश्च " सर्वाणि क्ष्पाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते " [ तै० आ० ३ ।
१२ । ७ ] इत्येवंजातीयकः । नच तेजःप्रभृतीनां स्रष्टौ जीवस्य प्रथक्स्रष्टिः श्चता येन परस्मादात्मनोऽन्यस्तद्विकारो जीवः
स्यात् । काशकृत्स्त्रस्याऽऽचार्यस्याविकृतः परमेश्वरो जीवः
स्यात् । काशकृत्स्त्रस्याऽऽचार्यस्याविकृतः परमेश्वरो जीवः
नान्य इति मतम् । आश्वमर्थ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिषेतं तथाऽपि प्रतिज्ञासिद्धोरित सापेक्षत्वाभिधानात्कार्यकारणभावः कियानप्यभिषेत इति गम्यते । औडुक्रोमिपक्षे पुनः स्पष्टमेवावस्थान्तरापेक्षौ भेदाभेदौ गम्यते । तत्र काशकृत्स्त्रीयं मतं श्चत्यनुसारीति गम्यते प्रतिपिपादियिषितार्थानु-

सिद्धान्तमाह । अवस्थितेरिति । सूत्रं व्याचष्टे । अस्पैवेति । जीवपरयोरभेन् दाज्जीवेनोपक्रमः परेणैवोपिक्रमो भोक्नोपक्रमश्च स्थूळदिशिळोकसीकयोयेति भावः । परस्यैव जीवेनावस्थाने मानमाह । तथाचेति । न केवळं ब्राह्मणं परापरयोरिक्यं दर्श-यिति कितु मत्रश्चेत्याह । मन्नेति । धीरः सर्वर्ज्ञः सवोणि क्ष्पाणि चराचराणि कारीराणि विचित्य निर्माय तेषा नामानि च कृत्वा स्वयं तत्रानुपविश्यामिवदनादि कुर्वेन्यो वर्षते तमेवंभूतं विद्वानिहैवामृतो भवतीति मन्नोऽपि परस्यैव जीवेन स्थितिमाहेत्यथः । तेजःम मृतीनाभिव जीवस्य ब्रह्मकार्यत्वाद्वाद्वाद्वात्ताने सर्वज्ञानिसद्धरान्यन्तिकमैक्यं श्रुतमप्ययुक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । समीचीनसम्बहार्थं पक्षन्ययं विभजते । काशोति । आश्वमरथ्यपक्षेऽपि तुल्यं जीवस्य परस्मादनन्यत्वं ने-त्याह । आश्वमरथ्यस्थिति । अभेदवद्भेदस्यापि भावात्कियानपीत्युक्तम् । आद्यपक्षाद्वि द्वित्यपक्षस्यानपेक्षितत्वार्थं तत्रत्यमर्थमाह । औद्धलोमीति । अवस्थान्तरे बन्धमोक्षौ । संपत्यन्विमस्याऽऽदेयत्वमाह । तत्रेति । इतरस्यापि द्वंयस्य दिशैतं श्रुतिमूळत्विमत्याशङ्कचोक्तश्चतेत्वात्वात्पर्यान्मेविमत्याह । मतीति । पारोक्ष्यसद्वय-त्विनृद्या तत्त्वमर्थयोरेक्यवादिवाक्यानुमारित्वादन्तिमस्याऽऽदेयतेत्यथः । कथमीन

सारात् 'तत्त्वमित' इत्यादिश्वितिभ्यः । एवं च सितं तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पते । विकारात्मकत्वे हि जीवस्याभ्युपमम्यमाने विकारस्य प्रकृतिसंबन्धे प्रख्यप्रसङ्कान्ने तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत ।
अतश्च स्वाश्रयस्य नामद्भपस्यासंभवादुपाध्याश्रयं नामरूपं जीव
उपचर्यते । अत एवोत्पत्तिरिष जीवस्य कचिदमिविस्फुल्डिङ्गोदाहरणेन श्राव्यमाणोपाध्याश्रयेव वेदितव्या । यदप्युक्तं प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन दर्शयन्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयतीति तत्रापीयमेव त्रिस्त्री योजयितव्या । प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमादमरथ्यः । इदमत्र प्रतिज्ञातम् ''आत्मिन विंदिते सर्वं विदितं भवतीदं सर्वं यद
यमात्मा' इति च। उपपादितं च सर्वस्य नामद्भपक्षमप्रश्चस्यैक-

दृग्वाक्यार्थस्येष्टत्वं तत्राऽऽह । तत्त्विमिति । किंच भेदाभेदयोर्वस्तुत्वे भूतभेदस्य ज्ञानेनानुच्छेदाज्ज्ञानान्मुकिश्रुतिरयुक्ता स्यात्तस्मादात्यन्तिकभैक्यमेव ता-चिकमित्याह । एवं चेति । चकारोऽवधारणे । जीवस्य ब्रह्मकार्थत्वेऽपि तत्तादात्म्य-रूपममृतत्वं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । विकारेति । जीवस्योत्पत्तिपळयौ चेत्काण्ड-द्वयं विरुध्येतेति भावः । नदीब्रष्टान्तेन स्वगतं नामक्रपमन्यथा ब्रष्टान्तवैषम्यादतोऽ-न्यत्वमपीत्यक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । अत्रश्चेति । आत्यन्तिकामेदे ज्ञानादमृतत्वयोगा-दिखतःशब्दार्थः । दृष्टान्तश्रुतेरन्यथाऽपि नेतुं शक्यत्वात्तदनुरोवात्तत्वमादिविरुद्धं न करुप्यमिति भावः । जीवस्यामिविस्फुलिङ्गदृष्टान्तात्पाणादिवज्जन्मश्रुत्या भेदाभेदपक्षस्य मामाणिकत्वं तत्राऽऽह । अत इति । अनौपाविके जन्मनि ज्ञानादमृतत्वासिद्धरेवे-त्यर्थः । द्वितीयं पूर्वपक्षबीजमनुभाषते । यदपीति । पक्तिनसूच्या पत्याह । तत्रा-पीति । योजनामकारमेव दर्शीयवुमाश्मरथ्यमतमाह । प्रतिक्वेति । तद्याख्यातुं प्रति-ज्ञास्वक्रपभाह । इदमिति । आत्मिन विदिते विदितत्वं कथं प्रपञ्चे स्यादिति संदि-हानं प्रत्याह । इदं सर्वेमिति । सर्वेस्याऽऽत्ममात्रत्वमुक्तमपि कुतो मुख्यमित्याश-डुचाऽऽह । उपपादितं चेति । सर्वस्याऽऽत्ममात्रत्वमिति शेषः । उपपादनमकारं सुचयति । एकेति । स यथाऽऽद्वेंवामेरित्यादिनैकप्रसवत्वं स यथा सर्वासामपार्मिन त्यादिना चैकपळयत्वं सर्वस्योक्तम् । यच यस्मादुत्पद्यते यत्र छीयते तत्ततो नाविरि-च्यते यथा घटादि मृदादेस्तस्मादात्मप्रभवत्वादात्मप्रखयत्वाच सर्वेस्य जगतस्तन्मात्र-त्वं तथाचाऽऽत्मधिया सर्वभीरित्यर्थः । दृष्टान्तश्रुतेर्पि सर्वस्य कार्थप्रपश्चस्याऽऽ-

ว क. ट. ใते ज्ञाना । २ क. इ. ट. न ज्ञाना । ३ ड. ज. ट. श्रयना । ४ ड. ज. वेदिते । ५ ज. किर्मात्मकप्र । ६ क. वैंज ।

### [अ०१पा०४मु०२२]आनन्दगिरिक्रतटीकासंबन्धितशांकरभाष्यसभेतानि। ३८१

पसवत्वादेकप्रखयत्वाच द्रन्द्रभ्यादिदृष्टान्तैश्च कार्यकारणयो-रव्यतिरेकपतिपादनात् । तस्या एव प्रतिज्ञायाः सिद्धिं स-चयत्येतक्किङं यन्महत्। भृतस्य भृतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभा-वेन कथितमित्याइमरथ्य आचार्यो मन्यते । अभेदे हि सत्येक-विज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातमवकल्पत इति । उक्रमिष्यत एवं-भावादित्यौडुलोमिः । उक्रमिप्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्याना-दिसामर्थ्यात्संप्रसन्नस्य परेणाऽऽत्मनैक्यसंभवादिदमभेदाभिधान-मित्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते । अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः । अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमि-दमभेदाभिधानमिति काशकृतस्त्र आचार्यो मन्यते । नन् चछेदा-भिधानमैतत "एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न मेरप संज्ञाऽस्ति" इति कथमेतदभेदाभिधानम् । नैष दोषः । विशेषविज्ञानविनाशाभिषायमेतद्विनाशाभिधानं नाऽ ऽत्मोच्छेदा-भिगायम् । अत्रैव मा भगवानमुग्रहत्र प्रेत्य संज्ञाऽस्ती इति पर्यनुयुज्य स्वयमेव श्रुन्याऽर्थान्तरस्य दर्शितत्वात् । न वा अरें डहं मोहं ब्रवीम्पविनाशी वा अरें डपमात्मा ड नुच्छित्तिधर्मी मात्रासंसर्गस्त्वस्य भवतीति । एतद्वक्तं भवति । कृटस्थ-नित्य एवायं विज्ञानघन आत्मा नास्योच्छेदमसङ्कोऽस्ति । मा-त्राभिस्त्वस्य भूतेन्द्रियलक्षणाभिरविद्याकृताभिरसंसर्गी विद्यपा भवति । संसर्गाभावे च तत्क्रतस्य विशेषविज्ञानस्याभावात्र प्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्युक्तमिति । यदप्युक्तम् "विज्ञातारमरे केन विजा-

रममात्रत्वसिद्धेमुंख्यमेव प्रतिज्ञातमैक्यमित्याह । दुन्दुभ्यादीति । प्रतिज्ञां व्याख्या-यावशिष्टं व्याचष्टे। तस्या इति । प्रतिज्ञा घटायेतुं परस्य जीवत्वेनोत्यानं किमित्युच्यते वजाऽऽह । अभेदे हीति । मतान्तरमाह । उक्कमिष्यत इति । सिद्धान्तमाह । अवस्थितेरिति । परापरयोरमेदाभिवानमिर्दैमित्युक्तमाक्षिपति । नन्विति । विनाशो-कोर्विषयान्तरसंभवादात्मन उच्छेदाविषयत्वाद्यक्तमभेदाभिवानमित्याह । नेति । अवि-शेषश्रुविविशेषार्थत्वे नियामकमाह । अत्रेति । मोहं मोहंनं वाक्यमिति यावत । अ-विनाशीति विनाशायोग्यत्वमनुच्छित्तियमेति विनाशायोगित्वमुक्तमिति भेदः । कथं त-हिं न प्रत्येत्यादि तत्राऽऽह । मात्रेति । कथमेतावता मिथोविरोवसमाविरित्याशङ्कत्य श्रुवितात्पर्यमाह । एतदिति । वृतीयं पूर्वपक्षेविजमनुवदिति । यदपीति । उपसंहा- नीयात" इति कर्त्ववचनेन शब्देनोपसंहाराद्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यमिति तद्पि काशकृत्स्त्रीयेनैव दर्शनेन परिहरणीयम । अपि च "पत्र हि दैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति" इ-स्वारभ्याविद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणं विशेषविज्ञानं प्रप-क्ष्य "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत" इत्यादिना विद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणस्य विशेषविज्ञानस्याभावम-भिद्धाति । पुनश्च विषयाभावेऽप्यात्मानं विज्ञानीयादित्याश-ङ्ख "विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात" इत्याह । ततश्च विशे-षविज्ञानाभावोपपादनपरत्वाद्वाक्यस्य विज्ञानधातुरेव केवलः स-न्मृतपूर्वगत्या कर्तुवचनेन तुचा निर्दिष्ट इति गम्यते । दर्शितं त पुरस्तात्काशकृतस्त्रीयस्य पंक्षेस्य श्रुतिमत्त्वम् । अतश्च विज्ञा-नात्मपरमात्मनोरविद्यापत्यपस्थापितनामद्भपरचितदेहाद्यपाधि-निमित्तो भेदो न पारमार्थिक इत्येषोऽर्थः सैवैवैदान्तवादिभिर-भ्युपगन्तव्यः "सदेव सोम्येष्टमग्र आसीत् । एकमेवाद्वितीय-म्" [ छा० ६ । २ । १ ] "आत्मैवेदं सर्वम्" [ छा० ७ । २९।२] "ब्रह्मेवेदं सर्वम्" [मुण्ड०२।२।११] "इ-दं सर्वं यदयमात्मा" [बु०२।४।६] "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा'' [बृ०३।७।२३] "नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु'' [बृ० ३ । ८ । ११ ] इत्येवंह्रपाम्यः श्रुतिम्यः । स्मृतिम्यश्च "वा-सुदेवः सर्वमिति" भि० गी० ७। १९ । " क्षेत्रज्ञं चापि मां

रात्कर्वृत्वस्य च विज्ञानात्मन्येव संभवादिवि शेषः । भेदाभेदवादे जीवस्थेश्वरेण भिन्नेन्वायावियोगाद्विज्ञावारमरे केनेत्याक्षेपायोगादत्वन्ताभेदे कर्भकरणयोरभावादाक्षेपाक्षेद्धेरिवम्पक्षस्यैवाऽऽदेयत्वामित्युत्तरमाह । तदपीति । वन्मवे जीवपरयोरभेदाज्ञीवस्य आन्वं ज्ञाँवृत्वं भूवपूर्वगत्या वृजन्वेनोक्तामिति भावः । श्रुविपौर्वापयोङ्गोचनायामि जीवस्य आन्वं ज्ञावृत्विभित्याह । अपिचेति । अन्वयव्यविरेकाम्या द्वैतद्दष्टराविद्यत्वेऽ-पि मत्त्यग्द्दिश्विद्यानपेक्षेत्याशङ्कचाऽऽह । पुनश्चेति । एकस्यैव कर्भकर्वृत्विवरोधादिन्त्यर्थः । विज्ञावारमित्यादिवाक्यस्यान्यपरत्वे फिलवमाह । ततश्चेति । नन् पक्षेषु त्रिषु सत्त्यु काशकत्त्वस्यैव पक्षे पक्षपावे को हेतुस्वत्राऽऽह । दर्शितं त्विति । वस्य श्रुविमत्वे फिलवमुपसंहरति । अतश्चेति । उक्तार्थस्योपगन्वव्यत्वे श्रुविस्पृतिमन्वं पुनरुपन्यस्यवि । सदित्यादिना । इवोऽपि परापरयोराविद्यो भेदो न पारमार्थिक इत्याह ।

<sup>ी</sup> क. ज. मतस्य । २ ट. क्सस्यैव थुं। ३ ज. सर्ववें। ४ ख. ज्ञानकर्तत्वं ।

विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत " [ भ० गी० १३ । २ ] "समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् " [ भ० गी० १३ । २७ ] इत्येवंक्षपाभ्यः । भेददर्शनापवादाच्च "अन्योऽसा-वन्योऽहमस्मीति न स वेदं यथा पश्चः" [ बृ० १ । ४ । १० ] "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पर्यपति" [ बृ० ४ । ४ । १९ ] इत्येवंजातीयकात् । "स वा एष महानज आत्माऽ-जरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म" [ बृ० ४ । ४ । २५ ] इति चाऽऽत्मिन सर्वविक्रियामतियेधात् । अन्यथा च मुमुक्षूणां निरपवादविज्ञानानुपपत्तेः । मुनिश्चितौर्यत्वानुपपत्तेश्व । निरपवादं हि विज्ञानं सर्वोकाङ्क्षानिवर्तकमात्मविषयमिष्यते "वेदान्तविज्ञानमुनिश्चित्वार्थाः" [ मुण्ड० ३ । २ । ६ ] इति च श्वैतः "तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपत्रयतः" [ ई० ७ ] इति च । स्थित-प्रज्ञस्क्षणस्मृतेश्व [ भ० गी० २ । ५४ ] । स्थिते च क्षेत्रज्ञप

भेदेति । भेदाभेदवादेऽपि सर्वभेतद्भेदांशाद्यक्तमित्याशङ्कच तत्पक्षे जीवस्य कार्य-त्वादात्मविकियानिषेधविरोवः स्यादित्याह । स वा इति । अभेदाशेन निषेषादि-सिद्धेरेतद्पि मतद्वयं श्रुतिमदेवेत्याशङ्कच तत्पक्षे वैदिकारमैक्यिषयो निरपवादत्वायो-गान्मक्तेरसिद्धिरित्याह । अन्यथेति । भिन्नाभिन्नत्विभिति निश्चितार्थो वीरनपवादे-त्याशङ्कच भेदाभेदयोर्विरोधादसमुचयादेकस्य बलीयस्त्वे तदितरज्ञानस्य बावानुल्य-बर्छेत्वे संशयानिरपवादत्वासिद्धिरित्याह । सुनिश्चितेति । ज्ञानं सिध्यति चेत्तावतैव पुमर्थिसिढी कतं निरपवादत्वेनेत्याशङ्कचाऽऽह । निरपवादं हीति । न नेवलमङ्गी-कारमात्रं शुत्यनुक्लं चैविदित्याह । वेदान्तेति । ये यवयो यतनशीला नियतबाह्य-करणाः शुद्धबुद्धयश्च ते विषयवैतुष्ण्यद्वारा सर्वकर्मसन्यासपूर्वकश्रवणाद्यनुष्टानरूपा-घोगाभ्यासाद्वेदान्तकरणकसाक्षात्काराद्वपरोक्षीकृतात्मानो मुच्यन्त इत्यर्थः । इतश्चे-कमेव तत्त्वं नानेकमपीत्याह । तत्रेति । एकत्वमाचार्योपदेशमनुपश्यतः शोकमोहोप-लक्षितसर्वीनथींपञ्चान्तिरिति श्रयते न त्वेकत्वनानात्वे अनुपश्यत इति श्रुतिरित्यर्थः । निरपवादमेवाऽऽत्मापरोक्ष्यं मोक्षापेक्षामत्यत्र स्मृतिमाह । स्थितेति । नहि भेदाभेद-वादे स्मृतिभिद्धा स्थितपञ्चता ब्रह्मेवास्मीति ज्ञानस्यैयीयोगादब्रह्मत्वस्यापि विद्विषयत्वा-त्तरमादेकत्वमैकान्तिकमित्यर्थः । अस्तु तर्हि परापरयोनीमभेदाद्विद्यावस्वतद्भावाभ्या रूपभेदाच घटपटादिवद्भेदभावः संसारावस्थायाभिति नेत्याह । स्थिते चेति । आ-

१ क. ज. ञ. ट. ँद्"। "मृै। २ ड. ञ. ट. ैतार्थानुँ। ३ क. ट श्रुति । ४ क. ख. "हुत्रत्वे सैं। ५ ख. ँवीवस्थोपै।

रमात्मैकत्विषये सम्यग्दर्शने क्षेत्रज्ञः परमात्मेति नाममात्रभे-दात्क्षेत्रज्ञोऽपं परमात्मनो भिन्नः परमात्माऽपं क्षेत्रज्ञाद्भित्र इत्ये-वंजातीयक आत्मभेदिविषयो निर्वेन्धो निर्धकः "एको द्वायमा-त्मा नाममात्रभेदेन बहुधाऽभिधीयते" इति । निर्ह "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायाम्" [तै०२।१] इति कांचिदेवैकां गुहामधिकृत्यैतदुक्तम् । न च ब्रह्मणोऽन्यो गुहायां निहितोऽस्ति "तत्स्रष्ट्वा तदेवानुमाविशत्" [तै०२। ६] इति स्रष्टरेव मवेशश्रवणात् । ये तु निर्वन्धं कुर्वन्ति ते वेदान्तार्थं बाधमानाः श्रेयोद्वारं सम्यग्दर्शनमेव बाधन्ते। कृतकम-

त्यन्तिकभेदे जीवस्य पूर्वसिद्धब्रह्मत्वायोगात्कोशकारादीनामपि पूर्वसिद्धकीटत्वानुपग-मात्ततसहकारयैवीत्पत्तेर्मोक्षासिद्धिः । नच विम्बपतिविम्बवदुपाधिकल्पितभेद्यीस्ता-चिकमैक्यं पातीतिकविरुद्धधर्माध्यासेन शक्यं बाधितमिति भावः । निर्वन्धनैरर्थक्ये हेतः। एको हीति । नामग्रहणं रूपोपलक्षणम् । इतिशब्दादपरिष्टाद्यस्मादयों हिश्चब्दः संबन्धनीयः । ननु यो वदे निहितं गुहायामिति परस्य गुहाहितत्वश्रतेस्तस्यास्फूट-त्वाचिद्वपरीताज्जीवाद्भेदः स्यानेत्याह । न हीति । गुहाशब्देनाविद्यान्तः करणयोर्भेह-णात्तत्र जीवभावेन प्रतिबिम्बितस्य ब्रह्मणः स्फुटत्वेऽपि बिम्बस्थानीयस्यास्फुटत्वं त-स्यैव न विरुध्यतेऽविद्याञ्चक्तरघटमानविधानपटीयस्त्वादिति भावः । कांचिदेवैकामिति जीवभावेन प्रतिविम्बाधारातिरिक्तामित्यर्थः । अस्तु तर्हि ब्रह्मणोऽन्यदेवान्तःकरणादि गुहां पविष्टं नेत्याह । न चेति । श्रीत्राकाशयोरिव जीवब्रह्मणोरङ्गाङ्गिमावादभेदवद्रे-दोऽपि स्यादन्यथा जीवमुद्दिश्य बह्मविवानायोगादतस्तत्त्वमिति सामानाविकरण्यं मे-दाभेदविषयामित्याशङ्कचाऽऽह । ये त्विति । कार्यकारणत्वशून्यद्रव्ययोरुद्देश्योपा-देयत्वेन सामानाधिकरण्यं सोऽयमितिवदेकस्यैव द्रव्यस्यौपाविकमेदापेक्षं न द्रव्यमे-दमाकाङक्षाति । नच ब्रह्मणीं इशो जीवो निष्कलश्रुतेः । नच श्रीत्रस्य कर्णनेमिम-ण्डलावच्छेदेऽपि नमसोऽशत्वमवच्छेदकाभावे तन्मात्रत्वादतो जीवस्यापि ब्रह्मांशत्वामा-वान भिन्नाभिन्नत्वम् । नच भेदः शास्त्रार्थो हौिककत्वात् । अभेदस्य त्वैकान्तिकस्य शास्त्रीयत्वात्तदनुषगमे सम्यग्वीरेव मुक्तिहेतुर्बाविता स्यादिति भावः । कर्भैव मुक्तिहेतु-रिति कृतं सम्यग्वियेत्याशङ्कचाऽऽह । कृतकमिति । कृतकत्वेऽपि ध्वंसविनत्यते-

[अ०१पा०४स्०२३]आनन्दगिरिकृतटीकामंत्रित्वतशांकरभाष्यसमेतानि। ३८५

नित्यं च मोक्षं कल्पयन्ति न्यायेन च न संगच्छन्त इति ॥२२॥४६)

# प्रकृतिश्व प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधान ॥ २३ ॥

पथाऽभ्युदयहेतुन्वाद्धमीं जिज्ञास्य एवं निःश्रेयसहेतुत्वाद्धेद्य जिज्ञास्यमित्युक्तम् । ब्रह्म च 'जन्माद्यस्य यतः' इति लक्षिन् तम् । तच्च लक्षणं घटरुचकादीनां मृत्सुवर्णादिवत्पकृतित्वे कु-लालस्वर्णकारादिविक्तमित्तत्वे च समानमित्यतो भवति विमर्जः। किमात्मकं पुनर्बद्धाणः कारणत्वं स्थादिति । तत्र निमित्तकारण-मेव तावत्केवलं स्थादिति प्रतिभाति । कस्मात् । ईक्षापूर्वककर्तृ-

त्याशङ्कचाऽऽह । न्यायेनेति । मोक्षो निरितशयानन्दत्वेन भावत्वात्कृतकश्चेदनित्यः स्यादेवं बन्वध्वसत्या तस्याभावत्वेऽिष कृतकत्वे कथं नानित्यता ध्वंसध्वमे
च ध्वस्ताध्वस्तेबेन्वस्य पुनरुत्पत्तावपुनरावृत्तिश्चातिविष्ठध्येत । नच ध्वंसध्वमेऽिष कारणाभावात्र ध्वस्तस्य पुनरुत्पत्तिस्तध्द्वंसस्य प्रतियोगिभेदेनावस्थानात । तद्मेदे च तदुत्पत्तेरावश्यकत्वादतो न कर्ममाध्या मुक्तिः । न चास्मन्मते बन्वध्वंमोऽिष वस्तु-च्यतिरिक्तोऽस्तीति भावः । तदेवं प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि भैवेयीबाह्मणमन्वितिन्युप्यहर्तु-भितीत्युक्तम् ॥ २२ ॥ (६)

यत्पितिज्ञाबलान्भेनेयी ब्राह्मणस्य ब्रह्मपरत्वं तस्मादेवोपादानत्वं ब्रह्मणः सावयित । प्रकृतिश्चेति । व्यवहितमंबन्धादपीनरुकत्यं वक्तुं वृत्तं कीर्तयित । पर्यात । सहप्यान्त-माद्यसूत्रार्थमनूद्य ब्रह्मलश्चारम् कारणत्वस्य द्वितीयसूत्रार्थस्य विचारप्रतिज्ञया संगति-माह । ब्रह्म चेति । ब्रह्मकारेणत्वार्थाविकरणस्य कारणिविशेषविचारस्य च सबन्वोक्ति-पूर्वकमविश्चप्रभेगाचक्षाणः सिनिमत्तं संशयमाह । तचेति । जन्मादिसूत्रे त्वतद्विकरणसिद्धवर्त्कारेणोभयकारणत्वोक्तिस्तद्वनन्तरमस्याऽऽरभ्यत्वेऽपि निर्णीततात्पर्येवेदा-न्तिनिमत्तत्वमात्रसाधकानुमितेवर्त्वरोक्तिः सुकरेति समन्वयात्रसाने लिखितमेतद्विकर्यमानुकृते विषये समन्वयो दुःसाध्य इति कारणतामात्रं तत्रोक्तिभिति भावः । ब्रह्मलक्ष्मणस्यायादिसबन्धादस्यापि तद्योगिनस्तितिद्धः । पूर्वपन्ने पतिज्ञागोणत्वं सिद्धान्ते वन्मुस्थत्वं फलेभिति । समानवर्योद्दष्टच्या विमर्शमेव विशवयति । किमिति । पति-ज्ञाया मुर्ख्यत्वेन वाक्यस्य जीवपरत्वे परास्ते निमित्तोपादानमेदाद्रौणा सेति पूर्वपन्नः यति । तन्नेति । एवकारार्थे स्फुटयति । केवलमिति । तत्र मान प्रच्लिते । कस्मानिति । तत्र ब्रह्मकार्यद्वर्वे। देविद्वराह । ईक्षेति ।

९ ड. ज रह्मापि जिर्षे २ ठ. रणार्था । ३ क. रकारणो । ४ ख. तेर्वाधो । ४ ख. तुक्ति । ६ ठ. ड. त्रें क्लिं। ७ ठ. ड. त्रें क्लिं।

त्वश्रवणात् । ईक्षापूर्वकं हि ब्रह्मणः कर्नृत्वमवगम्यते "स ईक्षांचक्रे" [प०६।३] "स प्राणमस्रजत" [प०६।४] इत्यादिश्वतिभ्यः । ईक्षापूर्वकं च कर्नृत्वं निमित्तकारणेष्वेव खुलालादिषु दृष्टम् । अनेककारकपूर्विका च क्रियाफलिसिद्धि-लोंके दृष्टा स च न्याय आदिकर्तर्यिष युक्तः संक्रमियतुम् । ईश्वरत्वप्रसिद्धेश्व । ईश्वराणां हि राजवैवस्वतादीनां निमित्तकार-णत्वमेव केवलं प्रतीयते तद्वत्परमेश्वरस्यापि निमित्तकारणत्व-मेव युक्तं प्रतिपत्तम् । कार्य चेदं जगत्सावयवमचेतनमशुद्धं च दृश्यते कारणेनापि तस्य तादृशेनैव भवित्रव्यं कार्यकार-णयोः साह्यपदर्शनात् । ब्रह्म च नैवंलक्षणमवगम्यते "निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्" [श्व०६। १९] इत्यादिश्वतिभ्यः । पारिशेष्याद्वद्वाणोऽन्यदुपादानका-

हेतुंद्वयं श्रुत्या स्फुटयित । इक्षेत्यादिना । ब्रह्मणश्चेतनस्य कर्तुरेव कार्यद्रव्योपादान्त्वे कि बाधकिमित्याशङ्क्ष्य कुलालादेरिप तत्पसिक्तिरित्याह । ईक्षेति । अनुमानान्तर वक्तुं या द्रव्योत्पत्तिः सा भिन्निनिमित्तोपादानपूर्वा यथा घटाचुत्पतिरिति व्याप्तिमाह । अनेकिति । जगद्भव्योत्पत्तिमिन्निनिमत्तोपादानपूर्वा द्रव्योत्पत्तिन्वाद्वाद्वेत्तिविद्वाद्वमिनोति । स चेति । न ब्रह्म कार्यद्रव्योपादानमीश्वरत्वाङ्कौनिकेश्वरवित्वाद्वमिनोति । स चेति । न ब्रह्म कार्यद्रव्योपादानमीश्वरत्वाङ्कौनिकेश्वरवित्वाह । ईश्वरत्वेति । साध्यवैकल्यं प्रत्याह । ईश्वराणां हीति । द्राष्टीन्तिकं निगमयित । तद्वदिति । विमतमचेतनोपादानं कार्यद्रव्यत्वाद्वेटवित्त्याह । कार्यत्वं साथयित । सावयविमिति । विभवं न ब्रह्मोपादानमचेन्वन्त्वादशुद्धत्वाच घटादिविद्याह । अचेतनिमिति । तथाऽपि जगचेतनोपादानं कि न स्यात्तत्राऽऽह । कारणेनेति । ब्रह्मेव वर्षि ताद्यास्तु नेत्याह । ब्रह्म चेति । निष्कलं निरवयवम् । निष्कियं परिणामपरिस्पन्दरहितम् । शान्वं रागद्वेषादिशून्यम् । निरवयं पुण्यापुण्यवर्जितम् । निरञ्जन मुखदुःखादिभिरस्प्रष्टम् । आदिशब्देन शुद्ध-मपापविद्धित्याद्या श्रुतिरुक्ता । ब्रह्मणश्चेन जगदुपादानत्वं वर्षि कि तदुपादानं न-रिवर्वा माराद्वादक्तपं कार्यं तत्राऽऽह । पारिशेष्यादिति । तत्र ब्रह्मण्यक्तमसा-

रणमशुद्धचादिगुणकं स्मृतिमसिद्धमभ्युपगन्तव्यम् । ब्रह्मकारण-त्वश्चतेनिमित्तत्वमात्रे पर्यवसानादिति । एवं प्राप्ते ब्रमः । प्रकृति-श्रोपादानकारणं च ब्रह्माभ्यपगन्तव्यं निमित्तकारणं च । न केवलं निमित्तकारणमेव । कस्मात । प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात । एवं मितज्ञाहष्टान्ती श्रीती नोपरुष्येते । मितज्ञा तावत "उत तमादेशमगाक्ष्यो येनाश्चतं श्चतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञा-तम" [ छा० ६ । १ । २ ] इति । तत्र चैकेन विज्ञातेन सर्व-मन्यदविज्ञातमपि विज्ञातं भवतीति प्रतीयते। तच्चोपादानकारण-विज्ञाने सर्वेविज्ञानं संभवत्यपादानकारणाव्यतिरेकात्कार्यस्य । निभित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति होके तक्ष्णः प्राप्ता-दव्यतिरेकदर्शनात् । दृष्टान्तोऽपि "यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भशं विकारो नामधेयं मृत्ति-केरपेव सत्यम्" [ छा० ६ । १ । ४ ] इत्युपादानकारणगो-चर एवाऽऽम्नायते । तथा "एकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातं स्यात्" [ छा० ६ । १ । ५ ] एकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात्" [ छा० ६ । १ । ६ ] इति च । तथाऽन्यत्रापि "कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं

रमृतीति । त्रक्षोपादानत्वस्य प्रसक्तस्य निषेवे सास्यीयप्रवानादन्यत्राप्रमङ्गान्तदेव परिशेषतो जगद्रपादानत्वस्य प्रसक्तस्य निषेवे सास्यीयप्रवानादन्यत्राप्रमङ्गान्तदेव परिशेषतो जगद्रपादानित्वर्थः । सदेवेत्यादिश्रुवेस्ताई का गतिरित्याशङ्क चानुमान-विरोधाद्विशेषे संकोच इत्याह । ब्रह्मोत । जन्मादिसूत्रोक्तळक्षणस्यासंभावितत्विमिति शब्दोपसंहत्वमन् स्वान्तमवतार्थे प्रविज्ञा व्याकरोति । एविमिति । उक्तानुमानेषु जीवत्सु नोभयकारणतेवि शङ्कते । कस्मादिति । हेतुमादाय व्याचष्टे । प्रतिज्ञेति । एविमिति । वत्रोति । यतिज्ञेति । प्रविन्त्यार्थमाह । प्रतिज्ञेति । वद्वाक्यार्थमाह । तत्रेति । वदनुपरोधं समवे दर्शयति । तचेति । निभित्तकारणज्ञानादेव सर्वज्ञानं कि न स्यात्तत्राऽऽह । निमित्तेति । दृष्टान्तानुपरोवमाह । दृष्टान्तोपीति । मृदि ज्ञाताया वद्विकारस्य ज्ञेयत्वेनानवशेषे हेतुर्वाचेवि । घटादेवैचार-म्मणत्वं वस्तुत्रोऽसत्वं साषयति । नामेति । शृन्यशेषत्वं निषेवि । मृत्तिकेति । विपरीवह्यान्तोऽपि स्यादिति शङ्कां निर्मितुं दृष्टान्तान्तराण्याह । तथेति । गति-सामान्यार्थमार्थवंणगतौ प्रविज्ञाद्यान्याह । तथेति । वृहद्यरण्यकेऽपि तौ निर्दि-सामान्यार्थमार्थवंणगतौ प्रविज्ञाद्यान्तवाह । तथेति । वृहद्यरण्यकेऽपि तौ निर्दि-

भवति [ सुण्ड० १ । १ । २ ] इति प्रतिज्ञा । "यथा पृथिव्या-मोपध्यः संभवन्ति । मुण्ड० १ । १ । ७ ] इति दृष्टान्तः । तथा 'आत्मनि खल्बरे दृष्टे श्रुते गते विज्ञात इदं सर्व विदितम्" [बु० ४ | ५ | ६ ] इति मतिज्ञा । "स यथा दुन्दुभेहेन्यमा-नस्य न बाह्याञ्सब्दाञ्शक्रुयाद्वहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दु-भ्याधातस्य वा शब्दो गृहीतः" [बु०४।५।८] इति इष्टान्तः। एवं यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ प्रकृतित्वसा-धनौ पत्येतव्यौ । यत इतीयं पश्चमी "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'' इत्यत्र ''जिनिकर्तः प्रकृतिः'' पि० स्र०१।४। २० | इति विशेषस्मरणात्मकृतिस्क्षण एवापादाने द्रष्टन्या । निमित्तत्वं त्वधिष्ठात्रन्तराभावादधिगन्तव्यम् । यथा हि लोके मृत्स्रवर्णादिकमुपादानकारणं कुलालसुवर्णकारादीनधिष्ठातृनपे-स्य पवर्तते नैवं ब्रह्मण उपादानकारणस्ये सतोऽन्योऽधिष्ठा-ताऽपेक्ष्योऽस्ति । प्रागुत्पत्तेरेकमेवाद्वितीयमित्यवधारणादधिष्ठा-त्रन्तराभावोऽपि प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधादेवोदितो वेदितब्यः । अधिष्ठातरि ह्युपादानादन्यस्मित्रभ्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञा-

काति । आत्मनीति । घटः प्रकाशते पटो वेत्यनुगतपकाशातिरेकेण घटादेरसिद्धेस्तकेव किल्पतत्वात्पकाशोऽनुगतोऽिषष्ठानं प्रकृतिरित्यनुगतः स दृष्टान्तो यथा तथोच्यते ।
बाह्यान्दुन्दुभिशब्दसामान्यबहिर्भूतानिति यावतः । दुन्दुभेस्तच्छब्दसामान्यस्येत्यर्थः ।
दुन्दुभ्याघातस्य जनकस्य जन्यतया संबन्धी वा शब्दो विशेषशब्द इत्यर्थः । वेदान्त्वस्यगतं न्यायं वेदान्तान्तरेष्वितिदेशति । एविमिति । प्रतिशाद्यनुपरोविछङ्गादुपान्तान्त्वत्पश्चमीश्रुत्याऽपितद्धीरित्याह । यतः इति। यतः इत्यादिश्रुतौ यतः इति। यं पश्चम्यपि
पक्रतिक्रपापादान एव द्रष्टव्येति संबन्धः । जाङ्याद्वद्धः एवेति निमित्तेऽपि पश्चमीदृष्टेरुपादानत्वं कथं गमयेत्त्रचाऽऽह । जनीति । जायमानस्य कार्यस्य प्रकृतिरुपादानमपादानसंशं भवतीत्यपादाने पश्चमीस्मरणात्र कारणमात्रे सा युक्तत्यर्थः । यद्यपि सूत्रे
प्रकृतिग्रहणं सर्वकारणसंग्रहार्थभित्यक्तं तथाऽपि तदनादृत्यः प्रकृतिश्चेतिमूत्रस्थपक्रतिशब्दवद्यमपीति मन्यते तथाऽऽपि कथं निमित्तत्वं तदाह । निमित्तत्विमिति ।
अधिष्ठात्रन्तराभावं व्यतिरेकद्दृष्टान्तेन साध्यति । यथेति । अन्यस्याविष्ठातुरपेक्षणीयस्यास्ये हेतुमाह । प्रागिति । ब्रह्मणोऽन्यन्निमित्तं जगतो नेत्यत्रापि सूत्रावयवसामर्थ्यमाह । अधिष्ठात्रन्तरेति । उक्तमेव व्यतिरेकेण स्फोरयित । अधिष्ठातरीति ।

१ ड. ज. ज. ट. 'तीयमपि प'। २ ड. ज. 'स्य स्वतोऽ'।

#### [भ १पा ४सू.२४।२५]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिकतशांकरभाष्यसमेतानि।३८९

नेन सर्वविज्ञानस्यासंभवात्मतिज्ञादृष्टान्तोपरोध एव स्यात् । त-स्माद्धिष्ठात्रन्तराभावादात्मनः कर्नृत्वमुपादानान्तराभावाच पक्र-तित्वम् ॥ २३ ॥

कुतश्चाऽऽत्मेनः कर्तृत्वपकृतित्वे ।

### अभिध्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥

अभिध्योपदेशश्चाऽऽत्मनः कर्नृत्वप्रकृतित्वे गमयति ''सोऽ-कामयत बहु स्यां प्रजायेय'' इति ''तदेक्षत बहु स्यां प्रजा-येय'' इति च । तत्राभिध्यानपूर्विकायाः स्वातन्न्यप्रवृत्तेः कर्तेति गम्यते । बहु स्यामिति पत्यगात्मविषयत्वाद्धहुभवनाभिध्यान-स्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते ॥ २४॥

#### साक्षाचोभयाम्रानाव् ॥ २५ ॥

मकृतित्वस्यायमभ्युचयः । इतश्च मकृतिर्बद्ध यत्कारणं सा-क्षाह्मस्रेव कारणमुपादायोभौ मभवमल्यावाम्त्रायेते '' सर्वाणि ह वा इमान भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते । आकाशं मत्यस्तं यन्ति" [ छा० १ । ९ । १ ] इति । यद्धि यस्मात्मभवति यस्भिश्च मलीयते तत्तस्योपादानं मसिद्धम् । यथा त्रीहियवा-दीनां पृथिवी । साक्षादिति चोपादानान्तरानुपादानं दर्शयस्या-

#### श्रुतिलिङ्गाभ्या सिद्धमुपसहराति । तस्मादिति ॥ २३ ॥

द्विधा हेतुत्वमेकस्य युक्तमिति वक्तुं सूत्रचतुष्टयमवतारयति । कुतश्चेति । स्नष्टव्य-विषयसंकरुपोक्तेरुभयकारणत्वं तावदाह । अभिध्येति । प्रतिज्ञां पूरयन्निध्योपदेशं विश्रदयति । अभिध्येति । कथं तस्मात्कर्तृत्वपक्ततित्वे गम्येते तत्राऽऽह । तत्रेति ॥ २४॥

निमित्तत्वमुपेत्योपादानत्वे हेत्वन्तरमाह । साक्षाचेति । सूत्रस्य तात्पर्थमाह । मक्कतित्वस्येति । अक्षराणि व्याकरोति । इतश्चेति । आकाशस्य ब्रह्मत्वमाकाशस्त-छिङ्गादित्युक्तम् । नन्वाकाशं ब्रह्मोक्त्वा सर्वभूताना तद्धीनप्रभवप्रख्याभिधानेऽपि कथं ब्रह्मणः सर्वभूतोपादानत्वं तत्राऽऽह । यद्धीति । सुत्रावयवसूचितमर्थमाह । साक्षा-विति । आकाशादेवेत्येवकारसूचितमुपादानान्तरानुपादानं साक्षादितिपदेन सूत्रकारो दर्शयवीति योजना । उपादानान्तरच्यावृत्तिरेवकारायों न भवति कितु निमित्त-

काशादेवेति । प्रत्यस्तमयश्च नोपादानादन्यत्र कार्यस्य दृष्टः ॥ २५ ॥

# आत्मकृतेः परिणामात् ॥ २६ ॥

इतश्च प्रकृतिर्बद्ध पत्कारणं ब्रह्मपिक्रयायाम् "तदात्मानं स्वयमकुरुत" [तै० २।७] इत्यात्मनः कर्मत्वं कर्नृत्वं च दर्शयति। आत्मानिमिति कर्मत्वं स्वयमकुरुतेति कर्नृत्वम् । कथं पुनः पूर्व-सिद्धस्य सतः कर्नृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं संपादिष्यतुम् । परिणामादिति ब्रूमः । पूर्वेसिद्धोऽपि हि सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामासाऽऽत्मानिमिति । विकारात्मना च परिणामो मृदाद्यास्य प्रकृतीषूपल्याः । स्वयमिति च विशेषणानिमित्तान्तरानपेक्षत्वमपि मतीयते । परिणामादिति वा पृथक्सूनम् । तस्येषोऽर्थः । इतश्च प्रकृतिर्बद्ध यत्कारणं ब्रह्मण एव विकारात्मनौ परिणामः सामानाधिकरण्येनाऽऽन्नायते "सच त्यच्चाभवनिरुक्तं चानिरुक्तं व" [तै० २ । ६ ] इत्या-दिनेति ॥ २६ ॥

स्याऽऽकाशस्योपादानत्वन्यावृत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । प्रतीति । निभित्ते कार्यस्य छयाद्रष्टेराकाशस्य तन्मात्रत्वमत्र नेष्टमित्यर्थः ॥ २५ ॥

ब्रह्मणो जगिनितस्य तत्पकृतित्वे हेत्वन्तरमाह । आत्मेति । सूत्रं व्याकरोति । इतश्चेति । उक्तमेव विभन्य निर्देशित । आत्मानिमिति । पूर्वसिद्धस्य कर्तृत्वं कि-यमाणत्वं त्वसिद्धस्य वन्नोभयमेकस्य स्यादिति शङ्कते । कथिमिति । सूत्रावयवमवन्तार्ये व्याचष्टे । परिणामादिति । आत्मानिमिति विशेषणादेवद्धीरिद्धर्थः । इत्थं मि-थ्यापरिणामेऽपि कथं विरोधसमाधिरित्याशङ्कचाऽऽह । विकारिति । एकेन रूपेण पूर्वसिद्धस्याप्यसिद्धरूपान्तरेण परिणामो दृष्टत्वाद्यकः स्यादित्यर्थः । श्रोतेन विशेष-णान्तरेण सूचितमर्थमाह । स्वयमिति । आत्मकृतेरिविहेतुसाधनार्थं परिणामादिति पदिसिस्तम्म । संप्रति स्वत्रश्रहेत्वन्तरमेवदित्याह । परिणामादिति वेति । अर्थमेदामावे कथं पार्थक्यं तत्राऽऽह । तस्येति । अर्थिवशेषमेव दर्शयति । इतश्चेति । मृद्धरः सुवर्णं कुण्डलमितिबद्धद्वाणः सच त्यचेति जगवः सामानाधिकरण्यादुपादानत्वं निमित्ते तदयोगादित्यर्थः । सत्पत्यक्षं भूतत्रयम् । त्यत्परोक्षं भूतद्वयम् । निरुक्तमिद्भित्तेचनार्रम् । ततोऽन्यदनिरुक्तम् ॥ २६ ॥

९ ड. ञ. ँनाऽय पर। २ क. ठ. ड. ँस्य साध्यमानत्व तर। ३ ठ. ड. ँस्यासिर।

## योनिश्च हि गीयते ॥ २७॥ (७)

इतश्च मक्कतिर्वद्य परकारेणं योनिरित्यपि पत्यते वेदान्तेषु ''कर्ता-रमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्'' [ मुण्ड० १।१।६ ] इति ''यब्रूतयोनिं परिपदयन्ति धीराः'' [मुण्ड० १।१।६] इति च। योनिशब्दश्च मक्क-तिवचनः समधिगतो लोके ''प्रैथिवी योनिरोषधिवनस्पतीना-म्'' इति । श्वीयोनेरप्यस्त्येवावयवद्वारेण गर्मं मत्युपादानकारण्यत्वम् । कचित्स्थानवचनोऽपि योनिशब्दो दृष्टः ''योनिष्ट इन्द्रनिषदे अकारि'' [ ऋ० सं० १। १०४। १ ] इति । वाक्यशे-पात्त्वत्र मकृतिवचनता परिग्रह्मते ''यथोर्णनाभिः स्रजते ग्रह्मते च'' [ मु० १।१।७ ] इत्येवंजातीयकात् । एवं मकृतित्वं ब्रह्मणः मसिद्धम् । यत्पुनरिदमुक्तमीक्षापूर्वेकं कर्नृत्वं निमित्तकारणे-प्येव कुलालादिषु लोकें इष्टं नोपादानेष्वित्यादि तत्मत्यु-च्यते । न लोकवदिह भवितव्यम् । न ह्यमनुमानगम्योऽर्थः

जगन्निमित्तस्यैव ब्रह्मणस्वत्पक्ववित्वे हेत्वन्वरमाह । योनिश्चेति । वेदान्तानेव छेशतो दशैयति । कर्तार्मिति । क्रियाशक्तिवदीशनशक्तिर्पि तस्यास्तीत्याह । ईश-मिति । ताटस्थ्यं व्यविर्वयति । पुरुषमिति । तस्य पुरि शयानस्य परिच्छेदं व्यव-च्छिनति । ब्रह्मेति । आकाशादेरन्यत्वे कथ पूर्णता तत्राऽऽह । योनिमिति । अप-रयनिति संबन्धः । यद्भवयोनिभित्यत्र तद्क्षरं परिवद्याविगम्यभिति संबन्धः । योनिज्ञाब्दे ब्रह्मणि प्रयुक्तेऽपि कथ तस्योपादानत्वं नहि तस्य प्रकृत्यर्थत्व पैतिद्धं तन्नाऽऽह । योनिशब्दश्चेति । ननुपादानत्वं विनाडपि स्त्रीयोनौ योनिशब्दो हश्यते तत्राऽऽह । स्त्रीति । अवयवशब्देन योनिपभवं शोणिवं गृँहाते । ताईं योनिशब्दस्य श्वित्वात्प्रथमती वक्तव्यत्वे किमर्थं पश्चादुच्यते तत्राऽऽह । क्वचिदिति । योनिः स्थानं ते तव मो इन्द्र निषदे निषदनायोपवेशनाय स्थित्यर्थमकारि क्विमित्यर्थः । योनिशब्दस्य व्यभि-चारित्वेनाश्रुवित्वेनासावकवेत्याशङ्कचाऽऽह । वाक्येति । भूतयोन्यादिवाक्यं सप्त-म्यर्थः । वाक्यशेषशब्दो ब्रह्मादिपद्स्याप्युपळक्षणः । श्रुत्यादिभिद्धं भिद्धान्तमुपसंह-रति । एवमिति । परोक्तमन्मानजातमपाकर्तुमनुबद्धि । यदिति । यथाद्दष्टमनुमेयभिह तु धर्मवन्नानुमानं युक्तं श्रुतिलिङ्गाभ्या ब्रह्मणोऽन्यत्रैव सामान्यतो दृष्टानां सावकाशत्वेन दुर्बेळत्वादित्याह । तदिति । किच श्रीतमीश्वरमनाश्रित्यानुमानमाश्रित्य वा नाऽऽद्योऽप्रसिद्धविशेषणत्वादिपसङ्गादित्याह । न हीति । न द्वितीयो धार्मिप्राह-

१ ड. ञ. ° णं ब्रह्मयो °। २ ज. पृथ्वी। ३ ड. ञ. ° त् । तदेव । ४ क. ड. ° वैक्रक °। ५ ठ. इ. वारयति । ६ ठ. ड. सिद्धा ७ ख. ठ. ड. टश्यते ।

शब्दगम्यत्वात्त्वस्यार्थस्य यथाशब्दमिह भवितव्यम् । शब्दश्चे-क्षितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं पतिपादयतीत्यवोचाम । पुनश्चेनत्सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ॥ २७ ॥ [ ७ ]

# एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ [८]

"ईक्षतेर्नाशब्दम्" [ ब्र० स्र० १।१।५ ] इत्यारम्य मधान्तकारणवादः स्त्रेरेव पुनः पुनराशङ्क्य निराकृतः । तस्य हि पक्षस्योपोद्धलकानि कानिचिछिङ्गाभासानि वेदान्तेष्वापातेने मन्दमतीन्प्रतिभान्तीति । स च कार्यकारणानन्यत्वाभ्युपगमात्म त्यासन्नो वेदान्तवादस्य देवल्यभ्रतिभिश्च कैश्चिद्धभैस्त्रनकारैः स्व- ग्रन्थेष्वाश्चितस्तेन तत्प्रतिषधे यन्नोऽतीव कृतो नाण्वादिकारणे- वाद्मतिषधे । तेऽपि तु ब्रह्मकारणवादपक्षस्य प्रतिपक्षत्वात्प्रति- षेद्धव्याः । तेषामप्युपोद्धलकं वैदिकं किंचिछिङ्कमापातेन मन्दन

कमानिवरोषादित्याह । शब्देति । शब्दानुसारेणापि कथमुभयथा कारणत्वं तत्राऽऽह । शब्दश्चेति । योनिशब्दो यत इति पश्चमी च शब्दार्थः । चकारात्मितिशाद्यनुपरोव-खिङ्गमपि एहीतम् । शब्दावगतमपि वैळक्षण्यादियुक्तिविरोवादयक्तित्याशङ्कचाऽऽह । पुनश्चेति । युक्तिविरोवस्यामे निरासादागमिवकँद्धानुमानस्य काळातीतत्वेनामामाण्याद्य-थागममुभयथा कारणत्वमिति भावः ॥ २७ (७)

उक्तन्यायेन प्रधानस्याशब्द्रत्वेऽिष न ब्रह्मण्येव जगत्कारणे समन्वयः । अणोरणीयानण्य इवेमा धाना असदेवेद्मित्यादिशब्दादणुस्वभावशून्यानां जगद्धेतुत्वसंभवादित्याशङ्कचाऽऽह । एतेनेति । अतिदेशेनाण्यादिवादं निरस्य जगद्धेतौ ब्रह्मणि
समन्वयस्थापनादस्य श्रुत्यादिसंगतिः । फळं तु पूर्वेवत । अतिदेशाविकरणस्य तात्पर्यं
वक्तं वर्तं कीर्वयित । ईक्षतेरिति । तस्यव विशेषतो निरासे हेतुमाह । तस्येति ।
प्रधानवादस्येव प्राधान्येन निरासे हेत्वन्तरमाह । स चेति । न केवळमभ्यार्देतत्वाचस्य प्राधान्यं स्मृतिमूळत्वादपीत्याह । देवळेति । उक्तहेतुफळमाह । तेनेति ।
चार्हे वावतैव ब्रह्मकारणत्विभद्धेरळमितदेशेनेत्याशङ्कचाऽऽह । तेऽपीति । अण्वादिवादानामशब्दत्वादेव निषेधे पुनरुत्थानाभावान्न निषेध्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । तेषामिति ।

१ ड. ज ँतिपाद्यिष्पामः । २ ज. ट. ँन प्रति । ३ न. ँवाक्यस्य । ४ क. ड. ज. अ. षैप एव य । ५ ट. ँणप्र । ६ ज. ट. ँणप् । ৬ ठ. ड. ंबिरोधानु ।

#### [अ०१पा०४म्०२८]आनन्दगिरिकतटीकामंबल्तिशांकरभाष्यसमेतानि ।३९३

मतीन्मितभायादिति । अतः प्रधानमञ्जीनबर्हणन्यायेनातिदि-शित । एतेन प्रधानकारणवादमितिषेधन्यार्यंकलापेन सर्वेऽण्वा-दिकारणवादा अपि मितिषिद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः । तेषामिष प्रधानवदशब्दत्वाच्छब्दिवरोधित्वाचेति । व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्ति चोतयति॥ २८॥[८]

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपाद-कृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये प्रथमाघ्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ४ ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अणोरणीयानित्याद्यब्रह्मपरं ब्रह्मपरं वेत्यण्वादिशन्दस्य परमाण्वादिविषयत्वाविषयत्वाभ्या संदेहे परमाणुष्वणुशन्दस्य मसिद्धत्वात्कुळाळो मृदा घटं करोति।तिवत्पतंत्रवान् पृथिवी देवः संजनयनिति तेषा हेतुत्वोक्तरसद्धा इदमसदेवेद्गिति शून्यवादात्तनामद्धपा-भ्यामेव व्याक्रियतेति कर्मकर्तिर ळकारेण स्वभाववादादनुपादानं ब्रह्मिति शून्यवादात्तनामद्धपा-भ्यामेव व्याक्रियतेति कर्मकर्तिर ळकारेण स्वभाववादादनुपादानं ब्रह्मिति मतिद्यावाद्यानाम्पि तत्यक्रित्वयोगाद्गितसामान्यासिद्धिरित्यथः । अथैव पूर्वपक्षमानेऽपि किमिति सांस्यमतितरसनन्यायेन तिन्नरसनं क्रियते किमिति न विपरीतिमित्याशङ्कच पूर्वपक्षमा-प्रिमितिशन्दसमापितामनूच सिद्धान्तमाह । अत इति । उक्तन्यायस्य तेषु प्राप्तिमाह । तेषामिति । अणोरणीयानित्यात्मनः सूक्ष्मतया प्रत्यक्षाद्यगोचरत्ववचनात्पतन्त्र-शन्दस्य परमाणुवाचकत्वासिद्धरेणुः पन्था इति ज्ञानमार्गस्तुतेरसदेवेदिमित्यादेः समाहितत्वान्मदादिदृष्ट्यान्ताना च प्रतिज्ञानुरोवित्वाद्धानादृष्ट्यान्तस्यापि वदनुरोवेन भाक्त-त्वाद्यवादीनां प्रवानवदशन्दत्वाद्धेक्षकारणवादिशन्वविद्याद्वक्तान्यपि वाक्यानि ब्रह्मपराणीति ब्रह्मणि कारणे सिद्धः समन्वयो वेदान्तानामित्यर्थः। पुनस्केस्तात्पर्थमाह । व्याख्याता इति ॥ २८ ॥ (८)

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीशुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यभगवदा-नन्दज्ञानकृते शारीरकभाष्यन्यायनिर्णये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४॥ ॥ प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १॥ ॥ समाप्तीयं प्रथमोऽध्यायः॥

॥ श्रीरस्तु ॥

### श्री.

#### ॐ तत्सहस्रणे नमः।

## अथ हितीयोध्यायः ।

प्रथमेऽध्याये सर्वेज्ञः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं मृत्सुवर्णादय इव घटरुचकादीनाम् । उत्पन्नस्यं जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारणं मायावीव मायायाः । प्रसारितस्य जगतः पुनः स्वातमन्येवोपसंहारकारणमवनिरिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य । स एव च सर्वेषां न आत्मेत्येतद्वेदान्तवाक्यसमन्वयमितपादनेन मतिपादितम् । प्रधानादिकारणवादाश्चाशब्दत्वेन निराकृताः । इदानीं स्वपक्षे स्मृतिन्यायिवरोधपरिहारः प्रधानादिवादानां च
न्यायाभासोपबृंहितत्वं मितवेदान्तं च सृष्टचादिमिक्रयाया अविगीतत्विमत्यस्यार्थजातस्य मितपादनाय द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । तत्र प्रथमं तावत्समृतिवरोधमुपन्यस्य परिहरित ।

अविदेशाविकरणे प्रधानवद्शब्दत्वं परमाण्वादीनामपीत्युक्तम् । संप्रति प्रधानस्य वैदिन्कशब्दवन्त्वाभावेऽपि स्मृतिक्षपशब्दवन्त्वमाशङ्कःच परिहरति । स्मृतीति । पूर्वोत्तरा-ध्यायपोर्विषयविषयिभावसंबन्वं वक्तं पूर्वोध्यायार्थं संक्षेपतोऽनुवदति । प्रथम इति । जन्मादिसूत्रमारभ्योत्पत्त्यादिकारणं ब्रह्मेति तत्र वत्रोक्तं पूर्वोध्यायार्थमनुभा-ध्याऽऽत्मभेद्वादिसास्यस्मृतिविरोधोद्धावनानुकूळत्वेन शास्त्रदृष्टचेत्यादिपद्वेशेषु दशि-पत्रित्वित्यार्थमनुवदति । स एवेति । किप्रमाणकमेतदित्याशङ्कचोक्तम् । एतदिति । चतुर्थपादार्थमुत्तरार्थमनुद्रवति । प्रधानादीति । वृत्तमनुभाष्योत्तराध्यायार्थं पादशः संयह्माति । इदानीमिति । न्यायामासोपवृंहितत्वं आन्तिमृत्यक्तमस्यहार्थः । तत्र वृत्येथे
भूतभोकृतिषयमृष्टचादिवाक्त्यानामिति । सृष्टचादीत्यादिशब्दः सस्याक्रमस्यहार्थः । तत्र वृत्येथे
भूतभोकृतिषयमृष्टचादिवाक्त्यानामिति । सृष्टचादीत्यादिशब्दः सस्याक्रमस्यहार्थः । तत्र वृत्येथे
भूतभोकृतिषयमृष्टचादिवाक्त्यानामिति । तत्रिते विषयित्यिष्यिदः संबन्वः ।
तत्र पूर्वस्य विषयत्वादस्य विष्यित्वान्निर्विषयिच्चारायोगादिषयिभ्यतिष्यितः संबन्वः ।
तत्र पूर्वस्य विषयत्वादस्य विष्यित्वान्निर्विषयिच्चारायोगादिषयाभिष्ठचुत्तरकाळत्वात्तदिषयविचारस्येति पूर्वोत्तरत्वमनयोरुचिति । समन्वये स्मृतिविरोधसमाधानार्थत्वादिकरणस्य
द्याधिकरणमवतारयति । तत्रेति । समन्वये स्मृतिविरोधसमाधानार्थत्वादिकरणस्य

## स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्य-स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात् ॥ १ ॥

यदुक्तं 'ब्रह्मेव सर्वेज्ञं जगतः कारणम्' इति तदयुक्तम् । कतः । स्मृत्यनवकाशदोषमसद्भात् । स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमार्षेप्रणीता शिष्टपरिष्टहीताऽन्याश्च तदनुसारिण्यः स्मृतय एवं सत्यनव-काशाः प्रसज्येरन् । तासु हाचेतनं प्रधानं स्वतन्नं जगतः कारण-मुपनिबध्यते । मन्वादिस्मृतयस्तावचोदनारुक्षणेनामिहोत्रादिना धर्मजातेनापेक्षितमर्थं समर्पयन्त्यः सावकाशा भवन्ति । अस्य वर्ण-स्यास्मिन्कालेऽनेन विधानेनोपनयनमिहैशश्चा ऽऽचार इत्थं वेदा-ध्ययनमित्थं समावर्तनमित्थं सहधर्भचारिणीसंयोग इति तथा पुरु-षार्थार्श्वं वर्णाश्रमधर्मान्नानाविधान्विद्धति । नैवं किपलादिसम्ती-

श्रुतादिसंगतयः । पूर्वपक्षे समृतिविरोधे समन्वयासिद्धिः । सिद्धान्ते तद्विरोधे त-त्सिद्धिः । उक्तेश्चेतने जगदुपादाने समन्वयो विषयः स कि साख्यस्मृत्या विरुध्यते न वेति तत्प्रामाण्यापामाण्याभ्या संदेहे पूर्वपक्षमाह । यदक्तिमिति । हेतुत्वेन सूत्रपद-मनतारियतु प्रच्छिति । कृत इति । सूत्रपदं हेतुमादाय व्याचष्टे । स्मृतीति । त-त्रयन्ते व्युत्पाद्यन्ते तत्त्वान्यनेनेति तत्रं शास्त्रं तत्र्वमित्याख्या यस्याः सा तथेति याव-त । आग्नपर्णातत्वेन प्रामाण्यं तस्याः सचयति । परमर्पाति । बौद्धादिसमृतिसाम्य-व्यावृत्त्यर्थं विशिनष्टि । शिष्टेति । अन्याश्चेत्यासुरिपञ्चशिखादिपणीताः । एवं सती-ति । ब्रह्म सर्वज्ञत्वादिविशेषणं जगत्कारणमित्युपगमे सर्वात्यर्थः । सर्वि विरोधे निर-वकाशत्वाशङ्का विरोधस्तु कथामित्याशङ्कचाऽऽह । तासु हीति । उक्तरूपाया मा-याशक्तेर्जगत्कारणत्वेन सिद्धान्तेऽपि स्वीकृतत्वान्नारित विरोधाशङ्केरयाशङ्चाऽऽह । स्वतन्त्रमिति । सारूयसमृतीना सावकाशत्वाय प्रधानवादीपादाने मन्वादिसमृतीना नि-रवकाशतेत्याशङ्ख्य तात्पर्यविषयस्यानुश्चेयस्याबाधात्तिसिन्विषये तासामस्ति साव-काशत्वाभित्याह । मन्वादीति । ऋत्वर्थसम्पेकत्वेन मन्वादिसमृतीना साव-काशत्वमभिनयति । अस्येति । न केवलं ऋत्वर्भपतिपादकतया सावकाशत्वं कितु पुरुषार्थमातिपादकतयाऽभीत्याह ! तथेति । नन्वन्धेये विषये कापिलादिसमृतयोऽपि सावकाशाः सत्यो ब्रह्मकारणवादेऽपि न निरवकाशा भविष्यन्ति नेत्याह । नैविमिति।

୨ का. 'तिस्तस्त्रा'। २ ज. 'इशाचा'। ३ अ. 'શ્તુર્વળા'। ४ ञ. 'વ काપિ'। ५ क. ख. ठड. °क्तचेत । ६ क 'धेयवि ।

नामनुष्ठेये विषयेऽवकाशोऽस्ति । मोक्षसाधनमेव हि सम्यग्दर्शनमधिकृत्य ताः प्रणीताः । यदि तत्राप्यनवकाशाः स्युरानर्थक्यमेवाऽऽसां प्रसज्येत । तस्मात्तदेविरोधेन वेदान्ता व्याख्यातव्याः । कथं पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्मेव सर्वज्ञं जगतः
कारणमित्यवधारितः श्रुत्यर्थः स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गेन पुनराक्षिप्यते । भवेदयमनाक्षेपः स्वतन्त्रप्रज्ञानाम् । परतन्त्रप्रज्ञास्तु
प्रायेण जनाः स्वातक्रयेण श्रुत्यर्थमवधारियतुमशक्रुवन्तः प्रख्यातप्रयोनृकास्य स्मृतिष्ववस्रम्बेरन् । तद्धलेनं श्रुत्यर्थं प्रतिपित्सेरन् । अस्मत्कृते च व्याख्याने न विश्वस्युर्वहुमानात्स्मृतीनां
पणेनृषु । किपल्यमभृतीनां चाऽऽर्ष ज्ञानमप्रतिहतं स्मर्यते ।
श्रुतिश्च भवति "ऋषि पस्ततं किपलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विगर्तिं

वत्र हेतुमाह । मोक्षेति । परिशेषायावं फिलितमाह । यदीति । सावकाशनिरवका-शयोर्निरवकाशं बलवदिविन्यायसिद्धमर्थं कथयवि । तस्मादिति । पूर्वपक्षमाक्षिपवि । कथीमिति । मानान्तरनिरपेक्षया श्रुत्या ब्रह्मणि जगत्कारणेऽववारिते तद्येक्षस्मृत्यवष्ट-म्भेन तदाक्षेपो न युक्तः सापेक्षनिरपेक्षयोर्निरपेक्षस्य बळवच्चादित्यर्थः । स्वतन्त्रप्रज्ञानां परतन्नप्रज्ञानां वा यथोक्ताक्षेपानुपपत्तिरिति विकल्प्याऽऽद्यमङ्गीकरोति । भवेदिति । स्मृत्यपेक्षामन्तरेण पौर्वापर्याल्लोचनया श्रुतिवशादेव तद्येपातिपत्तिसामध्ये स्वतन्त्रपत्त-त्वम् । नहि तान्यति समृत्यवष्टमभेनाऽऽक्षेषु युक्तं श्रुत्यैव तेषा तद्रथेपतिपत्तेरुपपत्ते-रित्यर्थः । द्विवीयं प्रत्याह । परतन्नेति । अस्मदादीना विना समृत्यपेक्षां स्वातत्रयेण वेदार्थनिणीये सामथ्यीभावात्तद्रथमवश्यंभाविन्या पूर्वसिद्धस्मृत्यपेक्षाया सर्वज्ञकपिलादिन प्रणीतस्मृतिविरोधेन शुत्यर्थनिश्चयायोगात्तदर्थस्योपचरितःवोपपत्तौ स्मृत्यवष्टम्भेनाऽऽ-क्षेपः संभवतीत्यर्थः । रमृत्यवष्टम्भमन्तरेणापि केषाचिद्वेदार्थनिर्णयः सिध्याते नहि स्मृतिकर्तारः स्मृत्यन्तरापेक्षया तद्र्थं निर्धारयन्त्रीत्यभिप्रायेण प्रायेणेत्युक्तम् । बौद्धा-दिसमृत्यवष्टमभन्यासेषार्थं प्रख्यावपदम् । वैद्वलम्बनफलमाह् । तद्धरेनेति । शुलर्थं मितिपित्सेरिब्रत्युपचरितं तद्र्यं मितिपचरिव्रतित्यर्थः । श्रुतीनामुपचरितार्थमितिपित्सा न युक्ता मुरूयेऽथें तासा शक्तितात्पर्ययोग्यास्यातत्वादित्याशङ्खचाऽऽह । अस्मत्कृते चेति । तत्राविश्वासे हेतुमाह । बहुमानादिति । अस्मदादिष्विव तेष्विप बहुमाना-नुपपितमाशङ्कचाऽऽ ह। कपिस्रेति । तेषामप्रतिहतज्ञानत्वपतिपादिका स्मृतिः सारूय-स्मृतिवदिनिर्णीतप्रामाण्येत्याशङ्कचाऽऽह । श्रुतिश्चेति । यस्तावद्रे सर्गादौ जाय-मानं कापिलनामानमृषि स्थितिकाले च प्रसूतं मृतभविष्यद्वतमानार्थज्ञानैर्विभिति पुष्णा-

जायमानं च परयेत्" [ श्वे० ५ | २ ] इति । तस्मात्रेषां मत-मयथार्थ शक्यं संभाविषतुम् । तर्कावष्टम्भेनं चैतेऽर्थं प्रतिष्ठापय-न्ति। तस्माद्पि स्मृतिब्छेन वेदान्ता व्याख्येया इति पुनराक्षेपः। तस्य समाधिनान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गादिति । यदि स्मृत्य-नवकाशदोषमसङ्गेनेदवरकारणवाद आक्षिप्येतवमप्यन्या ईववर-कारणवादिन्यः स्मृतयोऽनवकाशाः प्रसज्येरन् । ता उदाहरि-ष्यामः । " यत्तत्सूक्ष्ममिविज्ञेयम् " इति पर ब्रह्म पकृत्य "स बन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चेति कथ्यते " इति चोक्त्वा " त-स्मादव्यक्तमुत्पत्रं त्रिगुणं द्विजसत्तम " इत्याह । तथाऽन्यत्रा-पि ''अञ्यक्तं पुरुषे ब्रह्मित्रीर्गणे संप्रलीयते'' इत्याह । ''अतश्च

ति तमीश्वरं पश्येदिति योजना । योगिपत्यक्षमूळतया सांरूयस्मृतीना श्रुत्यनपेक्षत्वा-चिद्विरोधेऽपि नामामाण्यमिति फलितमाह । तस्मादिति । तर्कमूलत्वाच कपिलादि-स्मृतीनां माबल्यमित्याह । तर्केति । प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविवागममित्या-दिना यस्तर्केणानुसंबत्ते स धर्भ वेद नेतर इत्यन्तेन तर्कस्य निर्णायकत्वा-वगमात्तद्वलपर्वेत्तकपिलादिसमृतीना पाबल्ये सिद्धे सिद्धमर्थमाह । तस्मादिति। मूल्रह्मयसाहित्येन बलवस्वसंमावनाथोंऽपिशन्दः । सांरूयस्मृतिविरोधं समन्वयस्य पूर्वपक्षमुक्तवा सिद्धान्वयित । तस्येति । ब्रह्मकारणवादे सांख्यस्पृतिविरोधवतप्रधान-कारणवादेऽपि स्मृत्यन्तरविरोधान्न ब्रह्मवादिनं पत्येतदुद्भावनमुचितिमिति व्याचष्टे । पदीति । श्रुत्यर्थे समृत्यवष्टम्मेनाऽऽक्षेपस्यावकाशो नास्तीत्यरुचि सूचयाति । एव-मपीति । यासा स्मृतीना प्रवानवादे निरवकाशत्वं ता दर्शयति । ता इति । तस्मा-द्व्यक्तमित्यत्र तच्छब्देन चेतनमेव कार्रणं परामृष्टमित्यपदेष्टं चेतनस्य प्रकृतित्वमा-ह । यत्ति दिति । सूक्ष्मत्वमतीन्द्रियत्वम् । अविज्ञेयत्व प्रमाणान्तरावगाह्यत्वम् । तर्हि सर्वेममाणागोचरत्वान्नास्त्येव तदित्याशङ्कच सर्वभूताना सत्तास्फुर्विपद्रवेने स्वतःसि-द्धस्य दुरपह्नवत्वं मन्वानो बूते । स हीति । कार्यछिङ्गकमनुमानमपि तत्र संभावनाहे-वुरित्याशँयवानाह । तस्मादिति । अव्यक्तशब्देनाव्याकृर्वकार्थं भृतस्हममत्र विव-क्षितमन्याकतस्यानादित्वेनोत्पत्त्यनभ्युपगमान्निमित्तकारणत्वमेवात्र चेतनस्योक्तमिति से-इवरसांरूयमतम् । अनादिनोऽपि चान्यक्तस्य संभवत्येवेश्वरावीनत्वभित्याशङ्खचाऽऽ-ह । तथाऽन्यत्रेति । अत्र त्वन्यक्तमिति भृतसूक्ष्मळयाविकरणमन्याऋतं गृहीतम् । इतिहाससमर्पितेऽर्थे पौराणिकी संगविमाह । अतश्चेति । अन्तर्यामिन्यविरिक्तवस्तुनो

<sup>9</sup> क ज ञ. °न च तें≲ै।२ ज. °त्रिष्किये स°।३ ख. °त्वाच विरो °।४ ख. ड. वृत्तिक°। ् इ. ण पृष्ट । ६ ख. न वस्तुनः सि । ७ ख. शयेनाऽऽह । ८ ठ. ड. "ततत्कार्य । ९ ख. "वात्राचे"।

संक्षेपिममं शृणुध्वं नारायणः सर्विमदं पुराणः। स सर्गन् काले च करोति सर्वे संहारकाले च तदित्त भृयः '' इति पुराणः। भगवद्गीतामु च " अहं कृतिस्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्त-धा '' [भ० गी० ७। ६] इति। परमात्मानमेव च प्रकृत्याऽऽप्रस्तम्बः पठित " तस्मात्कायाः प्रभवन्ति सर्वे स मूलं शाश्वितकः स नित्यः'' [ध०स्०१।८।२३।२] इति। एवमनेकशः स्मृतिष्वपित्यरः कारणत्वेनोपादानत्वेन च प्रकाश्यते। स्मृतिबलेन प्रत्यविष्ठमानस्य स्मृतिबलेनोत्तरं वक्ष्यामीत्यतोऽप्रमन्य-स्मृत्यनवकाशदोषोपन्यासः। दिश्तंतं तु श्वतीनामीत्यकारणवादं प्रति तात्पर्य विप्रतिपत्तौ च स्मृतीनामवश्यकर्तव्येऽन्यतरपरिग्र-हेऽन्यतरपरित्यागे च श्वत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणमनपेक्ष्या

दुर्वचनत्वमतःशब्दार्थः । सर्वोत्मत्वे कथमस्य नापक्षयः मर्वत्रापक्षयोपलम्भादित्याश-क्चाऽडह । पुराण इति । मर्वस्य तदन्तर्भावेऽपि तस्य सर्वास्मननन्तर्भावादिति हेतुमिमेनेस सर्वोत्मत्वं साधयवि । स सर्गेति । उक्तेऽर्थे भागववी स्पृतिं संवादर्यात । भगवद्गीतास्विति । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवो जन्महेतुः । प्रळीयतेऽस्मिन्निति प्रळय-स्तद्धेतुः । तत्रेव कल्पसूत्रकारसंमितमाह । परमात्मानमिति । तस्मादित्यात्मलाभान परमित्यादी पेकतं परमात्मान परामृशति । सर्वे काया ब्रह्माद्यः स्तम्बपर्यता देहास्त-स्मात्प्रभवन्तीति निभित्तत्वमुक्तम् । समूलमित्युपादानत्वं विपरीतं वा । शश्वद्भवः शाश्व-तिकोऽनादिः। स नित्यो नाशशून्य इत्यथैः। उदाहृतस्मृतीनां तात्पर्यमाह। एविमिति। वाप्पर्येलिङ्गमभ्यासं दर्शयित । अनेकश इति । ननु श्रुतिविरोधोपन्यासे सभाविते किमिति स्मृतिविरोधः सिद्धान्तिनोपन्यस्यते तत्राऽऽह । स्मृतीति । वर्हि स्मृतीनां परस्परविरोवे तच्वनिर्णयानुपपत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । दर्शितं त्विति । ततश्च मन्वादिस्मृतीनां शु-तिमूळत्वेन पांबल्यात्तदनुसारेण तत्त्वनिर्णयसिद्धिरित्यर्थः । नन्वनुमितश्रुतिमूळतया कापेळादिसमृतीनामिप मन्वादिसमृतिभिः समानवर्ळस्वादनिर्णयतादवस्थ्ये विकल्पः स्या-दिति नेत्याह । विप्रतिपत्तौ चेति । कियायामिव वस्तुनि विकल्पायोगाद्विरुद्धस्पृ-त्युपलब्बावन्यतरत्यागेनान्यतरस्वीकारध्रीव्ये क्रुप्तश्रुतिमूलाः स्मृतयो मानत्वेनापेक्ष्यन्ते कल्प्यश्रुतिमूळास्तु दुर्बळत्वादुपेक्ष्यन्ते तथाच तत्त्वनिर्णयोपपत्तिरित्यर्थः। ननु यत्र स्मृत्यो-विरोधस्त्र तन्मूळयोः श्रुद्योर्दिरोवपर्यवसानात्तयोश्च तुल्यबळतया व्यवस्थाऽऽस्येयेति

१ ज सर्गा२ क. ज. सर्वस्य । ३ क. ज. ज. ैं लैनेवोत्ता ४ ज. ैर प्रवी ५ क. ट. प्रकृते । ६ ठ. ैलवरवादी

इतराः। तदुक्तं प्रमाणलक्षणे "विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति श्चनु-मानम्'' जि॰मी॰सू॰ १।३।३] इति । न चातीन्द्रियानर्थाञ्श्रु-तिमन्तरेण कश्चिद्धपलभत इति शक्यं संभावियतं निमित्ताभा-वात । शक्यं कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वादिति चेत्। न । सिद्धेरिप सापेक्षत्वात । धर्मातुष्ठानापेक्षा हि सिद्धिः । स च धर्मश्चोदनारुक्षणः । तत्रश्च पूर्वसिद्धायाश्चोदनाया अर्थो न पश्चिमसिद्धपुरुषवचनवशेनातिशङ्कितं शक्यते । सिद्धव्यपाश्रय-कल्पनायामपि बहुत्वात्सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृतिविप-

वनाऽऽह । तदुक्तमिति । औदुम्बरी स्पृष्ट्रोद्रायेदिति प्रसक्षश्चीतविरुद्धौ सर्वी वेष्टयि-वन्येति समृतिर्मोनं न वेति संदेहें वेदार्थानुष्ठातूणां स्मृतिंभिर्मूळश्रुत्यनुमानात्मत्यक्षानु-मितशुत्योश्च तुल्यबळत्वादुदितानुदितहोमवद्धिकल्पसंभवान्मानमिति प्राप्ते मत्याह । विरोधे त्विति । श्रुतिविरोधे समृतीना पामाण्यमनपेक्षमपेक्षावर्जितं हेयमिति यावतः । यतोऽसति विरोधे मुलश्रत्यनुमानं प्रत्यक्षश्रुतिविरुद्धे त्वर्थे कृतः समृत्या श्रुत्यनुमानम-थीपहारेण मानस्याप्यपहारादतो मुळाभावादममाणं सर्ववेष्टनस्मृतिः । तथा कपिळादि-स्मृतिरपीत्यर्थः । ननु किपछादिस्मृतेने श्रुतिमूछत्वेन पामाण्यमिष्यते कितु पत्यक्षम्-छत्वेनेत्याशङ्कचायोगिपत्यक्षं योगिपत्यक्षं वा तन्मूलमिति विकल्पाऽऽद्यं दूषयति । न चेति । द्वितीयं शङ्कते । शक्यमिति । अवीन्द्रियाथीपलम्भनं संभावियतुमिति शेषः । कि तेषां साधनसाध्या सिद्धिराजानतो वेति विकल्प्याऽऽद्ये श्रुतिमन्तरेणाती-न्द्रियार्थोपळाब्धर्ने सिध्यवीत्याह । न सिद्धेरपीति । योगमाहात्म्यक्रपा सिद्धिस्तस्याः सायनसापेक्षत्ववद्वीन्द्रियार्थोपळिब्यरपि कपिळादीनां शुखपेक्षेति वक्तमपीसुक्तम् । सिद्धेः सापेक्षत्वं स्फुटयाति । धर्मेति । तथाऽपि कथमतीन्द्रियार्थोपलब्वेः श्रुत्यपेक्षेति तत्राऽऽह । स चेति । चोदनासूत्रपामाण्याद्धर्भस्य चोदनालक्षणत्वेऽपि कपिलादिवच-नानुसारेण श्रुतेरथीनेणये काऽनुपपत्तिरिति तत्राऽऽह । ततश्चीत । किपळादीनां विनि-श्चितवेदमामाण्यानां तद्रशीनुष्ठानवतां तत्प्रभावल्यवासिद्धीनां तद्विरुद्धार्थाभिधानासंभवा-त्तद्वचनात्प्रागेवावधृतप्रामाण्यस्य वेदस्य तदनुरोवेनोपचरितार्थत्वकल्पनमनु चितिनित भावः । अतिशङ्कितुं मुख्यां वृत्तिमतीत्योपचिरितैवृत्त्या शङ्कितुमिति यावतः । न द्वितीयः कापिलादीनामीश्वरवदाजानिसद्धेरिसद्धत्वात्सिद्धत्वेऽपि वेषा बहुत्वात्तदुक्तिमाश्रित्य श्रुत्यर्थकल्पनायां तद्दैकमत्यस्यामानत्वादन्यस्मृत्यनवकाशन्यायेन स्मृतीनामेव मिथो विवादे शुत्यवष्टम्मं विना वास्ति विश्वासामार्वांत्र वदनुसारेण श्रुत्यर्थनिर्घारणसिद्धिर-त्याह । सिद्धेति । यतु परतश्रमज्ञत्वादस्माकमनिश्चिववेदार्थानां विरोधेन समृतेरमामा-

१ ल. दासासं। २ ठ. ड. तिमूलं। ३ ल. तया है। ४ ल. वात्तरी

#### [अ०२पा०१मू०१] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्तिशांकरभाष्यसमैतानि। ४०१

तिपत्ती सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयादन्यत्रिणंयकारणमस्ति । परतन्त्रमहस्यापि नाकस्मात्समृतिविशेषविषयः पक्षपातो युक्तः । कस्य चित्कचित्पक्षपाते सति पुरुषमितवैश्वह्रप्येण तत्त्वाव्यवस्थानमन्त्रकृत्वा । तस्मात्तस्यापि स्मृतिविभितिपत्त्युपन्यासेन श्रुत्यनुसारान्तुसारविषयविवेचनेन च सन्मार्गे मज्ञा संग्रहणीया । या तु श्रुतिः कपिल्लस्य ज्ञानातिश्यं मदर्शयन्ती भदिशेता न तया श्रुतिविरुद्ध-मपि कापिलं भतं श्रद्धातुं शक्यं कपिल्लमिति श्रुतिसामान्यमात्रन्तात्। अन्यस्य च कपिल्लस्य सगरपुत्राणां प्रतमुर्वामुदेवनाम्नः स्मरणात् । अन्यार्थदर्शनस्य च माप्तिरहितस्यासाधकत्वात्। भवति चान्या मनोर्माहात्म्यं प्रख्यापयन्ती श्रुतिः "यद्वे किंच मनुर-वदत्तद्वेषज्ञम्" [ तै० सं० २ । २ । १० । २ ] इति । मनुना च

ण्यमनाशृद्धनीयमपि तु समृत्यनुसारेण वेदार्थो निश्वयितव्यः । अन्यथा परतश्रप्रजानां वेदार्थानिश्वयमसङ्घादिति तत्राऽऽह । परतस्त्रेति । कथं तर्हि परिहृत्याव्यवस्था नत्त्रं निर्णेतव्यं तत्राहह । तस्मादिति । तस्यापीति तेन परतत्रप्रज्ञेनापीत्यर्थः । श्रुत्वनुसारिसमृत्युक्तोऽर्थस्तत्र पज्ञामंग्रहस्तिसन्नेव बुद्धिस्पैर्यमित्यर्थः । ननु किंपिलस्योपतिहतज्ञानत्वश्रवणात्तद्कतसमृत्यपामाण्याङ्गीकारे श्रुतिरेव विरु-ध्येवेत्याशङ्कचाऽऽह । या त्विति । कपिलशब्दश्रुत्यविरोवाय काशन्यायेन अतिस्मृत्योव्यवस्थाऽऽस्थेयेत्याशङ्खचाऽऽह । कपिल्रमितीति । शब्द-सामान्यादेव सांख्यमणेता कपिछः श्रीत इति श्रान्तिरविवेकिनामित्यर्थः । श्रुती तर्हि किपिलशब्दस्य कोऽर्थः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । अन्यस्यति । वैदिको हि किपलो वासुदेवनामा पितुरादेशाद्धमेवपशुमन्विष्य परिसरे पश्यतामिन्द्रचेष्टितमदृष्टवतां पंश्यित्तत्त्रसंरूयाजुषामात्मापेरोधिनां सगरसुताना सहसैव भस्मीभावहेतुः सारूयप्रणेतु-रेंबेदिकादन्यः स्मर्थते । यत्र यत्र वैदिकत्वे सित वासुदेवांशत्वं तत्र तत्र सर्वात्मत्वा-पदेष्टुत्वं दृष्टमिह तु तद्विरुद्धार्थोपदेष्टुस्ततोऽन्यत्वमिति भावः । किच परमात्मपातिप-त्तिपरिमदं वाक्यं यो ज्ञानिरमे प्रसुतं किपछं विभित्ते तं पश्योदिति दर्शनात । नच तस्यानुमाहकन्यायाभावे कापिलज्ञानातिशयावेदकत्विमत्याह । अन्यार्थेति । कापिलस्य द्वेतवादिनः श्रीतत्वं निरस्य सर्वोत्मत्ववादिनो मनोः श्रीतत्वमाह । भवति चेति । मनोरिं किंपलेनैकवाक्यत्वं शङ्कित्वोक्तम् । मनुना चेति । सर्वोत्मत्वमशंमायामपि क-

१ ज. वित्तुपक्षी २ क. ज ज. ट. विवेश ३ क. ज. यदी ४ क. किचन । ५ स. \*स्याप्पप्री

"सर्वभृतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभृतानि चाऽऽत्मनि । संपद्मयाताता वे स्वाराज्यमधिगच्छति" ॥ [मनुस्मृ० १२। ९१] इति सर्वात्मैत्वदर्शनं प्रशंसता का-पिँछं मतं निन्चत इति गम्यते । कपिछो हि न सर्वोत्मत्वदर्श-नमनुमन्यत आत्मभेदाभ्युपगमात् । महाभारतेऽपि च

"बहुवः पुरुषा ब्रह्मसुताहो एक एव तु"।

इति विचार्य-

"बहवः परुषाराजन्सांख्ययोगविचारिणाम्" । इति परपक्षमुपन्यस्य तहादासेन-"बहूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते । तथा तं पुरुषं विश्वमारूयास्यामि गुणाधिकम्"॥ इत्युपक्रम्य--

> "ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः। सर्वेषां साक्षिभतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्कचित् ॥

थं कापिल मतं निन्दित्मित्याशङ्ख्य तद्दर्शियतुं तदीयं मतमाह । कपिलो हीति । पूर्व कापिलमतस्य कारणविषये व्यासादिवचनविरोधो दक्षितः संपति सर्वात्मत्व-विषयेऽपि ज्यासवचनविरोधमाह । महाभारतेऽपीति । सर्वोत्मवैव निर्घारिते-त्युत्तरत्र संबन्धः । पुरुषा जीवास्ते कि स्वभावेनैव बहवः किवैक एव पर-मात्मा बहूनां दृश्यानां स्वभाव इति पृच्छिति । बहुव इति । पूर्वपक्षमनुभाष्य तिनरासेन सिद्धान्तमाह । बहुव इत्यादिना । यथा पुरुषाणा तदाकाराणां बहूनां देहानामेका पृथिवी योनिरिधशनमुच्यते तथा तमेकं पुरुषं परमात्मानं बहु छत्वेन प्रतिपन्नानां जीवानां वास्तवं स्वभावं विश्वं परिपूर्णं सर्वज्ञत्वादिगुणयुक्तं कथायिष्यामी-त्याह । बहुनामिति । सर्वज्ञत्वादिगुणकस्य विद्वरुद्धपत्यगात्मैक्यमयुक्तामित्याशङ्कच विरोधस्य प्रावीविकत्वं मत्वोक्तम् । ममेति । सर्वोन्वरात्मत्वे परस्मिन्नापे संसारित्वप-सिक्तिरित्याशङ्कच वस्तुतस्तद्भावमाह । सर्वेषामिति । किमिति तर्हि पत्यात्ममात्मभूतः परमात्मा नोपलभ्यते तत्राऽऽह । न ग्राह्म इति । तस्यासच्य शाङ्कित्वोक्तम् । वि-

१ क. ज. ज. 'नि । समंप'। २ क. ज. ज. जी खां। ३ ज. 'त्मद'। ४ क. 'पिछम'। ५ क. ट. पि "वं। ६ त्र. देहिसब्रिताः । ७ क "णा वं। ८ क. स. रोध प्रां। ९ क. स. तिक मं।

"विश्वमूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः। एकश्चरति भृतेषु स्वैरचारी यथास्त्रस्य"॥

इति सर्वात्मतेव निर्धारिता । श्रुतिश्च सर्वात्मतायां भवति "यस्मिन्सर्वाणि भूतांन्यात्मैवाभूद्विज्ञानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" [ ई० ७ ] इत्येवंविधा । अतैश्च सिद्धमात्मभेदकल्पनपाऽपि किपलस्य तंत्रं वेदविरुद्धं वेदानुसारिमनुवचनविरुद्धं च न केवलं स्वतन्त्रमकृतिकल्पन-पैवेति । वेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थे मामाण्यं रवेरिव द्धपविषये । पुरुषवचसां तु मूलान्तरापेक्षं वन्तृस्मृतिव्यवहितं चेति विभक्षं। तस्माद्धेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाशमसङ्को न दोषः॥१॥ कृतश्च स्मृत्यनवकाशमसङ्को न दोषः॥।

इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २ ॥ ( १ )

मधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन समृतौ कल्पितानि

भेति । विश्वे मूर्थानोऽस्थेव सर्वत्र मितिबिम्बितत्वात । तथा विश्वभुजादी योज्यम् । परमारमनः सर्वात्मत्वेनोक्तस्य निरपेक्षत्वया स्वत्रभ्रस्य परममुखक्षपवामाह । एक इति । कापिछमवस्य वेदानुसारिस्मृतिविरोवमुक्त्वा साक्षादेव वेदिरोधमाह । श्रुतिश्चेति । य-स्मिन्काछे पुरुषस्य विजानतः सक्षप्तयाऽविगवत्रद्याण एव सर्वत्र मितिबिम्बत-त्वाङ्कृतानि सर्वाण्यात्मैवाभूक्तिमन्काछे शोकमोहोपछित्वदः सर्वोऽपि सकारणः संसारो विदुषो नास्तिति श्रुवर्थः । श्रुतिस्मृतिविरोवे परमवस्यानादेयत्वं सिद्ध-मिस्पुपसंहरति । अतश्चेति । इतिशब्दः सिद्धिनिस्योगमण्यं विपरीतं कि न स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । वेदस्येति । ईश्व-रकार्यत्वेऽपि वद्धीपूर्वकेत्वामावाद्वेदस्यापौरुषेयत्वेनानपेक्षत्वात्कपिछादिस्यतीना व वदर्थीनुमवपूर्वकत्वादुक्तमामाण्यानिश्चयाय स्मृत्य-नुभवौ यावत्कल्प्येते तावदेव स्वतःसिद्धमामाण्यवेदवाक्त्यात्तर्थो निश्चित इति झिटिति मवृत्तवेदवाक्त्येत्यं ज्ञानमसंजातिविरोधि स्मृतिविरोधे वत्मामाण्यस्य वाधकमिति भावः । विमक्षो विश्वेषः श्रुतिस्मृत्योरिति यावतः। सिद्धे विश्वेषे फिळत्वमाह। तस्मादिति।। शा

उक्तेऽथें हेत्व-वरपरत्वेनोत्तरमूत्रमुत्रथापयित । कुतश्चेति । सूत्राक्षराणि व्याचछे । प्रधानादिति । तथा च मूळप्रमाणामावादप्रमाणं महदादिविषया स्मृतिरिति शेषः ।

१ झ. "तानि ह्यात्मै"। २ ज. अ. "तथाऽऽःम"। २ क झ. ज. "पि कापि"। ४ क. अ तक्त्रात्य । ५ क ज. फेद्धत्व वे"। ६ क. ज. फेद्धत्वं च"। ७ ज. ट "तिपरिक"। ८ ज. ति सिद्धम्। वे"। ९ ज. "झ स्वार्थे प्रामाण्यं व"। १० झ. "विरुद्धेस्मृ। ११ ख. "वैरवा"। १२ झ. "क्यात्यज्ञाः।

"सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मिने ।
संपद्यन्नात्मयांजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति" ॥
[ मनुस्मृ० १२ | ९१ ] इति सर्वात्मैत्वदर्शनं मशंसता कापिछं मतं निन्चत इति गम्यते । किपछो हि न सर्वात्मत्वदर्शन
नमनुमन्यत आत्मभेदाभ्युपगमात् । महाभारतेऽपि च

''बहवः पुरुषा त्रह्मस्रुताहो एक एव तु''।

इति विचार्य-

"बहवः पुरुषाराजन्सांख्ययोगविचारिणाम्" । इति परपक्षमुपन्यस्य तहादासेन—

> "बहूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते । तथा तं पुरुषं विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकम्"॥

इत्युपक्रम्य---

"ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहंसंस्थिताः। सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्मः केनचित्कचित्॥

थं कापिल मतं निन्दितमित्याशङ्कच तह्रशेयितं तदीयं मतमाह । कपिलो हीति । पूर्व कापिलमतस्य कारणविषयं व्यासादिवचनविरोधो दिश्तः संमिति सर्वात्मत्व-विषयेऽपि व्यासवचनविरोधमाह । महाभारतेऽपीति । सर्वात्मतेव निर्धारिते-त्युत्तरत्र संबन्धः । पुरुषा जीवास्ते किं स्मोवेनैव बह्दः किवैक एव परमात्मा बहूनां हरयानां स्वभाव इति प्रच्छति । बहुद इति । पूर्वपक्षमनुभाष्य तिन्तरासेन सिद्धान्तमाह । बहुद इत्यादिना । यथा पुरुषाणा तदाकाराणां बहूनां देहानामेका पृथिवी योनिरिवधानमुच्यते तथा तमेकं पुरुषं परमात्मानं बहुलत्वेन प्रतिपन्नानां जीवानां वास्तवं स्वभावं विश्वं परिपूर्णं सर्वज्ञत्वादिगुणयुक्तं कथायिष्यामीन्त्याह । बहुनामिति । सर्वज्ञत्वादिगुणकस्य तद्विरुद्धपत्यगात्मैक्यमयुक्तामित्याशङ्कच विरोवस्य प्रातिविकत्वं मत्वोक्तम् । ममेति । सर्वोन्तरात्मत्वे परिमन्निपे संसारित्वप्रसिक्तराशङ्कच वस्तुतस्तदमावमाह । सर्वेषामिति । किमिति वार्हे प्रत्यात्ममात्मभूतः परमात्मा नोपलभ्यते तत्राऽऽह । न प्राह्म इति । तस्यासच्वं शाङ्कित्वोक्तम् । वि-

१ क. ज. ञ. ैनि । समंप°। २ क. ज. ज. ैजी स्वा°। ३ ज ैस्मद°। ४ क. पैछिम्न°। ५ क. ट.ैं ਪਿੰ″व°।६ ज. देहिसिब्रिताः ।७ क °णाव°।८ क. स्व.ैरोध प्रा°।९ क. स्व.ैरोक म°।

"विश्वमूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः। एकश्चरति भूतेषु स्वैरचारी यथाम्रुखम्"॥

इति सर्वात्मतेव निर्धारिता । श्रुतिश्च सर्वात्मतायां भवति "यस्मिन्सर्वाणि भूतांन्यात्मैवाभूद्विज्ञानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुप्रयतः" [ ई० ७ ] इत्येवंविधा । अतैश्च सिद्धमात्मभेदकल्पनपाऽपि कपिरुस्य तंत्रं वेदविरुद्धं वेदानुसारिमनुवचनविरुद्धं च न केवलं स्वतन्त्रमकृतिकल्पन-यैवेति । वेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थे मामाण्यं रवेरिव कपविषये । पुरुषवचसां तु मूलान्तरापेक्षं वन्नुस्मृतिव्यवहितं चेति विभ-कर्षः। तस्माद्धेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाशमसङ्को न दोषः॥१॥ कुतश्च स्मृत्यनवकाशमसङ्को न दोषः॥।

इतरेषां चानुपछन्धेः ॥ २ ॥ (१)

मधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्मृतौ कल्पितानि

भेति । विश्वं मूर्थानोऽस्थैव सर्वत्र मितिबिम्बितस्वातः । तथा विश्वभुजादे योज्यम् । परमात्मनः सर्वोत्मत्वेनोक्तस्य निरपेक्षतया स्वत्रस्य परमसुखरूपतामाह । एक इति । कापिलम्बस्य वेदानुसारिस्मृतिविरोवमुक्तवा साक्षादेव वेदिवरोवमाह । श्वितिश्चेति । य-स्मिक्ताले पुरुषस्य विज्ञानतः स्वरूपतयाऽविगतब्रह्मण एव सर्वत्र मितिबिम्बतः त्वाङ्कृतानि सर्वाण्यात्मेवामूक्तिम्काले शोकमोहोपलक्षितः सर्वोऽपि सकारणः संसारो विदुषो नास्तीति श्रुत्यर्थः । श्रुतिस्मृतिविरोवे परमतस्यानादेयत्वं सिद्ध-मित्युपसंहरिते । अत्रश्चेति । इतिशब्दः सिद्धमित्यनेन संबव्यते । वेदिविरोवे स्मृतेत्वे स्मृतेत्वे स्मृतेत्वे स्मृत्वे स्मृत्व

उक्तेऽथे हेत्वन्तरपरत्वेनोत्तरमूत्रमृत्यापयि । कुतश्चेति । सूत्राक्षराणि व्याचि । प्रधानादिति । तथा च मूळप्रमाणाभावादममाणं महदादिविषया स्मृतिरिति शेषः ।

१ झ. "तानि ह्यात्मे"। २ ज. अ. "तब्बाट्ट-म"। ३ क झ. अ. "पि कापि। ४ क. अ. तब्ब्रह्म । ५ क अ. "रुद्धत्व वे"। ६ क. अ. "रुद्धत्वं च"। ७ अ. ट "तिपरिक"। ८ अ. ति सिद्धम्। वे"। ९ अ. "क्ष स्वार्थे प्रामाण्यं व"। १० झ. "विरुद्धेस्मृ। ११ झ. "वैरवा"। १२ झ. "क्यात्यज्ञार्य

महदादीनि न तानि वेदे छोके चोपछभ्यन्ते । भूतेन्द्रियाणि तावछोकवेदेमसिद्धत्वाच्छक्यन्ते स्मर्तुम्। अछोकवेदमसिद्धत्वाच्छक्यन्ते स्मर्तुम्। अछोकवेदमसिद्धत्वाचु महदादीनां षष्ठस्येवेन्द्रियार्थस्य न स्मृतिरवकल्पते। यदिष कचि-चत्परिमव श्रवणमवभासते तद्द्यतत्परं व्याख्यातम् " आनु-मानिकमप्येकेषाम् " [ ब्र० स्०१। ४।१ ] इत्यत्र। कार्यस्मृतेरपामाण्यात्कारणस्मृतेरप्यप्रामाण्यं युक्तमित्यभिष्रायः। तस्मादिष न स्मृत्यनवकाशमसङ्गो दोषः। तर्कावष्टम्भं तु न वि-छक्षणत्वात्' [ ब्र० स्०० २। १।४ ] इत्यारम्योन्मिथव्यनित् ॥ २॥ (१)

## एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥ ( २ )

एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरिप प्रत्याख्याता द्रष्टव्येत्यातिदेशति । तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधानं स्वतंत्रमेव

भूवानामिन्द्रियाणा च लोकवेदमसिद्धत्वान विद्विषयसमृत्यमामाण्यमित्याशङ्कचाङ्गीकरो-वि । भूतेति । तथाऽपि महदहंकारपश्चतन्मात्राणां मूलाभावान समृविः संभववी-त्याह । अलोकेति । महदादीनामपि महतः परमव्यक्तमित्यादावस्ति मसिद्धिरित्याश-ङ्कचाऽऽह । यदपीति । महदादिसमृवेर्मूलाभावात्त्वपामाण्येऽपि किमायातं मधान-समृवेरित्याशङ्कच सूत्रस्य वार्त्ययमाह । कार्येति । सांख्यसमृत्यप्रामाण्ये सिद्धे फलिव-मुपसंहरित । तस्मादिति । मूलप्रमाणाभावस्वच्छव्दार्थः । अपिनाँ समृत्यादिविरोवः समृचितः । समृविविरोधाभावेऽपि ब्रह्मकारणवादो न्यायविरोधान्न सिध्यवीत्याश-ङ्कचाऽऽह । तर्केति ॥ २ ॥ (१)

सास्यस्मृवेर्मन्वादिस्मृविविरोधेऽपि योगस्मृवेर्म सोऽस्वीवि मन्वादिस्मृविष्वपि योन्गस्यानुमोदितत्वात्तथा च प्रधानादिविषयेऽपि योगस्मृवेर्मोनत्वात्तद्विरुद्धसमन्वयो न सिध्यवीत्याशङ्कचाऽऽह । एतेनेति । चेवनं जगदुपादानं वदतः समन्वयस्य प्रधानं वास्तवमिश्वराधिष्ठितं जगदुपादानमिवि वदन्त्या योगस्मृत्या विरोधोऽस्ति न वे-वि प्रधानादिविषये वत्पामाण्याप्रामाण्याभ्या संदेहे पूर्वपक्षमञ्जे दर्शायिष्यम्नविदेश-सूत्रं व्याकरोवि । एतेनेत्यादिना । श्रुत्यादिसंगविचतुष्टयं फलं च पूर्वन्यायाविदेन् शत्वात्पूर्ववद्त्रापि द्रष्टव्यम् । अर्थसाम्यामावे तुल्यन्यायाविषयत्वाद्विदेशानुपप-विरित्याशङ्कचार्थसाम्यमाह । तत्रापीति । अधिकाशङ्काभावाद्विकरणारम्भमाक्षि-

<sup>ी</sup> का "होके वे । २ क वैदे प्र'। ३ का "णमामा । ४ जा "तच्य का"। ५ का खाठ. डा विदिं । ६ का खाठ. डा "तपर्यार्थमां। ७ का "नाश्या। ८ खाँ ये प्रमा।

कारणं महदादीनि च कार्याण्यलंकवेदमसिद्धानि कल्प्यन्ते । नन्वेवं सित समानन्यायत्वात्पूर्वेणैवेतद्गतं किमधे पुनर्तिदिश्यते । अस्ति द्धत्राभ्यधिकाशङ्का । सम्यग्दर्शनाभ्यपायो हि योगो वेदे विहितः "श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" [बृ०२। ४।५] इति । "त्रिरुत्रतं स्थाप्य समं शरीरम्" [बे०२।८] इत्यादिना चाऽऽसनादिकलपनापुरःसरं बहुपपञ्चं योगविधानं श्वेताश्वतरोपनिषदि दृश्यते । लिङ्कानि च वैदिकानि योगविध-याणि सहस्रश उपलभ्यन्ते "तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रयधारणाम्" [का०२।६।११] इति "विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्त्रम्" [का०२।६।१८] इति "विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्त्रम्" [का०२।६।१८] इति चैवमादिनि । योगशास्त्रेऽपि "अय तत्त्वदर्शनोपायो योगः" इति सम्यग्दर्शनाभ्यपायत्वेनैव योगोऽङ्गीक्रियते । अतः संप्रतिपन्नार्थै-कदेशत्वादष्टकादिस्मृतिवद्योगस्मृतिरप्यनपवदनीया भविष्यती-

पति । निर्वित । एवं सर्वाति सारूययोगस्मृत्योरर्थसाम्ये सर्वाति यावत । अवि काशङ् दर्शयन्विकरणारम्भं समर्थयते । अस्तीति । तामेव दर्शयितुमादौ योगस्पृतेः श्रुतिमूळत्वमाह । सम्यगिति । ननु श्रवणमनननिदिध्यासनान्येवात्र सम्यग्वीहेतुत्वेन विधीयन्ते न त्वष्टाङ्गयोगिविधिरत्रास्वीत्याशङ्ख्य श्रुत्यन्तर-माह । त्रिरुत्रतमिति । त्रीणि देहभीवाशिरांस्युत्रतानि यस्मित् । समं कायशिरो-भीवं धारयनित्यादिस्मृतेः । तच्छरीरं तथा समं संस्थाप्य युक्षीतेति योजना । न के-वलं शुत्यनुग्रही वो योगः किंतु श्रीवलिङ्गानुग्रही वश्चेताह । लिङ्गानि चेति । वा-न्येव दशैयति । तां योगमित्यादिना । इन्द्रियाणामन्वविहिभीवेन व्यवस्थितानां स्थिरामिव चालिनी धारणीमेकाअयलक्षणा योगविदो योगं मन्यन्ते । यथोक्तमैकाअय-मेव परमं तप इति वक्तं योगशब्दादुपरिष्ठादितिशब्दः । एता ब्रह्मविषया विद्यां यो-गपकारं च सर्वे मृत्योः सकाशान्नचिकेवा छब्ध्वा ब्रह्म प्राप्तोऽभृदित्याह । विद्यामे-तामिति । श्रुतिवृक्षिङ्गानुग्रहीतयोगस्य सम्यग्ज्ञानोपायत्वेऽपि किमायात योगस्मृते-रित्याशङ्कचाऽऽह । योगशास्त्रेऽपीति । आत्मज्ञानस्य मोक्षोपायत्वनिश्चयात्त्विज्ञाः-सानन्तर्मित्यथज्ञब्दार्थः । एवं योगस्य सम्यग्धीहेतुत्वमुपपाद्याधिका ज्ञाङ्का दर्शयाति । अत इति । योगः सम्यग्दर्शनोपायः संप्रतिपन्नार्थेकदेशस्तद्वस्वाद्योगस्प्रतिरिनराकार्ये-त्यत्र हष्टान्तमाह । अष्टकादीति । अष्टकाः कर्वेच्याः । गुरुरनुगन्तच्यः । तडागं

९ ज. अस्त्यत्रा । २ ज. °र्शनाम्युपा । ३ क. ख. "विचिल्टि"। ४ क. "तितिहि"। ५ क. ख. "तुसर्तेच्यः । ठ. ड. "नुमन्त ।

ति । उपमप्पधिका शङाऽतिदेशेन निवर्त्यते । अर्थैकदेशसंप-तिपत्तावप्यर्थेकदेशविपतिपत्तेः पर्वोक्ताया दर्शनात । सतीष्व-प्यध्यात्मविषयास बह्लीपु स्मृतिषु सांख्ययोगस्मृत्योरेव निरा-करैणे यतः कतः। सांख्ययोगौ हि परमपुरुषार्थसाधनत्वेन हो-के परुपातौ शिष्टेश्व परिष्टहीतौ लिखेन च श्रीतेनोपबुंहितौ। ''तत्कारणं सांख्ययोगाभिवन्नं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वेपाशैः'' [ श्वे॰ ६ | १३ ] इति । निराकरणं तु न सांरुधैज्ञानेन वेद-निरपेक्षेण योगमार्गेण वा निःश्रेयसमधिगम्यत इति । श्रुतिर्हि वैदिकादात्मैकत्वविज्ञानादन्यिनःश्रेयससाधनं वार्यति "तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" [ श्वे॰ ३। ८ र इति । द्वैतिनो हि ते सांख्या योगाश्च नाऽऽत्मैकत्व-

खनितव्यम् । इत्यादिसमृत्यो न प्रमाणं धर्मस्य वेदैकप्रमाणकत्वादृष्टकादेरिष्टसाधन-त्वे वेदाइष्टेः स्मृतेश्च आन्त्याऽपि संभवादिति पापच्य वेदाथीनुष्टातूणामेव स्मृतिषु साँनिबन्धनामु कर्तुत्वानमूळभूवं वेदमनुमापयन्त्यः समृतयो मानमिति प्रमाणळक्षणे रा-द्धान्तितं तथा योगस्मृतिर्पि मानमित्यर्थः । अधिका शङ्कामन् च तनिवर्षकत्वेनातिदे-शाविकरणस्यार्थवत्त्वमाह । उपमिति । कथं वहि निराकरणं वदाह । अर्थैकदेशे-ति । योगस्मृतियोंगविषये वेदाविसंवादान्मानम्पि प्रधानादौ तद्विसंवादादमानमर्थवाद-स्य विधिशेषत्वेन प्रामाण्येऽपि विसंवादिनि खार्थे तदनभ्युपगमादित्यर्थः। नन्वध्यात्म-विषयाः सन्ति सहस्रं बौद्धाईवादिस्मृतयस्ताः किमित्यपदेशाविदेशाभ्यां न निराक्रि-यन्वे तत्राऽऽह।सतीष्वपीति। तत्र हेवनाह। सांख्येत्यादिना। ननु लोके पशुस-रकाना पाकतानां परमपुरुवार्थसाधनत्वेन बौद्धादिदर्शनमपि प्रसिद्धमित्याशङ्कचाऽऽह l शिष्टेश्चेति । ननु शिष्टेपरियहस्यापि विशिष्टममाणमूळत्वमेष्टव्यम् 'आचाराच स्पृतिं ज्ञात्वा स्मृतेश्व श्रुतिकल्पनाम्' इति न्यायात्तत्राऽऽह । लिक्टेन चेति । एको बहूनां यो विद्धाति कामानित्युपक्रम्य श्रुतं तत्कारणमिति वेषां कामानां कारणं सां-रूपैज्ञानिभियोंगेध्यायिभिश्चाभिपन्नमाभिमुख्येन पत्यक्तया प्राप्तं देवं ज्ञात्वा स-र्वेपाशैरविद्यादिक्केशैर्भुच्यत इत्यर्थः । तहि श्रुतिसिद्धत्वादिकारणवशानिराकर-णमशक्यमन्यथा श्रुत्यादिविरोषादित्याशङ्खाऽऽह । निराकरणं त्विति । किमन प्रमाणभित्यपेक्षायामुक्तम् । श्रुतिहीति । ननु वैदिकादात्मज्ञानादेव साख्यादयोऽपि निःश्रेयसं वदन्ति तत्कथमवैदिकत्वेन ते निरस्यन्ते तत्राऽऽह । द्वैतिनो हीति ।

<sup>ी</sup>ज. ल. रेणाय ये। २ क. टोक्प्रे। ३ ल. स्थरमृतिज्ञा । ४ क. सन्निया । ५ ठ. इ. रेट्या

दर्शिनः। यत्तु दर्शनमुक्तम् ''तत्कारणं सांख्ययोगाभिषत्रम्'' इति वैदिकमेव तत्र जानं ध्यानं च सांख्ययोगग्राब्दाभ्यामभि-र्रुप्पते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्यम् । येन त्वंशेन न विर्हेध्येते ते-नेष्टमेव सांख्ययोगस्मृत्योः सावकाशत्वम् । तद्यथा 'असङ्को ह्मयं पुरुषः" [ बु० ४ । ३ । १६ ] इत्येवमादिश्वतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य विश्रद्धत्वं निर्गुणपुरुषनिद्धपणेन सांख्यैरंभ्युपगम्यते । तथाच योगैरपि ''अथ परित्राडिवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः'' जाबा० ४ ] इत्येवमादि श्रुतिमसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं मब्र-ज्याद्यपदेशेनानुगम्यते । एतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्त-व्यानि । तान्यपि तर्कोपपत्तिभ्यां तत्त्वज्ञानायोपकुर्वन्तीति चेदन पकुर्वन्तुं नाम । तत्त्वज्ञानं तु वेदान्तवाक्येभ्य एव भवति ''ना-वेदविन्मनुते तंबुहन्तम्" [तै० ब्रा०३।१२।९।७] "तं त्वौपनिषदं पुरुष पृच्छामि" [ बु० २ । २ । २६ ] इत्येव-मादिश्रतिभ्यः ॥ ३॥ [२]

त्तर्हि श्रोतस्य लिङ्गस्य का गतिरित्यत आह । यत्त्वित । प्रसिंद्धिवरोधेन कथमभ्य-पगम्यते ममाणवशादित्याह । प्रत्यासत्तेरिति । वैदिकी सम्यग्बुद्धिः संख्या तया सह वर्तते इति सांख्य योगो ध्यान चित्तवृत्तिनिरोधस्तस्य योगस्य तद्रपायत्वात्मत्य-चैकतानताया ध्यानस्य तेनाभेदोपचारादतः संनिकृष्ट सम्यग्ज्ञानं वैदिकं सांख्यादि-शब्दिवमित्यर्थः । वर्हि प्रसिद्धयोः सांख्ययोगस्मृत्योः सर्वेथा नास्ति प्रामाण्यं नेत्याह । येन त्विति । अविरुद्धमंशमेव स्मृतिद्वयेऽपि विभन्य दर्शयति । तद्यथेति । प्रज-ज्यादीत्यादिशब्देन तद्धर्मसंग्रहः। अथोक्तविषया सांख्ययोगस्मृतिविरोवाभावेऽपि काणा-दादिस्मृतिविरोधान समन्वयसिद्धिरित्यत आह । एतेनेति । सांख्ययोगस्मृतिनिराकरण-न्यायेनेति यावत् । तेषा निराकर्ते व्यवाममृष्यन्नाशङ्कते । तान्यपीति । तर्कोऽनुमा-नमनुमाह्यं मानम् । उपपत्तिरनुमाहिका युक्तिरिति भेदः । तर्कस्मरणानां तत्वज्ञानोप-कारकत्वमङ्गीकरोति । उपकुर्वन्ति । ताई वैदिकवाक्येभ्यस्तेषां को विशेषस्त-माऽऽह । तत्त्वज्ञानं त्विति । तत्र मानमाह । नावेदविदिति ॥ ३ ॥ (२)

१ अ. \*लप्पेते । २ ज. अ. ट. \*६६ यते । ३ क. ज. \*तुगै। ४ क. ज. \*न्तु। तै। ५ स्त. "मिद्धिव"। ६ क. ख. 'तेन्त इ"। ७ क. ख. साख्यायो"। ८ ख. "ति । असवि"। ९ ख. "द्धिरत"।

## न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दाव् ॥ ४॥

त्रह्मास्य जगेतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षस्याऽऽक्षेपः
स्मृतिनिमित्तः परिहृतः । तर्कनिमित्त इदानीमाक्षेपः परिहृत्यते । कुतः पुनरस्मित्रवधारित आगमार्थे तर्कनिमित्तस्याऽऽक्षेपस्यावकाशः । ननु धर्म इव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भिवतुमहिति । भवेदयमवष्टम्भो पदि ममाणान्तरानवगाद्य आगममात्रप्रमेयोऽयमर्थः स्यादनुष्ठेपद्धप इव धर्मः । परिनिष्पन्नद्धपं तु
ब्रह्मावगम्यते । परिनिष्पन्ने च वस्तुनि ममाणान्तराणामस्त्यवकाशो यथा प्रथिव्यादिषु । यथा च श्वतीनां परस्परिवरोधे सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते । एवं ममाणान्तरिवरोधेऽपि तहुशैनैव

तदेवं वेदविरुद्धानां समृतीनामपामाण्याच तद्धिरोधः समन्वयस्येति समन्वयिवरीवि-नीनां समृतीनामामासतामुकत्वा तद्विरोधिनो न्यायस्याऽऽभासतां विवक्षः सांख्ययोग-न्यायस्याऽऽभासत्वार्थे पूर्वपक्षयाति । न विलक्षणत्वादिति । चेतनाह्रह्मणो जगदु-त्पत्तिं ब्रवन्समन्वयो विषयः म किमाकाशादि न चेवनप्रकृतिकं द्रव्यंत्वाद्धदे।दिवदिवि सांरूययोगन्यायेन विरुध्यते न वेति तदनाभासत्वाभासत्वाभ्यां संदेहे पूर्वीविकरणे नोत्तराविकरणसंदर्भस्य संगतिमाह । ब्रह्मेति । अत्र च समन्वयस्य यथोक्तन्यायवि-रोषसमाधेरेव श्रुत्यादिसंगतयः। फलं तु पूर्वोत्तरपक्षयोः समन्वयासिद्धिस्तितिसिद्धिश्रेति। पूर्वपक्षमाक्षिपति । कुत इति । ब्रह्मणो मानान्तराविषयत्वेनातक्येत्वेन चानपेक्षाम्ना-येकगम्यत्वात्तर्कागमयोरतुं ल्यार्थत्वेनाविरोधादागमार्थे तर्कनिमित्ताक्षेपस्य निरवकाशवेत्य-र्थः । ननु तर्कोपकरणे।तेकतैव्यताया वेदान्तभीमांसायास्तर्कोपकरणत्वमुक्तं पथमसूत्री तथाच तर्कस्य वेदान्तैस्तुल्यार्थत्विभष्टं करणोपकरणयोरेकार्थत्वावगमात्तत्राऽऽह । निवित । शक्तिवात्पर्यावधारणे परं तर्कस्योपकरणत्वं नतु तर्स्य ब्रह्मविष-यता नेषा तर्केणेति श्रुतेरित्यर्थः । सिद्धस्य ब्रह्मणः साध्याद्धमेद्विलक्षण्येनाध्य-क्षादिविषयत्वसंभवात्तर्भगम्यत्वमि संभवत्यवस्तुल्यविषयत्वादागमार्थेऽपि तर्कनिभित्ता-क्षेपस्यावकाशोऽस्वीति समाधत्ते । भवेदित्यादिना । एकविषयत्वेन विरोधेऽपि किभि-वि मानान्तरमेव श्रुतिविरोधान्न बाध्यते तत्र दृष्टान्तेनोत्तरमाह । यथाचेति । यथा सावकाशा भूयस्योऽपि श्रुवयो निरवकाशैकश्रुविविरोधे तदनुरोधेन नीयन्ते तथा निर-वकाशैंकतर्कविरोधे तद्नुगुणतया भूयस्योऽपि श्रुतयो गुणकल्पनया व्याख्येयाः साव-काशनिरवकाशयोर्निरवकाशस्य बलीयस्त्वादित्यर्थः । ब्रह्मण्यामायात्तर्कस्य बलीयस्त्वे

१ ज. ट. "गत. का"। २ ल. "त्वार्थे पू"। ३ ल. ठ. ड. "त्ति वदन्स"। ४ ठ. "व्यत्वेन घटा"। ५ ल. "बटव"। ६ ल. "तुल्यन्वे"। ७ क. ठ. ड. "ति वे"। ८ क. ल. तर्कस्य।

श्रुतिनींयेत । दृष्टसौम्येन चादृष्टमर्थं समैथेयन्ती युक्तिरनुभवस्य संनिकृष्यते विमकृष्यते तु श्रुतिरैति ह्यमात्रेण स्वार्थाभिधानात् । अनुभवावसानं च ब्रह्मविज्ञानमिविद्याया निवर्तकं मोक्षसाधनं च दृष्टफलतयेष्यते । श्रुतिरिप "श्रोतव्यो मन्तव्यः" इति श्रव-णव्यतिरेकेण मननं विद्यती तर्कमप्यत्राऽऽदर्तव्यं दर्शयति । अतस्तर्कनिमित्तः पुनराक्षेपः क्रियते 'न विलक्षणत्वादस्य' इति । यदुक्तम् 'चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं पकृतिः' इति । तत्र्वोपपचते । कस्मात् । विलक्षणत्वादस्य विकारस्य पकृत्याः । इदं हि ब्रह्म कार्यत्वेनाभिभेयमाणं जगह्रद्यविलक्षणमचेतनमन् श्रुद्धं च द्ययते । ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतनं श्रुद्धं च श्रूयते । नच विलक्षणत्वे पकृतिविकारमावो दृष्टः । नहि रुचकादयो विकारा मृत्यकृतिका भवन्ति शरावादयो वा स्वर्णमकृतिकाः । मृदेव तु मृदन्वता विकाराः क्रियन्ते स्वर्णेनं च सुवर्णा-

हैत्वन्तरमाह । दृष्टेति । ब्रह्ममाक्षात्कारस्य मोक्षोपायतया प्राधान्यात्तत्र शब्दा-द्पि परोक्षगोचरादपरोक्षार्थसायम्यगोचरस्तकोंऽन्तरद्वमिति तस्यैव बळवस्विमत्यर्थः । ऐतिह्यमात्रेण प्रवादपारंपर्यमात्रेण परोक्षवयेति यावतः । अनुभवस्य प्राधान्ये तर्कस्योक्तन्यायेन तस्मिन्नन्वरङ्गत्वादागमस्यं च बहिरङ्गत्वादन्तरङ्गबहिरङ्गयोर-न्तरङ्गं बलविदिति न्यायादुक्तं तर्भस्य बलवन्त्रम् । अनुभवपायान्यं तु ना-द्यापि सिद्धमित्याशङ्कचाऽऽह । अनुभवेति । ननु ब्रह्मज्ञान वैदिकत्वाद्धमेवदृदृष्टफल-मेष्टव्यं तत्कुतोऽस्यानुभवावमानाविद्यानिवर्तकत्वं तत्राऽऽह । मोक्षेति । अविष्ठान-साक्षात्कारस्य शुक्त्यादिज्ञाने तद्विद्यातत्कार्यनिवर्वकत्वदृष्टेबेह्मज्ञानस्यापि तर्कवशा-दमंभावनादिनिरासद्वारा साक्षात्कारावसायिनस्वदविद्यानिवर्धकत्वेनैव मुक्तिहेतुवेवि नादृष्टफळतेसर्थः । यतु नैषेत्यादिश्रुतेर्वक्षाणि न प्रवेशस्तर्कस्येति तत्राऽऽह । श्रुति-रपीति । विधिविरोधेऽर्थवादश्रुतिरदृढीभवतीति भावः । ब्रह्मणि तर्केपवेशे फिलत-माह । अत इति । सुत्रावयवमवतारितं व्याकरोति । यदक्तिमत्यादिना । ब्रह्मणो जगत्मक्तित्वं प्रतिपादितत्वानानुपपन्निमत्याह । कस्मादिति । तत्र सोपैस्करं हेतु-माह । विलक्षणत्वादिति । जगद्भवागोरियो विलक्षणत्वं द्याष्ट्रश्विभयां स्पष्टयति । इदं हीति । तयोर्मियो वैलक्षण्येऽपि किमायातिमत्याशङ्ख्याऽऽह । न चेति । अह-ष्टत्वमेव स्पष्टयन्व्याधिमाइ । न हीति । व्यतिरेकमुक्त्वाऽन्वयमाचष्टे । मुदैवेति ।

१ क त्र °र्नीयते। द°। २ ज °साधम्येण चा°। ३ क.ज.ट. भर्षय व ४ ट. ैद्यानि । ५ क.ज.ज.ट. राःप्रिकि । ६ ज.ट. न मुँ। ७ ख. वत्त्वादित्य । ८ ठ.ड. स्य व । ९ क.ख.ठ ड. द्यादिनि । १० क.ख. परकार ।

न्विताः । तथेदमपि जगदचेतनं सुखदुःखमोहान्वितं सदचेतनस्येव सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य कार्यं भिवितुमहितीतः
न विस्रक्षणस्य ब्रह्मणः । ब्रह्मविस्रक्षणत्वं चास्य जगतोऽशुद्धचचेतनत्वदर्शनादवगन्तव्यम् । अशुद्धं हि जगत्सुखदुःखमोहात्मकतया मीतिपरितापविषादादिहेतुत्वात्स्वर्गनरकाद्युच्चावचमपश्चत्वाच । अचेतनं चेदं जगचेतनं मित कार्यकारणभावेनोपकरणभावोपगमात् । निह साम्ये सत्युपकार्योपकारकभावो भवति ।
निह पदीपौ परस्परस्योपकुरुतः । नतु चेतनमपि कार्यकारणं
स्वामिश्वत्यन्यायेन भोकुरुपकारकत्वात् । यो ह्येकस्य चेतनस्य
परिग्रहो बुद्धचादिरचेतनभागः स एवान्यस्य चेतनस्योपकरोति
नतु स्वयमेव चेतनश्चेतनान्तरस्योपकरोत्यपकरोति वा । निरतिशया ह्यकर्वारश्चेतना इति सांख्या मन्यन्ते । तस्मादचेतनं

व्याधिमुक्तवा पूर्वपक्षसाधकमनुमानमाह । तथेति । विमतं सखदुःखमोहसामान्य-पछाविकं तदन्वितस्वभावत्वाद्यथा मृदन्वितस्वभावा घटादयो मृत्प्रकृतिकास्तथेत्यथैः । मिद्धान्वं निषेद्धमनुमानमाह । न विलक्षणस्येति । विमव न ब्रह्मपक्तिकं वत्स्वभा-वेनाननगतत्वाद्यथा मृत्स्वभावेनाननुगतं रुचकादि न मृत्पकृतिकं तद्वदित्यर्थः। किंच न बह्म जगत्मकृतिस्तिसम्मननुगतस्वभावत्वाद्यथा घटादिष्वननुगतं मुदर्णादि तत्मकृतिनै भवति तद्वदित्रनुमानमभिमेत्याऽऽह । ब्रह्मेति । तत्राशुद्धत्वमूपपाद्यति । अशुद्धं हीति । विषादादीत्यादिपदेन रागद्वेषादयो गृह्यन्ते । नरकादीत्यादिशब्देन लोकभे-दानां तत्रावस्थितपाणिपभेदानां च यहणम् । जगतोऽचेतनत्वं साधयति । अचेतनं चेति । चेतनत्वाविशेषेऽपि स्यादुपकार्योपकारकत्वं नेत्याह । न हीति । तदेव दृष्टा-न्तेन स्पष्टयित । न हि पदीपाविति । साम्ये सत्युपकार्योपकारकत्वं नास्तीत्यत्र व्यभिचारं चोदयति । नन्विति । स्वामिभृत्यन्यायं विघटयम्नुत्तरमाह । न स्वामीति । कि चेतनस्य साक्षादेव चेतनान्तरं मसुपकारकत्वं कि वोपकारककार्यकरणाविष्ठातृ-त्वेनेति विकल्प्याऽऽद्यं पत्याह । यो हीति । स एवेत्येवकारिनरस्यं दर्शयति । नित्वति । द्वितीयं निरस्यति । निरतिशया हीति । उपजनापायधर्मशून्यत्वं निरति-शयत्वम् । अत एवाकर्तृत्वमतिशयमन्तरेण सिध्यति तत्कथं परंपरयाऽपि चेतनानाम-नाचेयातिशयानामुपकार्योपकारकत्वमित्यर्थः । समयोरुपकार्योपकारकत्वासंभवे फालि-तमाह । तस्मादिति । किच कार्यकारणे चेतनत्वराष्ट्राऽवकारावती तत्र चेतनस्य

१ ज.न. हिति। २ क.ज.न. दं हीदं जै। ३ न. र्वेकरे। ४ क.स.न. र्वेकरे। ५ ख. दिपदेन।

कार्यकारणम् । तच काष्ठलेष्ट्रादीनां चेतनत्वे किंचित्प्रमाण-मस्ति । प्रसिद्धशायं चेतनाचेतनंविभागो लोके । तस्माहह्मवि-लक्षणत्वाचेदं जगत्तत्पक्रतिकम् । योऽपि कश्चिदाचक्षीत श्रेत्वा जगतश्चेतनप्रकृतिकतां तद्धलेनैव समस्तं जगचेतनमवर्गम्पि-ष्यामि । प्रकृतिहरूपस्य विकारेऽन्वयदर्शनात । अविभावनं त चैतन्यस्य परिणामविशेषाद्वविष्यति । यथा स्पष्टचैतन्या-नामप्यात्मनां स्वापमछोद्यवस्थाम चैतन्यं व्यत एवं काष्ट्रलोष्ट्रादीनामपि चैतन्यं न विभाविषयते। एतस्मादेव च विभाविताविभावितत्वकृतादिशेषाद्रपादिभा-च कार्यकारणानामात्मनां त्वाविशेषेऽपि गुणप्रधानभावो न विरोत्स्यते । पार्थिवत्वाविशेषेऽपि मांसस्पीदनादीनां प्रत्यात्मवतिनो विशेषा-त्परस्परोपकारित्वं भवत्येवमिहापि भविष्यति । प्रविभागप्रसि-द्धिरप्यत एव न विरोत्स्यत इति । तेनापि कथंचिचेतनाचेतन-त्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिहियत । शुद्धचशुद्धित्वलक्षणं तु विल-

सस्वात्काष्ठादिषु वदाशङ्केव नोदेवीत्याह । न चेति । इवश्च जगवश्चेतनत्वमयुक्तनित्याह । मांसद्धश्चेति । जगवोऽशुद्धत्वेऽचेवनत्वे च सिद्धे पूर्वोक्तमनुमानमुपसंहरित ।
तस्मादिति । श्रुवार्थापत्या चेवनत्वं जगवोऽवगविमिति सूत्रेकदेशव्यावर्त्यामाशङ्कां दर्शयति । योऽपीति । जगवश्चेवनमक्विकत्वशृतिबलेन चेवनत्वावगितिरियुक्तं व्यनक्ति । मकुतीति । जगवश्चेवनमक्विकत्वशृतिबलेन चेवनत्वावगितिरियुक्तं व्यनिक्त । मक्ति जगित सवोऽपि चैवन्यस्य वत्र वत्रान्तःकरणपरिणामादुपरागादनुपल्लिश्वरिद्धेत्यर्थः । स्वमकाशस्य चैवन्यस्य परिणामिवश्चेषानुपरागादनुपल्लिश्वरिद्धा स्वमकाशत्वविरोधादित्याशङ्कच हृष्टान्वेन परिहरित । यथेत्यादिना । वर्हि चेवनत्वेन तुल्यानां कार्येकारणानामात्मनां च गुणमधानत्वामावादुपकार्योपकारकत्वानुपपित्रकृत्ता वद्वस्थेत्याशङ्कचाऽऽह । एतस्मादिति । साम्येऽपि
संमवत्युपकार्योपकारकत्विनत्येवदुद्धाहरणेन स्फोरयति । यथा चेति । पत्यात्मवर्विनो
विशेषात्तदसाधारणधर्मवशादित्यर्थः । सेर्वेस्यापि जगवश्चेतनत्वे कथं चेवनाचेवनिविभागमसिद्धिरत आह । प्रविभागेति । अत एव विभावितत्वाविभावितत्वविशेषादेवेत्यर्थः ।
जगवश्चेवनत्वमुपेत्याऽऽपावतः समाधानमाह । तेनापीति । परमसमावानं वक्तं सूत्राव-

१ क. इ. ज. वैंकर । २ क. ज. नप्रवि । ३ ज. श्रुता। ४ क. ज. गिमिघा। ५ ज. वितत्ववि । ६ इ. ज. वैंकर । ७ ज. तनत्वाचे । ८ क. हिर्यते। श्रु । ९ स. चेतनस्य । १० इ. ट. इ. वेंकर । ११ ठ. वेंबाइपि।

क्षणत्वं नैव परिहियते । न चेतरदिष विलक्षणत्वं परिहर्तुं शक्यत इत्याह । तथात्वं च शब्दादिति । अनवगम्यमानमेव हीदं लोके समस्तस्य वस्तुनश्चेतनत्वं चेतनप्रकृतिकत्वश्रवणा-च्छब्दशरणत्या केवलयोत्पेक्षेत तच शब्देनैव विरुध्यते । यतः शब्दादिष तथात्वमवगम्यते । तथात्विमित प्रकृतिविलक्षणत्वं कथयति । शब्द एव "विज्ञानं चाविज्ञानं च" [तै०२।६] इति कस्यचिद्विभागस्याचेतनतां श्रावयंश्चेतनाद्वस्रणो विलक्ष-णमचेतनं जगच्छ्रावयति ॥ ४॥

ननु चेतनत्वमिष कचिदचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्र-यते । यथा "मृदबर्वीत्" "आपोऽब्रुवन्" [ श० प० ब्रा० ६ । १ । २ । ४ ] इति "तत्तेज ऐक्षत" "ता आप ऐक्षन्त" [ छा० ६ । २।३।४ ] इति चैवमाद्या भूतविषया चेतनत्वश्रुति-रिन्द्रियविषयाऽपि 'ते' हेमे माणा अहंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः" [ बृ० ६।१।७ ] इति ''ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गाँयेति" [ बृ० १।३।२ ] इत्येवमांचेन्द्रियविषयेति । अत उत्तरं पठित ।

# अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् ॥ ५ ॥

तुराब्द आसङ्कामपनुदति । न खळु मृदत्रवीदित्येवंजातीय-कया श्रुत्या भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाराङ्कनीयम् । पतोऽभिमा-

यवमवतारयित । न चेति । तस्याभिमायं दर्शयितुं परकीयाभिमायमनुवदित । अन-वगम्यमानमिति । छोकानुरोधवैधुर्थं केवछं चे खुक्तं संप्रति सूत्रावयवाभिमायमाइ । तचेति । श्रुतिविरोधे श्रुतायोपत्तिरमानाभिति भावः। विरोधभेव स्फोरयित । यत इति । अनुभवसमुच्चयार्थोऽपिशब्दः । न चायं शब्दो विभावितत्वाविभावितत्वविशेषापेक्षो भविष्यस्यौपचरिकत्वमसङ्गान्मस्थ्यसंभवे तद्योगादिति भावः ॥ ४ ॥

केवलशुस्येक्षया वदनुगृहीवार्थापत्तेर्वलीयस्त्वाद्विमागश्रस्येक्स्यौपचारिकत्वमेवेवि शङ्कते । निवित्त । यथाशब्दस्वयाशब्दमध्याष्ट्रस्विषयाऽपि चेवनत्वश्रुविरस्वीिवि संबध्यवे । काऽसाविन्द्रियविषया श्रुविरित्यपेक्षायामाह । ते हेति । मृदादिश्रुविरिमि-मानिदेववाविषयवया मुख्यार्था सर्वा विभागश्रुवेरुपचिर्वार्थवां न कल्पयवीिव परि-हरित । अत इति । सूत्रं व्याचष्टे । तुग्रब्द इति । आशङ्कापनोद्मकारमेव मकट-यावे । न खिल्वित । अत्र हेतुत्वेन सूत्रभागमादते । यत इति । वस्यार्थमाह ।

९ ज. मानं ही । २ ञ. ँत्प्रेक्षते त । क. ज. ँत्प्रेक्ष्यते । ३ ट. ते हीमे । ४ क. ञ. द्वाय" इति चैव । ५ ट. माद्वीन्द्रि ।

निव्यपदेश एषः। मुदाचिभमानिन्यो वागाचिभमानिन्यश्च चेतना देवता वदनसंवदनादिए चेतनोचितेष व्यवहारेष व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्द्रियमात्रम् । कस्मात् । विशेषानुगतिभ्याम् । विशेषां हि भोकुणां भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविभागलक्षणः प्रागभि-हितः । सर्वचेतनतायां चासौ नोपपद्येत । अपि च कौपीतिकनः भाणसंवादे करणमात्राशङ्काविनिवृत्तयेऽधिष्ठावचेतनपरिग्रहाय "एता ह वै देवता अहंश्रेपसे देवताशब्देन विशिपन्ति विवदमानाः" िकौ० उ० २।१४ डिति । "ता वा एताः सर्वा देवताः प्राणे निश्रेयसं विदित्वा" [ की० उ० २ । १४ ] इति च । अनुगताश्च सर्वत्राभिमानिन्पश्चेतना देवता मञ्जार्थवादेति-हासपुराणादिभ्योऽवगम्यन्ते "अग्निवीग्मृत्वा मुखं प्राविशत्" [ ऐ० आ०२।४।२।४] इत्येवमादिका च श्रुतिः कर-णेष्वतुग्राहिकां देवैतामनुगतां दर्शयति । प्राणसंवादवाक्यशेषे च "ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचः" [ छा० ५।१।७ ] इर्ति श्रेष्ठत्वनिर्धारणाय प्रजापितगमनं तद्वचनाचैकैकोत्क्रमणे-नान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राणश्रेष्ठचर्पातपत्तिः ''तस्मै बल्हिहरणम्'' [ बु॰ ६।१।१३ ] इति चैवंजातीयकोऽस्मदादाष्वव व्यवहारोऽ-

मृदादीति । भूतमात्रमिन्द्रियमात्रं वा चेतनत्वेन व्यपदिश्यमानं न भवितत्यत्र पक्षपूर्वेकं हेतुद्वयमाह । करमादिति । तत्र विशेषं व्याचि । विशेषो हीति । तस्यान्यथोपपांत्रं
वारयिते । सर्वेति । उपकार्योपकारकत्वाविगतेः साम्ये च तद्योगात्मिसिद्धिश्रुविभ्यां चेतनाचेतनत्विभागावगमात्केवलभूतेन्द्रियविषया नैषा श्रुविरित्यर्थः । अविशेषेण विशेषं व्याख्याय पाणेषु विशेष विशेषतो व्याकरोति । अपिचेति । विशिषन्ति वागादीन्प्राणादीनिति शेषः । अहंश्रेयसे श्रेयानहमित्यस्मै प्रयोजनाय स्वकीयश्रेष्ठत्वायेत्यर्थः । निःश्रेयस श्रेष्ठचं पाणे ज्ञात्वा तदनुवर्तिन्यः सर्वा देवता वभूवरित्यर्थः । इदानीमनुगैतिमिवशेषतो दर्शयित । अनुगताश्चेति । सर्वत्रेति भूतेन्द्रियादिश्रिष्टणम् । संप्रति करणेष्वेव देवतानुगति श्रुतितो दर्शयित । अश्विरित । करणेष्वेवानुगति विवान्तरेण निक्षपयित । प्राणेति । क्षेत्रज्ञाधिष्ठितानां शरीराणामिव पाणानामपि व्यवहारानुगति दर्शयन्ती श्रुतिस्तेषा क्षेत्रज्ञाधिष्ठाननं चेतन्यं द्रवयतीत्यर्थः।
भूतेन्द्रियविषयचेतनत्वश्रुतेरिभमानिनिमित्तता विशेषानुगतिस्थामुक्षता मृत्रेषु चेतन-

<sup>9</sup> ट. पराते। अं। २ क. वता दं। ३ क. ज. ति श्रेष्ठयिन । ४ झ. गीति विं।

नुगम्यमानोऽभिमानिव्यपदेशं द्रहयति।"तत्तेज ऐक्षत्" इत्यपि परस्या एव देवताया अधिष्ठात्र्याः स्वविकारेष्वनुगताया डेय-मीक्षा व्यपदिश्यत इति दृष्ट्वयम् । तस्माद्विलक्षणमेवेदं ब्रह्मणो जगद्विलक्षणत्वाच न ब्रह्मप्रकृतिकमित्याक्षिप्ते प्रतिविधत्ते ॥५॥

# दृश्यते तु ॥ ६ ॥

तशब्दः पैक्षं व्यावर्तयित । यदुक्तम् 'विलक्षणत्वात्रेदं जगद्रस-पक्रतिकम्' इति । नायमेकान्तः । दृश्यते हि लोके चैतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केशनखादीनामत्पत्तिरचे-तनत्वेर्नं च प्रसिद्धेभ्यो गोमपादिभ्यो वृश्चिकादीनाम् । नन्वचे-तनान्येव पुरुषादिशरीराण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणान्यचे-तनान्येवं च वश्चिकादिशरीराण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्या-णीति । उच्यते । एवमपि किंचिदचेतनं चेतनस्याऽऽयतनभा-वमपगच्छति किंचिन्नेत्यस्त्येव वैलक्षण्यम् । महांश्रायं पारिणा-मिकः स्वभावविमकर्षः पुरुषादीनां केशनस्वादीनां च स्वरूपा-दिभेदात्तथा गोमयादीनां वश्चिकादीनां च । अत्यन्तसारूप्ये च प्रकृतिविकारभाव एवं प्रसीयेत । अथोच्येतास्ति कश्चित्पार्थिव-

त्वामिधानस्यामिमानिनिमित्तवां विशेषतो दर्शयवि । तत्तेज इति । सर्वस्य चेवन-त्वासंभवे हेत्वसिद्धिसमाविमुपसंहरवि । तस्मादिति । तत्फळमनुमानं निगमयवि । विरुक्षणत्वाचेति । ब्रह्मणि समन्वयो यथोक्तन्यायितरोधान सिध्यवीति पर्वपक्षमन्-भाष्य सिद्धान्तमाह । इत्याक्षिप्त इति ॥ ५ ॥

सिद्धान्तसूत्रं विभजवे । तुशब्द इति । व्यावर्त्थे पक्षमन् च तद्घावृत्तिप्रकारमेव विवृणोवि । यदक्तिमिति । वैछक्षण्ये प्रकृतिविकृतिभावासिद्धिरिवि वियमभङ्गे हेतुमा-ह । दृश्यते हीति । दृष्टान्ते वैलक्षण्यमसिद्धामिति शृहते । निन्वति । तत्राचेवना-नां कार्यकारणभावमभ्युपेत्यैव वैलक्षण्यं साधयति । उच्यत इति । ईहर्श वैलक्षण्य-मविवक्षितं कारणगतासाधारणधर्माननुगतिकःपं तु तदिष्टमित्याशङ्कचाऽऽह । महांश्चे-ति । पारिणामिकस्तत्तत्केशादिगतपरिणामात्मक इति यावतः । ऋपादीत्यादिशब्देन परिभाणादि परिगृह्यते । किंच वैलक्षण्यात्मकृतिविकृतित्वं प्रत्याचक्षाणः सालक्षण्या-त्तादिच्छति तच कारणधर्मीणां सर्वेषामनुगमो वा कस्यचिदेव वा कारणस्वभावस्येति विकल्प्याऽऽधे दोषमाह । अत्यन्तेति । द्वितीयमुत्थापयाति । अथेति । तर्हि जग-

१ ज. इदमीक्षणं व्य'। २ ट. में ते प्र'। ३ ज. पूर्वपक्ष । ४ ज. "न प्र'। ५ क. ज. ज. ठ. व रू'। ६ स. वर्र्यप'। ७ क. स. ठ. स. धान्तवे'। ८ क. ठ. स. रिणामादि ।

त्वादिस्वभावः पुरुषादीनां केशनखादिष्वनुवर्तमानो गोमयादीनां वृश्चिकादिष्विति । ब्रह्मणोऽपि ताँहं सत्तालक्षणः स्वभाव
आकाशादिष्वनुवर्तमानो दृश्यते । विलक्षणन्वेन च कारणेन
ब्रह्मफृतिकत्वं जगतो दृष्यता किमशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्याननुवर्तनं विलक्षणत्वमभिषेयत उत यस्य कस्यचिद्य चैतन्यस्पेति वक्तन्यम् । प्रथमे विकल्पे समस्तप्रकृतिविकारोच्छेदमसङ्गः । न ह्यसत्यतिशये प्रकृतिंविकारं इति भवति । द्वितीये
चासिद्धत्वम् । दृश्यते हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्वभाव आकाशादिष्वनुवर्तमान इत्युक्तम् । तृतीये तुं दृष्टान्ताभावः । किहि यचैतन्येनानन्वितं तदब्रह्ममकृतिकं दृष्टमिति ब्रह्मवादिनं प्रत्युदादियेत । समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्ममकृतिकन्वाभ्युपगमात् ।
आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध एव । चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृविश्वेत्यागमतात्पर्यस्य प्रसाधितत्वात् । यन्तक परिनिष्पन्नत्वाहृद्यणि प्रमाणान्तराणि संभवेयुरिति । तदिष मनोरथमात्रम् ।
हृद्याव्यभावाद्धि नायमर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरः । लिङ्गाद्यभावाद्य

द्रक्षणोरिष किचित्स्वभावानुगिविद्धपसाद्धण्यसंभवान प्रकृतिविक्कित्त्वप्रत्याख्यानिम्त्याह । ब्रह्मणोऽपीति । प्रकृतिविक्कितित्वहेतुं साळक्षण्यं विकल्पय दूषित्वा तद्भावहेतु वेळक्षण्यं विकल्पयति । विरुक्षण्यवेनेति । आद्यमप्रयोजकत्वेन प्रत्याच्छे । प्रथम इति । अस्तु समस्तस्य ब्रह्मस्तावस्य जगत्यनुवर्तनमस्तु च जगतो ब्रह्मपक्वित्त्वं का हानिः । नच जगतो ब्रह्मपक्वित्त्वत्त्वं समस्तत्तत्स्वभावस्य जगत्यनुवर्तनानुप्रपत्तिः सर्वस्यापि कार्ये सर्वकारण्यानुवृत्तावस्ति विक्षेषे प्रकृतिविक्वतित्वासिद्धेरिन्युक्तमुपपाद्यति । न हीति । मध्यमकल्पमसिद्धचा निरस्यति । द्वितीये चेति । अन्तिवक्षतित्वासिद्धेरिन्युक्तमुपपाद्यति । न हीति । मध्यमकल्पमसिद्धचा निरस्यति । द्वितीये चेति । अन्तिमसाधारणत्वेन निराकरोति । वृतीये त्विति । द्वष्टान्तायावमेव स्पष्टयति । कि हीति । आकाशादेर्द्धणन्तत्वमाशङ्कचाऽऽह । समस्तस्यति । पक्षत्रयेऽपि साधा-रणं काळावित्त्वमाह । आगमेति । ब्रह्मणो मानान्तरगम्यत्वमङ्गीकत्योक्तं वद्पि नास्तियुक्तानुवादपूर्वकमाह । यत्त्विति । यथा कार्यत्वाविशेषेऽप्यारोग्यकामः पथ्यम-श्रीयात्त्वभिनाने यजेते स्रत्रेकस्य मानान्तरयोग्यत्वं नेतरस्येति स्वीकृतं तथा भूतत्वानिशेषेऽपि पृथिव्यादेर्भीनान्तरगम्यत्वं ब्रह्मणस्त्वाम्नायैकगम्यतेति मन्वानः सम्नाह ।

९ क. ज. ज. ैना च है। २ ट. ैतिर्विका। ३ ज. ैरभाव है। ४ ज. ज. ैचाप्रसिं। ५ ज. ट. च। ६ ज. ैद्यकारणवा। ७ ज. ैस्तस्थास्य । ८ ख. ैस्याजापि । ९ क. स्ट. ट. ड. ैथ्यम । क

नानमानादीनामागमैमात्रसमधिगम्य एव त्वयमथी धर्मवत् । तथाच श्रुतिः "नैषा तर्केण मतिरापनेया पोक्ताऽन्येनैव सु-ज्ञानाय प्रेष्ठ" कि । १।२।९ दित । "को अद्धावेद क इह प्रवोचत । इयं विसृष्टिर्यत आवभूव" [ ऋ० सं० १ । ३०। ६ ] इति 'चैते ऋँचौ सिद्धानामपीश्वराणां दुर्बोधतां जगत्कार-णस्य दर्शयतः । स्मृतिरपि भवति-

"अचिन्त्याः खळु ये भावा न ताँस्तर्केण योजयेर्तं" इति । "अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते" इति च ।

"न मे विद्रः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः" भि० गी० १०। २ व डित चैवंजातीयका। यदपि श्रवणव्य-

तिरेकेण मननं विद्धच्छब्द एव तर्कमप्यादर्तव्यं दर्शयती-त्युक्तम । नानेन मिषेण शुष्कतर्कस्यात्राऽऽत्मलाभः संभ-

आगममात्रेति । ब्रह्मणो मानान्तरायोग्यत्वे मानमाह । तथाचेति । ब्रह्मविषया म-तिरेषा तर्केण नाऽऽपनेयाँ नाँऽऽपनीया न पापणीयसर्थः । यद्वा कुतर्केण नाऽऽप-नेया निरस्या न भवति कि त्वन्थेनैवाऽऽचार्येण वेदविदा प्रोक्ता मुज्ञानाय फलाव-सायिसाक्षात्काराय भवति हे पेष्ठ पियतमेति नचिकेतसं प्रति मृत्योर्वचनम् । क इह ब्रह्म व्यवहारभूमावद्धा साक्षाद्वेद । को वी तत्पावीचत । छान्दसी दैर्घ्यछोपः । छन्द्रि कालानियमाद्वर्धं प्रवयादित्यर्थः । यतो यस्मात्परस्मादात्मनः सकाशादियं विसृष्टिर्विविवा सृष्टिबेभूव स एव स्वरूपं वेद नान्य इति मन्नप्रतीकयोरर्थः । प्रतीकतो दर्शितयोभेत्रयोस्तात्पर्यभाह । ऐते इति । ब्रह्मणस्तर्काद्यगोचरत्वे पौराणिकसंमति-माह । अचिन्त्या इति । भावानामचिन्त्यत्वेन तकोगोचरत्वेऽपि ब्रह्मणि किमायात-मित्याशङ्कच भगवद्वाक्यमुदाहराति । अञ्चक्तोऽयमिति । कथमविकार्योऽयमित्या-शहुच जन्मेमरणयोगीनाभावादित्याह । न म इति । तेषाभी अरमभवापामितिकर्तृत्वे हेतुमा-ह । अहमिति । श्रुतिस्मृतिभ्यां ब्रह्मणस्तकीविषयत्वे सिद्धे कथं श्रवणातिरिक्तमननविधान-मिलाशङ्कामनुवद्ति। यदपीति। मननविधानसामर्थ्यात्तर्कमात्रस्य ब्रह्मण्यनुप्रवेशो विवक्षि-तः श्रुत्मनुगृहीतस्य नेति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति । नानेनेति । मिषेण मननविविव्याजे-नेति यावतः । अनुमाह्ममानहीनतया निरालम्बनत्व तर्कस्य शुष्कत्वम् । तत्र हेतुं

୨ ज.ॅमसॅ।२ ञ.चैतौ।३ ञ मच्त्रौ।४ ञ.°त्।प्रकृति₊य. पर यच तद्विन्त्यस्य लक्षणम्" इ<sup>°</sup>। ५ क. <sup>°</sup>र्कमाद<sup>\*</sup>। ६ ज. <sup>°</sup>स्याऽऽत्म<sup>\*</sup>। ७ ड. <sup>°</sup>यान। ८ क. नायनी<sup>°</sup>। ९ झ. वा तावत्मा । १० ख. इस बूं। ११ ख. एताविति। १२ क. ख. ठ. ड. न्मनाशयो।

#### [अ०२पा०१मू०६]आनन्दगिरिकतटीकासंबल्जित्शांकरभाष्यसमेतान्। ४१७

वित । श्रुत्यनुग्रहीत एव ह्यत्र तकोंऽनुभवाङ्गन्वेनाऽऽश्रीयते । स्वप्रान्तबुद्धान्तयोरुभयोरितरेतर्ग्यभिचारादात्मनोऽनन्वागतत्व संप्रसादे च प्रपञ्चपरित्यागेन सदात्मना संपत्तेनिष्प्रपेञ्चसदान्त्रत्वं प्रपञ्चस्य ब्रह्मभवत्वात्कार्यकारणानन्यत्वन्यायेन ब्रह्माच्यतिरेक इत्येवंजातीयकः । तकांप्रतिष्ठानादिति च केवलस्य तर्कस्य विप्रलम्भकत्वं दर्शोयिष्यति [ ब्र० सू० २ । १ । ११ ] । योऽपि चेतनकारणश्रवणवल्लेनैव समस्तस्य जगतश्रेतनतामुत्येन्क्षेत तस्यापि विज्ञानं चाविज्ञानं चेति चेतनाचेतनविभागश्रवणं विभावनाविभावनाभ्यां चैतन्यस्य शक्यत एव योजयिनुम् ।

वदन्द्रितीयमङ्गीकरोति । श्रुतीति । श्रुत्यनुत्राहको हि तर्कस्तद्विषयामभावनादिपात-बन्धप्रध्वसेन ब्रह्मण्यनुभवाङ्कं तदननुषृहीतस्तु निरालम्बनत्वानात्रोपयज्यते । तथाच तर्कमात्रस्यात्रापवेशात्तर्कविशेषस्य च श्रुविद्वाराऽनुपवेशाविरोधात्तर्कागोचरत्वं मननवि-धान चेत्यर्थः । श्रुत्याकाडुक्षितं तर्कमेव मननविविविषयमुदाहरति । स्वप्रान्तेति । स्वप्रजागरितयोर्मिथो व्यभिचारादात्मनः स्वभावतस्तद्वत्त्वाभावादवस्थाद्वयेन तस्य स्वतोऽ-संप्रक्तत्वमतो जीवस्यावस्थावन्वेन नाबह्यत्वभित्यर्थः । तथाऽपि देहादितादात्म्येनाऽऽ-त्मनो भानान निष्पपश्चनद्मवेत्याशङ्कचाऽऽह । संप्रसादे चेति । मवा स्रोम्य वदा संपन्नो भवतीति श्रुतेः सुपुप्ते निष्पपश्चसदात्मत्वावगमादात्मनस्तथावियन्नह्मत्विसिद्ध-रित्यर्थः । द्वेतमाहिमत्यक्षादिविरोधात्कथमात्मनोऽद्वितीयब्रह्मत्वभित्याशङ्कच तज्ज-त्वादिहेतुना ब्रह्मातिरिक्तवस्त्वभाविमद्धेरध्यक्षादीनामवत्त्वावेदकपामाण्यादिवरीवाद्यक-मात्मनोऽद्वितीयब्रह्मत्वमित्याह । प्रपञ्चस्पेति । ब्रह्माणि सावकाशं तर्के दशीयित्वा श्रुत्यनुगृहीततर्कस्य तस्मिन्ननवकाशत्वं मूत्रकृतोऽपि संमतमित्याह । तर्केति । विप-लम्भकत्वमर्थविशेषाव्यवस्थापकत्वम् । ब्रह्मणि निरालम्बनस्य तर्कस्यापवृत्तेः श्रुत्य-नुगृहीतस्य प्रवृत्तावि जगन्न ब्रह्मकार्थं चैतन्येनाननुगृहीतत्वादित्यस्य श्रुत्यनुगृहीत-त्वाभावात्तिद्वरोधिनो न प्रवृत्ति(रत्युक्तभिदानीं घटः प्रकाशत इति प्रत्यक्षेण श्रुतार्था-पत्त्या च जगतश्चितन्यानुगमावगमादासिद्धं चैतन्येनानुगतत्वभित्याह । योऽपीति । श्रुतार्थापत्तेः श्रुतिविरोवे नास्ति मानतेत्युक्तमाशङ्कचाऽऽह । तस्यापीति । सावकाशा-नवकाशन्यायेन सावकाँशा विभागश्रुतिरनवकाशार्थोपत्त्या विभावनाविभावनविषयतया व्यवस्थापनीयेत्यर्थः । स्वमते विभागश्रुतिविरोधं समाधाय प्रवानवादे तद्विरोधमाह ।

<sup>ु</sup>क, "योरिं।२ ज, "पञ्चस"।३ ज, "स्य च ब्र°।४ ल् "कारुविं। ?

परस्पैव त्विदमपि विभागश्रवणं न युज्यते। कथम्। परमकारण-स्य द्वात्र समस्तजगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते ''विज्ञानं चा-विज्ञानं चाभवत्'' इति । तत्र यथा चेतनस्याचेतनभावो नोप-पद्यते विरुक्षणत्वादेवमचेतनस्यापि चेतनभावो नोपपद्यते । म-त्युक्तत्वात्तु विरुक्षणत्वस्य यथा श्रुत्यैव चेतनं कारणं ग्रहीतव्यं भवति ॥ ६॥

## असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् ॥ ७ ॥

यदि चेतनं शुद्धं शब्दादिहीनं च ब्रह्म तद्विपरीतस्याचेतनस्या-शुद्धस्य शब्दादिमतश्च कार्यस्य कारणमिष्येतासत्ताहिं कार्य प्रा-गुत्पत्तेरिति प्रसज्येत । अनिष्टं चैतत्सत्कार्यवादिनस्तवेति चेत् । नैष दोषः । प्रतिषेधमात्रत्वात् । प्रतिषेधमात्रं हीदं नास्य प्रति-षेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति । न ह्ययं प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं का-

परस्येति । घटः स्फुरतीति पत्यक्षसंग्रहाथेमपीत्युक्तम् । सन्वरजस्तमसामैज्ञानात्म-कत्वात्पुरुषस्य चातदात्मकत्वा दस्मन्मवेविभागश्रुतेनोनुपपत्तिरिति शङ्कते । कथ-मिति । उक्तंनीत्या विभागासंभवं वक्तं श्रुत्यभिमतमर्थमाह । परमकारणस्येति । प्रधानस्येव मूळकारंणत्वादशेषजगदात्मनाऽवस्थानित्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । विभागश्रवणं सतीति यावत् । वहिँ त्वन्मतेऽपि चेतनस्याचेतनभावानुपपत्तिस्तुल्येत्याशङ्कच्यं चेतनस्यापि कारणस्य स्वापादाविवाँनाविभावितचैतन्यत्वमुक्तमित्याह । प्रत्युक्तत्वा-दिति । यद्वा वेळक्षण्ये कार्यकारणत्वं नेत्युपत्योक्तम् । वस्तुतस्त्वचेतनस्यापि चेतन-कार्यत्वमविरुद्धं गोमयवृश्चिकादौ हेतोव्यंभिचारस्योक्तत्वादित्याह । प्रत्युक्तत्वा-दिति ॥ ६ ॥

असत्कायेवादापत्तिमाशङ्कच परिहराति । असदिति चेदिति । तत्र चोद्यं विवृ-णोति । यदीति । कार्यकारणयोर्विरुद्धत्वात्कारणात्मना प्रागनवस्थानात्कार्थस्य प्राग-सन्त्वं स्यादित्यर्थः । इष्टापत्तिमाशङ्कच निराचष्टे । अनिष्टं चेति । कार्योसन्त्वमेत-च्छब्दार्थः। तत्र हेतुं सूचयाति । सत्कार्यवादिन इति । चेतनकार्थस्य कारणेऽवस्था-नसीकारादित्यर्थः । नेत्यादि व्याकुर्वन्परिहराति । नेष दोष इति । प्राक्वालीनकार्य-सन्त्वस्य प्रविषेध्यत्वात्तदभावासिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । यथेह घटो ना-स्तीति घटसंसर्गसत्ता भूतले वर्त्वमानकाले निष्टियते तथा प्रागसदिति कार्यस्य पाकालीनं

१ ज. "वेंध्य"। २ ठ ड. "मिप ज्ञा"। ३ क. "क्तरीला। ४ क ख ठ. ड "वाऽऽवि"। ५ ठ. "दिविमिभ"। ६ ठ. डू. "र्थकर"। ७ क. ख. ठ. ड. "ति। तेन का"। ८ क. छीनस"।

र्षस्य प्रतिषेद्धं शक्नोति । कथम् । यथैव हीदांनीमपीदं कार्यं कारणात्मना सदेवं प्रागुत्पत्तेरपीति गम्पते । न हीदानीमैपि कार्यं कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्त्रमेवास्ति "सर्वं तं परादा-धोऽन्यत्राऽऽत्मनः सर्वं वेद " [ वृ० २ । ४ । ६ ] इत्यादि-श्रवणात् कारणात्मना तु सत्त्वं कार्यस्य प्रागुत्पत्तेरविशिष्टम् । नतु शब्दादिहीनं ब्रह्म जमतः कारणम् । बाढम् । नतु शब्दादिमत्कार्यं कारणात्मना हीनं प्रागुत्पत्तेरिदांनीं वाऽस्ति । वेस्तरेण वैत-त्कार्यंकारणानन्यत्ववादे वक्ष्यामः ॥ ७ ॥

## अपीतौ तद्दत्प्रसङ्गाद्समञ्जसम् ॥ ८ ॥

अत्राऽऽह यदि स्थौल्यसावयवत्वाचेतनत्वपरिच्छित्रत्वाशुद्धचा-दिधर्मकं कार्यं ब्रह्मकारणकमभ्युपगम्येत तेदपीतौ पल्थे पतिसं-

सस्वं शक्यं निषेद्धिमिति शङ्कते । कथिमिति । कार्थस्य कारणात्मना सस्वं वा निषेध्यं सस्वान्तरं वा नाऽऽद्य इत्याह । यथैवेति । कारणात्मना सस्वस्य सदातनत्वान निष्ध्यतेत्यर्थः । द्वितीयं प्रत्याह । न हीति । कारणसस्वातिरिक्तसैस्वामावे मानमाह ।

सर्वमिति । सत्यं कारणात्मनैव कार्यस्य सन्तं तदेव काळविशेषे निषेध्यमित्याशद्भचाऽऽह । कारणात्मनेति । किं तदा कार्यं नास्ति किं वा कारणमि । नाऽऽद्यः ।
सदाऽपि तस्य कारणाविरिक्तस्यासन्तादिशेषणवैयथ्यम् । न द्वितीयः । तस्य सर्वदा
सन्तानिषेषानवकाशादित्यर्थः । उक्तमभिमायमिद्वान्मियो विरुद्धयोरैक्यायोगादसदेव
शब्दादिमज्जगज्जायत इति शङ्कते । निविति । ब्रह्मणः शब्दादिशीनत्वमङ्गीकृत्य परिहरति । बाढमिति । तर्हि मामसदेव शब्दादिमज्जगदिदानी जायते नेत्याह । न
रिविति । ब्रह्मणः शब्दादिशीनत्वेऽपि शब्दाद्यात्मकस्य जगतो ब्रह्मणि कल्पितत्वान
सन्त्व वास्तवं प्रथमस्तीत्यर्थः । कल्पितत्वमेव जगतो ब्रह्मणीति स्थिते फल्तितमाह ।
तेनिति । जगतो ब्रह्मणि कल्पितत्वमसंप्रतिपन्नमित्याशङ्कचाऽऽह । विस्तरेणीति ॥७॥

जगद्धशणोरुक्तं कार्यकारणत्वममृष्यमाणश्चोदयावि । अपीताविति । पूर्वपक्षसूत्रं व्याकरोति । अत्रेत्यादिना । जगतो ब्रह्मकारणत्वं सप्तम्यर्थः । तमेवोक्तिपकारं प्रकट्यावि । यदीति । अशुद्धचादित्यादिशब्दोन रागद्धेषादिश्रहणम् । तद्पीतावित्यत्र

१ क. ज. "नीमिद । २ क. ज. ज. भपीद काँ। ३ क. ँत्व प्राँ।४ ज. ँनी चास्ति । ५ ज. ज. ट. तदाऽपीँ।६ ठ. ड. रैसत्तामाँ। ७ क. "क्षश्रुतं सूँ।

सुज्यमानं कार्य कार्रणाविभागमापद्यमानं कारणमात्भीयेन धर्भे-ण दुषयेदित्यपीतौ कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्येवाशुद्धचा-दिरूपेयसङ्गरसर्वेज्ञं ब्रह्म जगैत्कारणिमत्यसमञ्जसिमदमीपिनषदं दर्शनम् । अपिच समस्तस्य विभागस्याविभागप्राप्तेः पुनरुत्पत्तौ नियमकारणाभावाद्रोक्तुभोग्यादिविभागेनोत्पत्तिर्न प्राप्नोतीत्यस-मञ्जसम् । अपिच भोक्तुणां परेण ब्रह्मणाऽविभागं गतानां कर्मा-दिनिमित्तपल्लयेऽपि पुनरुत्पत्तावभ्युपगम्यमानायां मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिप्रसङ्घदसमञ्जसम् । अथेदं जगदपीतावपि विभक्त-मेव परेण ब्रह्मणाऽवतिष्ठेतैवमप्यपीतिश्च न संभवति कारणा-व्यतिरिक्तं च कार्य ने संभवतीत्यसमञ्जसमेवेति ॥ ८॥

अत्रोच्यते—

### न तु दृष्टान्तभावाव ॥ ९ ॥

नैवास्मदीये दर्शने किंचिदसामञ्जस्यमस्ति । यत्तावदिभ-हितं कारणमिपगच्छत्कार्थं कारणमात्मीयेन धर्मेण दुषयेदिति

तत्पदं कार्येण सबध्यते । प्रतिसमुज्यमानिमत्यस्यार्थमाह । कारणेति । यथा क्षीरे संसुज्यमानमुद्रकं 'खवर्मेण क्षीरं दूषयति यथा वा छवणमुद्रके संबध्यमानमुद्रकं दूषयेत्तथा कार्यमपि कारणे युज्यमानं स्वधर्मेण कारणं दूषयतीत्याह । कारणीम-ति । कार्यसमानधर्मवच्चे ब्रह्मणः स्वीकृते फिलितमाह । इत्यपीताविति । सूत्र-स्य व्याख्यान्तरमाह । अपिचेति । सर्वस्य कार्यस्य प्रलये कारणवदैकक्रप्यपसङ्ग-त्पुनर्विभागेनोत्पत्ती हेत्वभावात्तद्रपाप्तिरित्यसामञ्जस्यभित्यर्थः । प्रकारान्तरेणासामञ्जस्य-माह । अपिचेति । कर्मोदीनां पुनरुत्पत्तिनिमित्तानां लये सत्यपीति यावत । प्रलया-वस्थाया कर्मादिपलये निर्मित्तमन्वरेणापि पुनर्भोकृणामुत्पत्तौ तद्वदेव मुक्तानामपि पुन-र्जनममसङ्गादसमञ्जसमिदं दर्शनमित्यर्थः । शङ्कापूर्वकं व्याख्यान्तरमाह । अथेति । स्थिताविवेसपेरर्थः । ब्रह्मवादिनामित्थमनङ्गीकारं सूचियतुमेवमपीत्युक्तम् । यदि छय-कालेऽपि कार्य कारणादिभक्त तदा स्थितिकालवल्लचाभावपसङ्गादमञ्जसमेवेदं ब्रह्मका-रणत्वभित्वर्थः ॥ ८ ॥

सिद्धान्तसूत्रमववारयाति । अत्रेति । तत्र तुशब्दस्याववारणार्थत्वमुपेत्य प्रतिज्ञामागं विभजते । नैवेति । तदेव दर्शयितुमादौ परोक्तमनुबद्दति । यत्तावदिति । कारणम-

९ ज. ञ. °रणेऽवि ै। २ ज. ञ. ट. °पताप ै। ३ ज ञ. \*गत. कार ै। ४ ज. ञ. \*।तिरेव न। प ज. न मैं। ६ ठ भित्तान्ते।

तददूषणम् । कस्मात् । दृष्टान्तभावात् । सन्ति हि दृष्टान्ता यथा कारणमपिगच्छत्कार्यं कारणमात्मीयेन धर्मेण न दष-यति । तद्यथा शरावादयो मृत्यकृतिका विकारा विभागावस्था-यामचावचमध्यमप्रभेदाः सन्तः पुनः मक्रतिमपिगच्छन्तो न तामात्मीयेन धर्मेण संस्रजन्ति । रुचकादयश्च सवर्णविकारा अपीतौ न सुवर्णमात्मीयेन धर्मेण संस्रजन्ति । प्रथिवीविकारश्चत-विधो भत्रशामो न प्रथिवीमपीतावात्मीयेन धर्मेण संस्रजित । त्वत्पक्षस्य त न केश्चिड्छान्तोऽस्ति । अपीतिरेव हि न संभवे-द्यदि कारणे कार्यं स्वधर्मेणैवावतिष्ठेत । अनन्यत्वेऽपि कार्यका-रणयोः कार्यस्य कारणात्मत्वं नत कारणस्य मारम्भणशब्दादिभ्य इति वक्ष्यामः विकस् २ । १ । १४] अत्यल्पं चेदमच्यते कार्यमपीतावातमीयेन धर्भेण कारणं संस्रजेदिति । स्थिताविष' समानोऽपं प्रसङ्घः कार्यकारणयोर-नन्यत्वाभ्युपगमात् "इदं सर्व यदयमात्मा" [बृ० २ । ४ । ६] " आत्मैवेदं सर्वम् " [ छा० ७ । २५ । २ ] "ब्रह्मैवेदम-मृतं पुरस्तात्" [ मु० २ | २ | ११ ] "सर्वे स्वित्वदं ब्रह्म" िछा० ३ । १४ । १ ] इत्येवमाद्याभिहिं श्रुतिभिर्विशेषेण त्रि-

पिगच्छत्तिसिन्नविभागमापद्यमानाभिति यावत । तस्यादोषत्वं मितज्ञाय प्रश्नपूर्वकं हेतुमवतार्थं व्याचष्टे । तददूषण्मिति । इष्टान्तानेव विभजते । तद्यथेति । विभागावस्था स्थितिकालः । पुनिरिति प्रलयकालोक्तिः । चतुर्विवो भूतमामो जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्ञरूपो भूतसमुद्दायः । अनेकदृष्टान्तोपादान बुद्धिसौकर्यार्थम् । परपक्षस्यापि कश्चिदृष्टान्तो भविष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह् । त्वत्पक्षस्येति । क्षीरनीरादिनामकार्थकारणक्षपत्वात्कारणे कार्यलये दृष्टान्तत्वासिद्धिरिति भावः । किच लयकाले
कार्थवर्भस्थितौ कार्यस्यापि धर्मिणः स्थितेर्लयासिद्धिः कारणाश्रयत्वेन च तदवस्थाने
स्फिटिकले।हित्यवत्तद्धीर्भान्तिः स्यादित्याह् । अपीतिरेवेति । ननु प्रलयकाले कायधर्मश्चिन्नाविष्ठेरन्न ति कारणधर्मा अपि विष्ठेयुस्तयोरभेदात्तनाऽऽह् । अनन्यत्वेऽ
पीति । अधिष्ठानमेवाऽऽरोपितस्य तत्त्वं न विपरीतिमित्यर्थः । किच कार्यमात्भीथेन
धर्मेण कारणं दृषयतित्यनार्पतितिविशेषणमनर्थकभित्याह् । अत्यर्पपं चेति । विशेषणवैयर्थ्ये हेतुमाह् । स्थिताविति । प्रसङ्गसाम्ये हेतुः । कार्येति । अभ्युपगमस्य मानमूलतां दर्शयति । इदमिति । इदमिति । इदमिति दृषणान्तरमेवेरयाशङ्कचाऽऽह ।

१ ज. पुनर्मृः प्रकृः। २ क. कथव दृष्टाः। ३ ज. ञ. पि हि सः। ४ क ख. पीतावितिः।

ष्विप कालेषु कार्यस्य कारणानन्यत्वं श्राव्यते । तत्र यः परिहारः कार्यस्य तद्धर्माणां चाविद्याध्यारोपितत्वात्र तैः कारणं
संग्रज्यत इत्यपीताविप स समानः। अस्ति चायमपरो दृष्टान्तः।
यथा स्वयं मसारितया मायया मायावी त्रिष्विप कालेषु न संस्पृत्रयते । अवस्तुत्वात् । एवं परमात्माऽपि संसारमायया नै
संस्पृत्रयत इति । यथा च स्वप्रदेशोकः स्वप्रदर्शनमायया नै संस्पृत्रयतं इति । पबोधसंमसादयोरनन्वागतत्वात् । एवमवस्थात्रयसाक्ष्येकोऽव्यभिचार्यवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न संस्पृत्रयते ।
मायामात्रं होतत्परमात्मनोऽवस्थात्रयात्मनाऽवभासनं रज्ज्वा इव
सर्पादिभावेनेति । अत्रोक्तं वेदान्तार्थसंप्रदायविद्विराचार्यैः—

" अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । अजमिनद्रमस्वप्तमद्धेतं बुध्यते तदा " [ गौडपा० कारि०१ । १६ ] इति । तत्र यदुक्तमपीतौ कारण-स्यापि कार्यस्येव स्थौल्यादिदोषप्रसङ्ग इत्येतदयुक्तम् । यत्पुनेरे-

तत्रेति । कार्यस्याविद्यया विद्यमानत्वात्तेन कारणस्य वस्तुवोऽसंस्पर्शे इष्टान्तमाह । अस्ति चेति । तत्र मायाविनो वस्तुत्वेऽपि वदीयमायाया अवस्तुत्वादिति हेतुमाह । अवस्तुत्वादिति । द्यान्विविष्टमर्थं दार्थान्विके योजयि । एविमिति । विवान्तरेण सूत्रयोजनासमाप्तावितिशब्दः । मायाविनो मायां प्रत्यनुपौदानत्वानेदमनुद्धपमुदा- हरणिमत्याशङ्कचाऽऽह । यथा चेति । एकोऽवस्थान्तरेऽपि स्वयमनुगच्छनिति यान्वत । वया तस्यासंस्पर्शे हेतुमाह । अवोधिति । जागरिते सुषुप्ते चानुगच्छनिति यान्वत । वया तस्यासंस्पर्शे हेतुमाह । अवोधिति । जागरिते सुषुप्ते चानुगच्छत्तस्य तयाऽनुगम्यमानत्वाभावादिति हेत्वर्थः । निहं स्वप्रदर्शनद्भपा माया जागरादावनुवर्तमाना द्योति मावः । चेतनोपादानत्वानुगुणं दृष्टान्तपुत्रत्वा दार्थोन्तिकमाह । एव- मिति । अवस्थात्रयमुत्पितिस्थितप्रव्यक्षपम् । स्वप्रदर्शः स्वप्रदर्शनं मायामात्रभिति वस्तुतस्वेनास्पर्शेऽपि परमात्मनोऽवस्थात्रयेण संस्पर्शो र्ड्वोरस्तस्य वस्तुत्वादित्याश्च क्ष्याऽऽह । मायामात्रमिति । अत्रापि सूत्रस्य विवान्तरेण योजनां विविक्षित्वेतिनश्चदः । परमात्मनो वस्तुवोऽवस्थात्रयासंबन्धे वृद्धसंमितिमाह । अत्रेति । यदेत्यान्यायेपतिबोधनावस्थोक्तिः । अजिमित्रुत्पत्यस्थया स्पर्शकृत्येत्वमंनिद्रिमिति छयावस्थयाऽस्वप्रमिति स्थित्यवस्थया चेति विवेक्तव्यम् । अद्वैतिनिति पूर्णवोक्तिः । परस्यान्वस्थान्यसंबन्धे फिलवमाह । तत्रेति । उक्तमसामञ्जस्यान्तरमनुवद्दित । यत्पुनिरिति ।

९ ज. न स्पृ<sup>®</sup>। २ ज. "प्रदर्शकः । ३ ज. "न स्पृ<sup>®</sup>। ४ क. ज. ज. ट. <sup>°</sup>रयते । प्र<sup>®</sup>। ५ क. "नरुक्ता ६ इ. <sup>°</sup>पारत्वा"। ७ स. <sup>®</sup>गुलद<sup>®</sup>। ८ क. स. दुनिवार<sup>®</sup>। ९ झ. <sup>°</sup>न्यम<sup>®</sup>।

तदुक्तं समस्तस्य विभागस्याविभागप्राप्तेः पुनविभागेनोत्पत्तौ नियमकारणं नोपपचत इत्ययमप्यदोषः । दृष्टान्तमावादेव । यथा हि सुषुप्तिसंगाध्यादाविप सत्यां स्वाभाविक्यामविभागप्राप्तौ मिथ्याज्ञानस्यानपोदितत्वात्पूर्ववत्पुनः प्रवोधे विभागो भवत्ये-विमहापि भविष्यति । श्रुतिश्चात्र भवति "इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्यन विदुः सति संपद्यामह इति " [ छा०६ । ९ । २ ] "त इह व्याघो वा सिंहो वा कृको वा वराहो वा कीटो वा पत्रको वा दंशो वा मशको वा यद्यद्रवन्ति तदाभवन्ति " [ छा०६ । ९ । २ ] इति । यथा द्वेविभागेऽपि परमात्मनि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धो विभागव्यवहारः स्वप्नवद्याहतः स्थितौ दृश्यते । एवमपीतावाप मिथ्याज्ञानप्रति-वद्धैव विभागशक्तिस्तुमास्यते । एतेन मुक्तानां पुनरुत्विपसङ्गः

न त्वित्यादिस्त्रेण परिहरति । अयमपीति । दृष्टान्तभावमेव विभजते । यथा हीति । मिथ्याज्ञानस्य मिथ्याभृतस्याज्ञानस्येवि यावन् । दृष्टान्ते सप्रविपत्य-भावं मन्वानं पत्याह । श्रुतिश्चेति । सुषुष्ठिसमये सत्संपत्तेरज्ञानसद्भावस्य च श्रुतत्वेड-पि कथं सित संपन्नस्य पूर्ववत्युनिवैभागेनोत्थानियासङ्ख्याऽऽह । त इहेति । सुषु-प्तादयस्तच्छब्देन परामृहयन्ते । इहेति पूर्वबोधादेरुक्तिः । यद्यदिति कर्मोद्यार्जितं जातिविशेषक्रपमुक्तम् । तदाभवन्तीत्युक्तरप्रबोधादेरतीतवामनानुमारिणो महणम् । ननु न किचिदवेदिषमित्युत्थितेन परामृश्यमानाज्ञानस्य मुषुधे सन्वात्पुनः पबोधे पूर्ववदुत्थानं युक्तम् । पळये तु तथाविधाज्ञानसद्भावे मानाभावात्कृतो विभागेनो-त्पत्तिर्नियम्यते तत्राऽऽह । यथा हीति । तत्त्वज्ञानपर्यन्तं विभागव्यवहारस्याव्या-हतत्वे रष्टान्तमाह । स्वप्नवदिति । सुषुध्यवस्थायां परिसमन्नाते ब्रह्मणि समस्त-स्य कार्येजातस्य लीनत्वेऽपि लयस्याविद्याशेषत्वात्पुनरुत्थितावुत्तरमबोषावस्थायां सौषुप्राविद्यानिमित्तो विभागन्यवहारः स्वप्नावस्थायामिव यावत्तत्त्वज्ञानमनावितोऽभ्यु-पगम्यते । तथा पळयावस्थायामपि विभागशक्तिविभक्तकार्यळयळक्षणा मिथ्याज्ञानश-ब्दिवाविद्यापविर्बंद्धा तच्छेषैवानुमास्यते । विभवो अयः सावशेषस्तत्त्वज्ञानानधीनस्र-यत्वात्सीषुप्रस्थयवत्तथा चाविद्याशक्तिनियतत्वादुत्पात्तिनियतिरित्यर्थः । असामञ्जस्यान्त-रमुक्तमितदेशेन शिथलयति । एतेनेति । अविद्याशिकवशादेव पुनर्विभागेनोत्पत्ति-रित्युक्तन्यायेनेति यावतः । तथाऽपि कथं तेषां पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गो निवायेते कारणाभावे

मत्युक्तः । सम्परज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्यापोदितत्वात् । यः पुनर् यमन्तेऽपरो विकल्प उत्मेक्षितोऽथेदं जगदपीताविप विभक्तमेव परेण ब्रह्मणाऽवितिष्ठेतेति । सोऽप्यनभ्युपगमादेव प्रतिषिद्धस्त-स्मात्समञ्जसमिदमौपनिषदं दर्शनम् ॥ ९ ॥

### स्वपक्षदोषाच्च ॥ १० ॥

स्वपक्षे चैते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःष्युः । कथमित्युच्यते । यत्तावदिभिहितं विरुक्षणत्वात्रेदं जगद्गस्रप्रकृतिकमिति प्रधानप्रकृतिकतायामिष समानमेतच्छब्दादिहीनात्प्रधानाच्छब्दादिमतो जगत उत्पत्त्यभ्युपगमात् । अत एव च विरुक्षणकार्योत्पत्त्यभ्युपगमात्समानः प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यवादमसङ्गः ।
तथाऽपीतौ कार्यस्य कारणाविभागाभ्युपगमात्तद्वत्मसङ्गोऽपि समानः । तथा मृदितसर्वविशेषेषु विकारेष्वपीताविभागात्मतां
गतेष्वदमस्य पुरुषस्योपादानमिदमस्येति प्राक्मरुयात्मितपुरुषं
ये नियता भेदा न ते तथैव पुनरुत्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते का-

कार्याभावादित्याह । सम्यागिति । परिचोदनापूर्वकमुक्तमसामञ्जस्यान्तरं निरस्यति । यः पुनरिति । आशक्कितासामञ्जस्यनिरसनफलमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ ९ ॥

सपक्षे विळक्षणत्वादिदोषान्परिहृत्य यश्चोभयोरित्यादिन्यायादनुद्भाव्यत्वमेव तेषामित्याह | स्वपक्षेति | सूत्राक्षराणि व्याचष्टे | स्वपक्षे चेति | तथा च वादिनं प्रत्यनुद्भाव्यता तेषामिति शेषः | ब्रह्मवादिन्युक्तांना विळक्षणत्वादीनां प्रवानवादिनि
पसङ्गाभावात्कुतः साधारण्यमिति शङ्कते | कथमिति | प्रवानवादिनि दोषसाम्यमापादियतुमारमते | उच्यत इति | उक्तप्रकारमेव प्रकटयन्विळक्षणत्वादित्यत्रोक्तमनूच्य
साम्यमाह | यत्तावदिति | असादिति चेदित्यत्रोक्तस्यापि दोषस्य साधारण्यमाह |
अत एवेति | अतःशब्दरयैवार्थकथनं विळक्षणेत्यादि | न हीदं कार्यं कारणेन विछक्षणं छक्ष्यमाणं कारणात्मना प्रागवस्थायां स्थातुमईति विरोधात | नापि स्वेनैवाऽऽत्मना कार्यं प्रागुत्पत्तेर्वितितुं पारयति प्रळयप्रतिहृतिप्रसङ्गात्तेन प्रागसदेव कार्यं भवन्मवेऽपीत्यर्थः | अपीतिसूत्रोक्तमसामञ्जस्यं परमतेऽपि प्रसञ्जयति | तथिति | यत्तु समस्तस्य विभागस्याँविभागप्राप्तेः पुनहत्पत्तौ नियामकाभावाद्गोक्तृणां भोगस्य च विभागेनोत्पत्तिने प्राप्नोतित्यत्राऽऽह | तथा मृदितेति | उपादानं सुखादिकारणं क्केशक-

ใ क. ज. ैन्ते वि°।२ झ. ैना प्र°।३ ठ. °द कार°। ४ क. ख. "स्याप्यवि°।

### [अ०२पा०१सू०११]आनन्दगिरिकृतटीकासंवित्तत्रांकरभाष्यसमेतानि। ४२५

रणाभावात् । विनैवं कारणेन नियमेऽभ्युपगम्यमाने कारणाभा-वर्साम्यान्मुक्तानामपि पुनर्बन्धपसङ्कः । अथ केचिद्रेदा अपीता-विभागमापद्यन्ते केचिद्रेति चेत् । ये नाऽऽपद्यन्ते तेषां प्र-धानकार्यस्वं न प्राप्नोतीत्येवमेते दोषाः साधारणत्वान्नान्यतरस्मि-न्पक्षे चोदियतच्या भवन्तीत्यदोषतामेवैषां द्रढयति । अवदया-श्रयितव्यत्वात् ॥ १०॥

# तर्काप्रतिष्ठानाद्प्यन्यथाऽनुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः ॥ ११ ॥ (३)

इतश्च नाऽऽगमगम्येऽथें केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम् । यस्मान्निरागमाः पुरुषोत्मेक्षामात्रनिवन्धनास्तर्का अमितिष्ठिता भवन्ति । उत्मेक्षाया निरङ्कशत्वात् । तथा हि कैश्चिदिभयुक्तै- येन्नोत्मेक्षितास्तर्का अभियुक्ततरैरन्येराभास्यमाना दृश्यन्ते । तैरप्युत्मेक्षितास्तर्का अभियुक्ततरैरन्येराभास्यमाना दृश्यन्ते । तैरप्युत्मेक्षिताः सेन्तस्ततोऽन्येराभास्यन्त इति न प्रतिष्ठितत्वं

भोशयादि । यत्तु भोकृणा परेणाविभागं गवानामिसादि वन्नाऽऽह । विनैदेति । प्रवि-पुरुषं प्रविनियवान्भेदान्विषाय साधारणानामेव भेदाना प्रलयाभ्युपगमान्नाविष्मिक्ति। रिवि चोदयवि । अथेति । ये प्रविपुरुषं प्रविनियवाभेदारवे निस्याः रयुर्नित्या वा । नित्यत्वे पुरुषेषु गुणेषु वाऽन्वभावान्न प्रविपुरुषं प्रविनियमस्वदारमत्वात्तत्मावारण्याः चानित्यत्वे प्रवानकार्यत्वस्याऽऽवश्यकत्वात्तेषामपीवावाविभागानापात्तिरयुक्तेति परिहरित । विलक्षणत्वादीना सावारणत्वे फल्विनाह । इत्येविमिवि । तिर्हि दोषसीम्यान्नान्यवरपक्षस्याऽऽदेयवेत्याशङ्कःचास्मत्पक्षे परिहारस्योक्तत्वान्नैविमित्याह । इत्यदोषतामिति ॥ १० ॥

विलक्षणत्वादितकीवष्टम्भेन ब्रह्मकारणवाद्मितिक्षेपासंभवे हेत्वन्तरमाह । तर्कामिति । सीत्रमिपपँदं व्याकरोति । इतश्चेति । तर्कस्य कैदल्यमनुमाह्यागमराहि-त्यम् । इतःश्चन्दार्थमेव स्कुट्यित । यस्मादिति । आगममूल्लिवल्लाना कुतस्तर्काणां मादुभीवस्तत्राऽऽह । पुरुषेति । औत्मेक्षिकतर्काणामप्रतिष्ठितत्वे हेतुमाह । उत्मेक्षाया इति । तर्काणामप्रतिष्ठितत्वे विवृणोति । तथाहीति । पुरुषमतीनामनेकरूपत्वेऽपि क-पिलादी पुरुषमतीनामनेकरूपत्वेऽपि क-पिलादी पुरुषमत्वेशेषे माहात्म्यस्य प्रसिद्धत्वात्तदीयस्तकीऽप्रतिष्ठितो न भवतीति श-

१ ञ. °व च का । क. ज. °व वा का । २ ञ. °सामान्यान्मु । ३ ञ. °छिताः सभ । ४ ज । अ. °क्षितास्तदन्ये । ५ क. सन्तोऽन्ये । ६ क. ख. °साम्येनान्य । ५ क. ख. ट. ड. °पिशब्द व्या १

तर्काणां शैक्यमाश्रियतुं पुरुषमितिवैद्धेत्यात्। अथ कस्यचित्मितः द्धमाहात्म्यस्य कपिलंहिस्यं चान्यस्य वा संमतस्तर्कः मितिष्ठित इत्यान्श्रीयेत । एवमप्यमितिष्ठितत्वमेव । मितद्धमाहात्म्योनुमतानामिपि तीर्थकराणां कपिल्लकणभुक्यभृतीनां परस्परविमितपित्तदर्शनात् । अथोच्येतान्यथा वयमनुमास्यामहे यथा नामितिष्ठादोषो भिवष्यति । निहि मितिष्ठितस्तर्क एव नास्तीित शक्यते वक्तुम् । एतदिपि हि तर्काणाममितिष्ठितत्वं तर्केणव मितष्ठात्यते । केषांचित्तकाणाममितिष्ठितत्वदर्शनेनान्येषामिप तज्जातीयकाँनां तर्काणाममितिष्ठितत्वदर्शनेनान्येषामिप तज्जातीयकाँनां तर्काणाममितिष्ठितत्वदर्शनेनान्येषामिप तज्जातीयकाँनां तर्काणाममितिष्ठितत्वकल्पनात् । सर्वतकामितिष्ठायां च लोकव्यवहारोच्छेदमसङ्गः । अतीतवर्तमानाध्वसाम्येन द्वानागतेऽ-प्यध्वनि सुखदुः समाप्तिपरिहाराय मवर्तमानो लोको दृश्यन्ते । श्रुत्पर्थविमितिपत्तौ चार्थाभासिनराकर्णेन सम्यगर्थनि-

डूते । अथेति । कपिलादेर्मोहात्म्यमसिद्धिमभ्युपेत्य परिहरति । एवमपीति । अन्य-थेतादिस्त्रावयवेन चोदयाव । अथोच्येतेति । यथा तर्कस्य नापविष्ठितत्वदोष-स्तथा व्याप्तिमनुसंधायासाबुत्प्रेक्ष्यते तथाच विलक्षणत्वादीना व्यभिचारिणामसाधकः त्वेऽपि व्याप्तिमतस्तर्कस्य साधकत्वसिद्धिरित्यर्थः । सोऽपि तर्कस्तर्कत्वादमतिष्ठितः स्यादित्याशङ्ख्य सर्वस्य वा तर्कस्यामतिष्ठितत्वं कस्यचिदेवेति विकल्प्याऽऽद्यं दूष-यित । न हीति । तत्र हेतुमाह । एतदपीति । तरेव स्पष्टयित । केषांचिदिति । चस्तकीणामप्रतिष्ठितत्वसाधकः स प्रतिष्ठितो न वा । प्रथमे कुतः सर्वेतकीपितिष्ठितत्वं वदुपपादके वकें वदभावात । द्विवीयेऽपि कुतः सर्वेतकीपविष्ठिवत्वं वत्पसायकवर्कस्यै-वामितिष्ठितत्वादित्यर्थः । लोकन्यवहारहेतुत्वादिप मितिष्ठितत्वं वर्कस्याऽऽस्थेयमित्याह । सर्वेति । तदेवोपपादयति । अतीतेति । अध्वा प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यवहारविषयस्तत्सा-मान्यं तत्सजावीयत्वमनागतेऽध्वन्यननुभृते व्यवहारविषय इति यावत् । अनुभृतेष्टा-निष्टसाथनजावीयसंद्रभेनात्तस्यापि समीहितसाथनत्वमसभीहितसाथनत्वं वाऽनुमाय -छोकस्तत्र पवर्तते ततो वा निवर्तते तदेवं छोकयात्रामुद्धहत्रनुमानारूयस्तको नापाति-ष्ठितो भवितुमहैवीसर्थः । ननु छोकयात्रा यथाकथंचित्मितिष्ठितेनामितिष्ठितेन वा तर्केण निवेहित तस्याद्यष्टलादेव दुर्निवारत्वाद्धेदार्थानेणेयानुपयोगित्वातु वर्कस्याप्रतिष्ठितत्वं वैदिकैरुच्यते तत्राऽऽह । श्रुत्यर्थेति । पूर्वोत्तरतत्रप्रणयनानुपपत्त्या तर्कस्य पति-

१ क. त्र शक्य समा । ज. शक्यं श्र । २ क. ट. वैश्वरू । ३ ज ज. ॅलस्यान्य । ४ क. ट. स्य वाऽ य । ५ झ. श्रीयते । ए । ६ क. ज. ज. रेस्याभिम । ७ ज. कानाम । ८ ज. च सर्वे हो । ९ क. क्षामान्येन ।

र्धारणं तर्केणीव वाक्यवृत्तिनिरूपणरूपेण क्रियते । मनुरिष चैवं मन्यते—

> "मत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् । त्रपं स्रुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीष्मता" ॥ [ म० स्मृ० १२ । १०५ ] इति । "आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः" ॥

[ म॰ स्मृ॰ १२ । १०६ ] इति च ब्रुवन् । अयमेवं तर्क-स्पालंकारो यदमितिष्ठितत्वं नाम । एवं हि सावचतर्कपरित्यागेन निरवचस्तर्कः मितपत्तव्यो भवित । नहि पूर्वजो मृह आसीदित्यात्मनांऽपि मूहेन भवितव्यमिति किंचिदस्ति ममाणम् । तस्मान्न तर्कामितिष्ठानं दोष इति चेदेवमप्यविमोक्षम-सङ्गः । यचपि कचिद्विषये तर्कस्य मितिष्ठितत्वमुपलक्ष्यते

ष्ठितत्वमेष्टन्यम् । नहि प्रतिष्ठिततकीवष्टम्भमन्तरेण तन्नाभ्या वाक्यार्थनिर्धा-रणसिद्धिरिवि भावः । न केवछं छौिककवैदिकव्यवहारानुपपिचरेव वर्कस्य मितिष्ठितत्वे मानं कितु मनुवचनमर्पात्याह । मनुर्पाति नानाचार्यमुखमाप्तसंपदायसाहित्यं विविधागमत्वम् । धर्मस्य शुद्धिरधमीनिष्कष्य निर्धारणम् । तत्र शास्त्रं निर्धारितशक्तिवात्पर्यवद्व्यववानेनोपयुक्तं प्रत्यक्षानुमाने त-द्मवधानेनेति विभागः । अत्रानुमान चेत्येततुपजीव्यम् । आर्षो धर्मोपदेशो मन्वात्र-विष्णुहारीतयाज्ञवल्क्यादिमणीतं धर्मशास्त्रम् । वेदशास्त्राविरोविनेति विशेषणाद्धर्भनि-र्णये शुष्कतर्कानुभवेशो नेति सूचितम् । धर्मशब्दाचात्र साधारणाद्धशापि एहीतम् । सर्वस्य वर्कस्यापविधितत्वपक्षेमवं दूषियत्वा कस्यचिदपविविधत्वमङ्गीकरोति । अयमे-वेति । वदेवोपपादयवि । एवं हीति । वकों हि विचारात्मकस्वकितपूर्वपक्षपविक्षेपम्-खेन वर्किवसिद्धान्वाभ्युपगममूळं स च पूर्वपक्षविषये तर्के मितिष्ठारहिते सनि मनर्वते वदमविष्ठिवःवामावे विफलतया विचारामवृत्तेरित्यर्थः । पूर्ववर्कवदुत्तरतर्कस्यापि वर्क-त्वादमतिश्वितत्वमनुमेयमित्याशङ्कचामितिश्वित्वे तर्कस्य मूळशैथिल्यादि मयोजकं न त-कैरविमिति मत्वाऽऽह । न हीति । अन्यथेर्सांदिचोद्यविमजनमुपसंहरित । तस्मादि-ति । सर्वेतकीपविष्ठाया दुरुपपादनत्वात्किचित्तकीपविष्ठाया गुणत्वादित्यर्थः । परि-हारमवतारयति । एवमपीति । प्रतिष्ठितोऽपि कश्चित्तर्कोऽस्तीति वा जगत्कारणविषय-स्तर्कस्तथेति वा साध्यते तत्राऽऽद्यमङ्गीकरोति । यद्यपीति । द्वितीयं दृशयति ।

१ क. ज. चैवमेव माँ। २ क. ज. ज. व चता ३ इ. ना मूं। ४ क. ख. त्याबचों ।

तथाऽपि प्रकृते तावद्विषये प्रसज्यत एवाप्रतिष्ठितत्वदोषादिनगोंक्षस्तर्कस्य । नहीदमितगम्भीरं भावयाथातम्यं मुक्तिनिबन्धनमागममन्तरेणोत्पेक्षितुमपि शक्यम् । ह्याद्यभावाद्वि नायमर्थः
पत्यक्षंगोचरो लिङ्गाद्यभावाद्य नानुमानादीनामिति चावोचाम ।
अपिच सम्यग्ज्ञानानमोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनामभ्युपगमः ।
तद्य सम्यग्ज्ञानमेकह्यं वस्तुतन्न्रत्वादेकह्येण द्वावस्थितो योऽथाः स परमार्थो लोके तद्विषयं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमित्युच्यते । यथाऽप्रिरुष्ण इति । तत्रैवं सित सम्यग्ज्ञाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिरनुपपना । तर्कज्ञानानां त्वन्योन्यविरोधात्मितद्वा विप्रतिपत्तिः । यद्वि
केनचित्तार्किकेणेदमेव सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिपादितं तदपरेण
व्यत्थाप्यते तेनापि प्रतिष्ठापितं ततोऽपरेण व्यत्थाप्यत इति
प्रसिद्धं लोके । कथमेकह्यपानवस्थितविषयं तर्कप्रमवं सम्यग्ज्ञानं

तथाऽपीति । जगन्कारणमपि कार्यलिङ्गकानुमानगोचरतया तर्कगम्यमित्याशङ्कच कार-णमात्रस्य वद्गम्यत्वेऽपि वद्गतैकत्वादिविशेषस्य नास्ति वद्गम्यवेत्याह । न हीति । अ-विगम्भीरत्वमागमाविरेदिमानायोग्यत्वं भावयायातम्यं कारणगवमद्विवीयत्वं मुक्तिनिबन न्धनं परमानन्दस्बिदेकवानत्वम् । यदुक्तमितगम्भीरत्वं तदेव प्रागुक्तं स्मारयमुपपाद-यति । ह्यादीति । एवमशीत्यादिभागं विधान्तरेण व्याकर्तुमारभते । अपिचेति । वर्कमितिष्ठितत्ववादिनाइपि वार्किकं वा वैदिकं वा ज्ञानं मोक्षसाधनं विवक्षितामिति वि-कल्प्याऽऽधं दूरियतुं संप्रतिपन्नमर्थमाह । सम्यगिति । तस्य तर्कसमुत्थत्वासंभवं व-क्तुमेकरूपत्वमाह । तस्त्रेति । वस्तुतन्नत्वेऽपि स्थाणुपुरुषविषयज्ञानवद्नेकरूपत्वमाश-द्वचाऽऽह । एकद्वरेथेति । नहि स्थाणुर्वा पुरुषो नेति ज्ञानं नस्तुतन्त्रं कितु पुरु-षतन्न्रमिति भावः । ऐकद्भप्येऽपि वस्तुनस्तस्य आन्तिविकल्पितानि सन्त्येवानेकक्पा-णीताशङ्कर्चान्न्योऽण्यज्ञानवदेकक्रपवस्तुविषयमेव सम्यग्ज्ञानमित्याह । तद्विषयमिति । मोक्षसाधनसम्यग्ज्ञानस्थोक्तप्रकारेणैकक्रप्येऽपि किमायावाभिति तत्राऽऽइ । तत्रेति । अविपतिपन्नमपि सम्यग्ज्ञानं तर्नेसमृत्यं भविष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह । तर्केति । विप्रतिपत्तिमेव वार्किके ज्ञाने प्रकटयति । पद्धीति । व्युत्थापनं बावमम् । सत्या विप्रतिपत्ती फलितमाह । कथमिति । एक रूपेणानवस्थितोऽर्थो विषयो यस्य ज्ञान-स्य तत्तथा । प्रधानेबद्धवादिनः सर्वोत्कष्टतया सर्वेरिष्टत्वात्तदुत्पेक्षिततर्कपसूतं ज्ञानं

१ क. ज. °क्षस्य गों । २ ज. °मिस्यवो । ३ क. °त्वादेक । ४ क. °रूप्येण । ५ क. ज. व. "तिष्ठापितं। ६ ज. "ति च प्र"। ७ ठ. ड. "नितक । ८ झ ङ्गवारन्युष्णज्ञा"। ९ क. इत. ठ. ड. नवा ।

#### [भ०२पा०१मू०१२] आनन्दगिरिकृतटीकासंबन्धितशांकरभाष्यसमेतानि। ४२९

भवेत् । नच प्रधानवादी तर्कविदामुत्तम इति संवैंस्तार्किकैः परिग्रहीतो पेन तदीयं मतं सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिपद्येमिहि । नच शङ्कचन्तेऽतीतानागतवर्तमानास्तार्किका एकस्मिन्दशे काले च समाहतुं पेन तन्मितिरक्षपैकार्थविषया सम्यञ्ज्ञातिरिति स्पात् । वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वे च सित व्यवस्थितार्थनिषयत्त्वोपपत्तेः । तज्ज्ञनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वमतीतानागतवर्तमानैः सर्वैरिपि तार्किकैरपद्भोतुमशक्यम् । अतः सिद्धमस्यैवौपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानत्त्वम् । अतोऽन्यत्र सम्यग्ज्ञानत्वानुपपत्तेः संसाराविमोक्ष एव प्रमज्यते । अत आगमवशेनाऽऽन्यानुसारितकेवशेन च चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिनश्चिति स्थितम् ॥ ११॥ (३)

पतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ (४) वैदिकस्य दर्शनस्य मत्यासन्नत्वाद्वरुतरतर्कवलोपेतत्वाद्वेदा-

सम्यग्ज्ञानं भविष्यवीत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । वैरपरिग्रहीवत्वेऽि वन्मविनरासेन मधानवादिना स्वमवस्य स्थापिवत्वाचस्यैवाऽऽदेयत्वं सर्ववाकिकसंमविभित्याञाङ्कचाऽऽह । न च शक्यन्त इति । एकक्षपो योऽसावेकार्थः सास्यैरुक्तस्विद्धययेवि
यावव । वक्तियज्ञानं मोक्षहेतुरिवि पक्षं प्रविक्षिण्य वैदिकज्ञानं वथत्येङ्गीकर्तुं वेदाथेंऽिष वेदविदां विवादाचज्जन्यमि ज्ञानमेकक्षपं न भववीत्याशङ्कचाऽऽह । वेदस्येति । स हि स्वसामर्थ्यादेकक्षपार्थवीपसवहेतुः पुरुषमविदोषास्वन्यथा प्रविभासव
इत्यर्थः । वैदिकस्य ज्ञानस्यासम्यग्ज्ञानत्वापादकत्वाभावे फिलविमाह । अत इति ।
वैदिकादेव सम्यग्ज्ञानान्मोक्षसंभवात्यक्षान्वरेषु मोक्षहेतुसम्यग्ज्ञानामावान्मोक्षासिद्धिरिवि सूत्रावयवार्थमुपसंहरावे । अतोऽन्यत्रेति । वक्षित्रम्मेन ब्रह्माणे प्रत्यवस्थानासंभवं प्रसाध्य प्रकृवमविकरणार्थमुपसंहरावे । अत आगमवशेनेति ॥ ११ ॥ (३)

समन्वयस्य सांख्यन्यायाविरोधेऽपि परमाण्वादिवादिभिरुद्धाविवन्यायविरोधान्नासौ सिध्यवि वेषां वार्किकत्वेन पसिद्धत्वाचदीयन्यायानामबाध्यत्वादित्याशङ्कत्य विज्ञरा-सायोक्तन्यायमविदिश्चवि । एतेनेति । अविदेशत्वादुपदेशवत्पदादिसंगविचवुष्टयं फ-छभेदश्च । चेवनाद्धमणो जगत्सर्गे हुर्वन्समन्वयो विषयः स किमीश्वरो न द्वन्योपादानं व्यापित्वादिगादिवदित्यादिना वार्किकन्यायेन तदनामासत्वामासत्वास्या विरुध्यवे न वेवि संदेहे पूर्वोचराधिकरणयोरुपदेशाविदेशमावेन संबन्धे कारणमाह ।वैदिकस्थेति ।

१ क. ख. ठ. द. वेंकोऽर्थः । २ क. ठ. द. कोत्य झा । ३ स. ठ. द. वत्सम ।

तुसारिभिश्च केश्चिच्छिष्टैः केनचिदंशेन परिग्रहीतत्वात्मधानका-रणवादं तावद्यपाश्चित्य यस्तर्केनिमित्त आक्षेपो वेदान्तवाक्येषू-द्रावितः स परिहृतः । इदानीमण्वादिवाद्व्यपाश्चयेणापि केश्चि-न्मन्दमितिभिर्वेदान्तवाक्येषु पुनस्तर्केनिमित्त आक्षेप आंशङ्कचत इत्यतः मधानमञ्जनिबर्दणन्यायेनातिदिशति । परिग्रहान्त इति परिग्रहा वपरिग्रहाः शिष्टानामपरिग्रहाः शिष्टापरि-ग्रहाः। एतेन मक्कतेन मधानकारणवादिनराकरणकारणेन। शिष्टिर्भनुव्यासमस्तिभिः केनचिदंशेनापरिग्रहीता चेऽण्वादिकारणवादा-स्तेऽपि मितिषद्धत्तया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः। तुल्यत्वान्तिराकरणकारणस्य नात्र पुनराशिङ्कतव्यं किंचिदरित । तुल्यम-

कार्यकारणयोरभेदस्याऽऽत्मनः स्वप्नकाक्षत्वासङ्कत्वयोः सम्यग्दर्शनस्यासहायस्य मुक्ति-हेतुवेत्येवमादीनामभ्युपगमात्पत्यासन्नस्वम् । परिमाणसमन्वयादिर्गृहतरस्तर्कः । देवछ-मभूतयः शिष्टाः । केनिचदंशेन कार्यकारणयोरनन्यत्वादिनेवि यावतः । अण्वादीत्या-दिपदेन स्वभावाभाववादी गृहीवी । तर्कनिवित्त आक्षेप इत्ययमर्थः । विमतं कार्य-द्रव्यं नेश्वरोपादानकं गुणत्वानविकरणत्वादीश्वरवत् । ईश्वरो न कार्यद्रव्योपादानं कार्थद्रव्ये समानजावीयविशेषगुणारम्भकविशेषगुणानिषकरणत्वाद्वापित्वाद्वा दिगादि-वतः । ब्रह्मचैतन्यं जगत्समवायिकारणविशेषगुणो न भवति कार्ये समानजातीयविशेष-गुणानारम्भकत्वाद्यथा तन्तुगतं शौक्कचं न घटसमवायिकारणविशेषगुण इत्येवंवि-धानुमानविरोधं समन्वयस्य कश्चिचोदयेदिवि वामेवामाशङ्का निराकर्वुभिदं सूत्रमित्याह । इत्यत इति । सूत्राक्षराणि व्याचष्टे । परियुक्कत इति । शिष्टापरिग्रहशब्दस्य समा-समुक्त्वा वाक्यार्थमाह । शिष्टैरिति । अविदेशेन निराकरणे हेतुमाह । तुरुपत्वा-दिति । पूर्वोक्तानुमानेब्बदृषिवेषु कथामिष्टासिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । नात्रेति । सम-न्वयः सप्तम्यर्थः । गुणत्वानिषकरणत्वादित्यत्रानुपादानत्वस्यैवोपाधित्वादिश्वरो द्रव्यो-पादानवृत्तिद्रव्यत्वावान्तरजातिमानश्रावणविशेषगुणवत्त्वारप्टथिवीवदिति । परमतेन व्यापि-त्वादेः सत्पाविपक्षत्वात्कार्ये समानजावीयगुणान्वरानारम्भकत्वस्याविलोहिववश्चिकसम-वायिकारणगोमयविशेषगुणश्यामत्वे व्यभिचारातः । विमतमीश्वरोपादानकमुपादानव-चादीश्वरानिष्ठसंयोगवदित्यनुमानान पक्ते समन्वये किंचिदाशाद्धितव्यमिति भावः। यदुक्तं तुल्यत्वाभिराकरणकारणस्येति तदेव व्यनक्ति । तुल्यमिति । वैशेषिकादिप-क्षानुसारिचोद्यं सप्तम्यर्थः । तुल्यमत्रापि निराकरणकारणमिति संबन्धः । तदेवं

<sup>ी</sup> क. ट. 'शङ्क पतित्य'। २ क. ज. ज. 'चिद्प्यंशे'। ३ क. ज. वेदितच्या:।

#### [म०२पा०१स्०१३]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिह्नतशांकरभाष्यसमेतानि । ४३१

त्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तर्कानवगाद्यत्वं तर्कस्या-मितिष्ठितत्वमन्यथानुमानेऽप्यविमोक्ष आगमविरोधश्चेत्येवंजाती-यकं निराकरणकारणम् ॥ १२॥ (४)

### भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्स्याङ्घोकवव् ॥ १३ ॥ ( ५ )

अन्यथा पुनर्जसकारणवादस्तर्कवलेनैवाऽऽक्षिप्यते।यद्यपि श्रुतिः
प्रमाणं स्वविषये भवति तथाऽपि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेऽन्यपरा भवितुमहीति । यथा मञ्जार्थवादौ। तर्कीऽपि स्वविषयादन्यत्रापतिष्ठितः स्पात् । यथा धर्माधर्मयोः । किमतो पद्येवमत इदमयुक्तं
पत्ममाणान्तरमिसद्धार्थवाधनं श्रुतैः पुनः प्रमाणान्तरमिसद्धोऽर्थः
श्रुत्या वाध्यत इति । अत्रोच्यते । प्रसिद्धो द्वयं भोकृभोग्यविभागो

प्रागुक्तं संक्षिपवि । पर्मगम्भीरस्येत्यादिना ॥ १२ ॥ (४)

वैशेषिकादिवर्कविरोधं समन्वयस्य परिष्टत्याध्यक्षादिविरोधमाशङ्कच परिहर्गत । भोकापत्तेरिति । अद्वितीयाद्वह्मणो जगत्सर्गं बुवन्समन्वयो विषयः म कि द्वैतमाहि-प्रत्यक्षादिना विरुध्यवे न वेति तस्य तत्त्वावेदकत्वानावेदकत्वाभ्यां सदेहे जगत्कारणे वर्कस्यामविष्ठितत्वेऽपि जगद्धेदे वस्य मविश्विवत्वसंभवाद्धैवासिद्धिरित्यभिमंधाय पूर्व-पक्षयति । अन्यथेति । समन्वयस्याध्यक्षादिविरोधसमाधानात्पादादिसगिवमौलभ्यम् । फलं तु पूर्ववत्तर्कशब्दोऽनुमानाविषयोऽवधारणमयोगव्यावृत्त्यर्थम् । आम्नायैकगम्ये मानान्तरनिमित्ताक्षेपस्यानवकाशत्वमाशङ्कचाऽऽह । यद्यपीति । निर्णीतार्थश्रुतिविरोधे मानान्तरस्यैवापामाण्यमनिर्णीतार्था तु श्रुतिमीनान्तरविरोवे सत्युपचरितार्थो स्यादि-त्यर्थः । मानान्तरेण श्रुवेर्विषयापहारे सत्यन्यपरतेत्यत्रोदाहरणमाह । यथेति । यतु तर्कस्याप्रतिष्ठितत्वान्न श्रुत्यर्थे तन्निमित्तस्याऽऽक्षेपस्य सावकाशत्वामिति तत्राऽऽह । तर्कोऽपीति । श्रुतिविद्वत्ये।रर्थः । वर्कस्य स्वविषये प्रतिष्ठितत्वेऽपि तुल्यविषयत्वाभावान तयोविरोधशङ्कोति शङ्कते । किमत श्रुत्या सहैकविषयत्वाभावेऽपि स्वविषयस्थापनेनार्थोत्तर्कस्य ताद्विरोवे वदुत्तरकालत्वात्तत्पवृत्तोरिति मत्वाऽऽह । अत इति । श्रुवेः स्वार्थवोधनो-पक्षयादन्यबाधस्यानवकाशत्वान विरोधशङ्कोवि पुनः सिद्धानवी शङ्कवे । कथमिति । अद्वेतं स्वार्थे बोययन्त्येव श्रुतिर्शाद्वेतमपबाषमाना तद्विषयाध्यक्षादिमिर्विरुध्येतेति पूर्वेवाचाह । उच्यत इति । तत्रांऽऽदावध्यक्षविरोधं श्रुवेरादर्शयवि । मसिद्धो हीति ।

<sup>; ी</sup>क. ज. ञ. ट. ैर्कस्य चाप्रै।२ ट श्रुतितः ।३ ज. ैसिद्धार्थः ।४ क. ञ.ैति । उच्यै । ५ ज. ैद्धोदय ।

लोके भोको चेतनः शारीरो भोग्याः शब्दादयो विषया इति । यथा
भोका देवदत्तो भोज्य ओदन इति । तस्य च विभागस्याभावः
प्रसत्त्येत पदि भोका भोग्यभावमापैयेत भोग्यं वा भोकृभावमापैयेत तयोश्चेतरेतरभावापत्तिः परमकारणाद्वद्यणोऽनन्यत्वात्मसत्त्येत । न चास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य वाघनं युक्तम् । यथा
त्वयंत्वे भोकृभोग्ययोर्विभागो दृष्टस्तथाऽतीतानागतयोरिप कल्पायतव्यः । तस्मात्प्रसिद्धस्यास्य भोकृभोग्यविभागस्याभावप्रसङ्गादयुक्तमिदं ब्रह्मकारणतावधारणमिति चेत्कश्चिचोदयेत्तं
प्रति ब्रूयात् । स्याल्लोकविति । उपपद्यत एवायमस्मत्पक्षेऽिष
विभागः । एवं लोके दृष्टत्वात् । तथाहि समुद्राद्वदकात्मनोऽनन्यत्वेऽिप तद्विकाराणां फेनवीचीतरङ्गबुद्धदादीनामितरेतरिवभाग इतरेतरसंश्लेषादिलक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते । न च समुद्राद्वदकात्मनोऽनन्यत्वेऽिप तद्विकाराणां फेनतरङ्गादीनामितरेतरभावापत्तिभवति । नच तेषामितरेतरभावानापत्ताविप

लोकिकी प्रसिद्धिमेव दृष्टान्तद्वारेणाभिनयति । भोक्तेति । प्रसिद्धो विभागस्तेथैवाऽऽन्तां श्रुतिश्च स्वार्थे बोधियप्यति का हानिरित्याशङ्कचाऽऽह । तस्य चेति । भोकृभोग्ययोरेकता नास्माभिरुक्तेत्याशङ्कचाऽऽह । तयोश्चेति । अस्तु ताई श्रुत्याऽ-द्वेतं बोधयन्त्या बोधोऽस्येति नेत्याह । न चेति । श्रुतेरुपचरितार्थत्वेन सावकाशन्वान्निरवकाशं प्रत्यक्षं बळवदिति भावः । अनुमानविरोधमधुना श्रुतेरुपन्यस्यति । य-धेति । विभती भोकृभोग्यविभागव्यवहारवन्ती काळत्वाद्वर्तमानकाळवतः । यद्वा विभवते विभागोऽवाधितो विभागत्वादिदानीतनविभागवदित्यर्थः । उक्ताध्यक्षानुमानविन्तेषादिक्षिद्धिः समन्वयस्येत्युपसंहरति । तस्मादिति । तार्भिमामशङ्कामापाततो लोक्सिद्धदृष्टान्तावष्टम्नेन पत्यांचिष्टे । तं प्रतीति । सूत्रावयवं व्याकरोति । उपपचत इति । लोके दृष्टत्वमेव स्फुटयित । तथाहीति । इतरेतरसंश्वेषादीत्यादिसब्देन विश्वेषपरिमाणविशेषादि एद्यते । ननु फेनादीनां समुद्रादमेदे परस्परमावापक्तेन्तरेतराविन्मागदि संभवति । न खल्वेकस्माद्भिन्नानां मिथोभिन्नत्वमेकस्यैवोपपद्यते तत्राऽऽह । न चेति । फेनादीनां मिथोभिन्नत्वनैकस्माद्भिन्नत्वमन्त्यथा समुद्रस्यापि तदमेदेन मेदन्यसङ्गादित्याशङ्कचाऽऽह । न च तेषामिति । इष्टान्तमुक्त्वा दार्ष्टान्तिकमाह ।

<sup>ी</sup> ज. किताच चें। २ ज. पैयरते भों। ३ ज. च। ४ ज. पैयरते तै। ५ ज. ट. था चार्यं। ६ ब भों। ७ ज. पि फें। ८ ज. ज. न चैते। ९ ञ. वानुपपं। १० क. ख. भिमां हाँ। १) क. ख. त्याह। तं।

समुद्रात्मनोऽन्यत्वं भवति । एविमहापि नच भोकृभोग्ययोरि-तरेतरभावापत्तिः । नच परस्माह्रह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति । यद्य-पि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः " तत्सृष्ट्वा तदेवानुमाविशत् " [तै०२।६] इति स्रष्टुरेवाविकृतस्य कार्यानुमवेशेन भोकृत्व-श्रवणात्त्रयाऽपि कार्यमनुमविष्टस्यास्त्यपाधिनिमित्तो विभाग आकाशस्येव घटानुपाधिनिमित्तः । इत्यतः परमकारणाह्रह्म-णोऽनन्यत्वेऽप्युपपैद्यते भोकृभोग्यस्क्षणो विभागः समुद्रतरङ्गा-दिन्यायेनेन्युक्तम् ॥ १३॥ (५)

### तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥

अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोकृभोग्यलक्षणं विभागं स्या-छोकविदिति परिहारोऽभिहितो न त्वयं विभागः परमार्थतोऽ-स्ति यस्मात्तयोः कार्यकारणयोरनन्यत्वमवगम्यते । कार्यमाका-शादिकं बहुपपञ्चं जगत्कारणं परं ब्रह्म तस्मात्कारणात्परमार्थ-

एविमिति। इहेित ब्रह्मवादोक्तिः।फेनादीना समुद्रकार्यत्वात्तद्मेदेऽपि जीवानां ब्रह्माका-भैवया वद्मेदायोगाद्दित वैळक्षण्यमित्याशङ्कचाऽऽह। यद्मपीति। विह जीवब्रह्मणो-रत्यन्वामेदाङ्कोकृविभागाभावाद्मोग्यस्यापि मितिनयमासिद्धोविभागावगाहिममाणविरोध-चादवस्थ्यमित्याशङ्कचाऽऽह। तथाऽपीति। दार्धोन्तिकमुपसंहरित । इत्यत इति । समुद्रवरङ्कादिन्यायेन समुद्राद्मेदेऽपि फेनवरङ्कादीनां मिथोमेद्रह्थान्वेनेत्यर्थः। वि-भागोपपत्तौ विद्वषयाध्यक्षादेरविरुद्धवेति युक्तमेव जगतो ब्रह्मकारणत्वमुक्तमित्यधिकर-णार्थं निगमयति। उक्तमिति॥ १३॥ (५)

परिणामवादमवलम्ब्याऽऽपाववोविरोवं समाधाय विवर्तवादमाश्रित्य परमसमाधानमाह । तदनन्यत्विमिति । अद्वितीयब्रह्मणो जगत्सर्गवादिनः समन्वयस्य पूर्ववद्वेन्द्रमाहिमत्यक्षादिविरोधसंदेहे पूर्वोविकरणेऽपि भेदमाहिमानाविरोविपपादनात्पुनरुक्तिमानाद्रम्यादिवरोधसंदेहे पूर्वोविकरणेऽपि भेदमाहिमानाविरोविपपादनात्पुनरुक्तिमानाव्य संगित वदब्रमावादित्वमाह । अभ्युपगम्येति । अङ्गीर्टेत्य हि भेदमाहिन्यमाणस्य पामाण्यं भेदाभेद्यो रूपभेदेन विरोवः समाहितः । संपति स्वीकृतं प्रामाण्यं तत्त्वविद्वकत्वात्पच्याच्य व्यावहारिकत्वे व्यवस्थाप्यते । तथाच विषयभेदादपीनरुक्त्यस्य । संगतिफल्ले तु पूर्वविदिति भावः । यथोक्तविभागस्य वस्तुविऽपत्ते हेतुत्वेन वदनन्यत्विभिति सूत्रावयवं विभजते । यस्मादिति । कार्ये विपतिपत्तिनिरासार्थं विशिन्यप्रिति । कार्यमिति । कार्यमिति । कार्यमिति । कार्यमिति । कार्यकारणयोरनन्यत्विभृत्यके मिथोऽनन्यत्वं झाङ्कतं व्यावर्वयति । तस्मादिति । नमु । अर्थकारणयोरनन्यत्विभृत्यके मिथोऽनन्यत्वं झाङ्कतं व्यावर्वयति । तस्मादिति । नमु । अर्थकारणयोरनन्यत्विभृत्यके मिथोऽनन्यत्वं झाङ्कतं व्यावर्वयति । तस्मादिति । नमु । अर्थकारणयोरन्यत्वभित्यके । दर्भास्तृषा । इ. क. व्यावर्वयति । तस्मादिति । नमु । अर्थकार्यस्यार्थके । दर्भास्तृषा । इ. क. व्यावर्वयति । तस्मादिति । नमु । अर्थकारम्यस्यार्थके । दर्भास्तृष्याः । इ. क. व्यावर्वयति । तस्मादिति । वस्मादिति ।

तोऽनन्यत्वं व्यितिरेकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते । कुतः । आरम्भणशब्दस्तावदेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं मितज्ञाय दृष्टान्तापेक्षान्यामुच्यते "यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातः स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" [ छा० ६ । १ । ४ ] इति । एतदुक्तं भवति । एकेन मृत्पिण्डेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्व मृन्मयं घटशरावोदञ्चनादिकं मृदात्मकत्वाविशेषाद्विज्ञातं भवेत् । यतो वाचारम्भणं विकारो नामधेयं वाचैव केवल्यस्तीत्यारभ्यते । विकारो घटः शराव उदञ्चनं चेति । न तु वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चिदस्ति । नामधेयमात्रं द्वोतदृत्रतं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति । एष ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्नातः । तत्र श्वताद्वाचारम्भणशब्दाद्दांष्टान्तिकेऽपि ब्रह्मव्यतिरेकेण कार्यजातस्याभाव इति गम्यते । पुनश्च तेजोबन्नानां ब्रह्मकार्यतामुक्त्वा तेजोबन्नकार्याणां तेजोबन्नव्यतिरेकेण्यामावं ब्रवीति "अपागादमेरम्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि द्वपाणीत्येव सत्यम्" [ छा० ६ ।४।१ ] इत्यान्यामधेयं त्रीणि द्वपाणीत्येव सत्यम्" [ छा० ६ ।४।१ ] इत्यान्यामधेयं त्रीणि द्वपाणीत्येव सत्यम्" [ छा० ६ ।४।१ ] इत्यान्यामधेयं त्रीणि द्वपाणीत्येव सत्यम्" [ छा० ६ ।४।१ ] इत्यान्यामधेयं त्रीणि द्वपाणीत्येव सत्यम्था

#### [अ०२पा०१मु०१४]आनन्दगिरिकृतटीकासंबन्धितशांकरभाष्यसमेतानि। ४३५

दिना । आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दान् ''ऐतदात्म्यिमदं सर्वं तत्सत्यं स आन्मा तत्त्वमिसं'' [ छा० ६।८।० ] ''इदं सर्वं यदयमात्मा'' [ बृ० २ । ४।६ ] ''ब्रह्मेवेदं सर्वम्'' [ मु० २ । २ । ११ ] ''आत्मेवेदं सर्वम्'' [ छा० ७ । २५ । २ ] ''नेह नानाऽऽस्ति किंचन'' [ बृ० ४।४।२५ ] इत्येवमां खप्यात्मेकत्वपतिपादनपरं वचनजातमुदाहर्तव्यम् । न चान्यथैकवि- ज्ञानेन सर्वविज्ञानं संपद्यते । तस्माद्यथा घटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्यत्वं यथा चं मृगतृष्णिकोदकादीनामूपरादिभ्योऽनन्यत्वं दष्टनष्टस्वक्षपत्वातस्यक्षपेणानुपाख्यत्वात् । एवमस्य भोग्यमोक्रादिपपर्श्वजातस्य बद्यव्यतिरेकेणाभाव इति द्रष्टव्यम् । नन्वनेकात्मकं बद्य यथा वक्षोऽनेकशाख एवमनेकशक्तिप्रवृत्तिपुक्तं ब्रह्म । अत एकत्वं नानात्वं चोभपमिष सत्यमेव । यथा वक्ष इत्येकत्वं शाखा इतिं नानात्वम् । यथाँ च समुद्रात्मनैन

र्याणा मिध्यात्वोक्त्याऽपि दर्शितमिति भावः । आदिशब्दं व्यास्याति । आरम्भणेति। एवमादीत्यादिशब्दाचदात्मान खयमकुरुवेत्यादि गृहीवम् । एकविज्ञानेन सर्वेवि-ज्ञानपविज्ञानुपपितरिप भेदाभावे मानवया सौत्रेणाऽऽदिशब्देन गृहीवेत्याह । न चेति । यदि जगतो ब्रह्मैव तत्त्वं तदा तन्ज्ञानेन तत्त्वतो ज्ञायेत यथा रण्जुतस्वज्ञानेन भुजंगादिवस्वम् । वस्वज्ञानमेव च ज्ञानं ववोऽन्यस्य भिथ्याज्ञा-नत्वेनाज्ञानत्वादिति भावः । सिद्धान्तमुपसंहरति । तस्मादिति । जीवपपश्च-योर्नेह्मणोऽनन्यत्वे ऋभेण दृष्टान्तद्वयम् । तेषामूषरादिभ्योऽनन्यत्वे हेतुमाह । दृष्टे-ति । कदाचिदृष्टं पुनर्नेष्टमनित्यमिवि याववः । तत्स्वभावत्वान्मृगतृष्णिकोदकादीनामू-षरादिभ्यो भेदेन नास्तित्वम् । विमतमविष्ठानातिरिक्तसत्ताशून्यं साववित्वाधिदात्मवदिति व्यविरकानुमानादित्यर्थः । दृष्टमहणसूचितं प्रतीतिकालेऽपि सत्ताराहित्यं तत्रैव हेत्व-न्तरमाइ । स्वरूपेणेति । एकत्वैकान्वाभ्युपगमे द्वैतमाहिमत्यक्षादिविरोधानादिवीये ब्रह्मणि समन्वयसिद्धिरिवि पूर्वपक्षयन्ननेकान्तवादमुख्यापयवि । नन्विति । एकस्याने-कात्मकर्त्वं विप्रतिभिद्धभित्याशङ्कचाऽऽह । यथेति । अनेकाभिः शक्तिभिश्चिद्रुपाभि-स्तदभीनमवृत्तिभिश्च युक्तमिति यावतः । एकस्यानेकात्मकत्वे संभाविते फलितमाहः । अत इति । उभयसत्यत्वमपि वृक्षदृष्टान्ते दृष्टमित्याह् । यथेति । प्रतिपत्तिदार्ढ्यार्थ-मुदाहरणान्तरमाह । यथा चेति । अंशांशिमावेन जीवब्रह्मणोर्भिन्नाभिन्नत्वे दृष्टान्ता-

१ क. ज. \*माद्यारमे । २ क. वा । ३ ज. \*भोक्तृत्वादि । ४ क. ज. \*ब्रस्य । ५ ज. \*कर्त्व-मनेकस्व । ६ क. ज ज. "ति चना"। ७ ज. "थास"।

कत्वं फेनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वम् । यथा च मृदात्मनैकत्वं घ-टशरावाद्यात्मना नानात्वम् । तत्रैकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवहा-रः सेत्स्यित । नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयो लौकिकवैदिके-व्यवहारो सेत्स्यत इति । एवं च मृदादिदृष्टान्ता अनुद्धपा भवि-प्यन्तीति । नैवं स्पात् ''मृत्तिकेत्येव सत्यम्'' इति मकृति-मात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात् । वाचारम्भणशब्देन च विकारजातस्याद्यत्वाभिधानादार्ष्टीन्तकेऽपि ''ऐतदात्म्यमि-दं सर्वं तत्सत्यम्'' इति च परमकारणस्यैवैकस्य सत्य-त्वावधारणात् ।'स आत्मा तत्त्वमित्र श्वेतकतो'' इति च शारी-रस्य ब्रह्मभावोपदेशात् । स्वयं प्रसिद्धं ह्येतच्छारीरस्य ब्रह्मात्म-त्वमुपदिश्यते न यनान्तरमसाध्यम् । अतश्वदं शाक्षीयं ब्रह्मात्म-त्वमवगम्यमानं स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य वाधकं संपद्यते रज्जादिबुद्धय इव सर्पादिबुद्धीनाम् । वाधिते च शारीरात्मत्वे

वुक्त्वा कार्येकारणात्मना जगद्भक्षणोस्वथात्वे दृष्टान्तमाह । यथा चेति । दृष्टान्वसा-मथ्यीदकार्थसंभावनायामपि मानं विना निर्वारणासिद्धिरित्याशङ्कच व्यवस्थानुपपति पमाणयति । तत्रेति । विशिष्टदृष्टान्तपद्रश्नीनुपपत्तिरपि पक्तवेऽर्थे प्रमाणमित्याह । एवं चेति । जीवजगतोर्बद्मणो भिन्नाभिन्नत्वे प्रत्यक्षाद्यविरोधेऽपि केवलभेदे विद्विरोधः स्यादेवेति पाप्तभेदाभेदवादं दूषयति । नैविमिति । यदुक्तभेकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमिति तत्राऽऽह । मृत्तिकेति । न केवलमेवकारसामध्योद्धिकाराच्यत्वं किंतु वाचारम्भणश्रुवेश्वेत्याह । वाचारम्भणेति । तथाऽपि कथमाकाशादिविकारवैतथ्यं दार्शन्तिके पूर्वीक्तावधारणादेरभावादित्याशङ्कच तत्रापि दृष्टान्तिनिवधार्थानुषक्तेभैविमि-त्याह । दार्ष्ट्रान्तिकेऽपीति । किच कार्यप्रपञ्चस्यापि ब्रह्मवत्सत्यत्वे तद्विशिष्टजीवस्य वद्भावोपरेशासिद्धिरित्याह । स आत्मेति । जीवस्य ब्रह्मेक्यं ध्यानादिसाध्यमभिसं-धायोपदेशो भविष्यवीत्याशङ्कचाऽऽह । स्वयमिति । जीवब्रह्मणोः संसारित्वाससारि । त्वेन विरुद्धत्वादैक्यायोगात्तत्वं भविष्यंभीति वाक्यविपरिणामः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह। अतश्चेति । उपदेशवशादित्येवतः । स्वामाविकस्यानाचाविचाकृतस्योति यावतः । विरुद्धत्वस्य काल्पनिकत्वेनोपपत्तौ वाक्यस्वारस्यं भङ्कत्वा विपरिणामकल्पना न युक्तेति भावः । यदुक्तं नानात्वांशेन सर्वेव्यवहारोपपत्तिरिति तत्र किभैक्यज्ञानोत्तर-कार्लानव्यवहारसिद्धये भेदांशस्य सत्यत्वं कल्प्यते कि वा पाक्तनव्यवहारसिध्धर्थ-मिति विकल्प्याऽऽसं दूषयति । बाधिते चेति । प्रमातृत्वादिवाधात्तदाश्रयन्यवहारो

९ क. ज. 'किको वै'। २ क. ज. 'कश्च व्य'। ३ ज. 'त्वम+युपग'। ४ क. ख. ट. ड. 'ध्यतीति ।

#### [अ०२पा०१सू०१४]आनन्दगिरिकृतटीकासंविखतशांकरभाष्यसमेतानि।४३७

तदाश्रयः समस्तः स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति यत्प-सिद्धये नानात्वांशोऽपरो ब्रह्मणः कल्प्येत । दर्शयति च ''यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभत्तत्केन कं प्रथेत" वि०२ । ४ । १३ ] इत्यादिना ब्रह्मात्मत्वदर्शिनं प्रति समस्तस्य क्रियाकारकफलल-क्षणस्य व्यवहारस्याभावम् । न चायं व्यवहाराभावोऽवस्थाविशे-षनिबद्धोऽभिधीयत इति युक्तं वक्तम् "तत्त्वमसि" इति बह्मात्म-भावस्यानवस्थाविशेषनिबन्धनत्वात । तस्कर्दृष्टान्तेन चाचता-भिसंधस्य बन्धनं सत्याभिसंधस्ये च मोक्षं दर्शयन्नेकत्वभेवैकं पारमार्थिकं दर्शयति ि छा० ६ । १६ । विश्याज्ञानविज्-म्भितं च नानात्वम् । उभयसत्यतायां हि कथं व्यवहारगोचरोऽ-पि जन्तुरनृताभिसंध इत्युंच्येत "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" [ बु० ४ । ४ । १९ । इति च भेददृष्टिमपवद-नेवैतदर्शयति । न चारिमन्दर्शने ज्ञानान्मोक्ष इत्यपपचते सम्य-ग्ज्ञानापनोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्य संसारकारणस्वेनानभ्यु-पगमात् । उभयेसत्यतायां हि कथमेकत्वज्ञानेन नानात्वज्ञानमप-नुचत इत्युँच्यते । नन्वेकत्वैकान्ताभ्यपगमे नानात्वाभावा-रपत्यक्षादीनि छीकिकानि प्रमाणानि व्याहन्येरिन्नर्विषयत्वा-

नास्तीति व्यहाराभावेऽशीपत्तिमुक्त्वा श्रुतिमुप्त्यस्याति । दर्शयतीति । द्वितीये प्राक्तन्व्यवहारस्य आन्तत्वमभान्तत्वं वा । प्रथमे तथाविवव्यवहारस्य आल्पनिकभेदेनोपप्तिरिति मत्वा चरमं निरस्यति । न चेति । तत्र श्रुतितात्पर्यविरोधं हेतुमाह । तत्त्वमिति । पुरुषं सोम्योत हस्तग्रहीतमानयन्तीत्यादिना सत्यावताभिसंवपुरुषिनदर्शनमदर्शनसामध्यीदिपि सिद्धमैक्यस्येव सत्यत्विभित्याह । तस्करेति । कथमेतावता सत्यत्वमेकस्यैव नियम्यते तत्राऽऽह । उभयेति । विपरीतमपि कि न स्यादित्यपरिथः । इतश्रेकत्वमैवकं पारमाधिकं न नानात्वमपित्याह । मृत्योरिति । एकत्वियो मुक्तिहेतुत्वोकिरिप भेदाभेदवादेऽनुपपन्नेत्याह । न चेति । भेदाशिवयोऽभेदाशिया बाध्यत्वादपनोदिनीयाभावासिद्धिरित्याशङ्कच वेपरीत्यस्यापि संमवान्भेविमत्याह । उभयेति । इदानीं पूर्ववादी स्वामिष्रायं प्रकटयि। निर्वाता प्रत्यक्षादेरागमेन स्वसिद्धचर्थमपेक्ष्यमाणत्वादृष्टच्यभिचारत्वादृज्याकुळत्वादृन्यत्रानवकाशत्वात्पूर्वभावित्वेन प्रतिष्ठितत्वात्पद्पद्यिविभागव्यवहारहेतुत्वार्च पावल्यात्तिदिरोवे सत्याम्नायतो नाऽऽत्यान्तिकनैक्य-

१ ज. 'स्य मो'। २ ज. 'तंना'। ३ ज. ज. व्यच्यते " मृ'। ४ ट. 'हेतह'। क. ज. ज. 'हेतहेव दक्षे'। ५ ज ट. 'यस्य सं। ६ ट. 'यांक'। ७ ट. 'त्युच्येत । न'। ८ स. 'च तत्प्राव'।

रस्थाण्यादिष्वित पुरुषादिज्ञानानि । तथा विधिमतिषेधशास्त्रमि भेदापेक्षत्वात्तदभावे व्याहन्येत मोक्षशास्त्रस्यापि शिष्यशांसित्रादि भेदापेक्षत्वात्तदभावे व्याहातः स्यात् । कथं चानृतेन मोक्ष-शास्त्रेण मितपादितस्याऽऽत्मैकत्वस्य सत्यत्वमुपपचेतेति । अत्रोच्यते । नैष दोषः । सर्वव्यवहाराणामेव माग्बद्धात्मताविज्ञानात्सत्यत्वोपपत्तेः स्वप्रव्यवहारस्येव माग्बोधात् । यावद्धि न सत्यात्मेकत्वमितपत्तिस्तावत्ममाणममेपफललक्षणेषु विकारेष्व-नृतंत्वबुद्धिनं कस्यचिद्दृत्यचते विकारानेव त्वहं ममेत्यविच-याऽऽत्मात्मीयेन भावेन सर्वो जन्तुः मितपचते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा । तस्मात्माग्बह्मात्मतामित्बोधाद्वपपत्रः सर्वो ल्ह्मीकिको वैदिकश्च व्यवहारः । यथा सुप्तस्य माकृतस्य जनस्य

मादेयभिति भावः। निरालम्बनत्वेनामागये इष्टान्तः। स्थाण्वादिष्विवेति। न केवलमेक त्वैकानताभ्यपगमे प्रत्यक्षादिविरोषः किंतु कर्मकाण्डविरोषश्चेत्याह । तथेति । भेदापेक्ष-त्वाद्भावनाभाव्यकरणेतिकर्तव्यवादिसापेक्षत्वादिति यावतः । ननु प्रत्यक्षादीनां कर्मका-ण्डस्य चापामाण्यमद्वैतवादिनां नानिष्टं ते हि ज्ञानकाण्डमेवैकं प्रमाणमाश्रयन्ते तत्राऽऽह । मोक्षशास्त्रस्येति । नन् निध्याभविशव्यादिभेदपराधीनस्य मोक्षशास्त्रस्य मिध्यात्वेऽपि वत्ममेयस्य मत्यौक्यस्य सत्यत्वादुस्मत्पक्षांसिद्धिति वनाऽऽह । कथं चेति । प्रत्य-क्षादिना काण्डद्वयेन च विरोधान समन्वयाधिगम्यक्यं संभावितिमिति चोदिते परिह-रित । अत्रेति । यत्तावदेकत्वैकान्ताभ्यपगमे छौकिकवैदिकञ्यवहारन्याहितिरिति तत्राऽऽह । नैष दोष इति । तत्त्वज्ञानादृर्ध्वं प्राचि वा काले व्यवहारानुपपत्तिरिति विकल्प्याऽऽद्यमङ्गीकृत्य द्विवीयं प्रत्याह । सर्वेव्यवहाराणामिति । प्रत्यक्षादीनां द्वैतावगाहिनां वात्त्विकप्रमाणत्वाभावेऽपि व्यवहारे बाधाभावाद्धवहारसमर्थवस्त्व-ङ्गतारूपमामाण्यासिद्धेः सम्यग्ज्ञानात्पूर्वे सर्वव्यवहारसिद्धिरित्यर्थः । तत्त्वज्ञानात्पूर्वे स-त्यत्वाभिमानद्वारा व्यवहारोपपत्ती दृष्टान्तमाह । स्वप्नेति । आत्मनो ब्रह्मात्मतायाः स्वामाविकत्वाद्धिकारेष्वनृतत्वमनीषासमुन्मेषे कथं सर्वेन्यवहारसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । यावद्धीति । तथाऽपि स्वभावसिद्धब्रह्मात्मतानुरोधेन विकारेष्वीदासीन्यसंभवात्कुतो न्यवहारोपपत्तिरित्याञ्चङ्कचाऽऽह । विकारानिति । मिथ्याभिमानवतो वस्तुस्वाभान्य-मपहाय पाकत्वज्ञानाद्मवहारोपपत्ति निगमयति । तस्मादिति । यदुक्तं स्वप्नव्यव-हारस्येव पाग्बोधादिवि विद्विवृणोति । यथेति । या निशा सर्वभूतानामित्यादिसमृते-र्ज्ञानी व्यवहारावस्थायां सुप्तो भवीत ततो व्यावर्तयति । प्राकृतस्येति । प्रत्यक्षा

१ ज. "शास्त्रादि"। २ ञ, "षु व्यवहारे"। ३ क. ज. ञ. ट. "तबु"। ४ ज. "तस्य प्राग्न"।

स्वप्र उच्चावचान्भावान्परयतो निश्चितमेव मत्यक्षाभिमतं विज्ञांनं भवित माक्यवोधात् । नच मत्यक्षाभासाभिमायस्तत्काले भवित तद्वत् । कथं त्वसत्येन वेदान्तवाक्येन सत्येस्य ब्रह्मात्मेत्वस्य मितपत्तिसपर्थेत । निह रज्जसर्थेण दष्टो म्नियते । नापि मृग-वृष्टिणकाम्भसा पानावगाहनादिमयोजनं क्रियत इति । नैप दोषः । शङ्काविपादिनिमित्तमरणादिकार्योपलब्धेः । स्वप्नदर्शनावस्थस्य च सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यदर्शनात् । तत्कार्यमप्पनृतमेवेति चेद्र्यात् । तत्र ब्रूमः । यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्य सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यमनृतं तथाऽपि तदवगितः सत्यमेव फलं मितवुद्धस्पाप्यबाध्यमानत्वात् । निह स्वप्ना-दुत्थितः स्वप्नदर्शं सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यं मिथ्येति मन्दित्याः स्वप्नदर्शं सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यं मिथ्येति मन्दित्याः स्वप्नदर्शं सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यं मिथ्येति मन्दित्याः स्वप्नदर्शं सर्पदंशनोदकस्नानादिकार्यं मिथ्येति मन्

भिमत्मित्युक्तत्वादाभामत्वाभिमाने पाप्ते पत्याह । न चेति । उक्तदृष्टान्तवशात्तत्वज्ञा-नात्माच्यामवस्थाया प्रमाणादिषु मत्यत्वाभिभानद्वारा सर्वेव्यवहारसिद्धिरिति दार्षा-न्तिकमाह । तद्वदिति । कथं चानुतेन मोक्षशास्त्रेणेत्युक्तमनुभाषते । कथमिति । असत्याच सत्यमितपत्तिरित्यत्र दृष्टान्तमाह । न हीति । अमत्यादिप मरणाविरिक्तं सत्यमेव कार्यं भविष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह । नापीति । इतिशब्दो दाष्टीन्विकपदर्श-नार्थः । सत्यस्यामत्यादुत्पत्तिर्वो प्रतिपत्तिर्वो प्रतिषिध्यते । नाऽऽद्यः । सत्यस्योत्प-त्तेरानिष्टत्वादुत्पद्यमानस्य सर्वस्यैव वाचारम्भणत्वादित्यभिष्रेत्याऽऽह । नैप दोष इति । सत्यस्यापि केचिद्रत्पत्तिमुपग्च्छन्ति वत्पक्षेऽपि न दोष इत्याह । शङ्कति । श्राद्धायाः सक्ष्मेण सत्यत्वेऽपि विषयविशेषितत्वेनासत्यतेवि भावः । दिवीयेऽपि सत्या वाडसत्या वा प्रतिपत्तिरसत्यानेति विकल्प्याडऽधं निरस्यति । स्वप्नेति । स्वप्न-द्शेनवत्तत्कार्यस्यापि सपेदंशनादेरसत्यत्वात्तद्विशेषितदर्शनमपि वधेति नासत्यातसत्य-मतिषत्युत्पत्ताविद्मुदाहरणमिति शङ्कते । तत्कार्यमपीति । विषयस्यासत्यत्वेऽपि विषयिणो ज्ञानस्य सत्यत्वान्मैविमिति परिहरति । तत्रेति । नन्ववगातिशब्देन स्वक्रप-चैतन्यं वृत्तिज्ञानं वोच्यते । प्रथमे तस्याजन्यत्वादसत्यान सत्यपातिपत्युत्पत्तौ हृष्टा-न्तत्वम् । द्वितीये तस्य विषयाविरिक्ताकाराभावाद्भेनैव विशेषो हि ।नेराकारतया वि-यामित्यङ्गीकारात्तद्वीनवीच्यवायामिनवीच्यत्वेनासत्यत्वान्नासत्यात्सत्यपिषर्युतपत्तिस्त-त्राऽऽह । न हीति । परपक्षे सत्यस्यापि ज्ञानस्य जन्यत्वाभ्युपगमादस्मत्पक्षे चाभिन्य-क्तिस्रीकाराद्वितिरूपस्यापि ज्ञानस्य लैकिकाभिपायेण सत्यत्वादसत्यात्सत्यपाविपत्यु-

१ क. ज. ज्ञान । २ ट. रैसब्र । ३ ट. रैसप्र । ४ क. ज. पैयते । न । ५ क. ज. रैतृष्णा∙ म्भ । ६ ट. अत्र । ७ ट. रैइ शेरि । ८ क. ख. ठ. ड. पैनि दें।

न्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्यते कश्चित् । एतेन स्वप्रहशोऽवगत्यबाधनेन देहमात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्यः । तथाच श्रुतिः—

"यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । समृद्धि तत्र जानीयात्तिसमन्स्वप्ननिदर्शने" ॥

इत्यसत्येन स्वप्नदंशीनेन सैत्यायाः समृद्धेः प्राप्तिं दर्शयति । तथा
प्रत्यक्षदर्शीनेषु केषुचिदिरिष्टेषु जातेषु न चिरमिव जीविष्यतीति
विद्यादित्युक्तवा ''अथै स्वंप्ताः पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पँश्यति
स एनं हन्ति'' इत्यादिना तेने तेनासत्येनैव स्वप्नदर्शनेन सैत्यमरणं सूच्यत इति दर्शयति । प्रसिद्धं चेदं लोकेऽन्वयव्यतिरेककुशलानामीहशेन स्वप्नदर्शनेन साध्वागमः सूच्यत ईहशेनासाध्वागम इति । तथाऽकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिर्दृष्टा रेखाद्यताक्षरप्रतिपत्तेः । अपिचान्त्यमिदं प्रमाणमात्मैकत्वस्य प्रतिपा-

त्पत्ती दृष्टान्तत्वमिविरुद्धमिति भावः । नन्ववगितर्ने सुरूपचैतन्यं नापि वृतिज्ञानं कितु अरिराकारपरिणतभूतचतुष्टयनिविष्टं रूपादितुल्यं ज्ञानामिति लोकायितिकम्नमाशङ्कर्ष्याऽऽह । एतेनिति । एतच्छन्दार्थमेव विश्वद्यति । स्वप्रदश इति । स्वप्रवश इति । स्वप्रवश्य च देह्य-मित्वे रूपादिवत्तदनुपल्लन्वावनुपल्लन्धमसङ्गादवगतिश्वावाधात्तदूपस्याऽऽत्मनो देहद्वया-तिरेकसिद्धेदेहमात्रात्मवादो न युक्त इत्यर्थः । सत्या मितपत्तिरसत्याद्भवतीत्युपपाध्य सत्यस्य प्रतिपत्तिनासत्यादिति पक्षं श्रुत्या निराचष्टे । तथाचिति । अमत्यात्सत्यप्पतिपत्तिपत्त्यस्य प्रतिपत्तिनांसत्यादिति पक्षं श्रुत्या निराचष्टे । तथिति । सत्यस्य पतिपत्तिपत्त्यस्य प्रतिपत्ति । अमत्यात्सत्यप्पत्तिपत्त्यस्य प्रतिपत्ति । अमत्यात्सत्यप्पत्ति वत्रान्वयव्यतिरेकाविष प्रमाणमित्याह । प्रसिद्धं चेति । असत्यान्सत्यस्य प्रतिपत्ती दृष्टान्तान्तरमाह । तथिति । रेखास्वरूपस्य सत्यत्वेऽप्यकारादि-रूपत्या तथात्वाभावादस्यात्सर्यमात्ति । स्वान्ति । अमत्यान्सर्यादेव सत्यस्य ब्रह्मात्मनः सुज्ञानत्वेऽपि पूर्वोक्तनीत्या बलवत्रोऽध्यक्षादेराग्नवाध्यत्वं कथमित्याशङ्कचाऽऽह । अपिचेति । उक्तशङ्कानिवृत्त्यभैमिपचेत्युक्तम् । निरपेक्षत्वे सत्युत्तरमाविपमाणत्वात्पत्यक्षादिवाधकत्वमागमस्येत्याह । अन्त्यिमिति । कागममामाणयस्य फलपर्यन्तत्वत्त्वात्तस्य कियासाध्यत्वात्तस्या भेदपमितिपर्वकत्वात्कथ-

१ क. ज. सत्यस्य फलस्य स<sup>\*</sup>। ज. सत्यस<sup>\*</sup>। २ वर्षयः स्व<sup>\*</sup>। ३ क. ज. ज. स्वप्ने। ४ ट. पर्यन्ति । ५ ज. तेनाँ। ६ ज. ज. सत्यं म<sup>\*</sup>। ७ क. <sup>\*</sup>त्यस्य प्र<sup>\*</sup>। ८ क. <sup>\*</sup>त्यस्य प्र<sup>\*</sup>।

#### [भ०२पा० १ मृ०१४]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिक्तिज्ञांकरभाष्यसमैतानि । ४४१

दकं नातः परं किंचिदाकाङ्क्ष्यमस्ति । यथा हि लोके यजेतेरयुक्ते किं केन कथमित्पाकाङ्क्ष्यते नैवं तत्त्वमिनं अहं ब्रह्मास्मि
इत्युक्ते किंचिदन्यदाकाङ्क्ष्यमस्ति सर्वात्मैकत्विषयत्वादवगतेः । सित ह्यन्यस्मित्रविशयमाणेऽध्ये आकाङ्क्षा स्पान्नत्वात्मैकत्वव्यतिरेकेणावशिष्यमाणोऽन्योऽधेंऽस्ति य आकाङ्क्ष्येत । न चेयमवगतिनोत्पद्यत इति शक्यं वक्तुम् "तद्धास्य
विजज्ञों" इत्यादिश्चितिभ्यः । अवगतिसाधनानां च श्रवणादीनां
वेदानुवचनादीनां च विधानात्। न चेयमवगतिरनार्थेका भ्रान्तिवेति शक्यं वक्तम् । अविद्यानिवृत्तिफल्डदर्शनाद्धाधकज्ञानान्तराभावाच। माक्चाऽ इत्मैकत्वाव गतेरच्याहतः सर्वः सत्याव तव्यवहारो
लोकिको वेदिकश्चेत्यवोचाम । तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादित
आत्मैकत्वे समस्तस्य प्राचीनंस्य भेदव्यवहारस्य बाधितत्वान्ना-

मात्मैक्यज्ञानस्यान्त्यवेत्याशङ्कचाऽऽह । नात इति । तदेव व्यविरेकदृष्टान्तेन स्प-ष्टयति । यथेति । तस्वमसीत्युक्ते सर्वाकाङ्क्षोपशान्तिरित्यत्र हेतुमाह । सर्वात्मेति । या वाक्यादवगतिरुत्पद्यते सा सर्वस्य पूर्णस्य ब्रह्मणः पत्यगात्मनश्चैकरस्यम्बिकृत्य भवति तथाच प्रत्यगात्मातिरिक्तस्याऽऽकाङ्क्षणीयस्यानवशिष्टत्वाद्यका सर्वोकाङक्षो-पञ्चान्तिरित्यर्थः । श्रुताद्वाक्याद्वगतौ सत्यामवशिष्यमाणार्थभावेनाऽऽकाडुक्षाभावं विवृणोति । स्ति हीति । पत्यक्षादिविरोषादवगितरेवाद्वितमवगाहमाना नोत्पचते कुत-सर्वोकाङक्षानिवृत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । अस्य पितुर्वचनात्तदात्मतत्त्व श्वेतः केतुर्विज्ञातवान्त्रिलेति यावत् । आदिशब्दात् 'आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानात्' इत्याचा श्रुतिर्शृद्धते । किचावगतिमुद्दिश्यान्तरङ्गबहिरङ्गमायनविवानाद्भि तद्रुलित्रेष्टव्येत्याह । अवगतीति । नन्ववगति हत्पनाऽपि नार्थवती सिद्धेऽथे स्वरूपेण फलाभावान्मानान्त-रविरोधाद्वा भान्तिरेवेत्याशद्भचाऽऽह। न चेयमिति । आनर्थक्यामावे हेतुमाइ । अविद्येति । भ्रान्तित्वामावे हेतुमाइ । बाधकेति । नहि मत्यक्षादि बावकं तस्य कल्पितद्वेतविषयत्वेन वाचिकाद्वेतपमित्यविरोवित्वादित्यर्थः । ननु मर्वस्य कल्पितत्वे सत्यासत्यव्यवहारो छै।किको वैदिकश्च न स्यादित्याशङ्कच स्वप्रदृष्टान्तेनोक्तं स्मारय-ति । प्राक्केति । आगमादर्थवती सर्वोकाङ्क्षाशान्तिहेतुर्वेद्वात्मपतिपत्तिर्पवतीति स्थिते फलितमाइ । तस्मादिति । कल्पनाममुख्यमाणः श्रीतमेव ब्रह्मणोऽनेकात्मकत्वभिति

१ क. ज. हिय°। २ क. त्र. ँतेन चैत्र । ३ ज ज. ट ैिस्' इं। ४ ज. विशंखमान वात् । ९ ज. ट ैरमे ै।

नेकात्मक ब्रह्मक लपनावकाशोऽस्ति । नतु मृदादि दृष्टान्त मणय-नात्परिणामवह्न शास्त्रस्याभिमतिमित गम्यते । परिणामिनो हि मृदादयोऽर्था छोके समिधिगंता इति । नेत्युच्यते ''स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म" [ बृ० ४ । ४ । २५ ] ''स एष नेति नेत्यात्मा" [ बृ० ३ । ९ । २६ ] ''अस्थू छमनणु" [बृ० ३ । ८ । ८] इत्याचाम्यः सर्वविक्रियाम-तिषेध्रश्वतिम्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात् । न ह्येकस्य ब्रह्म-णः परिणामधर्मत्वं तद्रहितत्वं च शक्यं मितपत्तुं स्थितिगति-वत्स्यादिति चेत् । न । कूटस्थस्येति विशेषणात् । नहि कूट-स्थस्य ब्रह्मणः स्थितिगतिवदनेकधर्माश्रयत्वं संभवति । कूटस्थं चै नित्यं ब्रह्म सर्वविक्रियामितप्रेधादित्यवोचाम । नच यथा ब्रह्मण आत्मकत्वदर्शनं मोक्षसाधनमेवं जगदाकारपरिणामित्व-दर्शनमपि स्वतन्नमेव कस्मैचित्फ छायाभिमेर्यंते प्रमाणाभावात ।

शद्धते । निवित । कथं यथोक्तदृष्टान्तावष्टमात्परिणामि बह्म श्रौतिमित्याशङ्कृच दृष्टान्तदार्ष्टानितकयोः साम्यश्रौव्यादित्याह । परिणामिनो हीति । दृष्टान्तर्गतं विवितितमं हित्वा मानान्तरिविरुद्धांऽशो दार्षान्तिके नाभ्यपेतव्योऽितपसङ्गतः । अस्ति च परिणामित्वे बह्मणो मानान्तरिवरोवस्तस्य कौटस्थ्यश्रुतिरिति परिहरित । नत्युच्यत इति । श्रुतिद्वयानुरोधात्कूटस्थत्वपरिणामित्वे स्यातामित्याशङ्कच युगपत्क्रमेण विविवक्त्याऽष्ट्यं विरोवेन निरस्यित । न हीति । द्वितीयं शङ्कते । स्थितीत । कूटस्थ-स्य बह्मणो न परिणामितिति विशेषणान्न तस्य कदाचिद्दिप परिणामयोग्यता स्वरूप-पच्युतिपसङ्कादित्याह । नेति । तदेव स्फुटयित । न हीति । परिणामिनो हि बाणपाषाणादीनां क्रमेण स्थितिगती युक्ते नतु परिणामायोग्यस्य क्रमेण परिणामत्वाद्वित्ये बह्मणः स्यातामित्यर्थः । ब्रह्मणे विरुद्धवर्भोसंमवे कूटस्थतं हित्वा परिणामत्वाद्वित्यतामित्याशङ्कचाऽऽह । कूटस्थं चेति । अनवयवानविच्छन्नकूटस्थबद्धाः णः स्वरूपाद्यपद्यतस्यभावस्य सर्वप्रकारतिद्वपरीतकार्योकारपरिणामश्रुत्यनुपपत्त्याकार्य-पश्चस्य स्वरूपाद्यपद्यतुक्तस्यादे रजतादिपरिणामविन्मथ्याविवर्वत्वं सिध्यतीस्तक्तम् । संप्रति परिणामश्रुतेः स्वार्ये फळाभावादिपि परिणामो न विविन्नित इत्याह । न चेति । यद्दक्षज्ञानस्य फळं तदेव परिणामित्वक्रज्ञानस्यापि शास्रमेव चात्र प्रमाणमित्याशः

९ ज ँगताः। ने । २ क. ज. ट. च झँ। ३ ज. ँप्रेयेत प्रः। ४ ख. ँगतिवै। ५ ख. इ.. ँरुद्वाशो । ६ ठ. ड. ँर्माभावे।

कूटस्थत्रह्मात्मैत्विविज्ञानादेव हि फलं दर्शयित शास्त्रम् "स एप नेति नेत्यात्मा" इत्युपकम्य " अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि " [बृ०४।२।४] इत्येवंजातीयकम् । तत्रैतित्सद्धं भवित । ब्रह्मपक-रणे सर्वथर्मविशेषरहितबद्धदर्शनादेव फलेसिद्धौ सत्यां यत्त्रना-फलं श्रृयते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि तद्बह्मपतिवत् । नतु स्वतंत्रं फलाय कल्पत इति । निह्न परिणामवत्त्विज्ञा-नात्परिणामवत्त्वमात्मनः फलं स्पादिति वक्तं युक्तं कृटस्थिन-त्यत्वान्मोक्षस्य । कूटस्थब्रह्मात्मवादिन एकत्वेकान्त्यादीशित्री-शितव्याभाव ईश्वरकारणपिक्षत्वात्सर्वज्ञत्वस्य । "तस्माद्वा एत-स्मादात्मन आकाशः संभूतः" [ तै० २ । १ ] इत्यादिवाक्ये-भ्यो नित्यश्वद्बद्धमुक्तस्वह्मपात्सर्वज्ञात्सर्वशिक्रीः प्रतिज्ञातः स्थितिप्रलया नाचेतनात्मधानादन्यस्माद्वेत्येषोऽर्थः प्रतिज्ञातः

क्कचाऽऽह । कूटस्थेति । विर् परिणामिश्रुवीनामान्थेक्याद्द्ययनिविधिनिरीयः स्यादित्याशक्कच फळवच्छेषवया साफल्यान्मैनित्याह । तत्रेति । सृष्टचादिश्रुवीना स्नाये
फळवेकल्ये सवीवि यानत् । वत्र भीमासकसंमतमुदाहरणमाह । फळनदिति । यथा
हि स्वर्गादिफळनवो दर्शपूर्णमासादेः संनिधाने श्रुवं प्रयाजादि स्वतो निफळं वदङ्गभित्यङ्गिकियवे वथा सृष्टचादिदर्शनमपि ब्रह्मज्ञानशेषवया वत्फळेनैन फळवच्चात्तदङ्गभित्यथः। ननु प्रयाजादेः श्रूयमाणफळेनैन फळनच्चमंभने फळवदङ्गदं किमित्यङ्गीकर्वव्यभित्याशङ्कच प्रधानफळेनैन फळवच्चसिद्धौ फळान्वरकल्पने गौरवादङ्गेषु च फळश्रुवेर्थनात्त्वाङ्गीकारादित्याह । न त्विति । इविशव्दः सिद्धं भववीत्यनेन संबध्यते। वं यथा
यथोपासवे वदेन भववीवि श्रुत्या परिणाभिब्रह्मज्ञानात्त्रपाप्तिरेन फळमित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । वस्य वावदेनेत्यादिना मिवपन्न कैनल्यं निहाय सामान्यशास्त्रसिद्धफळाकर्षणे वाक्यमेदः स्यादिवि भावः । कूटस्थाद्वयत्वे ब्रह्मणः श्रुविपविज्ञयोविरोवः
स्यादिवि शङ्कवे । कूटस्थेति । विरोधद्वयं परिहर्गवे । नेत्यादिना । अनि यात्मके
नामक्ष्ये एव बीजं वस्य व्याकरणं कार्यप्रश्रद्धयत्वे न विरोधोऽस्वीत्यर्थः । संग्रहवाक्यं
वदनुसारिश्रुविवचनस्य च पारमार्थिककूटस्थाद्वयत्वे न विरोधोऽस्वीत्यर्थः । संग्रहवाक्यं
वित्रृणोिति । तस्मादित्यादिना । उक्तमेनार्थं चोद्यपिहाराभ्यां स्फोरयिति ।

१ क. रैनविँ। ज रैनकिविँ। २ क ँभेगी २ क. अ रैनक्सफी ४ ज. गृह्सितिस्थिँ। ५ क. ज ज. रैतिल्।

"जन्माद्यस्य यतः" [ त्र० स्० १ | १ | ४ ] इति । सा मितज्ञा तदवस्थैव न तद्विरुद्धोऽर्थः पुनिरहोच्यते । कथं नोच्यतेऽत्य-न्तमात्मन एकत्वमद्वितीयत्वं च त्रुवता । शृणु यथा नोच्यते । सर्वज्ञस्येश्वरस्याऽऽत्मभूत इवाविद्याकल्पिते नामक्ष्ये तत्त्वान्य-त्वाभ्यामनिर्वचनीये संसारमपञ्चवीजभूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य मायाश्चितः मकृतिरिति च श्रुतिस्मृत्योरिमल्प्येते । ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ ईश्वरः "आकाशो वै नाम नामक्ष्पयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तक्का" [ छा० ८ । १४ । १ ] इति श्रुतेः । "नामक्ष्ये व्याक-रवाणि" [ छा० ६ । ३ । २ ]

"सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते"।

[ तै॰आ०३।१२।७ ]"एकं बीजं बहुधा यः करोति"[श्वे०६। १२] इत्यादिश्रुतिभ्यश्च।एवमविद्याकृतनामद्भपोपाध्यनुरोधीःवरो

कथमिरयादिना । नामक्रपयोरात्मभूतत्वे वस्तुत्वशङ्कायामिवेसुक्तमुपमार्थत्वमिवकारस्य वारयन्नाभासार्थत्वं स्फुटयति। अविद्यति। तयोरविद्याकल्पितत्वं सौषयति। तत्त्वान्य-त्वाभ्यामिति । न हीश्वरत्वेन ते निरुच्येते जडाजडयोरभेदायोगात । नापि ततोऽ-न्यत्वेन निरुक्तिमहीतः स्वातक्रयेण सत्तारफुर्द्यसंभवात । नहि जडमजडानपेक्षं सत्ता-स्फू र्तिमदुपर्लंक्यते जडत्वभङ्गमसङ्गात् । तस्माद्विद्यात्मके नामरूपे इत्यर्थः । तयोश्व का-र्येलिईकमनुमानं प्रमाणयति। संसारेति। तयोराश्रयं विषयं च दर्शयति। सर्वज्ञस्येति। वयोरेव श्रुविस्मृती प्रमाणयाति । मायेति । मायां तु प्रकृति विद्याहेवात्मशाकि।भैत्येवं-विषा श्रुतिः । प्रकृति पुरुषं चैव माया होषेत्येवंपकारां च स्मृतिः । नामरूपे चेदीस्व-रात्मभूवे वर्हि सोऽपि वाभ्यामभिन्नत्वात्तद्वदेव जडःस्यादित्याशङ्कचाऽऽह । ताभ्या-मिति । ईश्वरस्य नामकरपाभ्यामर्थान्तरत्वे प्रमाणमाह । आकाश इति । यत्तु नाम-कपबीजन्याकरणापेक्षमैश्वर्थिमिति तत्र तद्याकरणे प्रमाणमाह । नामकपे इति । जीव-स्य व्याकर्तुंत्वं व्यासेद्धं वाक्यान्तरमुदाहरति । सर्वाणीति । नामकपव्याकरणस्य नानाविषस्वसिद्धचर्यं श्रुत्यन्तर पठति । एकमिति । आदिशब्देन सच त्यचाभनदि-त्याचा श्रुतिरेखते । दर्शितश्रुतिभ्यो नामक्रपन्याकरणनीश्वरायत्तं सिद्धं तदपेक्षं चा-स्यैश्वर्यभित्यर्थः । स्वाभाविकत्वादैश्वर्यस्य कुतो व्याकरणापेक्षेत्याशङ्कचाऽऽह । एव-मिति । उक्तश्रुतिस्पृत्यन्रोधादविद्याकृते तदात्मके ये नामरूपे तद्रूपानव-च्छिन्नोपाध्यभिन्यक्तश्चिदातमा ताभ्यामेव नामक्रपाभ्या विरचितं विचित्रं पपश्चं

३ च.अ.ट. नोच्येता त्य'। २ ख.ठ.ड. बोषयति । ३ ठ.ड. °छ+यते । ४ झ. °इम । ५ ठ.ड. °रा स्ट्र'।

भवति व्योमेव घटकरकाद्युपाध्यनुरोधि। स च स्वात्मभूतानेव घ-टाकाशस्थानीयानविद्याप्तस्युपस्थापितनामक्कपकृतकार्यकरणसं-घातानुरोधिनो जीवाख्यान्विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमेवेश्वरस्येश्वरन्वं सर्वेज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च न परमार्थतो विद्ययाऽपास्तसर्वोपाधिस्वक्कप आत्म-नीशित्रीशितव्यसर्वज्ञत्वादिव्यवहार उपैपद्यते । तथाचोक्तम् "यत्र नान्यत्पदयित नान्यच्छृणोति नान्यद्विज्ञानाति स भूमा" । छा० ७।२४।१ ] इति । "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पद्येत्" [वृ० २।४।१४] इत्यादिना च । एवं परमार्थावस्थायां सर्वेव्यवहाराभावं वदन्ति वेदान्ताः सर्वे । तथेश्वरगीतास्विप—

"न कर्नृत्वं न कर्माणि लोकस्य छजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु पवर्तते"॥

नियमयत्री भरो नाम ततो न स्वाभाविकमैश्वर्थमित्यर्थः । ईश्वरस्योपाध्यनुरोवित्वे ह-ष्टान्तमाह । व्योमेति । अविद्याकृतजगदीशितृत्वेऽि जीवानामतत्कृतत्वात्कृतस्ता-न्मत्ये श्वर्यभित्याशङ्क चाऽऽह । स चेति । स्वात्मभूतत्वे भेदाभावात्कृतो नियम्यते त्या-शद्भाष्ट्राऽऽह । घटेति । ननु घटवदुपाधेरनधिगमे कथमौपाधिकभेदानुरोवेन नियम्य-नियन्तृत्वं कल्प्यते तत्राऽऽह । अविद्येति । ईश्वरस्येश्वरत्वं काल्पनिकमिति स्पष्ट-थितुं विशिनष्टि । व्यवहारेति । कल्पितमीश्वरत्वमित्युपपादितं निगमयति । तदेव-मिति । सर्वेज्ञत्वादिवदीश्वरत्वस्य वास्तवत्वमाशङ्खचाऽऽह । सर्वेज्ञत्विमिति । सर्व-ज्ञत्वं चाविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमिति संबन्यः । पूर्वज्ञोक्तेन प्रकारेणाविद्यात्मको योऽसावुपाधिस्तेन कृती यो जीवपपश्चास्यः परिच्छेदस्तदपेक्षमिति यावत । अन्वय-मुखेनोक्तमर्थं व्यविरेकद्वारा निरूपयवि । नेत्यादिना । परमार्थवश्चिद्धावोरीश्वरत्वा-नुपपत्ती श्रुति प्रमाणयति । तथाचेति । ननु परमाथीवस्थाया दर्शनादिव्यवहारराहि-त्यमिहोच्यते न पुनरीशित्रीशितव्यादिव्यवहारासत्त्वमित्याशङ्कच दर्शनादिव्यवहारा-भावस्योपळक्षणत्वाद्त्र समस्तव्यवहारराहित्यं विवक्षित्तमित्याह । एविमिति । बहुवच-नं स एष नेति नेत्यातमाऽहृश्येऽनातम्ये यत्तद्रश्चेयमस्थळमित्यादिवानयसंग्रहा-र्थम् । श्रीतेऽर्थे भगवतोऽपि संमितिमाह । तथेति । येदान्वेष्विव भगवद्गीतास्तपि पर-मार्थावस्थायां व्यवहाराभावः प्रदृश्येत इति संबन्धः । कथं तर्हि क्रियाकारकफलत-त्संबन्धबुद्धिस्तत्राऽऽह । स्वभावस्तिवति । अनाद्यविद्यावशाश्रियाकारकादिपद्यति-

१ ज. "पेक्षमे"। २ ज. विषयापा"। क. विद्यापा"। ३ ज. "परुष्ठाते । ४ क. ज. ज "दि च। ५ क. ज. ज. \*ता:।त"। ६ इ. "तोऽय जी"।

''नाऽऽदत्ते कस्य चित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः''॥

[ भ० गी० ६ | १४ | १६ ] इति परमार्थावस्थायामी-शित्रीशितव्यादिव्यवहाराभावः पददर्यते । व्यवहारावस्थायां तू-क्तः श्रुतोवपीश्वरादिव्यवहारः "एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय" [ बृ० ४ । ४ | २२ ] इति । तथाचेश्वरगीतास्विपि—

> ''ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति । स्रामयन्सर्वभूतानि यन्नाहृद्धानि मायया''॥

[ भ० गी० १८।६१ ] इति । सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिमा-येण तदनन्यस्विमत्याह व्यवहाराभिमायेण तु स्याङ्घोकविति महासमुद्रस्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति । अमत्याख्यायैव कार्य-प्रपञ्चं परिणाममिक्तयां चाऽऽश्रयति सगुँगेषूपासनेषूपैयोक्ष्यत इति ॥ १४ ॥

रित्यर्थः । वथाऽपि भक्तानिवराश्चानुगृह्णान्नगृह्णेश्च वद्यसुकृतदुष्कृते परमेश्वरो वस्तुवो नाशयवीत्याशङ्कचाऽऽह । नाऽऽदत्त इति । मर्वेषां परमारमेक्ये कुतः सुकृतदुष्कृतयोर्विभागेन प्रवृत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । अज्ञानेनेति । ऐश्वर्यादेवेस्तुवोऽनुपपत्तिमुक्त्वा कल्पनयोपपत्ती श्रुविस्मृती क्रमेणोदाहराव । व्यवहारेति । श्रुवाविवेश्वरगीवास्वपि व्यवहारावस्थायामीश्वरादिव्यवहार उक्त इति संबन्वः । परमार्थावस्थायां
सर्वव्यवहारामावे सूत्रकारस्यापि संमविमाह । सूत्रेति । वदनन्यत्वामित्यनेनायुक्तं कार्यमिथ्यात्वं कथ्यते स्याञ्चोकविद्यति पूर्वसूत्रे वत्सत्यत्ववचनादित्याशकुचाऽऽह । व्यवहारेति । आत्मक्ठतेः परिणामात्कीरवद्धीत्यादिना परिणामोक्तेरेप्रव्यं कार्यमपश्चस्य सत्यत्विमत्याशङ्कचान्यार्थत्वात्परिणामवादस्य न विद्ववक्षेत्याह ।
परिणामिति ॥ १४ ॥

<sup>🤋</sup> क. ज. <sup>\*</sup>ताविश्व<sup>\*</sup>। २ क. ज. तथेश्व<sup>\*</sup>। ३ क. ज. व. <sup>\*</sup>मुद्रादिस्था<sup>\*</sup>। ४ त्र. <sup>\*</sup>गुणोपा<sup>\*</sup>। ५ त्र. <sup>°</sup>पयुज्यत ।

### भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥

इतश्च कारणादनन्यत्वं कार्यस्य यत्कारणं भाव एव कारणस्य कार्यमुपलभ्यते नाभावे । तद्यथा सत्यां मृदि घट उपलभ्यते सत्सु च तन्तुषु पटः । नच नियमेनान्यभावेऽन्यस्योपलव्धिर्दृष्टा । न द्वश्वो गोरन्यः सन्गोर्भाव एवोपलभ्यते । नच
कुलालभाव एव घट उपलभ्यते । सत्यपि निमित्तनैमित्तिकभावेऽन्यत्वात् । नन्वन्यस्य भावेऽप्यन्यस्योपलव्धिनियता दृश्यते
यथाऽग्निभावे धूमस्येति । नेत्युच्यते । उद्वापितेऽप्यमौ गोपार्लप्रविकादिधारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात् । अथ धूमं कयाचिद्वस्थया विशिष्यदिद्यो धूमो नासत्यमो भवतीति । नैवमिष कश्चिद्दोषः । तद्रावानुरक्तां हि बुद्धं कार्यकारणयोरनन्यत्वे

तदनन्यत्वमित्यस्य श्रुत्यादिविरोषः समाहितः संप्रति तद्नन्यत्वे गाँनमनुमानमाह । भावे चेति । कारणमावे माने च कार्यस्य भावाद्वानाच तस्य कारणादनन्यत्विभ-त्यर्थः । विमतं कारणानितिरिक्तं तद्भावभानित्यतभावभानत्वात्तत्त्वक्रपवादित्यनुमानं सूत्रयोजनया दशीयतुं चकारार्थमाइ । इतश्चीत । इतः शब्दार्थं स्फुटयनविशष्टं व्याच-ष्टे । यत्कारणमिति । हेतुमुदाहरणाद्धढवया द्रढयति । तद्यथेति । सत्यि घटे-पटोपलब्बिदर्शनात्कारणभावे कार्योपलब्धिर्नाभेदसायनमित्याशङ्खाऽऽह । न चेति । अन्यस्य भावेऽन्यस्योपलब्धिरानियतेत्यत्र दृष्टान्तमाह । न हीति । ननु गवाश्व-योरकार्यकारणत्वादनियतोपलम्भेऽपि कार्यकारणयोरनन्यत्वमन्तरेणैव कार्यकारणत्व-क्वा नियतोपलिब्बरिसाशङ्कचाऽऽह । न चेति । नियमेनोपलम्भेऽपि नानन्य-त्विभिति व्यभिचारं शङ्कते । निविति । धुममात्रस्यामिना नियतोपलिबर्वेभविशेषस्य वेति विकल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह । नेत्युच्यत इति । द्वितीयं शङ्कते । अथेति । ईष्टशत्वं बहलोध्वीग्रत्वादिविशिष्टत्वमसत्यग्नी न भवति न भाति चेति द्रष्टव्यम् । धूमविशे-षस्याभिना नियवोपळब्धिमुपेत्य हेतुशिक्षया व्यभिचारं परिहराति । नैवर्मिति । तद्भावानुविधायिभावत्वं तद्भानानुविधायिभानत्वं च कार्थस्य कारणादनन्यत्वे हेतुर्धूम-विशेषस्य चाग्रिभावानुविधायिभावत्वेऽपि न तद्भानानुविधायिभानत्वमिभानस्य धूम-भानाधीनत्वात्र च तद्भानानुविधायिभानत्वमेवास्तु हेतुः प्रभाभानानुविधायिभाने चाक्षु-षक्षे व्यभिचारात्तस्मादिशिष्टहेत्ववष्टम्भात्कार्यस्य कारणादनन्यत्वमुचित्रमिति भावः ।

<sup>9</sup> ज. °ते नामात्रे सैं। २ क ज ज ° श्यमाँ। ३ ज ँभाव एव धूँ। ४ क. उद्धृते। ज उद्धापिं। ५ ज. ँलघर्टिं। ६ ट. विशेष्यत र्बर्टे। ७ ख. ड. ँनमाहं।

हेतुं वयं वदामः । न चासाविष्ठधूमयोविद्यते । भावाञ्चोपल्डधे-रिति वा सूत्रम् । न केवलं शब्दादेव कार्यकारणयोरनन्यत्वं प्रत्यक्षोपल्डिच्धिभावाञ्च तयोरनन्यत्वमित्यर्थः । भवति हि प्रत्य-क्षोपल्डिच्धः कार्यकारणयोरनन्यत्वे । तद्यथा तन्तुसं-स्थाने पटे तन्तुव्यतिरेकेण पटो नाम कार्यं नैवो-पल्डभ्यते केवलास्तु तन्तव आतानिवतानवन्तः प्रत्यक्ष-पुपल्लभ्यन्ते । तथा तन्तुष्वंशवोंऽशुषु तद्वयवाः । अनया पत्यक्षोपल्डच्या लोहितशुक्ककृष्णानि त्रीणि हृपाणि ततो वायुमात्रमाकाशमात्रं चेत्यनुभेयम् [ छा० ६ । ४ ] । ततः परं ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं तत्र सर्वप्रमाणानां निष्ठामवोचाम ॥ १५ ॥

### सत्त्वाचावरस्य ॥ १६॥

इतश्च कारणात्कार्यस्यानन्यत्वं यत्कारणं पागुत्पत्तेः कार-णात्मनैव कारणे सत्त्वमवरकालीनस्य कार्यस्य श्रूपते । "सदेव

एतदेव सूत्रं पाठान्तरेण व्याकुर्वन्कार्यस्य कारणादनन्यस्वे मानान्तरमाह । भावा-क्रोति । मत्यक्षोपळिविषमेव मित्रज्ञोदाहरणाभ्या विवृणोति । भवित हीति । तन्तुव्य-तिरेकेणाऽऽतानवितानाभ्या पटो भावीत्याशङ्कचाऽऽह । केवळास्त्वित । बहुत्वेऽपि तन्तुनामेकपावरणार्थिकयावच्छेदादेकशब्दगोचरत्वं बहुनामपि वर्णानामेकार्थनुद्धिहेतु-त्ववदेकार्थिकयाकारित्वं च तेषामिवरुद्धमिति भावः । तन्तुव्यितिरिक्तपटामाववदंशुव्य-विरिक्तवन्त्वमावोऽपि प्रत्यक्षः सिध्यतीत्याह । तथिति । अंशवोऽपि स्वावयवव्यितिरे-केण न सन्तीति प्रत्यक्षमित्याह । अंशुष्विति । ननु प्रत्यक्षे कार्यकारण-भावे कार्ये कारणमात्रमिति शक्यं प्रत्यक्षयितुं यत्र त्वसौ प्रत्यक्षो न भवित तत्र कथमिति तत्राऽऽह । अन्येति । विमतं स्वोपादानाव्यितिरिक्तं कार्यत्वारपटविद्रत्यनु-मानं मूळकारणपर्यन्तं धावतीत्यर्थः । प्रत्यक्षानुमानाभ्या फिळीतेमर्थमाह । तत इति । ब्रह्मेव मूळकारण परमार्थसद्वान्तरकारणानि त्विनिर्वोच्यानीत्यर्थः । कारणत्वाविशेषात-न्त्वाद्वद्रह्मणोऽपि कारणान्तरमनुमेयमिक्याशङ्कचाऽऽहै । तत्रेति । सर्वेजगद्भमाविष्ठान नत्त्या तस्याकाल्पतत्वान्नाधिष्ठानान्तरापेक्षेति भावः ॥ १५ ॥

कार्यस्य कारणादनन्यत्वे श्रुतार्थापित पमाणान्तरमाह । सत्त्वाचेति । श्रुतार्थापितमेव स्फोरियतुं पथमं चशब्दव्याख्यानपूर्वकं श्रुतिमुदाहरित । इतश्चेति । प्रात्पगुत्तेः सत्त्वं

१ ज. °लब्बेभीवां। २ ज ँने'ता। ३ क. °लितार्था। ४ ख. ठ. ड. °तमां। ५ ठ. °ह। ब्रक्कैकिमिति। सं। ६ ठ. ड. श्रुसाऽर्था।

सोम्पेदमग्र आसीत्" [ छा० ६ । २ । १ ] । "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्" [ ए०आ० २ । ४ । १ । १ ] इत्या-दाविदंशब्दग्रहीतस्य कार्यस्य कार्यन सामानाधिकरण्यात् । यच यदात्मना यत्र न वर्तते न तत्तेत उत्पचते यथा सिकता-भ्यस्तैलम् । तस्मात्मागुत्पत्तेरनन्यत्वादुत्पन्नमप्यनन्यदेव कार-णात्कार्यमित्यवगम्यते। यथा च कारणं ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरं तीत्येवं कार्यमपि जगित्रषु कालेषु सत्त्वं न व्यभिच-रति। एकं च पुनः सत्त्वमतोऽप्यनन्यत्वं कारणात्कार्यस्य ॥१६॥

## असद्यपदेशानेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्य-शेषात् ॥ १७ ॥

नतु कविदसत्त्वमिप मागुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपिदशति श्वितिः "असदेवेदमम् आसीत्" [छा०२।१९।१] इति "असद्रा इदमम् आसीत्" [तै०२।७] इति च । तस्मादसद्यपदेशान मागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्त्वमिति चेत् । नेति बूमः। न ह्ययमत्यन्तासत्त्वाभिमा-

कारणस्यैवात्र श्रुतं न कार्यस्येत्याशङ्क चाऽऽह । इदंशब्देति । यदिदानी स्थूलकार्यं दृष्टं तस्य सृष्टेः माकारणसामानाविकरण्यानुपपस्या तत्तादारम्यावगमान्न वस्तुभेदोऽस्तीत्यर्थः । कार्यकारणयोरनन्यत्वे प्रमिते प्रमाणानुमाहिका युक्तिमि समुचिनोति । यचेति । कार्थेनस्य प्रागवस्थायां कारणात्मना सस्वेऽि निष्पन्नं ततो भिन्नं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । तस्मादिति । यथा सिकतास्विद्यमानं तैलं न ततो जायते तथाऽऽत्मनोऽि जगन्न जायते यद्यात्मरूपेण पागवस्थाया नाऽऽभीज्ञायते च तस्मादात्मात्मना प्रागासीदिति निश्चयसिद्धिरित्यर्थः । कार्थेकारणयोरनन्यत्वे युक्त्यन्तरं वक्तुं भूमिका करोति । यथा चेति । यथा घटः सदा घट एव न जातु पटो भवत्येव सदिष कारणं सदा सदेव न कदाचिदसिद्धं तथा कार्यमि सचेन कदाचिदसद्भवित्वमहेतीत्यर्थः । कार्थकारणयोभेन्देनापि सन्त्वसभवादनन्यत्वं कथिनत्याशङ्कचाऽऽह । एकं चेति । सतोऽसतो वा सद्भदनकत्वाभावात्तदेकतेत्यर्थः । अभिन्नसन्वाभिन्नत्वान्मिथोऽिष कार्थकारणे न मिद्येते सन्ववदिति फलितमाह । अतोऽपीति ॥ १६ ॥

प्रागुस्पत्तेः सन्तं कारणात्मना कार्यस्ये सुक्तमानिष्य समावते । अत्रदिति । तत्र चोद्यं विभजते । निन्वत्यादिना । परिहारभागमवतारयति । नेतीति । नत्रर्थमाह । न हीति । वर्ष्टि केनाभिपायेणायमसद्व्यपदेश इत्याशङ्क्य वर्षोन्तरेणेति व्याचष्टे । येण प्रागुत्पत्तेः कार्यस्यासद्वापेदशः किं तर्हि व्याकृतनाम रूपत्वा-द्वर्मादव्याकृतनाम रूपत्वं धर्मान्तरं तेन धर्मान्तरेणायमसद्वापदेशः प्रागुत्पत्तेः सत एव कार्यस्य कारण रूपेणानन्यस्य। कथमेतदवगन्यते। वाक्यशेषात्। यदुपक्रमे संदिग्धार्थं वाक्यं तच्छेषां निश्चीन्यते। इह च तावत् ''असदेवेदमग्र आसीत्'' [छा०३। १९।१] इत्यसच्छव्देनोपक्रमे निर्दिष्टं यत्तदेव पुनस्तच्छव्देन परामृश्य सदिति विशिनष्टि ''तत्सदासीत्'' इति। असतश्च पूर्वापरकालान्संबन्धादासीच्छव्दानुपपत्तेश्च। ''असद्वा इदमग्र आसीत्'' [तै० २। ७। १] इति वाक्यशेषे विशेषणात्रात्यन्तासत्त्वम्। तस्माद्धर्मान्तरेणैवा-यमसद्वापदेशः प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य। नामकृपव्याकृतं हि वस्तु सच्छव्दाईं लोके प्रसिद्धम्। अतः प्राङ्नामकृपव्याकरणादसदिन्वाऽऽसीदित्युपचर्यते॥ १७॥

## युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥

युक्तेश्च प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्त्वमनन्यत्वं च कारणादवगम्य-

कि तहींति। तत्र पश्चपूर्वकं गमक कथयति। कथिमिति। सूत्रावयवं व्याख्याति। यदिति। अक्ताः शर्करा उपद्याजीत्यत्र केनेति तैल्रघृताद्दी संदेहे तेजो वै घृतिमित वाक्यशेषाद्धृतेनेति निश्चितमित्यर्थः । सामान्यन्यायं प्रकृते दर्शयति । इह चेति । असदेवेदिमित्यादावसच्छन्देन तुच्छमुच्यते किंवा सदेवानिभव्यक्तनामक्रपमिति संदेहे तत्सदासीदिति वाक्यशेषात्तुच्छन्यावृत्तं सदेवानिभव्यक्तनामक्रपमसच्छन्दितिति निश्चीयते
तस्य तच्छन्देन परामृष्टस्य सच्छन्देन निर्देशादित्यर्थः । इतश्चात्र तुच्छमसच्छन्दवाच्यं न भवतीत्याह । असतश्चेति । असद्वा इदिमत्यत्र तत्सदासीदिति वाक्यशेषाभावीत्कृतो निश्चयसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । असद्वा इति । वाक्यशेषस्य सत्कार्यविषयत्वे फल्ठितमाह । तस्मादिति । वृद्धव्यवहाराभवे कथमसच्छन्दस्य सति प्रयोग
इत्याशङ्कचोपचारादित्याह । नामेति ॥ १७ ॥

ननु कार्यस्यासवोऽर्थान्तरत्वे सत्त्वमास्थेयं परस्परविरोधिनोर्विधान्तराभावात्तथाच कार्यस्यानिर्वाच्यत्वाभ्युपगमभङ्गप्रसङ्गाद्पसिद्धान्तः स्यादित्याशङ्कच्य कारणस्यैवाप्राक्त-तकारणत्वस्य सत्त्वं कार्यस्य पुनरनिर्वाच्यत्वभेवेति प्रतिपादियतुं प्रक्रमते । युक्ते-रिति । हेतुद्वयं प्रतिज्ञाद्वयेन योजयति । युक्तेश्वेति । काऽसौ युक्तिरित्यपेक्षाया

९ अ. °षादेव निश्ची । २ ट. युक्तेः प्रा । ३ ख. °वात्कथ नि ।

## [अ०२पा०१मू०६८]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्तिशांकरभाष्यसमेतानि । ४५१

ते शब्दान्तराच । युक्तिस्तावद्वर्ण्यते । दिश्वघटरुचकाद्यार्थिभः मितिनयतानि कारणानि क्षीरमृत्तिकासुवर्णादीन्युपादीयमानानि लोके हश्यन्ते । नेहि दृष्ट्यार्थिभमृत्तिकापादीयते न घटौथिभिः क्षीरं तदसत्कार्यवादे नाप्पैद्येत । अविशिष्टे हि मागुत्पत्तेः सर्वस्य सर्वत्रासत्त्वे कस्मात्क्षीरादेव दृष्ट्युत्पद्यते न मृत्तिकापाः । मृतिकापा एव च घट उत्पद्यते न क्षीरात् । अथाविशिष्टेऽपि मागसत्त्वे क्षीर एव दृष्ट्यः किष्यदितिशयो न मृत्तिकापां मृत्तिकापामे व घटस्य किष्यदितिशयो न क्षीर इत्युचैयेतातस्तर्ज्ञातिश्च पवत्त्वात्मागवस्थापा असत्कार्यवादहानिः सत्कार्यवादिसिद्धिश्च । शक्तिश्च कारणस्य कार्यनियमार्था कल्प्यमाना नान्यांऽसती वा कार्यं नियच्छेत् । असत्त्वाविशेषादन्यत्वाविशेषाच । तस्मान्त्वार्था नियच्छेत् । असत्त्वाविशेषादन्यत्वाविशेषाच । तस्मान्त्वार्था हिष्यदेवयुत्वार्थादिनां चाश्वमहिष्यद्वेदवुद्वयभावात्तादान

युक्ति पकटयन्नसदुत्पत्ति वावत्मत्याह् । युक्तिरिति । मिविनियममेव प्रकटयि । नित्यादिना । कार्यार्थिना मिविनियवकारणोपादानानुपपत्त्या कार्यस्य तत्र सन्त मिध्य-वित्यर्थापतिमाह । तिदिति । नन्वपेक्ष्यमाणघटादिजनकत्वानमृदादिरेवोपादानं नतु मृदादौ घटादेः सन्त्वादित्यन्यथोपपत्तिर्धापत्तेरिति वत्राऽऽह । अविशिष्टे दीति । नियामकामावादसज्जननासंभवान्नान्यथोपपत्तिरित्यर्थः । नियामकमोविश्यमाशक्तृते । अथिति । अविश्यो हि कार्यस्य कारणस्य वेति विकल्प्याऽऽधे धर्भस्य धर्मिपरतन्न-त्वादपिद्धान्तापित्तिरित्याह । अत इति । सार्विभाक्तिकत्वात्तिः सम्रम्थेभे शिद्धान्तापितिरित्याह । अत इति । सार्विभाक्तिकत्वात्तिः सम्रम्थेभे शिद्धान्तापि । प्रागवस्था दघ्यादिकार्योवस्था । द्वितीयं दूषयि । शक्तिश्चेति । कार्यात्मना चार्सवि । प्राप्तिश्चेति । कार्योत्मना चार्सवे विश्वानियार्भकत्वमसन्त्वस्योभयत्र तुल्यत्वाद । द्वाभ्यामन्यत्वे च वस्या न नियामकत्वं तथोरिवान्योन्यं शक्तेरत्वस्य तथेवानियार्भकत्वमसन्त्वस्योभयत्र तुल्यत्वाद । द्वाभ्यामन्यत्वे च वस्या न नियामकत्वं तथोरिवान्योन्यं शक्तेरत्वास्यामन्यत्वस्येष्टत्वादित्यर्थः । शक्तेरसन्त्वेऽन्यत्वे च वियामकत्वासंभवे फलितमाह । तस्मादिति । वथाचापिसिद्धान्तवाद्वस्थिनि विश्वाद्यमावे समवायो निवि स्थाः । असत्कार्यवादे दोषान्तरमाह । अपिचेति । भेदबुद्धचभावे समवायो निवि नेषः नतु वादात्म्यिनित्याशङ्काच्या समवायस्वर्धिः परतन्नः स्वतन्नो वेति विकल्प्याऽऽन्याने नतु वादात्म्यिनित्याशङ्काच समवायस्वर्धिः परतन्नः स्वतन्नो वेति विकल्प्याऽऽन्याने स्वतन्ना विवादिक्षयाऽऽन्याने स्वतन्त्रा विवादिक्षयाऽपन्यान्यस्वादे परतन्नः स्वतन्नो वेति विकल्प्याऽऽन्यान्ति ।

१ क. ज. न दै। २ झ. ज. ट. टायार्थि। ३ ज ट. पैयाते। अर्ग ४ ज. ज ट च्येने तहाँ। ५ ज न्याऽप्पसी। ६ क. ज. ट. ती काै। ७ ट. ट. म्यर्थ शी. ८ क केत्व नरशह्न दसी।

तम्यमभ्युपगन्तव्यम् । समवायकल्पनायामिप समवायस्य सम-वायिभिः संबन्धेऽभ्युपगम्यमाने तस्य तस्यान्योऽन्यः संबन्धः कल्पियतव्य इत्यनवस्थामसङ्गोऽनभ्युपगम्यमाने चै विच्छेदमस-ङ्गः । अथ समवायः स्वयं संबन्धक्षपत्वादनपेश्यैवापरं संबन्धं संबध्यते संयोगोऽपि तर्हि स्वयं संबन्धक्षपत्वादनपेश्यैव समवा-यं संबध्यत । तादात्म्यमतीतेश्च द्रव्यगुणादीनां समवायकल्प-नानर्थक्यम् । कथं च कार्यमवयविद्रव्यं कारणेष्ववयवद्रव्येषु वर्तमानं वर्वते । किं समस्तेष्ववयवेषु वर्तेतोत प्रत्यवयवम् । य-दि तावत्समस्तेषु वर्तेत ततोऽवयव्यनुपल्रव्धिः प्रसच्येत सम-स्तावयवसंनिकर्षस्याशक्यत्वात् । नहि बहुत्वं समस्तेष्वाश्रयेषु वर्तमानं व्यस्ताश्रयग्रहणेन ग्रह्मते । अथावयवशः समस्तेषु वर्ते-त तदाऽप्यारम्भकावयवव्यतिरेकेणावयविनोऽवयवाः कल्प्येर-

चे संबन्धहारा स्वभावाद्वा पारतब्रयमिति पुनर्विकल्प्याऽऽद्यं पत्याह । समवायेति । समवायस्य स्वातः इयपक्षं दूषयति । अनभ्युपगम्यमाने चेति । समवायस्य समवा-यिभिः संबन्यो नेष्यते किर्तु स्वातत्र्यमेवेत्यत्रावयवावयविनोर्द्रव्यगुणादीनां च विप-क्षः स्यात्संनिधापकाभावादित्यर्थः । स्वभावादेव समवायस्य पारतत्रयमिति पक्षमृत्था-पयित । अथेति । स्वपरिनवीहकत्वं संयोगस्यापि स्यादिवशेषादिति परिहरित । संबोगोऽपीति । तर्कपादे चैतद्यक्तीभविष्यति । द्रव्यगुणादिषु समवायकल्पनामङ्गी-कृत्य दोषमुक्तवा तत्कल्पनैवायुक्तेत्याह । तादारम्येति । सिद्धे हि भेदे द्रव्यगुणादी-ना समवायसिद्धिः समवायसिद्धौ च भेदसिद्धिरित्यत्रान्योन्याश्रयता । नहि सामा-नाधिकरण्येन तादात्म्ये तेषा भाति स्वार्शिको भेदः सिध्यतीति भावः। असत्कार्यवादिनरा-सेन कार्यस्य कारणे कल्पितत्वमुक्तम् । इदानी कार्यस्य कारणे वृत्त्यनुपपत्तेश्च कल्पि-तत्विमित्याह । कथं चेति । कथंशब्दस्चितं विकल्पद्वयं विशद्यवि । किमिति । तत्राऽऽद्यमनू चावयविनः सक्स्पेण वाऽवयवेषु वृत्तिरवयवशो वेति विकल्प्याऽऽद्ये दो-षमाह । यदीत्यादिना । तत्र हेतुमाह । समस्तेति । मध्येपरभागयोरवीग्भागव्यवहि-तत्वादित्यर्थः । सर्वावयवन्याधावि कतिपयावयवसंनिकर्षाद्वयविनो इष्टिरिष्टेत्याझ-**द्धचाऽऽह । न हीति । क**ल्पान्तरमुत्थापयाति । अथेति । तथाच यथाऽवयवैः सूत्रं कुसुमानि व्याप्नुवत्कविषयकुसुमग्रहणेऽपि गृह्यते तथा कविषयावयवग्रहणेऽपि भवत्य-वयिवनो ग्रहणिमित्यर्थः । तत्र किमारम्भकावयवैरेव तेष्ववयवी वर्तते किवा तदिव-रिक्तावयवैरिवि विकल्प्याऽऽधं मत्याह । तदाऽपीति । यत्र यद्ववेवे तत्तद्विरिक्ता-

१ इ. ज. झ. अ. इ. वा। २ ठ. इ. °ध्यमप°।

न्येरारम्भकेष्ववयवेष्ववयवशोऽवयवी वर्तेत । कोशावयवव्यतिरिक्तेश्चवयवेरिसः कोशं व्याप्नोति । अनवस्था चैवं प्रसच्येत । तेषु
तेष्ववयवेषु वर्तियतुमन्येपामन्येपामवयवानां कल्पनीयत्वात् । अथ
प्रत्यवयवं वर्तेत तदैकत्र व्यापारेऽन्यत्राव्यापारः स्यात् । निह
देवदत्तः सुन्ने संनिधीयमानस्तदहरेव पाटल्यिषुत्रेऽपि संनिधीयते ।
सुगपदनेकत्र वृत्तावनेकन्वपर्संद्भः स्पान् । देवदत्तयज्ञदत्तयोरिव
सुप्रपाटल्यित्रतिवासिनोः । गोन्वादिवत्पर्यकं परिसमाप्नेर्ने दोप
इति चेत् । न तथा प्रतीत्यभावात् । यदि गोन्वादिवत्पर्यकं परिसमाप्नेर्ने दोप
इति चेत् । न तथा प्रतीत्यभावात् । यदि गोन्वादिवत्पर्यकं परिसमाप्नेर्ने दोप
प्रत्यवयवं प्रत्यक्षं यद्वेत न चैवं नियतं यद्वते । प्रत्येकपरिसमाप्नो
चावयविनः कार्येणाधिकारात्तस्य चैकत्वाच्छुक्नेणापि स्तनकार्यं
स्र्याद्वरसा च पृष्ठकार्यम् । न चैवं द्वयते । प्रागुत्पत्तेश्व कार्यस्यासत्त्व उत्पत्तिर्कर्तृका निरात्मिका च स्यात् । उत्पत्तिश्व

वयवैरेव तत्र वर्तमानं दृष्टमिति दृष्टान्तगर्भे हेतुमाचष्टे । कोशिति । द्वितीयं दृषयित । अनवस्थेति । कल्पितानन्तावयवव्यविहततया प्रकृतावयविनो दूरविपकषीतन्तुनि-ष्टत्वं पटस्य न स्यादिति भावः । कल्पान्तरमनुवद्ति । अथेति । तत्रापि क्रमेण वा मत्यवयवं वर्वेताऋमेण वेति विकल्प्याऽऽद्ये दोषमाह । तदेति । तदेव दृष्टान्वेनोप-पादयति । नहीति । द्वितीयं निराचष्टे । युगपदिति । यथा प्रतिव्यक्ति साकल्येन युगपद्वर्तमानं सामान्यं न भिद्यते तथाऽवयिवनोऽपि वस्तुतो न भेदोऽस्तीति शङ्कते। गो-स्वादिवदिति । वैषम्यं दर्शयनदूषयति । न तथेति । तदेव स्पष्टयति । यदीति । प्रते-कमवयवेष्ववयविनः परिसमाधिपक्षे दोषान्तरमाह । प्रत्येकेति । यद्धि गोत्वस्य शा-बलेये कार्यं न तद्वाहुलेयेऽस्ति तथेहापि स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । कार्येणेति । न हि गोत्वस्य कार्यान्वयः कितु व्यक्तेरेव प्रकृते त्ववयवानां तदनन्वयादवयविनस्तद्धा-वात्तस्य सर्वेत्रैक्याद्रथेकियाव्यवस्थानुपपात्तः । नच तत्तद्वयवनिष्ठस्येवावयविनस्तै-त्कार्यमवयवानां कार्यानन्वये सत्युक्तनियमायोगात्मवीला तन्नियमे युक्त्यभिमानित्व-व्याघातादिति भावः । वृत्तिविकल्पानुपपत्या कार्यस्य कारणे कल्पितत्वं प्रमाध्यासत्का-थैवादे दोषान्तरमाह । प्रागिति । भवत्वकर्वृकत्वमित्याशङ्कचाऽऽश्रयरूपकारणाभावा-दुत्पत्तिक्रियास्यं कार्यमनुत्पन्नं निरात्मकं स्यादित्याह । निरात्मिकेति । इतश्रोत्पत्ते-रकर्तृकत्वमयुक्तमित्यनुमानेन दर्शयति । उत्पत्तिश्चेति । क्रियात्वेऽपि सकर्तृकत्वाभावे

१ ज. 'न्येरवयवेरा'। २ ज. ैते सं। ३ ज. ैसङ्गात् । ४ क. ज. ज. हेरिदों । ५ ज चैव वि । ६ ठ. ड. हितत्तत्क्षा । ७ ठ. ड. ैतीता त ।

नाम किया सा सर्काृकीव भवितुमहीत गत्यादिवत् । किया च नाम स्थादकर्नुका चेति विमितिषध्येत । घटैस्य चोत्पित्तरूच्य-माना न घटकर्नुका कि तर्ज्ञान्यकर्नुकीत कल्प्या स्यात् । तथा कपालादीनामप्युत्पत्तिरूच्यमानाऽन्यकर्नुकैव कल्प्येत । तथाच सति घट उत्पचत इत्युक्ते कुलालादीनि कारणान्युत्पचन्त इत्यु-क्तं स्यात् । नच लोके घटोत्पत्तिरित्युक्ते कुलालादीनौमप्युत्पच-मानता मतीयत उत्पन्नतामतीतेश्च । अथ स्वकारणसत्तासंबन्ध एवोत्पत्तिरात्मलाभश्च कार्यस्पेति चेत्कथमलब्धात्मकं संबध्येतेति वक्तव्यम् । सतोहिं द्वयोः संबन्धः संभवति न सदसतोरसतोवां । अभावस्य च निरुपाल्यत्वात्मागुत्पत्तेरिति मर्यादाकरणमनुपप-नम् । सतां हि लोके क्षेत्रग्रहादीनां मर्यादा दृष्टा नाभावस्य । नहि वन्ध्यायुत्रो राजा षम्व मानपूर्णवर्मणोऽभिषेकादित्येवंजा-

कि बाधकभित्याशद्वचारुऽह । क्रिया चेति । अस्तु तार्हि कारणाश्रयोत्पत्तिस्तथाच सिद्धसाध्यवेत्याशङ्कचाऽऽह । घटस्येति । घटोत्पत्तावुक्तन्थायं कपालोत्पत्ताविविद-शवि । तथेति । इष्टापत्तिमाशङ्कच निराचष्टे । तथाचेति । उत्पादना हि कारक-व्यापारो नोत्पत्तिर्ने च तयोर्रेन्यं प्रयोज्यप्रयोजकव्यापारतया भिन्नत्वादन्यथा घटमु-रपाद्यवीतिवद्धटमुर्रेपाचत इति स्यादिति भावः । ननु घटो जायत इत्यत्र घटशब्दो घटजननोन्मुखेषु कारकेषु वादात्म्यनिमित्तोपचारात्प्रयुज्यवे तथाच घटोत्पत्त्युक्तौ कुळाळादिकारकोत्पन्युक्तिरविरुद्धेति तत्राऽऽह । न चेति । सिद्धसाध्यत्वाभावेऽपि कियात्वहेतोरसिद्धिरिति शङ्कते । अथेति । स्वकारणसत्तासंबन्धः स्वकारणसमवायः सत्तासमवायो वेति यावत । कार्यस्य क्रियाक्रपोत्पत्त्यनभ्युपगमे कथमात्मलामः स्यादि-त्याशङ्कचाऽऽह । आत्मलाभश्चेति । क्रियात्वामावमङ्गीकृत्योत्पत्तेः साश्रयत्वं साव-यित । कथमिति । आक्षेपमेव विवृगोति । सतोहीति । दृष्टान्तोक्तिः । उत्पत्तिः साश्रया संबन्धत्वात्संयोगवदित्यिकियात्वेऽपि शक्यं साश्र-यत्वं प्रतिपाद्यितुमिति भावः । कार्यस्यासतोऽपि तदाश्रयत्वोपपत्तेः सिद्धसा-ध्यतेत्याशङ्कचाऽँइ । निरुपारुयत्वं तद्विलक्षणत्वं वा कार्यस्य विवक्षिताभिति विक-ल्प्याऽऽद्ये मर्यादाकरणानुपपतिरित्याह । अभावस्पेति । कार्यशाब्दितस्ये-वि शेषः । अनुपरत्तिमेव स्फोरयवि । सतां हीति । अभावस्य मर्था-दा न इक्षेत्यत्र इष्टान्तमाह । न हीति । कार्यस्य कारकव्यापारसाध्यतया निरुपा-

१ झ. °ृर्विका भ<sup>°</sup>। २ झ. °टस्योत्प<sup>°</sup>। ३ क. ज. 'नामुत्प<sup>°</sup>। ४ झ <sup>°</sup>मुत्पर्यं।

# [अ०२पा०१सू०१८] आनन्दगिरिकृतटीकासंदिलतशांकरभाष्यसमेतानि । ४५५

तीयकेन मर्यादाकरणेन निरुपाख्यो वन्ध्यापुत्रो राजा बभूवं भन्वित भविष्यतीति वा विशेष्यते । यदि च वन्ध्यापुत्रोऽपि कार्कव्यापाराद्ध्वंभभविष्यत्ततं इदमप्युनापत्स्यत कार्याभावोऽपि कार्कव्यापाराद्ध्वं भविष्यतीति । वपं तु पश्यामो वन्ध्यापुत्र-स्य कार्याभावस्य चाभावत्वाविशेषाद्यथा वन्ध्यापुत्रः कार्कव्यापाराद्ध्वं न भविष्यत्येवं कार्याभावोऽपि कार्कव्यापाराद्ध्वं न भविष्यत्येवं कार्याभावोऽपि कार्कव्यापाराद्ध्वं न भविष्यत्येवं कार्याभावोऽपि कार्कव्यापाराद्ध्वं न भविष्यत्येवं कार्याभावोऽपि कार्कव्यापाराद्ध्वं न भविष्यत्येवं सित कार्कव्यापारोऽनर्थकः प्रसज्येत यथैव हि पाक्सिद्धत्वात्कारणस्वद्भपिद्धये न कश्चिद्धा-प्रियते । एवं पाक्सिद्धत्वात्तवन्यत्वाच कार्यस्य स्वद्धपिद्ध-प्रवाय मन्यामहे प्रागुत्पत्तेरभावः कार्यस्थिति । नेष दोषः । यतः कार्याकारेण कारणं व्यवस्थापयतः कार्कव्यापारस्यार्थवन्त्वमु-पपद्यते । कार्याकारोऽपि कारणस्याऽऽत्मभूत एवानात्मभूत-स्यानारभ्यत्वादित्यभाणि । नच विशेषदर्शनमात्रेण वस्त्वन्य-

स्यवैछक्षण्यान वन्ध्यापुत्रतुल्यतेति द्वितीयमाशङ्कचाऽऽह । यदि चेति । यटमागभावन्य घटेन प्रतियोगिनोपास्येयतया कारकव्यापारसाध्यत्वं युक्तं वन्ध्यापुत्रस्य तु
नैविस्याशङ्कचाऽऽह । वयं निवित । विमतं न कारकव्यापारवद्मन्वात्मंमतविति ।
भावः । कार्यस्यामस्वं निरम्यता मस्वमेव साथितामिति मन्वानश्चोदयित । निविति ।
कारकव्यापारो हि सस्कार्यवादे काँयस्वरूपिसद्धये वा तद्मन्यत्विमद्धये वा नाऽऽद्य
इत्याह । यथेति । द्वितीयं प्रत्याह । तदनन्यत्वाचेति । कार्थस्य कारणेनाभिन्नत्वस्य सत्कार्यवादे सदा भावान्न ताद्ध्येनापि कारकव्यापाराऽर्यवानिद्धयेः । मा तर्हि
कारकव्यापारो भूदित्याशङ्कचाऽऽह । व्यापियते चेति । परमते कारकव्यापारस्याऽऽनर्थक्यात्तद्धवस्वानुपपत्तिरसस्वं कार्यस्य पाकाले साध्यतीति फलितमाह । अत
इति । मायाविनो व्याघाद्याकारतापत्तौ मन्नाद्यपेक्षावत्कारणस्यापि कार्योकारापत्तौ
कारकव्यापारापेक्षाऽस्तीति समाधत्ते। नैष दोष इति । ननु प्रागिप कार्योकाराऽ
स्ति न वा । प्रथमे कारकव्यापारवैयर्थ्यम् । चरमे त्वसदुत्पत्तिस्तनाऽऽह । कार्योकारोऽपीति । रज्ज्यारेव मुजंगस्य कारणमेव कार्यस्य तस्वमतो निर्वाच्यं कार्यक्रपं
भिन्नमिव चामिन्नमिव च भात्यसत्कार्यवादस्य प्रागुक्तन्यायमत्त्रपुद्स्तत्वादित्यर्थः । विवर्तवादेन परिहारमुक्तवा परिणामवादेनापि परिहर्गति । न चेति । वस्त्वन्यत्वं पर-

१ट. विदाभ । २ क ज. અ. વૃત્રः काં। ३ क ज. ट. ૈત उपाँ। ४ झ. °णस्य स्वै। ५ क. ज. ગ. °र्यस्व । ६ ठ. °रोऽपि स । ७ ठ. ड. °र्यस्य रू ।

त्वं भवति । निह देवदत्तः संकोचितहस्तपादः मसारितहस्त-पादश्च विशेषेण इश्यमानोऽपि वस्त्वन्यत्वं गच्छति स एवेति प्रत्यभिज्ञानात् । तथा प्रतिदिनमनेकसंस्थानानामिप पित्रादीनां न चस्त्वन्यत्वं भवति मम पिता ममें भ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभि-ज्ञानात् । जैन्मोच्छेदानन्तरितत्वात्तत्र युक्तं नान्यत्रेति चेत् । न । क्षीरादीनामिप दध्याचाकारसंस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात् । अ-इश्यमानानामिप वद्धानादीनां समानजातीयावयवान्तरोपचिता-नामद्भुरादिभावेन दर्शनगोचरतापत्तौ जन्मसंज्ञा। तेषामेवावयवा-नामपचयवशाददर्शनापत्तावुच्छेदसंज्ञा । तत्रेहग्जन्मोच्छेदान्त-रितंत्वाचेदसतः सत्त्वापत्तिः संतश्चासत्त्वापत्तिस्तथा सित गर्भ-वासिन उत्तानशायिनश्च भेदमसङ्गः । तथां च वाल्ययौवनस्था-विरेष्विप भेदमसङ्गः पित्रादिव्यवहारस्रोपप्रसङ्गश्च । एतेन क्षणभ-ङ्गवादः प्रतिवदित्वयः । यस्य पुनः प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यं तस्य

मार्थेवो भिन्नत्वमिति यावत । वदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति । न हीति । देवदत्ते विशेष्टिष्टमात्रेण वस्तुतोऽन्यत्वाभावे हेतुमाह । स एवेति । उक्तार्थमुदाहरणान्वरेण द्र- ढयि । तथिति । दृष्टान्वे जन्मोच्छेद्व्यवधानाभावान्न वस्त्वन्यत्वभिति युक्ते दार्ष्टान्विके तु वस्त्वन्यत्वभेव जन्मोच्छेद्वस्पिवस्य मार्थासादिति शङ्कते । जन्मेति । हेत्वसिद्धचा परिहरति । नेत्यादिना । क्षीरस्य मृदः मुवर्णादीनां च द्विघटरुच-कादिभावस्याध्यक्षत्वात्संस्थाननाशेऽपि वदन्वयिन एवोपादानत्वाद्धेत्वसिद्धिरित्यर्थः । यत्रान्वयो दृश्यते तत्र हेत्वसिद्धावि यत्र वटवीजादीनामङ्करादावन्वयो न दृश्यते जन्मविनाशच्यवधानात्तत्र वस्त्वन्यत्वभित्याशङ्कचाऽऽह । अदृश्यमानानामिति । वत्राप्यन्वयिनामवयवानां न स्त एव जन्मविनाशो कि त्ववयवोपचयापचयिनिमत्तत्तत्वद्यद्यस्त्वस्त्रात्वस्त्र । यथोक्तजन्मविनाशोपगमेनापि वस्त्वन्यत्व-मनुमेयमित्याशङ्कचानेकान्तिकत्वमाह । तत्रेति । वीजाङ्कुरादाविति यावत् । व्य-भिचारान्वरमाह । तथेति । अतिप्रसङ्गाच भेदानुमानमयुक्तिमत्याह । पित्रादीति । अन्वयिकारणस्य पत्यभिज्ञायमानत्या नित्यत्वसाधनेन क्षणभङ्गवादोऽपि प्रसुक्तो वेदि-वच्य इति प्रसङ्कादिविद्यति । एतेनेति । स्वपक्षे दोषं परिद्वत्य परपक्षे तं प्रसञ्जन्यवि । यस्येति । वन्मवे कारकव्यापारस्य कार्यपागमावो वा तत्समवायिकारणं वा

९ क. ज. इ. ट. ँनो वै। २ ज. भ माता मम भ्रा । ३ ज. जन्मच्छे । ४ ड. ज. ज. तत्वेन चेदें। ५ क. सतो वाठसं । ६ क. ड. ज. ज. था गा । ७ क ख ट. ड. उक्तमर्थ ।

#### [अ०२पा०१मू०१८]आनन्दगिरिकतटीकासंबिह्ततशांकरभाष्यसमेतानि । ४५७

निर्विषयः कारकव्यापारः स्यातः । अभावस्य विषयत्वानुपपत्ते-राकाशंहननप्रयोजनखड्डाचनेकायुधप्रयक्तिवतः । समवायिकार-णविषयः कारकव्यापारः स्यादिति चेत् । न । अन्यविषयेण कारकव्यापारेणान्यनिष्पत्तेरतियसङ्गात् । समवायिकारणस्यै-वाऽऽत्मातिशयः कार्यमिति चेत् । नै । सत्कार्यतापेत्तेः । त-स्मात्क्षीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादिभावेनावतिष्ठमानानि कार्या-ख्यां लभन्त इति न कारणादन्यत्कार्यं वर्षशतेनापि शक्यं निश्चेतुम् । तथा मूळकारणमेवान्त्यात्कार्याचेन तेन कार्याकारेण नटवरसर्वव्यवहारास्पदत्वं मतिपचते । एवं युक्तेः कार्यस्य मा-गुत्पत्तेः सत्त्वमनन्यत्वं च कारणादवगम्यते। शब्दान्तराचैतदव-गम्यते । पूर्वस्रत्रेऽसद्यपदेशिनः शब्दस्योदाहृतत्वात्ततोऽन्यः सद्यपदेशी शब्दः शब्दान्तरम् "सदेव सोम्पेदमम् आसीदेकमे-वाद्वितीयम्" [छा० ६।२।१] इत्यादि । "तद्वैक आहुरसदेवे-दमग्र आसीत" इति चासत्पक्षमुपक्षिप्प "कथमसतः सज्जाये-त" इत्याक्षिप्य "सँदेवं सोम्पेदमग्र आसीत" इत्यवधारय-तिं । तत्रेदंशददवाच्यस्य कार्यस्य प्रागत्पत्तेः सच्छद्दवाच्ये-न कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रयमाणत्वात्सत्त्वानन्यत्वे प्र-

विषयो नाऽऽद्य इत्याह | अभावस्येति । द्वितीयं शङ्कते । समवायीति । कार्यं समवायिकारणाद्भिन्नमिन्न वेति विकल्प्याऽऽद्यं निरस्यति । नेत्यादिना । द्वितीयं शङ्कित्वा दूषयित । समवायीति । असत्कार्यवादिनस्मनफल्रमुपसंहराते । तस्मादिनिति । कार्यस्य कारणादमेदे कारकव्यापारस्य सविषयत्वं नान्ययेति तच्छन्दार्थः । कथं विद्यं प्रतिकारणं क्षीरादिकारणमेदात्कारणत्वं बद्धाणः सिष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह । तथेनिति । कारणान्नान्यत्कार्यमिति स्थिते सत्तीत्यर्थः । विवर्तवादं व्यक्तीकर्तुं नटवदित्यदान्दरणम् । युक्तेरितिसूत्रावयवव्यास्यानमुपसंहराति । एविमिति । सूत्रावयवान्तरमुपादत्ते । शब्दान्तराचिति । युक्तेरिव शब्दादिष कार्यस्य सन्दमनन्यत्वं च सिष्यतीति वक्तव्ये कथमन्तरपदमन्तराले प्रयुज्यते तत्राऽऽह । पूर्वसूत्र इति । मकारान्तरेण शब्दान्तरं विभजते । तद्धिक इति । कारणस्येत्थं सन्वेऽपि कथं कार्यस्य सन्विसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । उक्ता श्रुतिः सप्तम्यर्थः । प्रविज्ञानुपपत्रेश्व सन्विसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । तत्रेति । उक्ता श्रुतिः सप्तम्यर्थः । प्रविज्ञानुपपत्रेश्व

१ ड. ज. ैशस्य है। २ ड. ज ैप्रसिक्त । ३ ड. चेक्तीई सै। ४ ज. न । अतस्तिई सै। ५ ड. ज. न । अतस्तिई सै। ५ ड. ज. जै. वैति त्वसै। ८ के ट. सक्तेवै। ९ ड. ज. ज. वै। सौम्ये । १० क. ैति। अर्जे । ११ स. उक्त थूं।

सिध्यतः । यदि तु प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यं स्पात्पश्चाचोत्पद्यमानं कारणे समवेयात्तंदन्यत्कारणात्स्यात् । तत्र "येनाश्चतं श्चतं भ-विति" [ छा० ६ । १ । ३ ] इतीयं प्रतिज्ञा पीड्येत । स-त्त्वानन्यत्वावगतेस्त्वयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते ॥ १८ ॥

#### पटवच ॥ १९॥

यथा च संवेष्टितः पटो न व्यक्तं गृद्धाते किमयं पटः किं वाऽन्य-द्रव्यमिति । स एव प्रसारितो यत्संवेष्टितं द्रव्यं तत्पट एवेति प्रसारणेनॉयं व्यक्तो गृद्धाते । यथा च संवेष्टनसमये पट इति गृद्धमाणोऽपि न विशिष्टायामितस्तारो गृद्धाते स एव प्रसारणसमये विशिष्टायामितस्तारो गृद्धाते न संवेष्टितक्रपादेन्योऽयं भिन्नः पट इति । एवं तन्त्वादिकारणावस्थं पटादिकार्यमस्पष्टं सच्तरी-वेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिभिव्यंक्तं स्पष्टं गृद्धाते । अतः संवे-ष्टितमसारितपटन्यायेनैवानन्यत्कारणात्कार्यमित्यर्थः ॥ १९ ॥

### यथा च प्रांणादि ॥ २०॥ [६]

यथा च छोके प्राणापानादिषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु

न सत्कार्यवादानुपपित्तिरिति चकारमूचितामुपपत्तिमाह । यदि त्विति । कथं तर्हिं प्रतिज्ञोपपद्यते तत्राऽऽह । सत्त्वेति ॥ १८ ॥

कार्यमुपादानाद्धिनं चदुपळब्बावप्यनुपळभ्यत्वात्तत्तोऽधिकपरिमाणत्वाच संमतव-दित्यनुमानयोर्व्यभिचारमाह । पटवचेति । सूत्रं व्याचष्टे । यथा चेति । व्यास्यानान्तरमाह । यथा चेत्यादिना । दृष्टान्तिनिष्टमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति । एवमिति । तथाऽपि किमायातं जगद्धमणोरित्याशङ्कचाऽऽह । अत इति । मागु-क्तहेतोः सव्यभिचारत्वेन दुष्टत्वादिति यावतः ॥ १९ ॥

कार्यमुपादानाद्भिन्नं भिन्नकार्यकरत्वात्संमतवदित्याशङ्कच न्यभिचारमाह । यथा चेति । सूत्रं विभजते । यथा चेत्यादिना । तेषामात्यन्तिकं निरोषं न्यासेषति ।

१ ड ज "त्तदाऽन्य"। २ क. पीड्यते । स"। ३ क. ज. ज ट. ँव्यंस पट। ४ क. ड. ज. ज. "नाभिव्य"। ५ ड. ज. "दयं। ६ ट. प्राणादिः। ७ ठ. ड. "ह्यान्त"।

#### [अ०२ग०१सू०२१]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिलतशांकरभाष्यसमेतानि ।४५९

कारणमात्रेण रूपेण वर्तमानेषु जीवनमात्रं कार्यं निर्वर्त्यते नाऽऽ-कुञ्चनमसारणादिक कार्यान्तरम् । तेष्वेव माणभेदेषु पुनः मवृ-तेषु जीवनादिधिकमाकुञ्चैनमैसारणादिकमि कार्यान्तरं निर्व-रूपते । नच माणभेदानां मभेदवतः माणादन्यत्वं समीरणस्वभा-वाविशेपात् । एवं कार्यस्य कारणादनन्यत्वम् । अतश्च कृतम्नस्य जगतो बह्मकार्यत्वात्तदनन्यत्वाच सिद्धैपा श्रोती मितिज्ञा ''येना-श्चतं श्चतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्'' [छा० ६।१।३] इति ॥ २०॥ (६)

### इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥२१॥

अन्यथा पुनश्चेतनकारणवाद आक्षिष्यते। चेतनार्छि प्रक्रियाया-माश्रीयमाणायां हिताकरणादयो दोषाः प्रसच्यन्ते । कुतः । इतरव्यपदेशात् । इतरस्य शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं व्यप्दिशति श्रुतिः ''स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो'' [ छा० ६ । ८ । ७ ] इतिं प्रतिबोधनात् । यद्वा । इतरस्य च ब्रह्मणः शारीरात्मत्व

कारणमात्रेति । पुनः पवृत्तानां प्राणभेदाना भिन्नत्वभेवेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । दृष्टान्तोक्तमर्थं दृष्टिन्तिके दृर्शयि । एविमिति । अविकरणार्थेमुपमंहरावे । अत-श्रोति ॥ २०॥ (६)

एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रविज्ञाभिद्धये कार्थस्य कारणादनन्यत्वं वद्ता वेनैव न्यायेन जीवस्यापि तवोऽनन्यत्वमुक्तं वहिं जीववमी हिताकरणादयो ब्रह्मणि प्रय-ज्येरिनिति शङ्कते । इतर्व्यपदेशादिति । जीवाभिनं ब्रह्म जगदुपादानं वदन्समन्व-यो विषयः स किं यदि वाद्यब्रह्म जगज्जनयेत्तर्हिं स्वानिष्ट जनयेदिति न्यायेन विरु-ध्यते न वेति तदनामामत्वामासत्वाभ्या संदेहे पूर्वपक्षसूत्रतात्पर्यमाह । अन्यथेति । समन्वयस्य न्यायिवरोवसमाधानात्पादादिसंगतीरिभिये फळं च पूर्वेवत्पूर्वोत्तरपक्षयो-विविक्तित्वौऽऽक्षेपं विवृण्वन्यविज्ञामागं विभजते । चेतनाद्धीति । यस्य ब्रह्मणः स्रष्टत्वं न तस्य हितादिसंबन्वो यस्य च जीवस्य हितादिसबन्वो न तस्य स्रष्टृत्वाभित्याजि-पति । कृत इति । मूत्रावयवेन परिहरति । इतरिति । इतरसव्दो जीवविषय इति व्याख्याय परमात्मविषय इति व्याख्वान्तरमाह । इतरस्य चेति । परिन

१ठ. \*वनादि । २ ड. ज \*प्रसर । ३ क. ड. ज \* द्धि जगत्प्रकि \* । ४ ज. ट \* ति वो \*। ५. क. ज. \*तृ। इ<sup>\*</sup>। ६ ठ. ड. \*त्वा नेय वि । ७ ठ. ड. \*वस्पाहि \*। ८ क. ख. ठ ट. \* ह्यापास्त \*।

व्यपिदशित "तरसृष्ट्वा तदेवानुमाविशत्" इति स्रष्टुरेवाविकृतस्य ब्रह्मणः कार्यानुमवेशेन शारीरात्मेत्वेदर्शनात्। "अनेन जीवेनाऽऽ-त्मनाऽनुमविश्य नामकृषे व्याकरवाणि" [ छा० ६।३।२ ] इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपिदशन्ती न ब्रह्मणो भिनः शारीर इति दर्शयित । तस्माध्यह्मणः स्रष्टृत्वं तच्छारीरस्यैवेत्यंतश्य स्वतन्त्रः कर्ता सन्हितमेवाऽऽत्मनः सौमनस्यकरं कुर्यान्त्राहितं जन्ममरणजरारोगाध्यनेकानर्थजालम् । निह कश्चिदप्रतन्त्रो बन्धनागारमात्मनः छत्वाऽनुमविशति । नच स्वयमत्य-नतिर्मलः सन्नत्यन्तमिलनं देहमात्मत्वेनोपेपात् । कृतमिप कन्थंचिद्यदुःखकरं तदिच्छया ज्ञह्मात् । स्रवकरं चोपाददीत । स्मरेख अयेदं जर्गेद्धिम्बं विचित्रं विरचित्रमिति । सर्वो हि लोकः स्पष्टं कार्यं कृत्वा स्मरित मयेदं कृतिमिति । यथां च माया-वी स्वयं प्रसारितां मायामिच्छयाऽनापासेनैवोपसंहरति । एवं शारीरोऽपीमां स्रष्टिमुपसंहरेत् । स्वैमिप तावच्छरीरं शारीरो

णामिब्रह्मणोऽनुमवेशपक्षं मिविक्षिपित । अविकृतस्येति । ब्रह्मकर्शृको व्यपदेश इतरव्यपदेश इति व्याख्यानान्तरमाह् । अनेनेति । जीवब्रह्मणोरभेदे
श्रुविसिद्धे फिळितमाह् । तस्मादिति । भृत्यो राजादिना नियुक्तः स्वयमेव खस्यान्थं कुर्वन्दृद्दयते वतो विशिनष्टि । स्वतन्न इति । स्ववन्नस्याप्यज्ञस्य स्वान्थेकारित्वं संभवित ब्रह्मणस्तु सर्वज्ञांस्य नैविमिति मावः । हितमेव विभजते । आत्मन इति । अहितं विशिनष्टि । जन्मेति । जीवस्योपाध्यविवेकात्परमात्माभेदमपश्यतो युक्तमन्थेकारित्विमत्याशङ्क्त्य तस्य परमात्मताननुभवेऽपि परमात्मा जीवमात्माभिन्नमनुभवन्न तं बन्नीयादित्याह् । न हीति । मिथ्याज्ञानमुक्त्वा वास्विकोऽनुभवेशोऽपि नास्वीत्याशङ्कचावास्विकोऽपि नस्यादित्याह् । न चेति । छीछया परस्याऽऽत्मनो जगत्कर्वृत्विमत्याशङ्कचाऽऽह् । कृतमपीति । स्मर्वृत्वमित् । सम्बन्येत सर्वज्ञत्वादित्याह् ।
समरेचेति । अनुभूते स्मृतिनियमामावान्भेविमत्याशङ्कच स्पष्टत्वेन स्मृतियोग्यभेतदित्याह् । सर्वो हीति । न चेश्वरस्यास्त्येव स्मर्वृत्वं जीवेऽपि तद्भिन्ने तत्मसङ्गादिति
भावः । जगतो मायामयत्वादुक्तदोषानवकाशात्तत्परिहारार्थमविकरणमनारम्यभित्याशद्वचाऽऽह । यथा चेति । शारीरस्यापि कचिदुपसंहर्वृत्वं द्दष्टिमत्यनिष्टापितरारित्याविर्यमाशङ्कचाऽऽह । स्वमपीति । बुद्धिपूर्वकारी हितमेवाऽऽत्यनः सृजविति न्यायविरो-

१ इर. °त्मतत्त्वदै। २ ड ज. "त्वप्रदै। ३ क. ज. "त्यतः स्वै। ४ क. "गद्विचिँ। ज. °गद्वि दिभं विं। ५ ज. था साँ। ६ ड. ज. स्वक्तीयमै।

#### [अ॰२पा॰१मु॰२२]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिक्तिशांकरभाष्यसमेतानि । ४६१

न शक्तोत्यनायासेनोपसंहर्तुम् । एवं हितकियाद्यदर्शनाद-न्याय्या चेतनोज्जगत्मिकयेति गैम्यते ॥ २१ ॥

## अधिकं तु भेदनिर्देशात् ॥ २२ ॥

तुशब्दः पंक्षं व्यावर्तयति । यत्सर्वज्ञं सर्वशक्ति ब्रह्म नित्यशु-द्वबुद्धमुक्तस्वभावं शारीरादधिकमन्यंत्तद्व पं जगतः स्वष्ट ब्रूमः । न तस्मिन्दिताकरणादयो दोषाः मसज्यन्ते । निह तस्य हितं किंचित्कर्तव्यमस्त्यहितं वा परिहर्तव्यं नित्यमुक्तेस्वभावत्वात्।न-च तस्य ज्ञानमतिबन्धः शक्तिमतिबन्धो वा किचिदप्यस्ति सर्वज्ञ-त्वात्सर्वशक्तित्वाच । शारीरस्त्वनेवंविधस्तस्मिन्मसज्यन्ते हि-ताकर्रणादयो दोषाः । नतु तं वयं जगतः स्वष्टारं ब्रूमः । कु-त एतत्।भेदनिर्देशात्। "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त-व्यो निदिध्यासितव्यः" [ वृ०२ । ४ । ५ ] "सोऽन्वेष्टव्यः स

भाजीवाभिन्नाद्वव्रणो विश्वमृष्टिवादिनः समन्वयस्यामिद्धिरित्युपसंहरति । एविमिति । व्रह्मानिष्टस्य कार्यप्रश्रवस्य न कारणं चेतनत्वे सित स्वतन्नत्वाद्धिवक्षितपुरुषविति भावः ॥ २१ ॥

सिद्धान्तसृत्रमवतारयाति । अधिकं त्विति । तद्याचष्टे । तुशव्द इति । यदुकं हिताकरणादयो दोषा बद्धाणि पादुःष्युरिति तत्राऽऽह । यत्सर्वज्ञमिति । तत्र हेतु-माह । न हीति । नित्यमुक्तस्यापि ब्रह्मणो मायाशक्तियोगाद्विश्वनिमीतृत्वमिति इति । तत्र हेतु-माह । यत्तु कर्वृत्वेन स्मर्तृत्वेनं च भवितव्यं स्वयमेत्रै चोपसंहर्वव्यमिति तत्राऽऽ-ह । न चेति । कचिदपि ज्ञानपातवन्यो नेत्यत्र हेतुमाह । सर्वशक्तित्वादिति । कचिदपि शक्तिपतिवन्यो नास्तीत्यत्रापि हेतुमाह । सर्वशक्तित्वाचिति । ति कचिदपि ज्ञानपातवन्यायभावादस्मदादिष्विप स्मरणादिप्रसक्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । शारीरिस्त्व-ति । तदमेदात्परास्मन्नपि स्रष्टरि तेषा प्रसक्तिमाशङ्कचोक्तम्। न त्विति । सत्यभेदे द्शित-व्यवस्थानुपपत्तिरिति शङ्कते । कृत इति । सूत्रावयवं हेतुमवतार्य व्याचिष्टे । भेदनिर्देशा-दिति। कर्वृक्षमीदीत्यादिशब्दो व्यक्तिमेदविषयः । सर्वस्थापि जीवब्रह्मणोर्भेदिनिर्देशस्य क-

१ क. ज. ट. ैनाल्प । २ ड. ज. ज. मन्यते । ३ ड. ज पूर्वपक्ष । ४ झ. ट. ैन्यहूँ। ५ क. ज. ज. ट. ैक्तत्वाँ। ६ क. १ एग्लार्वा ७ ख ठ.ड. ैत्वे स्म । ८ ख.ठ.ड. ैन म । ९ क. ब.झ भैनेवेप ।

विजिज्ञासितव्यः" छा०८।७।१। "सता सोम्य तदा -संपन्नो भवति" ि छा० ६ । ८ । १ ] "शारीर आत्मा पाजे-नाऽऽत्मनाऽन्वाहृढः'' [ ब्र॰ ४। ३। ३५ ] इत्येवंजातीयकः कतुंकर्मादिभेदनिर्देशो जीवादधिकं ब्रह्म दर्शयति । नन्वभेदनि-र्देशोऽपि दर्शितः 'तत्त्वमित' इत्येवंजातीयकः कथं भेदाभेदौ विरुद्धौ संभवेपाताम । नैष दोषः । आकाशघटाकाशन्यायेनोभ-यसंभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात । अपि च यदा तत्त्वमसी-त्येवंजातीयकेनाभेदनिर्देशेनाभेदः प्रतिबोधितो भवत्यपगतं भ-वित तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च स्रष्टृत्वं समस्तस्य मि-थ्याज्ञानविज्ञाम्भतस्य भेदव्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बाधितत्वा-त्तत्र कृत एव सृष्टिः कृतो वा हिताकरणादयो दोषाः । अवि-चापत्युपस्थापितनामरूपक्रतकार्यंकरणसंघातोपाध्यविवेककता हि भ्रान्तिहिं ताकरणादिलक्षणः संसारी नतु परमार्थतोऽस्ती-त्यसकृदवोचाम । जन्ममरणच्छेदनभेदनाद्यभिमानवत् । अबा-धिते तु भेदव्यहारे 'सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः' इत्येवं-जातीयकेन भेदनिर्देशेनावगम्यमानं ब्रह्मणोऽधिकत्वं हिताकर-णादिदोषमसर्ति निरुणद्धि ॥ २२ ॥

भृंकमीन्तभीवात् । इदानीं पूर्ववादी पूर्वोक्तं स्मारयन्भेदिनिर्देशस्यासायकत्वमाशङ्कते । निन्तित । तुल्यवल्यत्या द्वयोरिप निर्देशयोः सायकत्वमाशङ्कर्याऽऽह । कथमिति । वास्तवमेकत्वमीपाधिकं नानात्वमित्युभयनिर्देशोपपात्तिरिति परिहरित । नैष दोष इति । इतश्च ब्रह्मगतं स्रष्टृत्वं जीवगतं वो हिताकरणादि परस्परं न संभवतीत्याह । अपि-चेति । बन्त्वमसीविवाक्त्यार्थज्ञानादूर्ध्वमभेदावगमाद्वद्मणः स्रष्टृत्वं जीवस्य तस्य च हिताकरणादि ब्रह्मणः स्यादिति वा मागेव वा तदवगमादिति विकल्प्याऽऽधे दोष-माह । यदेति । भेद्व्यवहारस्य मिथ्याज्ञानविजृम्भितत्वमसिद्धमित्याशङ्कर्णाऽऽह । अविचेति । कार्यकारणाविवेककता भान्तिरित्यत्र हष्टान्तमाह । जन्मेति । द्वितीयं प्रसाह । अवाधिते त्विति ॥ २२ ॥

## अश्मादिवच तद्नुपपत्तिः ॥ २३ ॥ (७)

यथा च लोके प्रथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यश्मनां केचिन्महार्हा मणयो वज्जवैद्धर्यादयोऽन्ये मध्यमवीर्याः सूर्यकान्तादयोऽन्ये महीणाः श्ववायसमक्षेपणार्हाः पाषाणा इत्यनेकविधं वैचिन्न्यं दृश्यते । यथा चैकप्रथिवीव्यपाश्रयाणामपि वीजानां वहुविधं पत्रपुष्पसल्यान्धरसादिवैचित्रयं चन्दनिकंपाकादिष्पलंक्यते । यथा चैकस्याप्यत्ररसस्य लोहितादीनि केशलोमादीनि
च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति । एवमेकस्यापि ब्रह्मणो जीवमाजप्रथक्तवं कार्यवैचित्रयं चोपपद्यव इन्यतस्तदनुपपत्तिः परपरिकल्पितदोषानुपपत्तिरित्यर्थः । श्रुतेश्च मामाण्याद्विकारस्पं च वाचारम्भणमात्रत्वात्स्वप्रदृश्यभाववैचित्रयवचेत्यभ्युचयः ॥ २३ ॥ (७)

परस्यैवाविद्याक्तवावच्छेदस्य जीवशब्दितस्य सुखदुःखादिसंबन्धो नतु तत्त्वतो जीवो वा विज्ञष्ठदु खादि वाऽस्वीवि पश्यवो हिवाकरणादिदोषासंस्पर्शायुक्तं वस्य जगत्कारणत्विमित्युक्तम् । इदानी चिदात्मकत्वेनैकरूपस्य ब्रह्मणी जगत्कार्यं चेत्तदिप चेतनमेव स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । अश्मादिवचेति । तत्र सक्पवैचिज्यपरमञ्मदः ष्टान्तं व्याचष्टे । यथा चेति । वर्भवैचित्रयह्रष्टान्तमाह । यथा चैकेति । अर्थिकया-वैचित्र्यमुदाहराति । यथा चैकस्येति । दृष्टान्तत्रयस्य दार्ष्टान्तिकं दर्शयति । एव-मिति । ब्रह्मणश्चेतनत्वात्तत्कार्यत्वे जगतोऽपि तथात्व स्यात्तदभावान्न ब्रह्म जगत्का-रणमिति परपरिकल्पितो दोषः । सीत्रस्य चकारस्यार्थमाह । श्रुतेश्चेति । ब्रह्मकारण-वादिन्याः श्रुतेरमामाण्ये हेत्वभावात्पूर्वपक्षानुमानं तद्विरोधादममाणमित्यर्थः । ब्रह्म स्वाभिन्नं जीवं न पश्यति चेदसर्वज्ञं स्यात्पश्यति चेदात्मन्येव संसारं पश्येदित्याश-ङुचाऽऽह । विकारस्येति । यथा दर्पणादौ मिळनमात्मानं पश्यन्निपि मैत्रस्तस्य मिध्यात्वं जानन तेनाऽऽत्मानं शोचित । तथा स्वाभिन्नं जीवं पश्यदि नह्म तद्रत-त्वेन भारतसंसारस्य वाचारम्भणमात्रत्वान तेनाऽऽत्मानं शोचितुमईतित्यर्थः। यतु जगत्येकरूपब्रह्मकार्ये कुवो वैचित्रयमिति तत्राऽऽह । स्वप्नेति । यथा स्वप्रदृश्यानां भावानामेकस्वप्रद्यमधिष्ठानत्वेऽपि पण्डितमूर्काद्विविच्यं दृष्टमेवमेकचिदात्माधिष्ठान-त्वेऽपि जीवेश्वरादिवैचित्रयाविरोधाज्ञगतश्चेतनँकारणत्वमविरुद्धमिति भावः ॥२३॥(७)

९ ड. ञ. <sup>\*</sup>लभ्यते । २ ड. ञ. <sup>°</sup>स्य वाँ। ३ क. ठ. ड. भात. स<sup>°</sup>। ४ ड. <sup>\*</sup>नकर<sup>\*</sup>।

### उपसंहारदर्शनान्नेति चेत्र श्लीरविद्ध ॥ २४ ॥

चेतनं ब्रह्मैकमद्भितीयं जगतः कारणिमिति यदुक्तं तन्नोपपचते । कस्मादुपसंहारदर्शनात् । इह हि लोके कुलालादयो घेटपटादीनां कर्तारो मृदण्डचक्रसूत्राचनेककारकोपसंहारेण संग्रहीतसाधेनाः सन्तस्तत्तत्कार्यं कुर्वाणा दृश्यन्ते । ब्रह्म चासहायं
तवाभिमेतं तस्य साधनान्तरानुपसंग्रहे सित कथं स्रष्टृत्वमुपपंचेत । तस्मान ब्रह्म जगत्कारणिमिति चेत् । नैष दोषः । यतः
श्लीरबद्भव्यस्वभावविशेषादुपपद्यते । यथा हि लोके श्लीरं जलं
वा स्वयमेव दिधिहिमभावेन परिणमतेऽनपेक्ष्य बाह्यं साधनं
तथेहापि भविष्यति । ननु श्लीराचिष दृष्यादिभावेन परिणममानमपेक्षत एव बाँह्यं साधनमौष्ण्यादिकं कथमुच्यते श्लीरबद्धीति ।

सजातीयभेदाभावावष्टमभेन ब्रह्मणो जगद्धेतुत्वमाक्षिप्य परिहृतम् । इदानीं विजातीयभेदाभावमादाय तद्धेतुत्वमाक्षिप्य परिहरति । उपसंहारदर्शनादि-ति । असहायाद्रह्मणो जगत्सर्गे ब्रुवन्समन्वयो विषयः स कि ब्रह्म नोपादान-मसहायत्वात्समतवदिति न्यायेन विरुध्यते न वेति तदनामासत्वाभासत्वाभ्यां संदेहे पूर्वत्रीपाधिकभेदाद्धिताकरणादिदोषः समाहितः। संप्रसुपाधितोऽपि विभक्तमधिष्ठात्रादि नास्तीश्वरनानात्वाभावात्ततश्च विचित्रकार्योनुपपत्तिरिति पूर्वपक्षमाह । चेतनमिति । अत्रापि समन्वयस्य न्यायविशेषाविरोधसमाधानातपूर्ववदेव पादादिसंगविफले। पविज्ञावे पूर्वपक्षे पश्चपूर्वकं हेतुमाइ । कस्मादिति । लोके कारणभेदादेव कार्यभेददर्शनाद-न्यथा तदाकिस्मकत्वापातात्कार्थकमस्य च कारणक्रमापेक्षत्वादृद्धितीये ब्रह्माण क्रमव-त्सहकारिसंबन्धाभावादैकरूप्याच न क्रमविद्वचित्ररूपजगज्जन्महेतुतेत्याह । इह हीति। अत्र साधनशब्दस्तत्सामग्री बूते । ब्रह्म नोपादानमसहायत्वात्केवलमृद्धतः । ब्रह्म जग-वो न निमित्तमसहायत्वात्केवळकुम्भकारविदिवि मन्वानः सन्नाह । ब्रह्म चेति । उक्तानुमानफ लमुपसंहरति । तस्मादिति । विशुद्धबद्धापेक्षया विशिष्टबद्धापेक्षया वेद-मुच्यते नाऽऽद्यः सिद्धसाध्यत्वादित्यभिषेत्य द्वितीये तस्योपादानैत्वनिषेधं दृषयति । नैष दोष इति । कि बाह्यसहकारिविरहादनुपादानत्व कि वाऽऽन्तरसहकारिराहित्या-दिति विकल्प्याऽऽ द्यं व्यभिचारित्वेन निरस्यन्नुदाहरणं विवृणोति । यथा हीति । दृष्टान्ते विवद्मानः शङ्कते । नन्विति । क्षीरादिषु स्तत एव काळपरिपाकवशेन

१ ज. ट. घटा १२ ज. भ्यनात । र्जुज. ट. भयते। तै। ४ क. ट. बाह्यसा । ५ ठ ड. नैत्वे नि ।

#### [अ०२पा०१मू०२५]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिखतशांकरभाष्यसमेतानि । ४६५

नैष दोषः । स्वयमि हि क्षीरं यां च यावतीं च परिणाममात्रामनुभवैति तावत्येव त्वार्यते त्वीष्ण्यादिना दिधभावाय ।
यदि च स्वयं दिधभावशीलता न स्यान्नैवोष्ण्यादिना ऽपि बलाहिधभावमापचेत । निह वायुराकाशो वौष्ण्यादिना बलाहिधभावैमापैचते । साधनसामग्न्या च तस्य पूर्णता संपाचते । परिणूर्णशक्तिकं तु ब्रह्म न तस्यान्येन केनिचत्पूर्णता संपादियत्व्या ।
श्रुतिश्च भवति—

"न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यविकश्च दृश्यते । पराऽस्य शक्तिविविषेव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानवल्लिया च"॥

[ श्वे ६। ८] इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र-शक्तियोगात् क्षीरादिवद्विचित्रपरिणाम उपपचते ॥ २४॥

### देवादिवदिष छोके ॥ २५ ॥ (८)

स्यादेतत् । उपपचते क्षीरादीनामचेतनानामनपेक्ष्यापि बौद्धं

परिणामदर्शनादसंप्रतिपत्तिरयुक्तित परिहरित । नैप दोप इति । औष्ण्यां चपेशा वजान्वयव्यविरेकिसिद्धेति कुतो नैरपेक्ष्यिमत्याशङ्कचाऽऽह । त्वार्यते त्विति । त्वार्यते शैंड्यं कार्यते क्षीरं दिविता । विश्वाशक्तर्स्य सहकार्यपेक्षयाऽि कार्योन्त्राद्वादिना । किचाशक्तर्स्य सहकार्यपेक्षयाऽि कार्योन्त्राद्वादिना । किचाशक्तर्स्य सहकार्यपेक्षयाऽि कार्योन्त्राद्वादिना । विदि चेति । वदेव हृष्टान्तेन स्पष्टयित । न हीति । किमधी वर्दि कारणसाम्ब्यपेक्षेति वजाऽऽह । साधनेति । निर्दे खवोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यत इति न्यायादिष्यमानैव क्षीरादिशक्तिः साधन-सामब्योपचियत इत्यर्थः । क्षीरादेवीद्यमाधनाभावेऽप्यान्तरसाधनसद्भावात्कारणता युक्ता ब्रह्मणस्त्वेकरस्यान्नाऽऽन्तरमपि साधनम्बष्टादिष्टाभिति कथं कारणते,ति द्वितीयमाश-द्वाचाऽऽह । परिपूर्णिति । ब्रह्म परिपूर्णशक्तिकमित्यत्र प्रमाणमाह । श्रुतिश्चेति । कार्यक्रमेण तच्छक्तिपरिपाकोऽपि क्रमवानुनेयः । शक्तिभेदाच विदिशष्टकारणेऽपि भेदिसिद्धिरित्यमिसंवायोपसंहरित । तस्मादिति ॥ २४ ॥

चेतनचे सत्यसहायत्वादिति विशेषणादुक्तमनैकान्तिकत्वं परिहर्तुं शक्यमित्याश-ङ्कचाऽऽह । देवादिवदिति । सूत्रव्यावर्त्यामाशङ्कामाह । स्यादेतदिति । चेतनत्व-विशेषणेन व्यभिचारनिवारणमाह । उपपचत इति । विशिष्टेन हेतुना ब्रह्मणो

१ क. ड. झ. ञ. विये । ज वस्येव ताः स्येव स्वां। २ ट. पियेते । ३ ड ञ ट. सपद्याः। ४ क. ज. वित्र: पा ५ ज. ट. बाह्यसां। ६ क. <sup>१</sup> ध्याद्याः।

साधनं दध्यादिभावो दृष्टन्वात् । चेतनाः पुनः कुलालादयः सा-धनसामग्रीमपेक्ष्येव तस्मै तस्मै कार्याय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते । कथं ब्रह्म चेतनं सदसहायं प्रवर्तेतेति । देवादिवदिति ब्रूमः । य-था लोके देवाः पितर ऋषय इत्येवमादयो महाप्रभावाश्चेतना अपि सन्तोऽनेपंक्ष्येव किंचिद्धाद्यं साधनमैश्वर्यविशेषयोगादिभि-ध्यानमात्रेण स्वत एवं बहूनि नानासंस्थानानि शरीराणि प्रासा-दादीनि रथादीनि च निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते मन्नार्थवादेतिहास-पुराणप्रामाण्यात् । तन्तुनाभश्च स्वत एव ततूनसृजति । वलाका चान्तरेणेव श्रुकं गर्भधत्ते।पिश्वनी चानपेक्ष्य किंचित्पस्थानसाधनं सरोन्तरात्सरोन्तरं प्रतिष्ठते। एवं चेतनमिप ब्रह्मानपेक्ष्य बर्द्धां साधनं स्वत एव जगत्स्रक्ष्यति । स यदि ब्रूपार्च एते देवादयो ब्र-ह्मणो दृष्टान्ता उपात्तास्ते दार्ष्टान्तिकेन ब्रह्मणां न समाना भवन्ति । शरीरमेव ह्मचेतनं देवादीनां शरीरान्तराद्विवभूत्युत्पादन उपा-

जगद्धेतुत्वं निषेद्धं दृष्टान्तमाह । चेतना इति । विवक्षितमनुमानं निगमयित । कथमिति । विशिष्टस्यापि हेतोरैनैकान्तिकत्वं तद्द्रस्थमिति परिहरित । देवादि-विदित्ति । तत्र दृष्टान्तं व्याचष्टे । यथेति । अस्मदा दिभ्यो देवादिषु विशेषं दर्शयित । महामभावा इति । तेषामपित्यरानुमहसापेक्षत्वाद्द्रसिद्धमसहायत्व-मित्याशङ्कचाऽऽह । अनपेक्ष्येति । तथाऽपि शुक्रशोणितसंनिपातस्यमृद्दार्वादीनां चामावे कुतो देहादीना पासादादीना च निभीणिमित्याशङ्कचाऽऽह । ऐन्य-पेति । अस्मदादिष्वसंमाव्यमानमैश्वयमेश्वयंविशेषस्तद्धशेन योगस्तत्कार्यघटनसामध्यं तस्मादिति यावत । तत्तत्कार्योचितसामग्रीसंपत्तौ हेत्वन्तरमाह । अभिध्यानेति । संकल्पातिरिक्तकारणानपेक्षत्वमुक्तमेव मात्रशब्दार्थस्तस्यैव स्पष्टीकरणम् । स्वत ए-वेति । छोके नैवमुपलम्भोऽस्तीत्याशङ्कचाऽऽह । मन्नेति । सूत्रे लोकशब्देन लोक्य-वेऽनेनेति व्युत्पत्त्या शास्त्रम् । अपिशब्देन वृद्धव्यवहारश्च संग्रहितः। यस्तु देवादिषु म-न्नादिमामाण्ये च विप्रतिपद्यते तं प्रति लोकिकान्युदाहरणानि दर्शयति। तन्तुनामश्चेति । उक्तदिमामाण्ये च विप्रतिपद्यते तं प्रति लोकिकान्युदाहरणानि दर्शयति। तन्तुनामश्चेति । उक्तदिष्टान्ति वार्षानितकमाह । एविमिति । देवादिद्द्रष्टान्ते विशिष्टस्य हेतोनं व्यमिचारस्तत्रोपादानांशे चेतनत्वामावादिति शङ्कते । स यदीति । उर्णनामद्दष्टान्ते

<sup>े</sup> क. ज. पेक्ष किं। २ इ. व हामृत्यूर्भाण वं। ३ इ. क स्तनियत्नुरवश्रवणाद्गर्भ। ४ इ. बाह्यसां। ५ इ. बाह्य ते। ज. बाह्य ते। ६ इ. ज. णा समानस्वभावा न भं। ৬ ज. दिभूं। ८ इ. इ. किं। तन्तनां।

दानं नतु चेतन आत्मा। तन्तुनाभस्य च क्षुद्रतरजन्तुभक्ष-णाल्ळाला कठिनतामापद्यमाना तन्तुभैवति । वलाका च स्तन-यिलुरवश्रवणाद्गभ धने । पश्चिनी च चेतनप्रयुक्ता सत्यचेतनेनैव शरीरेण सरोन्तरात्सरोन्तरमुपसर्पति वल्ळीव वृक्षं न तु स्वयमेवा-चेतना सरोन्तरोपसर्पणे व्याप्रियते। तस्मात्रेते ब्रह्मणो दृष्टान्तां इति । तं पति ब्र्यात्रापं दोषः । कुलालादिदृष्टान्तांचेल्रकण्यमा-त्रस्य विवक्षितत्वादिति । यथो हि कुलालादिग् देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुलालादयः कार्यारम्भे बाह्मं साधनमपेक्षन्ते न देवादयः । तथा ब्रह्म चेतनमपि न बाह्मं साधनमपेक्षिण्यत इ-त्येताबद्वयं देवाद्युदाहरणोनं विर्वक्ष्यामः । तस्माद्यथैकस्य सा-मथ्यं दृष्टं तथा सर्वेषामेव भवितुमह्तीति नास्त्येकान्त इत्यभि-प्रायः ॥ २५॥ (८)

### कृतस्मप्रसक्तिनिर्वयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६॥ चेतनमेकमद्वितीयं बद्धक्षीरादिवदेवादिवचानेपेक्ष्य बाह्यसाधनं

च तुल्यं व्यभिचारिनवारणिमत्याह । तन्तुनाभस्पेति । बळाकादृष्टान्ते चासहाय-त्वाभावादिशिष्टहेताने व्यभिचारोऽस्तित्याह । बळाका चेति । पश्चिनीदृष्टान्तेऽप्यू-णेनाभदृष्टान्तवद्वाभिचारसमाविरित्याह । पश्चिनी चेति । व्यभिचारपरिहारफळपूर्वो-कानुमानोपपित्तिमाह । तस्मादिति । देवादिदेहस्थापन्नचैतन्यस्थैव देहादिकारणत्वान्न व्यभिचारसमाविरिति समावते । तं मतीति । मागुक्तदृष्टान्तानामसंभवोऽयमुच्यते । विविक्षितं वैळक्षण्यमेव स्पष्ट्यति । यथा हीति । सिद्धे व्यभिचारे फळितं स्त्र-तात्पर्यमुपसंहर्तते । तस्मादिति । कुळाळादेरिव ससहायस्यैव कारणत्वं ब्रह्मणो न शक्यं नियन्तुं देवादिवदसहायस्यापि तद्यपत्तेरिति भावः ॥ २५॥ ( < )

पूर्विधिकरणोक्तकीरादिष्टष्टान्वात्परिणाभित्वभ्रमे विभिन्नरणार्थमधिकरणमवतारयन्पूर्वपक्षयि । कृतस्मप्रसिक्तिरित । निरवयवाद्धवाणो जगतसर्गे ब्रुवन्समन्वयो विषयः स कि सावयवस्यैव नानाकार्योपादानवेति न्यायेन विरुध्यते न वेति वदनामासत्वाभासत्वाभ्यां सदेहे वस्यमाणपूर्वपक्षस्य मायामयत्वेन परिहाराद्रधिकरणानारम्भमाशङ्कच्य संगतिमाह । चेतनमिति । शास्त्रार्थस्य परिशुद्धिनीम परिणामपराकरणेनः
विवर्वष्टिकरेणं वदर्थमविकरणारम्भे प्रथममाक्षेपसूत्रमित्यर्थः । अत्रापि समन्वयस्य

१ ट. था कुं। २ ड पेक्षत । ३ ज. न वै।४ क. ट. विक्षामः।५ क. ज. त्र. पेक्षितवाँ। ६ ठ. ड. ैतेऽपि तन्तुनाँ।७ क. झ. फळं पृं।ड. फळे पृं।८ क. स्वाप्यन्याँ।९ ठ.ड. रणात्तृः॥

रवयं परिणममानं जगतः कारणमिति स्थितम् । शास्त्रार्थपरि-शुद्धये तु पुनराक्षिपति । कृतस्त्रमसक्तिः कृतस्त्रस्य ब्रह्मणः का-र्यक्षपेण परिणामः प्राप्नोति निरवयवत्वात् । यदि ब्रह्म प्रथि-व्यादिवत्सावयवमभविष्यत्ततोऽस्यैकदेशः पर्यणंस्यदेकदेशश्चा-वास्थास्यत । निरवयवं तु ब्रह्म श्वतिभ्योऽवगम्यते—

> "निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्" [श्वे०६।१९]

"दिन्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः"
[मुण्ड० २।१ । २] "इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव"
[बृ २।४।१२] "स एष नेति नेत्यात्मा" [ बृ० ३ । ९ । २६ ]
"अस्थूल्लमनणु" [बृ० ३।८।८] इत्याद्याभ्यः सर्वविशेषमितिषे धिनीभ्यः । तत्तश्चैकदेशपरिणामासंभवात्कृत्स्नपरिणामपसक्तौ सत्यां मूलोच्छेदः प्रसज्येत द्रष्टन्यैतोपदेशानर्थक्यं चांयत्नदृष्टत्वास्कार्यस्य तद्यतिरिक्तस्यं च ब्रह्मणोऽसंभवादज्ञत्वादिशब्दकोपश्च।

न्यायिवरोधसमाधानात्पादादिसंगितचतुष्टय फलं च द्रष्टव्यम् । यदि क्षीरिमिव द्ध्यातमना ब्रह्म जगदाकारेण परिणभेतदा साकल्येन वा तदेकदेशेन वा परिणमेदाद्यं प्रत्याह ।
क्रित्स्त्रेति । ततश्च कारणभूवब्रह्माभावे तत्पराधीनस्य कार्यस्यापि सत्त्वायोगान्न किचिदपि स्यादिति शेषः । द्वितीयं निरस्यति । यदीति । ब्रह्मणः सावयवत्वाभावादेकदेशपरिणामानुपपत्तिरित्सर्थः । भवतु तिहं ब्रह्मणः सावयवत्वं नेत्याह । निरवयवं त्विति । अमूर्तत्वादापि ब्रह्म निरवयवमित्याह । दिन्यो हीति । सर्वेगतत्वनिरवयवत्वास्यां च तिन्नरवयवमित्याह । इदमिति । आपिक्षिकमानन्त्यं वारयिति । अपारिमति । विज्ञाधिवावन्मानत्त्वाच निरवयवंभित्याह । विज्ञानिति । मूर्वोमूर्वद्वैतनिषेधांचै
वयेत्याह । स एष इति । निह ब्रह्मणः सावयवत्वमुपादानत्वेऽपि सुवर्णादिवत्यतिपत्तुं शक्यं श्रुतिविरोधादित्यर्थः । द्वितीयविकल्पासंभवे प्रथमविकल्पपाधौ फलितमाह ।
ततस्रिति । कत्वत्वपिरोधादित्यर्थः । द्वितीयविकल्पासंभवे प्रथमविकल्पपाधौ फलितमाह ।
ततस्रिति । कत्व्वपिरोधादित्यर्थः । द्वितीयविकल्पासंभवे प्रथमविकल्पपाधौ फलितमाह ।
ततस्रिति । कत्व्वपिरोधादित्यर्थः । द्वितीयविकल्पासंभवे प्रथमविकल्पपाधौ फलितमाह ।
ततस्रिति । कत्व्वपिराधाद्यस्यभित्याशङ्कच्यपिति । द्वितीयं दूषयिति । तद्वातिरिक्तस्येति । किंच
ब्रह्मणः साकल्येन कार्यात्मना जन्माभ्युपगमे 'न जायते क्रियते वा' इत्यादिश्रितिस्विरीयः स्यादित्याह । अजत्वादीति । प्रथमपक्षदूषणं संक्षेपविस्तराभ्यामुक्त्वा द्वितीः

<sup>)</sup> क. पेंधनी । २ ड. ञ. व्यत्वोप । ३ ड. ञ. चाऽऽपन्नमय । ४ ज. ट. स्य व्र । ५ क. ज. ञ ट, णोऽभावा । ६ क. विस्ति ।

#### [अ०२पा०१मू०२७]आनन्दगिरिकृतटीकासंविजनशीकरभाष्यसमेतानि । ४६९

अथैत होपपरिजिहीर्पया सावयवमेव ब्रद्याम्युपगम्येत तथाऽपि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः शब्दा उदाहृतास्ते प्रकुप्येयुः।साव-यवत्वे चानित्यत्वप्रसङ्ग इति । सर्वथाऽयं पक्षो न घटयितुं श-क्यत इन्याक्षिपति ॥ २६ ॥

## श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ॥ २७॥

तुशब्देनाऽऽक्षेपं परिहरित । न खल्वस्मत्पक्षे कश्चिद्पि दो-षोऽस्ति । न तावत्कृत्स्व्यमसिक्तरित । कुतः । श्वतेः । यथैव हि ब्रह्मणो जगदुत्पित्तः श्रूयत एवं विकारव्यतिरेकेणापि ब्रह्मणोऽ-वस्थानं श्रूयते प्रकृतिविकारयोर्भदेन व्यपदेशान् "सेपं देव-तेक्षत हन्ताहिममास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुम-विश्य नामस्रपे व्याकरवाणि" इति "तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँश्च पूरुषः। पादोऽस्य सर्वा भृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" [ छा० ३ । १२ । ६ ] इति चैवंजातीयकात् । तथा हृदया-

यपक्षदूषणं संक्षिप्तं विवृणोति । अथेत्पादिना । न केवलं शब्दविरोवो न्यायविरो-अश्रोत्याह । सावपवत्वे चेति । पूर्वपक्षमुपमहरति । सर्वथेति ॥ २६ ॥

सिद्धान्तम्त्रमाद्ते । श्रुतेरिति । परिणामवादमेवाऽऽशित्य प्रथमं व्याचि । तुरादनेति । परिहारमेवाभिनयति । न खिल्विति । यदुक्तं ब्रह्मणो जगदाकारेण परिणामे क्रत्स्वप्रसिक्तिरिति तत्राऽऽह । न ताविदिति । निरवयवं ब्रह्म परिणमते च नच
क्रत्स्वप्रसिक्तिरिति तत्राऽऽह । न ताविदिति । निरवयवं ब्रह्म परिणमते च नच
क्रत्स्वपिति । यत्तु ब्रह्मणो विरुद्धाकारेण परिणामे मूलोच्छेदाद्वष्टव्यतोपदेशानथैक्यभिति तत्परिहरन्हेतुं विवृणोति । यथेति । विकाराविरेकेण स्थितं ब्रह्मति श्रुतिरश्रुता
तत्कुतस्तथाविवं ब्रह्माविक्त्य द्रष्टव्यतोपदेशस्यादिवत्त्वाशङ्कचाऽऽह । प्रकृतीति ।
तत्र द्रष्टद्रष्टव्यत्वेन प्रवेष्ट्यवेष्टव्यत्वेन व्याकर्तृत्याकार्थत्वेन च मेद्व्यपदेशं दर्शयिति ।
तत्र द्रष्टद्रष्टव्यत्वेन प्रवेष्ट्यवेष्टव्यत्वेन व्याकर्तृत्याकार्थत्वेन च मेद्व्यपदेशं दर्शयिति ।
स्विति । व्याप्यव्यापकत्वेनापि मेद्व्यपदेशोऽस्तीत्याह् । तावानिति । अशाशित्वेनापि मेद्व्यपदेशमुदाहरिति । पादोऽस्येति । इतश्चाविक्रतमस्ति ब्रह्मत्याह । त्रिपादिति । अविकृतब्रह्मास्तित्वे हेत्वन्तरमाह । तथेति । सर्वस्य ब्रह्मणो विकारात्मना
समाप्ती सर्वीयतनत्वाद्विशेषण हृद्यायतनत्वं हृद्यन्तज्यौतिरित्यादिना नोच्येत तद्वचनाद्विकृतस्यैव हृद्यवस्थौनसिद्धेस्तद्दिततेत्यर्थः। अस्त्यविकृतं ब्रह्मत्वन्तरमाह ।

यतनत्ववचनात्सत्संपत्तिवचनाच । यदि च कृत्स्नं ब्रह्म कार्यभा-वेनोपयुक्तं स्यात् "सता सोम्य तदा संपन्नो भवति" इति सुषु-प्रिगतं विशेषणमनुपपनं स्यात् । विक्रतेन ब्रह्मणा नित्यसंपन्न-त्वादिकृतस्य च ब्रह्मणोऽभावात् । तथेन्द्रियगोचरत्वापक्तः। तस्मादैस्त्य-तिषेधाह्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रियगोचरत्वोपपत्तेः। तस्मादैस्त्य-विकृतं ब्रह्म । नच निरवयवत्वशब्दं कोपोऽस्ति श्रूयमाणत्वा-देव निरवयवत्वस्याप्यम्युपमम्यमानत्वात् । शब्दमूळं च ब्रह्म शब्दममाणकं नेन्द्रियादिममाणकं तच्चथाशब्दमम्युपगन्तव्यम् । शब्दश्रोभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्वकृतस्त्रमसांकं निरवयवत्वं च । छोकिकानामपि मणिमन्नोषधिमभृतीनां देशकालनिमित्त-वेचिन्यवशाच्छक्तयो विरुद्धानेककार्यविषया दृश्यन्ते । ता अपि तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तर्केणावगन्तुं शक्यन्ते । अस्य वस्तुन एतावत्य एतत्सहाया एतद्विषया एतत्मयोजनाश्च शक्तय इति । किमुताचिन्त्यस्वभावस्य ब्रह्मणो ह्रपं विना शब्देनं न निहृत्येत । तथाचाऽऽहुः पौराणिकाः—

सिरित । सुँगुप्ती जीवस्य सन्संपत्तिश्रुितमात्रेण कथमिक्कतमित ब्रह्मेत्याशङ्कःचाऽऽह । यदि चेति । कुतो विशेषणानुपपित्तिरत्याशङ्कःच विक्रतेनाविक्रतेन वा ब्रह्मणा संपत्तिः सुग्रुप्ताविष्टेति विकल्प्य ऋमेण दूषयमनुपपत्ति मक्टयित । विक्रतेनेस्पादिना । विक्रतेनेस्पादिना । विक्रतेनेस्पादिना ब्रह्मण-स्तद्भोचरत्विनिषेवात्तद्दित विकाराविरिक्तमित्याह । तथेति । यत्तु परिणामित्वे ब्रह्मणो निरवयवत्वशब्दकोपः स्यादिति तत्राऽऽह । न चेति । श्रुत्याऽपि कथं विर्मृद्धोऽथैः समप्येते तस्याः सार्थमितपादनस्याविरोधसापेक्षत्वादित्याशङ्कःचाऽऽह । शब्देति । ब्रह्मणः शब्दममाणकत्वाचयाशब्दिमिष्टत्वेऽपि कथमकृत्सपरिणामिनरवयवत्वयोक्षपपति-स्तत्राऽऽह । शब्देवि । तत्राकृत्रस्यसक्तो भेदव्यपदेशश्रुतिकृत्ता निरवयवत्वे तु श्रुविक्तःहता पूर्वपक्षे । ननु निरवयवत्वपरिणामित्वे नैकाधिकरणे सिष्ट्यतो मिथाविक्र-स्तवादिष्टाश्रुपेक्षे । ननु निरवयवत्वपरिणामित्वे नैकाधिकरणे सिष्ट्यतो मिथाविक्र-स्तवादिष्टाश्रुपेक्षे । ननु निरवयवत्वपरिणामित्वे नैकाधिकरणे सिष्ट्यतो मिथाविक्र-स्तवादिष्टाश्रुपेक्षे । ननु निरवयवत्वपरिणामित्वे नैकाधिकरणे सिष्ट्यतो मिथाविक्र-सत्वादिष्टाश्रुपेक्षे । ननु निरवयवत्वपरिणामित्वे नैकाधिकरणे सिष्ट्यतो मिथाविक्र-सत्वादिष्टाश्रुपेक्षे । ननु निरवयवत्वपरिणामित्वे नैकाधिकरणे सिष्ट्यतो मिथाविक्र-सत्वादिष्टाश्रुपेति । स्वक्रपेण प्रतक्षादिसिद्धानामिष यत्र शक्तव्यक्तिगोचरस्तत्र कि-मु वक्तव्यं शब्दिकगम्यस्य तर्कागोचरत्विमत्यर्थः । उक्तेऽभे स्पृति संवाद्यति । तथा-चेति । अचिनत्यानां भावानामिवन्त्यत्विद्याद्वे तर्कायोग्यत्वेऽपि कि तदिचन्त्यमित्यपेन

१ ड. झ. नित्य सं । २ क. दिवि । ३ ड. झ. क्रूच्याको । ४ क. ड. झ. वर्ताचा ५ क. ड. ज. झ. क्त्यप्रभा । ६ क. झ. ट. न नि । ७ ठ. ड. सुधुते। ८ ख. झ. कहार्यः । ९ ल. मिते नै ।

#### [अ०२पा०१सू०२७]आनन्दगिरिकृतटीकासंबस्तितशांकरभाष्यसमैतानि । ४७१

" अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् । प्रकृतिभ्यः परं पच तद्विन्त्यस्य लक्षणम्"॥

इति । तस्माच्छव्दमूल एवातीन्द्रियार्थयाथारम्याधिगमः ।
ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽर्थः मत्यायपितं निरवयवं च ब्रह्म परिणमते नच कृत्स्नमिति । यदि निरवयवं
ब्रह्म स्यानैव परिणमेत कृत्स्नमेव वा परिणमेत । अथ केनचिब्रूपेण परिणमेत केनचिंचावितष्ठेतेति इपभेदकल्पनात्सावयवमेव
मसज्येत । क्रियाविषये हि "अतिरात्रे षोडशिनं यह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं यह्णाति" इत्येवंजातीयकायां विरोधमतीतावपि विकल्पाश्रयणं विरोधपरिहारकारणं भवति पुरुषतञ्चत्वांचानुष्ठानस्य । इह तु विकल्पाश्रयणेनापि न विरोधपरिहारः संभवत्यपुरुषतञ्चत्वाद्वस्तुनः । तस्माहुर्घटमेतदिति । नैय दोषः ।

क्षायामाइ । प्रकृतिम्य इति । प्रसक्षदृष्यदार्थस्वभावेभ्यो यत्परं विलक्षणमाचार्यांचुपदेशगम्यं वद्विन्त्यभित्यर्थः । शब्दमूलं चेत्यादिना शब्दमूलत्वादित्येवद्याख्याय
शब्देकसमिषगम्यस्य ब्रह्मणस्तर्कागाचरत्वे फलितमाइ । तस्मादिति । आकाङ्क्षादिवशेन शब्दस्यार्थमत्यायकत्वाद्विरुद्धार्थमत्यायने चाऽऽकाङ्क्षाद्यमावान्न शब्दस्यापि
तथाविवार्थवोधकतेत्येकदेशिव्याख्यानमाक्षिपति । निविति । विरोवमेव दर्शयापि
तथाविवार्थवोधकतेत्येकदेशिव्याख्यानमाक्षिपति । निविति । विरोवमेव दर्शयापि
निर्वयवं चेति । कथमयमर्थो विरुध्यवे नाहि प्रमाणसिद्धं विरुद्धमुपयन्वीत्याशङ्कच्य
विरोवं प्रपञ्चयति । यदीति । सावयवेष्वेव क्षीरादिषु परिणामद्दर्थित्यर्थः । विपक्षे
करत्वपसिक्तवादवस्थ्यमित्याइ । कृतस्त्रमेवेति । यदि कथंचित्करत्वपसिक्तः समायियवे तदा निरवयवशब्दकोपः स्यादित्याशयवानाह । अथेति । एकत्रापि परिणामापरिणामो षोडशिग्रहणाग्रहणवदिविरुद्धावित्याशङ्कच्याऽऽह । क्रियेति । इहेति ब्रह्मणि
परिणामापरिणामयोरित्यर्थः । परिणामादिविषयो वस्तुशब्दः । स्वर्यूथ्यो व्याख्यानस्यानुपपन्नत्वमुपसंहरति । तस्मादिति । विवर्तवादमादाय सिद्धान्वा परिहरति । नेष दोष
इति । निरवयवस्य ब्रह्मणो विकारास्युष्टत्याऽवस्थानस्य विकारात्मना परिणामस्य च श्रूयमाणस्य मिथो विरोवे तान्विकं विकारास्युष्टत्वं माथिकं च परिणामित्विमिति व्यवस्थाया
नास्ति देशस्यमित्यर्थः । क्रपभेदमभ्युपगच्छतस्तत्सावयवत्वं दुर्वारिमित्याशङ्कचाऽऽह ।

<sup>9</sup> ड. ज. "चिद्रपेणाव"। २ क. ड. ज. ज. \*त्वादनु"। ३ ठ. ड. "बीयेत व"। ४ क. ख. "यृथ्ये च्या"। ठ. ड. ° यृथो व्या"।

### आत्मिन चैवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥

अपिच नैवात्र विवदितव्यं कथभेकस्मिन्ब्रह्मणि स्वरूपानुपम-

न हीति । वदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयित । निह तिमिरेति । नामक्रपभेदश्चेद् विद्याकृत-स्विह ब्रह्मणो न कारणत्वमिविद्याया एव तद्भावादित्याशङ्कचाऽऽह । अविद्येति । नामक्रपभेदिसिद्धौ कारणत्वसिद्धिस्तित्सद्धौ च नामक्रपभेदिसिद्धौ कारणत्वसिद्धिस्तित्सद्धौ च नामक्रपभेदिसिद्धौ त्यन्योन्याश्रयतेत्या-शङ्कचाऽऽह । व्याकृतेति । विवर्तवादेऽि विकृद्धाकारमाप्तौ पूर्वक्रपनिवृत्तेस्तुल्या मूलोिच्छितित्याशङ्कचानिर्वाच्यरजताकारापत्तौ शुक्तिकादेरन्यथात्वादर्शनाद्धभणोऽिष काल्पताकारापत्तौ पूर्वक्रपानिवृत्तेभैविभित्याह । तत्त्वेति । ब्रह्मणो मायाविवन्मायया सर्वेव्यवहारास्पद्वेऽि कृतोऽस्यापिरणाभित्वादिसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । पारमार्थी-किनेति । एवं कृत्स्प्रमिक्तिं निराकृत्य निरवयवत्वशब्दकोपं निराकरीति । वाचारम्भ-भेति । पविपाद्यत्वं सृष्टेरभ्युपेत्यैतदुक्तं तदेव नास्तीत्याह । न चेति । किपरा वर्हीयं श्रुतिरित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वेति । ब्रह्मात्म्यैक्यमितपादनपरतया मृष्टिवाक्यानां सशेषिविरोवित्वायोगान्नासित सृष्टौ वात्पर्यभित्यर्थः । ब्रह्मात्मप्रितपत्ते फला-वर्गितमुद्दाहरिते । स्पादिति॥२०॥

उक्तं विवर्तवादं सूत्रकाराभिषेतत्वेन स्पष्टयाति । आत्मनीति । सूत्रार्थं विवृण्वन्ह-ष्टान्तसद्भावाद्धिवर्तवादे विवादो नास्तीत्याह । अपिचेति । विवादस्याकर्तेव्यत्वे हेतु-

#### [अ०२पा०१मू०२९]आनन्दगिरिकृतटीकासंवित्तितशांकरभाष्यसमेतानि । ४७३

देंनैवानेकाकारा सृष्टिः स्पादिति । यत आत्मन्यप्येकस्मिन्स्वप्नहशि स्वरूपानुपमदेंनैवानेकाकारा सृष्टिः पत्र्वते "न तत्र रथा
न रथपोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्रथपोगान्पथः सृजते"
[तृ० ४ । ३ । १०] इत्पादिना । स्रोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वरूपानुपमदेंनैव विचित्रा हस्त्यव्वादिसृष्ट्यो हश्यन्ते ।
तथैकस्मित्रपि ब्रह्मणि स्वरूपानुपमदेंनैवानेकाकारा सृष्टिर्भविप्यतीति ॥ २८ ॥

### स्वपक्षदोषाच ॥ २९ ॥ (९)

परेषामप्येष समानः स्वपंक्षदोषः । प्रधानवादिनोऽपि हि
निरवयवमपरिच्छिनं शब्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्
नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणमिति स्वपक्षः । तत्रापि
कृत्स्त्रमसक्तिनिरवयवत्वात्प्रधानस्य प्राप्नोति निरवयवत्वाभ्युपगमकोषो वा । ननु नैव तैनिरवयवं प्रधानमभ्युपगम्यते सस्वरजस्तमांसिं त्रयो गुणास्तेषां साम्यावस्था प्रधानं तैरेवावयवैस्त-

माह । यत इति । दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरेकार्थत्वं विशिनाष्टि । स्वप्नदृशीति । स्वप्रस्य स्मृतित्वाभ्युपगमाद्धिरुद्धा मृष्टिरेव तत्र नास्तीति कुतोऽस्य दृष्टान्वतेत्याशङ्कचापरोक्ष-वया स्वप्रस्यास्मृतित्वमभिषेत्याऽऽह । पञ्चत इति । स्वप्ने रथादीनामभावे कथं तत्प्र-थेताशङ्कचाऽऽह । अथेति । आत्मिन चेति व्याख्याय विश्वित्राश्च हीति व्याखष्टे । स्रोकेऽपीति । एविमिति सूत्रपदं व्याकुर्वन्दार्ष्टीन्तिकमाह । तथेति । इतिशब्दो विव-र्षवाद्यसमाध्यर्थः ॥ २८ ॥

यश्चोभयोरिति न्यायेन कृत्स्त्रप्रसन्त्यादीनामनुद्भाव्यत्वं दर्शयति। स्वपक्षेति। सूत्रा-क्षराणि व्याचष्टे। परेषामिति। तथा च ब्रह्मवादिनि विशेषेणानुद्भाव्यतेति शेषः। तत्र प्रधानवादे दोषसाम्यं वक्तुं तत्पक्षमनुभाषते। प्रधानेति। दोषसाम्यमधुना दर्शयति। तत्रा-पीति। प्रधानं हि महदाद्याकारेण परिणममानं साकल्येन वा परिणमत एकदेशेन या। प्रथमे निरवयवत्वात्प्रधानस्य कृत्स्नस्येव कार्याकारेण परिणतत्वाद्वशिष्टस्याभावात्तदा-श्रितस्य कार्यस्याप्ययोगात्कार्ये कारणं चेत्युभयमि समुन्छिचेत। द्वितीये प्रधानस्य निरवयवत्वत्वस्थाकारो विरुध्येतेत्यर्थः। दोषद्वयं परिहर्तुं शङ्कते। नन्विति। निरवयव-त्वानुपगमं रफुटियतुं प्रधानस्वक्रपमनुवद्गति। सत्त्वेति। कथमेतावता निरवयवत्वानभ्यु-पगमस्वजाऽऽह। तेरिति। सावयवत्वे च प्रधानस्यकदेशेन परिणामोऽवस्थानं चैक-

क. ज ैदेनोने । २ ड. ज. पश्चे दों। ३ क ैदियुक्तस्य कां। ४ क. ड. म. सि हि त्रै। ६०

त्सावयविभिति । नैवंजातीयकेन सावयवत्वेन मक्कतो दोषः परि-हर्तुं पायंते।यतः सत्त्वरज्ञस्तमसामप्येकैकस्य समानं निरवयव-त्वम् । एकैकमेव चेतरद्वयानुग्रहीतं सजातीयस्य प्रपञ्चस्योपादा-निमिति समानत्वात्स्वपंक्षदोषप्रसङ्गस्य । तकोप्रतिष्ठानात्सावयव-त्वमेवेति चेत् । एवमप्यनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गः । अथ शक्तय एव कार्यवैचित्रयस्चिता अवयवा इत्यभिपायः। तास्तु ब्रह्मवा-दिनोऽप्यविशिष्टाः। तथाऽणुवादिनोऽप्यणुरण्वन्तरेण संयुज्य-मानो निरवयवत्वाद्यदि कात्स्न्येन संयुज्येत ततः प्रथिमानुप-पत्तेरणुमात्रत्वमसङ्गः। अथैकदेशेन संयुज्येत तथाऽपि निरवय-

देशेनेत्यङ्गीकाराच कुरस्नप्रसक्त्यादिदोषावकाशोऽस्वीत्यर्थः । उक्तं सावयवत्वमङ्गीकः त्य परिहराव । नेत्यादिना । तत्र हेतुमाह । यत इति । समुदायस्य सावयवत्वेऽ-पि प्रत्येक सत्त्वादीनां निरवयवत्वात्तेषां च परिणामस्वीकारात्कृतस्नपरिणामे मूलोच्छि-त्तिरेकदेशपरिणामे सावयवत्वमतो दोषद्वयं प्रधानवादे दुर्वारमित्यर्थः । संभूय सत्त्वा-दीना परिणामपरिमहान दोषद्वयमित्याशङ्कचाऽऽह । एकैकमेवेति । समुदायस्यैव परिणाभिरवे कार्यवेषम्यासिद्धिरिति भावः । एवं प्रधानवादे कृत्स्नपसक्त्यादिदोषसाम्यान तेन ब्रह्मवादिनि तदुद्धावनीयमित्यपसंहरति । समानत्वादिति । तकीपतिष्ठानन्यायेन निरवयवत्वापादकतकेस्यामातिष्ठानत्वात्मवानस्य सावयवत्वमेवेति शङ्कते । तर्केति । अभ्युपेतहानमपिना सूचयन्द्रषयति । एवमपीति । आदिशब्देन घटादिवनमूलका-रणत्वासभवोऽपि गृहीतः । घटादीनामिव द्रव्यावयवत्वेन प्रधानस्य सावयवत्वानभ्युप-गमादनेकधर्मवत्तया तद्शीकारात्रानित्यत्वादिदोषप्रसक्तिरित्याह । अयेति । ब्रह्म-णोऽपि कार्यवैचित्र्यस्चितविचित्रशाकिक्रपावयवोपगमादक्तदोषसमाविरित्याह । ता इति । प्रधानवादिनो दोषसाम्यमुक्तवा परमाणवादिनोऽपि तत्साम्यमाह । तथेति । अणुवादिनोऽपि समान एव दोष इत्यत्र संबन्धः । द्वाभ्यामणुभ्यां संयुज्यमानाभ्यां द्यणुकगरभ्यते त्रिभिर्द्यणुकैः संयुक्तैह्रयणुकं ज्यणुकैः संयुक्तैश्चतुरणुकमित्यस्यां पिकन यायामणुरण्वन्तरेण संयुज्यमानः कात्स्न्येन वा संयुज्यत एकदेशेन वेति विकल्प्याऽऽ-द्यमनूच दूषयित । अणुरिति । कात्स्न्येन सेयोगे सत्येकस्मिन्परमाणौ परमाण्वन्तरस्य संमितत्वात्तदारुक्षे द्वाणुके परमाणोरविकैपरिमाणाभावात्तस्यापि पारिमाण्डल्यवत्वपसङ्गा-दगुत्वादिपरिमाणान्वराङ्गीकारविरोधः स्यादित्यर्थः । द्वितीयमनूच प्रत्याह । अथेति । तदेवं परमाणुवादिन्यपि पागुक्तदोषसाम्यान तेनापि ब्रह्मवादिनि तदुद्भावनमुचितिम-

१ड. 'पक्षे दी'। २ठ. ड. 'गुज्येतक'। ३ क. 'कदेशप'।

वत्वाभ्युपगमकोप इति स्वपक्षेऽपि समान एप दोपः समान-त्वाच नान्यतरस्मिन्नेव पक्ष उपक्षेप्रव्यो भवति । परिहृतस्तु ब्र-ह्मवादिना स्वपेक्षे दोपः॥ २९॥ (९)

## सर्वोपेता च तद्दर्शनात् ॥ ३० ॥

एकस्पापि ब्रह्मणो विचित्रशिक्तयोगादुपपद्यते विचित्रो विकांरमपञ्च इत्युक्तम् । तत्पुनः कथैमवगम्पते विचित्रशिक्तयुक्तं परं
ब्रह्मीत । तदुच्यते । सर्वोपेता च तद्दर्शनात् । सर्वशिक्तयुक्ता च
परा देवतेत्यम्युपगन्तव्यम् । कुतः तद्दर्शनात् । तथाहि दर्शयति श्रुतिः सर्वशिक्तयोगं परस्पा देवतायाः "सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्याचोऽवाक्रयनादरः"[छा०
३ । १४ । ४ ] "सत्यकामः सत्यसंकल्पः" [ छा० ८ । ७ ।
१ ] "यः सर्वज्ञः सर्ववित्" [ मुण्ड० १ । १ । ९ ] "एतस्य
वा अक्षरस्य मशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्टतः"
[ वृ० ३ । ८ । ९ ] इत्येवंजातीयका॥ ३०॥

त्याह । इति स्वपक्षेऽपीति । त्वं चोर इत्युक्ते त्वमिष चोर इतिवैत्स्वस्य दोषोद्धावने परस्य। पि ततुद्भावनमात्रेण न तत्परिहारिमिद्धिरित्याशङ्कच परस्य यः परिहारः म एवास्माकमपीत्यभिवेत्याऽऽह । समानत्वाचेति । आपाततः माम्यमुक्त्वा पारमार्थिकं कार्यकारणत्वभिच्छत्मेव चायं दोषो नास्माकं विवर्तवादिना कार्यं कारणं च किन्पिविभिच्छताभित्याह । परिहृतस्तिति ॥ २९॥ (९)

पूर्विधिकरणे ब्रह्मणो विचित्रशक्तियुक्तत्वाद्युक्तं कारणत्विभित्युक्तम् । इदानी वस्य विचित्रशक्तित्वे प्रमाणमाह । सर्वेषिता चेति । मायाशक्तिमवो ब्रह्मणो जगत्सभे ब्रु-वन्समन्वयो विषयस्तस्य किमशरीरस्य नास्ति माथेवि न्यायेन विरोवोऽस्ति न वेवि वदनाभासत्वाभामत्वाभ्याभेव संदेहे संगविमाह । एकस्येति । प्रमाणप्रश्नपूर्वकं वदु-पन्यासपरं सृत्रमादत्ते । तरपुनिरिति । पूर्वविदिहापि संगविष्ठले द्रष्टव्ये । सूत्राक्षराणि व्याचष्टे । सर्वेति । अवगविहेतुं पश्चपूर्वकमाह । कृत इति । मिद्धान्वहेतुं नानाविधश्चत्यवष्टम्भेन विवृणोवि । तथाहीति ॥ ३०॥

१ ज. <sup>°</sup>पक्षदो । २ झ. ट. <sup>°</sup>कारः प्र<sup>°</sup>। ३ ड. त्र. <sup>°</sup>थमुपग । ४ क. ड. त्र. <sup>°</sup>स्पद्मा । ५ ट<u>.</u> <sup>°</sup>ति स<sup>°</sup>। ६ ठ. <sup>°</sup>वद्नस्वस्य ।

## विकरणत्वात्रेति चेत्तदुक्तम् ॥ ३१ ॥ (१०)

स्यादेतद्विकरणां परां देवतां शास्ति शास्त्रम् "अचक्षु कम-श्रोत्रमवागमनाः" [ बृ० ३ । ८ । ८ ] इत्येवंजातीयकम् । कथं सा सर्वशक्तियुक्ताऽपि सती कार्पाय प्रभवेत् । देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सन्त आध्यात्मिककार्यकरणसंपन्नां एव तस्मे तस्मे कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते । कथं च 'नेति नेति ' इति प्रतिषद्धसर्वविशेषाया देवतायाः सर्व-शक्तियोगः संभवेदिति चेत् । यदत्र वक्तव्यं तत्पुरस्ता-देवोक्तम् । श्रुत्यवगाह्ममेवेदमितगम्भीरं व्रह्म न तर्कावगाह्मम् । नच यथैकस्य सामर्थ्य दृष्टं तथाऽन्यस्यापि सामर्थ्येन भवित-व्यमिति नियमोऽस्तीति । प्रतिषिद्धसर्वविशेषस्यापि ब्रह्मणः

पूर्वपक्षमनुभाष्य दूषयि । विकरणत्वादिति । यद्यप्यन्तर्योग्यिकरणे जगद्ध-ह्मणोर्मायार्जिवैत्वसंबन्वे सिद्धे कार्थकरणविरहिणोऽपि नियन्वत्वमुक्तं वथाऽपि कार्ये-करणविरहिणो मायासंबन्य एव न संभवतीति विवक्षितत्वात्कळाळादीना कार्थेकरणवतां मृदाद्यविष्ठातृत्वदर्शनाद्धद्मणस्तद्धीनस्य नाधिष्ठातृत्वेर्नं करणैवस्वमिति चौद्यविवृणोति । स्पादेतदिति । ब्रह्मणः सर्वशक्तित्वादकार्यकरणत्वेऽपि कारणत्वमुपपन्निमत्याश-क्कचाऽऽह । कथं सेति । निंद कार्यकरणरहितस्य मुक्तवन्मायाक्षकिमन्त्वं तद्वन्वेऽपि न कार्यक्षमत्वं सुषुप्तवदित्यर्थः । सर्वशक्तियोगाद्देवादिवद्भव्यणः संभवति विचित्रकार्य-करत्वभित्याशङ्कचाऽऽह । देवादयो हीति । विज्ञायन्ते मत्रार्थवादादिष्विति शेषः । कथं सा सर्वेशिक युक्ताऽभीत्यत्रापिना सूचितमर्थं स्फोरयाति । कथं चेति । तदुक्तमिति सू-त्रावयवेन परिइरति । यदनेति । कि तदक्तिमिर्यपेक्षायां न विलक्षणत्व विकरणादावुक्तं स्मारयावि । अतीति । यतु कुळाळादीनां कार्येकरणवतामेव मृदाद्यविष्ठावृत्वोप-लम्माद्रह्मणस्तद्राहितस्य नाविष्ठातृत्वेन कारणत्विमिति तद्पि परिहृतमित्याह । न चे-ति । नहि कार्यकारणविरहिणः मुषुप्तवद्कार्यकरत्वं शक्यं नियन्तुं समुत्थानसमये शरीराचिभिमानशून्यस्य देहेन्द्रियाचुपादानव्यापारतस्तव्छिक्तिभैतोपछब्ध्या दृष्टान्त-स्य साध्यविकलत्वादिवि भावः । यत् ब्रह्मणो मायाशक्तिमन्वं मुक्तवदशरीरत्वाद्यु-क्तिमिति तद्पि पुरस्तादेव परास्तिमित्याह । प्रतिषिद्धेति । परमार्थेतो व्यवहारतो वा मायाशक्तिमस्वाभावः साध्यवे । नाऽऽद्यः । सिद्धसाधनत्वातः । न द्वितीयः । माया-

१ट. श्रास्तस्मे। २क इ. ज. ज. र पर वै। ३क. तत्वे सं। ४क. येंकारं। ५क. वैंकारं। ६क. इ. क्षित्वा कुलां। ७क. वैंकारं। ८क ट. इ. न कारं। ९क. ठ. इ. णत्व-मिं। १० क. पेंकारं। ११ ट. मत्तोपं। इ. मत्वोपं।

#### भि०२पा०१स०३२ आनन्दगिरिकतटीकासंग्रहितग्रांकरभाष्यसमैतानि । ४७७

सर्वेशक्तियोगः संभवतीन्येतदःयविद्याकल्पितह्रपभेदोपन्यासेनो-क्तभेव । तथाच शास्त्रम---

> "अपाणिपादो जवनो ग्रहीता परयत्यचक्षः स शृणोन्यकर्णः"

[ श्वे॰ ३ । १२ ] इत्यंकरणस्यापि ब्रह्मणः सर्वसामर्थ्ययोगं दर्शयति ॥ ३१ ॥ ( १० )

#### न प्रयोजनवत्त्वात ॥ ३२ ॥

अन्यथा पुनश्चेतनकर्तृत्वं जगत आक्षिपति । न सन्तु चेतनः परमात्मेदं जगद्धिम्वं विरचिषतुमर्हति । कृतः । प्रयोजनवन्त्वा-त्मवृत्तीनाम् । चेतनो हि छोके बुद्धिपूर्वकारी पुरुषः प्रवर्तमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्प्रवृत्तिमात्मप्रयोजनानुपयोगिनीमारभ-माणो दृष्टः किमृत गुरुत्रसंरम्भाम् । भवति च छोकप्रसिद्धच-

याश्चिन्मात्रे प्रवीतिभिद्धत्वात् । न चाज्ञोऽह्मिति प्रवीतिजीवमिवकरोति तस्य व-ह्मानितरेकात्कल्पितस्य चाविद्यामयत्वेन विद्याश्चयत्वायोगादिति भावः । किंच मा-याविनां देहेन्द्रियवतां बाह्यं हेतुमनपेक्ष्यं कार्थेकरैत्वदर्शनात्कुळाळादीनां च तथावि-धानामेव बाह्यसाधनव्यपेक्षाणामथैकियाकारित्वात्तेषु दृष्टवैचित्र्यावष्टम्भादन्तरेणापि श-रीरादिना ब्रह्मणि मायासंबन्धसिद्धितिस्मिमंधाय पागुक्तानुमानद्वयस्याऽऽगमविरोधं दर्शयति । तथाचेति ॥ २१॥ (१०)

पूर्वे श्रुत्यवष्टम्भेन सर्वशाकि ब्रह्मेसुक्तं संगित शक्तस्यापि प्रयोजनाभिभंध्यभावादक्तृत्विमिसाक्षिपति । न प्रयोजनवन्त्वादिति । परिवृष्ठाद्धश्चणो जगत्सगं ब्रुवन्तमन्वयो विषयः स कि ब्रह्म विना फलेन न मृजत्यभान्वचेतन्त्वादिवक्षितपुरुषविविति । पान्ताययेन विरुध्यते न वेति पूर्ववदेव सदेहे पूर्वपक्षसूत्रवात्पर्यमाह । अन्ययेति । पान्तादिसंगतिफले पूर्ववदुन्नये । सूत्राक्षराणि व्याकुन्नेन्नवोऽभेगाह । न खिल्विति । तत्र प्रश्नपूर्वकं हेतुमादाय व्याचष्टे । कृत इति । भान्तस्याबुद्धिपूर्वकारिणः स्वपरप्रयोजनानुप्रयोगिन्यपि प्रवृत्तिक्ष्टेशति विश्वनाष्टि । बुद्धिपूर्वकारीति । लोलादौ फलाभावेऽपि प्रवृत्तिक्ष्टेशत्याशङ्कच तत्रापि तात्कालिकमुद्देश्यरुकारीति । लोलादौ फलाभावेऽपि प्रवृत्तिक्ष्टेशत्याशङ्कच तत्रापि तात्कालिकमुद्देश्यरुकारीति । लोलादौ कलाभावेऽपि प्रवृत्तिक्षेति । या चेतनस्याभान्तस्य प्रवृत्तिः सा फलाभिसंविप्विकेति व्यापि-मुक्ति कैमृतिकन्यायमिना स्चितं दर्शयति । किमुतिति । लोलादेरल्पायाससाध्यत्वेऽपि फलवत्त्वदर्शनान्महायाससाँध्यजगतः सृधिरफला न स्लिष्टत्यर्थः । फलाभिसंथिपूर्विका बुद्धिपूर्वकारियवृत्तिरित्यत्र श्रुतिमुवन्यस्यति । भवति चेति । प्रवृत्त्यामान

१ क. पर आतमे । २ ट. पैकारणत्व । ३ ड. रण.व । ४ क. साध्या ज ।

तुवाहिनी श्रुतिः "न वा अरे सर्थस्य कामाय सर्वं प्रियं भव-त्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति" [वृ० २ । ४ । ५] इति । गुरुतरसंरम्भा चेयं प्रवृत्तिर्यदुचावचमपश्चं जगद्धिम्वं विरच-यितव्यम् । यदीयमपि प्रवृत्तिश्चेतनस्य परमात्मन आत्मप्रयोज-नोपयोगिनी परिकल्प्येत परिवृप्तत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत । प्रयोजनाभावे वा प्रवृत्त्यभावोऽपि स्पात् । अथ चेतनोऽपि सञ्ज-न्मत्तो बुद्धचपराधादन्तरेणैवाऽऽत्मप्रयोजनं प्रवर्तमानो दृष्टस्तथा परमात्माऽपि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत । तथा सित सर्वज्ञत्वं परमा-तमनः श्रूयमाणं बाध्येत । तस्मादश्चिष्टा चेतनात्स्वष्टिरिति॥३२॥

# लोकवनु लीलाकैवल्यम् ३३ (११)

तुशब्देनाऽऽक्षेपं परिहरति।यथा लोकं कस्यचिदाप्तैषणस्य राज्ञो राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किंचित्मयोजनमनभिसंधाय केवलं लीलाह्नपाः महत्त्वयः क्रीडाविहारेषु भवन्ति।यथौ चोच्छ्रासम्बा-

त्वाज्यगिद्धरचनायां न फलापेक्षेत्याशङ्क चाठठ । गुरुतरेति । अस्तु तर्हि फलाभि-संविप् विकेवेयमपि प्रवृत्तिरित्याशङ्क च सस्य परस्य वा फलमुद्देश्यमिति विकल्प्याऽऽ चे दोषमाह । यदीति । अस्मदादीना गुरुतरसंरम्भाऽपीयं प्रवृत्तिरीश्वरस्यानायाससाध्या न प्रयोजनपूर्विकेत्याशङ्क च ब्रह्म न जगत्कारणं साक्षात्परंपरया वा सफलविकलत्वा-सभावलीकिकपुरुषविद्धाह । प्रयोजनामावे वेति । दृष्टान्तेन शङ्कायत्वा दृषयाति । अधेत्यादिना । बुद्ध खपराषो विवेकवेषुर्थम् । नापि परप्रयोजनोपयोगिनी परस्यश्वरस्य प्रवृत्तिः प्रागुत्पत्तेरनुमाह्याभावादिति मत्वेषसंहरति । तस्मादिति ॥ ३२ ॥ सिद्धान्तयि । लोकवित्वति । सूत्रं व्याचि । तस्मादिति ॥ ३२ ॥ सिद्धान्तयि । लोकवित्वति । सूत्रं व्याचि । तस्मादिति ॥ ३२ ॥ सिद्धान्तयि । लोकवित्वति । सूत्रं व्याचि । तस्मादिति । यत्तु साक्षात्परंपरया वा स्वप्रयोजनाभावान ब्रह्म जगत्कारणिगिति तत्र सुखोलासिनिनिक्षेडायामुच्लासादी च फलाभिसंघ्यभावादनैकान्तिको हेतुरित्याह । पथेति । एषणासंपत्ते सभावितमु-दाहरणद्धयमाह । राज्ञ इति । व्यतिरिक्तं लीलायाः सकाशादिति यावत् । किलाकपास् प्रवृत्तिव्विष्ठि स्वाविश्वति यावत् । भवतु वा राजादिनां लीलाकपास् प्रवृत्तिव्विष्ठि किचिदुहेश्यं प्रयोजनं तथाऽपि न निश्वासौदिषु तथाविषं फलमुपलभ्य-मित्यनैकान्तिकत्वत्वाद्वस्थ्यमित्याह । यथा चेति । दृष्टान्ते स्वभावो देहस्य पाणा-दिमसं दार्षीनिकके तु स्वभावोऽविद्यति द्रष्टव्यम् । अधेश्वरस्य जगिक्षिम्बविरचना

१ क. च । २ ज. "थावाश्वास"। ३ क. स्त. इत. ठ. °वे चेति । ४ ड. °परमेश्वरप्र°। ५ क. ठ. °श्वासप्रश्वासा"।

सादयोऽनिभसंधाय बाह्यं किंचित्प्रयोजनं स्वभावादेव संभविता।
एवमीरवरस्याप्यनपेक्ष्य किंचित्प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं
लीलाक्ष्या प्रवृत्तिभीविष्यति । न हीरवरस्य प्रयोजनान्तरं निक्षप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा संभवित । नच स्वभावः पर्यतुयोक्तं शक्यते । यद्यप्यस्माकिमयं जगद्धिम्बविरचना गुरुत्तरसंरम्भेवाऽऽभाति तथाऽपि परमेरवरस्य लीलैव केवलेपमपरिमितशक्तित्वात् । यदि नाम लोके लीलास्वपि किंचित्सक्षमं प्रयोजनमुत्मेक्ष्येत तथाऽपि नैवात्र किंचित्प्रयोजनमुत्मेक्षित्ं शक्यतः
आमकामश्रुतेः । नाप्यमद्यत्तिरून्मत्तमदृत्तिर्वा सृष्टिश्रुतेः सर्वर्वेश्वुतेश्व । न चेयं परमार्थविषया सृष्टिश्रुतिः । अविद्याकिल्पतनामक्षपन्यवहारगोचरत्वाद्वस्थात्मभावमतिपादनपरत्वाचेत्येतद्वपि नैव
विस्मर्तव्यम् ॥ ३३ ॥ [ ११ ]

किमित्यविद्याक्रवलीलामान्नत्वेनाफला कल्प्यते फलमेन किन्तिक्ल्प्यतामित्याशद्वर्चाऽऽप्तकामत्वन्यायिरोधात्परमानन्दत्वश्रुतिवरोधास नैनिमत्याह । न हीति । ननु
लीलादावस्मदादीनामकस्मादेव निवृत्तरिप दर्शनादीश्वरस्यापि मायामय्यां लीलायां वथामाने विनाऽपि सम्यग्ज्ञानं संमारसमुच्छितिरिति तन्नाऽऽह । न चेति । अनिर्वाच्या खल्विद्या परस्येश्वरस्य स्वभावो लीलेवि चोच्यते तत्र न पावीविकस्वभावाच्यानुपपित्तरवतरवीत्यर्थः । यत्तु जगद्रचनाया गृहतरसंरम्भत्वाद्रविवव्यं फलेनेवि तन्नासमृष्टच्या वा तस्या गुरुवरसंरम्भत्वभीश्वरष्टच्या वेति विकल्प्याऽऽद्ये हेतुमद्भावेऽपि
पागुक्तश्रुविन्यायविरोधान्नानुमानप्रवृत्तिरित्यभिषेत्य द्विवीयं निरस्यवि । यद्यपीत्यादिना । लीलास्विप वात्कालिकं फलमुद्देश्यफलाभावेऽपि भावीसुक्तिमत्याशद्वचाऽऽह ।
यदीति । ईश्वरपवृत्तिरत्रेसुक्ता । किचिदिति स्वकीयं परकीयं वेत्यर्थः । मयोजनाभावे वेत्यादिनोक्तं पत्याह । नापीति । किच सृष्टरविद्यानिबन्धनत्वनावस्तुत्वाद्रन्थवेनगरादिश्रमिष्वव न फलापेक्षेत्याह । न चेति । किच ब्रह्मात्मत्वभीपरत्वान मृष्टो
सृष्टिश्रुवीनां वात्पर्थमतः मृष्टरविद्यक्षितत्वात्तराश्रयो दोषो निर्विषयत्वान पसरतीत्याह ।
बक्षेति । मक्रतीपयोगित्वोन वत्पुनहित्तिरिति सूच्यति । इत्येतदपीति॥३३॥(११)

१ ड. ज. ज. ट. जनान्तर स्वै। २ क. ड. ज. भवन्ति । ३ड. ज. त्येक्षेत । ४ ड. इत्त्रसुँ। ५ ठ. ड. रैबारपुँ।

## वैषम्यनैर्ष्टण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दर्शयति ॥ ३४ ॥

पुनश्च जगज्जनमादिहेतुत्वमीश्वरस्याऽऽक्षिप्यते स्थूणानिख-ननन्यायेन प्रतिज्ञातस्यार्थस्य द्वढीकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कुतः । वैषम्यनेर्घृण्यप्रसङ्गात् । काँश्चिदत्यन्त-मुख्यमाजः करोति देवादीन् । काँश्चिदत्यन्तदुःख्यमाजः पश्चादी-न् । काँश्चिन्यध्यमभोगमाजो मनुष्यादीनित्येवं विषमां सृष्टिं नि-मिमाणस्येश्वरस्य पृथ्यजनस्येव रागद्वेषोपपत्तेः । श्चुतिस्मृत्यव-धारितस्वच्छत्वादीश्वरस्वभावविद्धोपः प्रसज्येत । तथां खरुजने-राप जुगुष्सितं निर्घृणत्वमितक्रूरत्वं दुःख्योगविधानात्सर्वभँजो-पसंहीराच प्रसज्येत । तस्माद्वैषम्यनैर्घृण्यप्रसङ्गान्नेश्वरः कारण-मित्येवं प्राप्ते क्रूमः । वैषम्यनैर्घृण्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते । कस्मा-त् । सापेक्षत्वात् । यदि हि निरपेक्षः केवर्छ ईश्वरो विषमां स्ट-

र्पूर्वभूत्रे मायामय्या छीछया ब्रह्मणः स्नष्ट्रत्वमादिष्टं संप्रति सैव सापेक्षस्य न संभ-वसनिश्वरत्वप्रसङ्गानिरपेक्षत्वे रागादिमच्वापचेरित्याक्षिप्य समाधत्ते । वैषम्येति । नि-रवद्याद्वयाणो जगत्सवै वदनसमन्वयो विषयः स कि यो विषमसृष्टिकारी स सावद्यो ब्रह्म च विषमं सुजतीति न्यायेन विरुध्यते न वेति यथापूर्वं संदेहे पूर्वपक्षमाह । पु-नश्चेति । पुनराक्षेपस्य फलमाह । स्थूणेति । जगतो ब्रह्मैव कारणमिति पतिज्ञातोऽ-र्थेस्तदृढीकरणमाक्षेपद्वारेणाँ विकर्णं कृत्यमित्यर्थः । पादादिसंगतिफले पूर्वेवदुन्नेये । आक्षेपं विवृण्वन्वैषम्यनैर्घृण्ये नेति सूत्रावयवं पूर्वपक्षे योजयन्नव्यथमाह । नेश्वर इ-ति । पश्चपूर्वकं हेतुं गृहीत्वा प्रथम वैषम्यपसङ्गं प्रकटयाति । कृत इत्यादिना । दे-वादीनीमेवं वैषम्येऽपि कथमीश्वरस्य वैषम्यमित्याशङ्कचाऽऽह । इत्येवमिति । वैष-म्येऽपि कि स्यादित्याशङ्कचोक्तम् । श्रुतीति । 'निष्कलं निष्क्रियम्' इत्याचा श्रुतिः । 'न में द्वेषयोऽस्ति न पियः'। 'बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्' इत्याद्या च स्मृ-विः । खच्छत्वादीत्यादिशब्देन निष्कियत्वनिष्कलत्वादि गृह्यते । वैषम्यप्रसङ् पद-र्श्य नैर्घुण्यपसङ्गं दर्शयति । तथेति । बह्य परेषामर्थानर्थहेतुकार्यस्य न कारणं चेत-नत्वे सत्यनवद्यत्वाद्विशिष्टपुरुषवदित्यभिषेत्योपसंहरति । तस्मादिति । पूर्वपक्षमनुद्य सिद्धान्तमवतार्थे प्रतिजानीते । एवं प्राप्त इति । प्रश्नपूर्वेकं हेतुमादत्ते । कस्मादिन ति । व्यतिरेकद्वारा विभजते । यदि हीति । नैरपेक्ष्यमेव व्याचष्टे । केवल इति ।

१ ज ैंशिकाराय । २ क. ैविपरिलो ै। ३ ज. ैथाऽखिल ै। ४ क. ज. ट. प्रजास ै। ५ इ. अ. ैसंहाणाचा ६ क ट.ड. पूर्वत्र । ७ क. ैरणेत्यिषि । ८ क. ैरणकु । ख. ठ. ड. ैरणकु तिम े। ९ इ. ैमेव वै ।

#### [अ०२पा०१सू०३४]आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्जितशांकरभाष्यसमेतानि । ४८१

ष्टिं निर्मिमीते स्यातामेती दोषी वैषम्य नैर्घण्यं च । नत निर-पेक्षस्य निर्मात्रत्वमस्ति । सापेक्षो हीन्वरो विषमां सृष्टिं निर्मिमी-ते । किमपेक्षेत इति चेत् । धर्माधर्मीवपेक्षत इति वदामः । अ-तः सज्यमानप्राणिचर्माधर्मापेक्षा विषमा सृष्टिति नायमीश्वर-स्यापराधः । ईश्वरस्त् पर्जन्यवहृष्ट्यः । यथा हि पर्जन्यो बी-हियवादिस्रष्टी साधारणं कारणं भवति । ब्रीहियवादिवैपम्ये त र्तेत्तद्धीनगतान्येवासाधारणानि सामध्यानि कारणानि भवन्ति। एवमीश्वरो देवमनज्यादिसहौ साधारणं कारणं भवति । देवम-नुष्पादिवैषम्ये त तत्तज्जीवगतान्येवासाधारणानि कर्माण कार-णानि भवन्त्येवमीदवरः सापेक्षत्वात्र वैषम्यनर्घण्याभ्यां दृष्यति । कर्थं पुनरवगम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीचमध्यमोत्तमं संसारं निर्मि-मीत इति । तथाहि दर्शयित श्रुतिः "एप होव साध कर्म कारपति तं यमेभ्यो छोकेभ्य उन्निनीयत एप उ एवासाधु कर्म कारपति तं पमधो निनीषते" [कौ० बा० ३।८] इति । "पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन" [ वृ० ३ । २ । १३ | इति च । स्मृतिर्पि माणिकर्मविशेषापेक्षमेवेश्वरस्या-नुग्रहीतृत्वं निग्रहीतृत्वं च दर्शयति—

उक्तमेवार्थमः वयमुखेनान्वाचष्टे । सापेक्षो हीति । मापेक्षत्वे सत्यनीश्वरत्वापात्तिरिति विवक्षचाक्षिपति । किमिति । सेवादिभेदापेक्षया राजादीना फलदानेऽपि नानीश्वरता इष्टेति मन्वानः समावत्ते । धर्मेति । सापेक्षत्वे फलं वद्मुक्तभेव व्यनक्ति । अत इति । विषमा सृष्टिर्धमीदिनिमित्ता चेत्कृतभीश्वरेणेत्याशङ्कत्वाऽऽ- ह । ईश्वरिस्त्वित । इष्टान्तं विवृणोति । यथा हीति । बीहियवादिवेषम्यं वर्षि किक्ततित्याशङ्कत्वाऽऽह । बीहिति । चेवनत्वे सत्यनव- चात्वादिति हेतुं व्यभिचारयन्दाष्टीन्तिकमाह । एविमिति । सेवादिभेदापेक्षया परेषामर्थानर्थों कुर्वित राजादावनैकान्तिको हेतुरिति भावः । सापेक्षत्वफलमुपसं- हरित । एविमिति । वथा चाऽऽगमावधारितस्वच्लत्वादीश्वरस्वभावस्य नैव भङ्गोऽ- स्तीति भावः । सापेक्षत्वफलमुपसं- हरित । एविमिति । सापेक्षस्येश्वरस्य विषममृष्टिहेतुत्वे मान प्रच्लिते । कथिमिति । सृत्रा- वयवेनोत्तरमाह । तथाहीति । स्मृतिरिपि श्रीतमर्थमनुगृह्णार्वाद्याह । स्मृतिरिपीति । चय माध्वसाधुनी कभिणी कारायित्वा स्वैगे नरकं वा प्राणिने। नयर्नाश्वरो वैषम्या-

१ क. ज. भीत स्याै। २ ज. ैक्ष इैं। ३ ज ैमीनेक्ष इैं। ४ ज. ैतर्द्ध ी ५ ड. ट. ैयमेन्यों छोको भ्योऽघो । ६ क. झ. स्वर्गे। ७ क. झ. नरके।

" ये पथा मां प्रपद्यन्ते ताँस्तथैव भजाम्यहम् " [भ० गी० ४ । ११ ] इत्येवंजातीयका ॥ ३४ ॥

## न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वाव् ॥ ३५ ॥

"सदेव सोम्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीयम्" इति माक्स्ष्टेर-विभागावधारणात्रास्ति कर्म यदपेक्ष्य विभमा स्रष्टिः स्यात् । स्रष्टिशुत्तरकौलं हि शरीरादिविभागापेक्षं कर्म कर्मापेक्षश्च शरीरादि-विभाग इतीतरेतराश्रयत्वं मसज्येत । अतो विभागादूर्ध्वं कर्मापेक्ष ईश्वरः मवर्ततां नाम । पौग्विभागाद्विचित्र्यनिमित्तस्य कर्मणोऽ-भावात्तुल्येवाऽऽद्या स्रष्टिः माप्नोतीति चेत् । नैष दोषः । अना-दित्वात्संसारस्य । भवेदेष दोषो यद्यादिमान्संसारः स्यात् । अनादौ तु संसारे बीजाङ्कुरवद्धेतुहेतुमद्भावेन कर्भणः सर्गवैषम्यस्य च मवत्तिनं विकथ्यते ॥ ३५॥

कथं पुनरवगम्यतेऽनादिरेष संसार इति। अत उत्तरं पठित । उपपद्यते चाप्युपल्रभ्यते च ॥ ३६॥ (१२) उपपद्यते च संसारस्यानादित्वम् । आदिमन्त्वे हि संसारस्यान

दिना कथं न दुष्यवीवि वाच्यम् । वज्जावीयपूर्वकर्माभ्यासात्तत्र प्रवृत्तानामेवेश्वरस्य प्रवर्षेकत्वान्मायाविवज्ञ तस्य मायामयसृष्टिहेवीवैषम्यादिपसङ्गाभावादिवि भावः ॥३॥॥

सापक्षत्वमाक्षित्य समाधत्ते । न कर्मेति । चोद्यं व्याकुर्वन्याचीनं पराचीनं वा कर्मापेक्षमाणिमिति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति । सदेवेति । द्वितीयं निरस्यति । स्रष्टीति । पराचैनि हि कर्म प्रथममृष्टेश्वरममृष्टेवो हेतु।रिति विकल्प्याऽऽद्ये परस्पराश्रयत्वमुक्त्वा द्वितीय प्रत्याह । अत इति । देवादिवैचिच्यादूष्वं कर्मवैचिच्ये सति तद्येक्षयेश्वरस्य पाणिषु सुखादिवैचिच्यानिर्मोतृत्वेऽपि प्राथमिकविचित्रसृष्टिहेत्वभावात्तदैकरूप्यं स्यादित्यर्थः । सूत्रावयवं व्याकुर्वन्नुत्तरमाह । नेष दोष इति । तदेव स्फोरयति । भवेदित्यादिना । सृष्टेरैकरूप्यं ससारस्य सादित्वेन नानाहेत्वभावाद्भवति । तस्य त्वनादित्वे पूर्वपूर्वकर्भवैचिच्यवशादुत्तरोत्तरविचित्रसृष्टिभिद्धिरित्यर्थः ॥ ३५ ॥

सिद्धवदुक्तस्य संसारानादित्वस्य समर्थनार्थमुत्तरसूत्रमृत्थापयाति । कथामिति । सूत्रं व्याकरोति । उपपद्यते चेति । उपपत्तिमेव मोक्षकाण्डपामाण्यानुपपत्तिलक्षणां विवृ•णोति । आदिमत्त्व इति । अन्यथा कर्मकाण्डपामाण्यानुपपत्तेश्च संसारस्यानादित्वमा-

१ क. °पेक्षया वि<sup>\*</sup>। ज. ज. ट. °पेक्षा वि<sup>\*</sup>। २ ड. °काले हि । ३ क. ड. ज. प्राक्तु विमा<sup>\*</sup>। ४ ख. °चीन के। ५ ख. °ति। दैवा°। ६ क. °देहादि°।

कस्मादुब्तेर्मुक्तानामिष पुनः संसारोद्द्रितप्रसङ्गः । अकृताभ्यागमप्रसङ्गश्च । सुखदुःखादिवैषम्पस्य निर्निमित्तन्वात् । न चेश्वरो
वैषम्पदेतुरित्युक्तम् । न चाविद्या केवला वैषम्पस्य कारणमेकरूपत्वात् । रागादिक्केशवासनाक्षिप्तकर्मापेक्षा त्विवद्या वैषम्पकरी
स्पात् । नच कर्मान्तरेण शरीरं संभवति । नच शरीरमन्तरेण
कर्म संभवतीतीतरेतराश्रयत्वपसङ्गः । अनादित्वे तु वीजाङ्कुरन्यायेनोषपत्तेनं कश्चिद्दोषा भवति । उपलभ्यते च संसारस्यानादित्वं श्रुतिस्मृत्योः । श्रुतौ तावत् "अनेन जीवेनाऽऽत्मना"
[ छा० ६ । ३ । २ ] इति सर्गप्रमुखे शारीरमात्मानं जीवशब्देन
पाणधारणनिमित्तेनाभिल्यक्ननादिः संसार इति दर्शयति । आ-

देयिंगित्याह । अकृतेति । अननुष्ठिते कर्माण फलपाप्तौ विविनियेवशास्त्रानर्थेक्यमिति भावः । सुखादिवेषम्यस्य कर्मनिभित्तत्वाभावेऽपि निमित्तान्तर भविष्यवीति चेत्तत्कि-मीश्वरः किवाऽविद्याऽथवा शरीरमिति विकल्प्याऽऽद्य द्रषयति । न चेति । उक्तमीश्वरस्तु पर्जन्यवदित्यादाविति शेषः । ब्रिकीथेऽपि केवलाऽविद्या विषम्यहेतुरुव रागाचपेक्षेति विकल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह । न चाविचेति । स्नापादावदर्शनादि वि भावः। कल्पान्वरे संसारस्यानादित्वं दुर्वारभिवि मत्वाऽऽह । रागादीति । रागक्षेपमोहा रागादयस्ते च पुरुषं दुःखादिभिः क्किश्यन्तीति क्केशास्त्रेषा वासनाः कर्भपवृत्यनुगुणान स्वाभिराक्षिप्तं धर्मादिलक्षणं कर्ने तदपेक्षाऽविद्या साश्रये मुखादिवैषम्यं करोत्यविद्या खल्वनादिरनिर्वोच्या चिन्मात्रे प्रवीचि वर्तमाना तत्र भ्रान्तिमुपनयति । सा च शोभ-नाज्ञोभनाध्यासक्रपा रागद्वेषद्वारा पुण्यापुण्ये निर्वर्षयति ते च विचित्रे मुखदुःखे संचिनुत इत्यनाचिविद्यायाः परंपरया वैषम्यहेतुत्वे संसारस्यानादित्वमावस्यकमुक्तिव-भ्रमादेरेव संसारत्वात्तस्य च प्रवाहरूपेणानादित्वादि वि भावः । तुवीय निरस्यवि । न चेति । अस्तु तर्हि कर्भनिबन्धन शरीरं वैषम्यकारणं तत्राऽऽह । नच शरीर-मिति । कथं वर्हि परस्पराश्रयत्वं परिहर्तुं पार्यते तत्राऽऽह । अनादित्वे त्विति । उपपत्ते हें तुफलभावस्येवि शेषः । संसारस्यानादित्वसाधनमुपपत्तिरनुत्राह्ममानामावे न त-दुपपाद्थितुमलभित्याशङ्कच सूत्रावयवं व्याकरोति । उपलम्पते चेति । सप्तारोऽना-दिरित्येवं बादिन्यौ श्रुतिसमृती नैव स्रयेते तत्कथिनदमी स्काभित्या शाहुच श्रौतं छिङ्गं संसारस्यानादित्वसायकगादर्शयाति । श्रुतौ तावदिति । शारीरस्याऽऽत्मनः सर्गम-मुखे पाणवारणनिमित्तेन जीवशब्देन परदेवैतायाः परामृश्यमानत्वेऽपि कुतः संमार- दिमन्ते तुं मार्गनवधारितपार्णः सैन्कथं प्राणधारणिनिमित्तेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखेऽभिरुप्येत । नच धारियण्यतीत्यतोऽभिरुप्येत । अनागताद्धि संबन्धादत्तीतः संबन्धो बँखवान्भवत्यभिनिष्पत्रत्वात् । "सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकलपयत्" [ऋ० सं० १० । १९० । ३ ] इति च मञ्जवर्णः पूर्वकलपस-द्रावं दर्शयति । स्मृतावप्यनादित्वं संसारस्योपस्रम्यते—

'' न रूपमस्पेह तथोपळभ्यते नान्तो न चाऽऽदिने च संप्रतिष्ठा ''

[भ०गी०१५।२] इति । पुराणे चातीतानांगतानां च कल्पानां न परिमाणमेंस्तीति स्थापितम् ॥ ३६ ॥ (१२)

## सर्वधर्मीपपत्तेश्व ॥ ३७॥ ( १३ )

चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चेत्यस्मित्रवधारिते वेदार्थे

स्यानादित्विमित्याशङ्कचाऽऽह । आदिमन्त्वे त्विति । भौगनवधारितपाणः सम्नात्मा शारीर इति शेषः । ननु भाविनीं वृत्तिमाश्रित्याऽऽत्मिन जीवशब्दो ग्रहस्थः सस्शो भायोमितिवद्भविष्यित नेत्याह । न चेति । संसारस्यानादित्वे श्रीतं छिङ्गान्तरमाह । स्थेति । श्रुतौ स्मृतौ चोपछभ्यते संसारस्यानादित्विभिति प्रतिज्ञाय श्रीतमुपछम्भमुपदर्श्य रमार्तमुपछम्भमुपदर्श्याते । स्मृताविति । अस्य संसारवृक्षस्य परिकल्पितस्य कपं पारमाधिकमिवष्ठानं परं ब्रह्म तत्त्वथा घटादिवत्पाछतैव्यवहारभूमौ नोपछभ्यते । न चान्वोऽवसानमन्तरेण ब्रह्मविद्यासस्य दृश्यते । आदिश्वासस्यादेवास्य नावसीयते । संपतिष्ठा मध्यं चास्य न प्रतिभावि । अनिर्वाच्यत्वादित्यर्थः । श्रुतिसमृतिसिद्धेऽर्थे पौराणिकीं संमितिमाह । पुराणे चेति ॥ ३६ ॥ (१२)

पूर्वाधिकरणे कर्भवशादीश्वरस्य विषममृष्टिहेतुत्वमुक्तं तथाऽपि तस्य सगुणत्वमुपादा-नत्वान्मृदादिवदित्याशङ्कचाऽऽह । सर्वधर्मेति । निर्गुणस्य ब्रह्मणो जगदुपादानत्ववा-दिसमन्वयो विषयः स क्तिं यन्निर्गुणं न तदुपादानं यथा गन्व इति न्यायेन विरुध्यते न वेति पूर्ववदेव संदेहे वृत्तमनूष संगतिमाह। चेतनिमत्यादिना। निर्गुणस्य गन्थवदुपादानत्वा-

१ इ. ज तुततः प्राै।२ क. ट. गिधाै।३ ट. णः कर्षः।४ ञ. स कथा५ क. रणानिः। ६ इ. ट. गेर्मुः। ७ ज. ट. तेतिसः। ८ इ. ज. वेळीयान्मः। ९ इ. ज. नामनागः। १० क. मंत्रास्तीः।११ ठ. गुप्ताः।१२ स. नी प्रवृः।

#### [अ०२ग०१मु०३७]आनन्दगिरिक्रतंटीकासंबिलतशांकरभाष्यसभैतानि । ४८५

परैरुपक्षिम्नान्विलक्षणन्वादीन्दोषान्पर्यहार्षीदाचार्यः। इदानीं पर-पक्षमितिषेषमधानं मकरणं मारिष्समाणः स्वपक्षपरिम्रहेमधानं मकरणमुपसंहरति । पस्मादस्मिन्ब्रह्मणि कारणे परिग्रह्ममाणे मदार्शितेन मकारेण सर्वे कारणधर्मा उपैपद्यन्ते ''सर्वे सर्वे-शक्ति महामायं च ब्रह्म' इति । तस्मादनतिशङ्कनीयमिद्रमौप-निषदं दर्शनमिति ॥ ३०॥ (१३)

इति श्रीगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्यशंकरभगवत्पूज्यपा-दकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १॥

इक्षणः सगुणत्वे मृदादिवदुपादानत्वेन प्राप्ते विवर्षाविष्ठानत्वन्यात्रोपादानत्वात्तस्य च निर्गुणेऽपि जात्यादाविनत्यत्वाद्यारोपवदिवरोवाद्यक्तं निर्गुणस्यापि ब्रह्मणां जगदुपादानत्वामिति राद्धान्तमिमंधाय सूत्राक्षराणि व्याचष्टे । यस्मादिति । पादादिसंगिति-चतुष्टयं फळं च पूर्वोत्तरपक्षयोर्थथापूर्वमवधेयम् । यद्यपि छोके सर्वज्ञत्वं कस्यचित्का-रणस्य धर्मो न दृश्यते तथाऽपि कुळाळादौ मृदादिभेरकत्वदर्शनाद्धद्यण्यपि नियन्तिरे तेन भवितव्यं तस्य सर्वभेरकत्वस्य श्रीतत्वादर्थादेव सर्वज्ञत्वसिद्धिरित्याह । सर्वज्ञ-मिति । एवं ब्रह्मणि सर्वशक्तिमस्वमपि शक्यमुपपादियतुमिति मत्वाऽऽह । सर्वशक्तिति । वेनोपादानत्वमुपपादितं सर्वज्ञत्वेन निमित्तत्विमिति भेदः । निर्गुणत्वादिमयुक्त-सर्वानुपपितशङ्कोपशान्तये विश्वानिष्टि । महामायं चेति । एवेन ब्रह्मण्यनविज्ञञ्चं मायाविद्यादिशव्यन्तिनिर्वाच्यमज्ञानं कारणत्वादिसर्वेव्यवहारिनिर्वाहकमस्तिद्युक्तम् । यस्मादित्यस्यापेक्षितं पूर्यन्पादार्थमुपसंहरति । तस्मादिति । स्मृतिन्यायविरोधः समन्वयस्य नास्तिति सिद्धामिति वक्तुमितिश्ववदः ॥ ३७ ॥ (१३)

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीशुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यभगवदा-नन्दज्ञानविरचिते श्रीमच्छारीरकमाष्यन्यायनिर्णये द्विती-याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १ ॥ रचनातुपपत्तेश्च नातुमानम् ॥ १ ॥

यद्यपीदं वेदान्तवाक्यानामैदंपर्यं निरूपियतं शास्त्रं प्रवत्तं न तर्कशास्त्रवन्केवलाभिर्युक्तिभिः कंचिरिसद्धान्तं साधिपतुं दूषि-तं वा प्रवृत्तम । तथाऽपि वेदान्तवाक्यानि व्यावक्षाणैः सम्य-ग्दर्शनमतिपक्षभूतानि सांख्यादिदर्शनानि निराकरणीयानीति तदर्थः परः पादः पवर्तते । वेदान्तार्थनिर्णयस्य च सम्यग्दर्श-नार्थत्वात्त्रिर्णयेन स्वपक्षस्थापनं प्रथमं कृतं तद्धश्चम्यहितं पर-पक्षमन्याख्यानादिति । नन मुमुक्षणां मोक्षसाधनत्वेन सम्य-ग्दर्शननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कर्तुं युक्तं कि परप-क्षनिराकरणेन परेद्वेषकरेण । बाढमेवम् । तथाऽपि महाजनपरि-गृहीतानि महान्ति सांख्यादित्वाणि सम्यग्दर्शनायदेशेन प्रव-

बक्षणि कारणत्वानुगुनेषु सर्वज्ञत्वादिषुक्तेषु मधानेऽपि तदुपपत्तिमाशङ्कचोक्तम् । रचनानपपत्तेश्रीत । पूर्वपादेन समन्वये वादिभिरुत्मेक्षिता विलक्षणत्वादयो दोषा निरस्ताः। संपति परपक्षाणां भान्तिम्छत्वं वक्तं पादान्तरमारभ्यते । ननु तर्कशास्त्रवदस्य शास्त्रस्य तर्कप्रधानत्वाभावाद्धेदान्तवाक्यप्रधानत्वात्तेषा ब्रह्मणि ताप्तर्थमेवात्र निरूपणी-यं तदपेक्षितन्यायजातस्य समन्वयाध्याये सिद्धत्वीत्परपक्षवाधकतकोक्तिस्तु नेहोपयुज्यते विकामनेन पादेनेवि वजाऽऽह। यद्यपीति। परपक्षपविक्षेपमन्वरेण स्वपन्नाववारणायो-गात्ति त्राकरणमाप पक्रवोपयोगीति पादारमां समर्थयते । तथाऽपीति । सपक्षं नि-र्धारियेतुं परपक्षा निराचिकीपितश्चेत्तदेव वहि प्रथमं किमिति न कृतमित्याञङ्चाऽऽ-ह । वेदान्तेति । परपक्षमितिषेषस्यापि तदर्थत्वमवशिष्टामित्याज्ञाङच करणस्येतिकर्त-व्यताक्रपादन्तरङ्गत्वाद्वाक्यानिक्रपणस्यैव पाथम्यभित्याह । तद्धीत । सम्यग्धीदा-व्योय स्वपक्षस्थापनानन्वरं परपक्षनिरसन्मुचिविमिति निगमयितुमितिश्रब्दः । वीतरा-गाणां मोक्षमाणानामपेक्षितमोक्षहेतुतया तत्त्वज्ञानमात्रमुपयुक्तं परपक्षाविक्षेपस्त वीत-रागताविरोधित्वादयुक्त इति शद्भते । निवति । मुमुक्षूणा मोक्षीपथिकत्वेन सम्यग्धी-रेवोपयुक्तेत्युक्तमङ्गीकराोवि । बाढिमिति । किमिति वर्हि परपक्षनिराकरणं परविद्वेर्ष-करणमभ्युपगवं तत्राऽऽह । तथाऽपीति । सांख्यादिद्शीनाना महाजनपरिएहीवत्वा-त्मधानादिकारणपरतया महत्वात्तत्वज्ञानापदेशेन प्रवृत्तत्वात्तरीयानुमानानां सर्वज्ञपणी-ततया तुल्यनलत्वेन वेदान्वैरवाधाद्वस्तुनि विकल्पानुपपत्तेस्वद्निरासे वेष्वपि सम्य-ग्वीहेतुत्वभ्रमः स्यादवः सम्यग्वीदाढ्यीय तन्निराकरणं कर्तव्यमिति तर्कपादारम्भः सं-

१ ज. 'निश्चर्य'। २ ड. ज. अ. ट. <sup>\*</sup>रिनिद्वेर । ३ ड. ज. अ. ट. <sup>\*</sup>करणेन । वा । ४ क. <sup>\*</sup>धां च ब्र'। ५ ठ. इ. "त्वादिपरीतप"। ६ स. ठ. इ. "प्रकार"।

त्तान्युपलभ्य भवेत्केषांचिन्मन्दमतीनामेतान्यिष सम्यग्दर्शनायोपादेपानीत्यपेक्षा । तथा युक्तिगाढत्वसंभवेन सर्वक्रभाषितत्वाच
श्रद्धा च तेष्वित्यतस्तदसार्तोषपादनाय प्रयत्यते । नृतु ''ईक्षतेर्नाशब्दम्'' [ ब्र० सू० १ । १ । ५ ] ''कामाच नानुमानापेक्षा'' [ ब्र० सू० १ । १ । ९ ] ''एतेन सर्वे व्याख्याता।
व्याख्याताः'' [ व्र० सू०१ । ४ । २८ ] इति च पूर्वत्रापि सांख्याख्याताः'' [ व्र० सू०१ । ४ । २८ ] इति च पूर्वत्रापि सांख्याख्याताः'' [ व्र० सू०१ । ४ । २८ ] इति च पूर्वत्रापि सांख्याख्याताः'' [ व्र० सू०१ । ४ । २८ ] इति च पूर्वत्रापि सांख्याख्याताः स्वपक्षस्थापनाय वेदान्तवाक्यान्यप्यदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येनैव योजयन्तो व्याचक्षते तेषां यद्याख्यानं तद्याख्यानाभासं न सम्यग्व्याख्यानमित्येतावत्पूर्वं कृतम् । इह तु वाक्यानिरपेक्षः स्वतन्त्रस्तचुक्तिमतिषेधः क्रियत इत्येष विशेषः ।
तत्र सांख्या मन्यन्ते । यथा घटशरावादयो भेदा मृदात्मेनाऽन्वीयमाना मृदात्मकसामान्यपूर्वका लोके दृष्टाः । तथा सर्व एव बाख्याध्यात्मिका भेदाः सुखदुःखभोहार्तमत्याऽन्वीयमानाः सुखदुःख-

भवतीत्यर्थः । पुनरुक्ति शद्भते । निन्वति । प्रथानपक्षितिराक्तरणं मृत्रकारस्य विवक्षितिमित्यत्राभ्यामालिङ्गमाह । कामाचिति । वथाऽपि परमाण्यादिवाद्वयुदामार्थः
गदारम्भो भविष्यतीत्याशङ्कत्र्याऽऽह । एतेनेति । पृत्रे प्रथानादीनां श्रुतिमस्वं निरस्तिमदानी युक्तिमस्वं निरस्यते । तेषाभिति । विशेषं वदन्नुत्तरमाह । तदुच्यतः
इति । स्वपक्षे परेरुद्धावितदोषनिरासानन्तरं स्वतन्नाणा परकीययुक्तीनां स्वतन्नाभिरेव युक्तिभिः स्वपक्षं स्थापयितु निरमनं कार्यभिति पादान्तरमर्थवदिति पादसगितिरुक्ता । सांस्ययुक्तिनिरासस्य समन्वये तद्विरोयनिरेमनद्वारा तद्दाक्वीर्थस्वादस्याधिकरणस्य पादादिसङ्गतयः । अत्रे पूर्वपक्षे सारूययुक्तिविरोवादसिद्धिः समन्वयस्य फलिति
सिद्धान्ते तु तद्विरोधात्तिसिद्धः । तत्र प्रयानमचेतनं जगदुपादानिभिति सांस्यराद्धानतो विषयः स कि प्रमाणमूलो भान्तिमूलो वेति विपितपत्तेः संदेहे पूर्वपक्षमाह । तत्रेति ।
सास्यीयमनुमानं वक्तं व्याप्तिमाह । यथेति । ये यत्स्वभावान्वितास्ते तत्स्वभाववस्तुप्रकृतिका यथा घटादयो मृत्स्वभावान्वितास्तत्पक्तिका इत्यर्थः । पक्षधर्मेवा हेतोईशियन्ननुमानमाह । तथेति । सर्वे कार्य सुखदुःखमोहात्मकवस्तुपक्रतिकं तत्स्वभावान्वितत्वद्धटादिवदित्यर्थः । ननु सर्वस्य कार्यस्योपादानं सुखदुःखमोहात्मकं किंचिद्र-

मोहात्मकसामान्यपूर्वका भवितुमहीन्त । यत्तत्सुखदुःखमोहात्मेकं सामान्यं तिश्रगुणं प्रधानं मृद्धदचेतनं चेतनस्य पुरुषस्यार्थं सा-धियतुं स्वभविनेव विचित्रेण विकारात्मनां विवर्तत इति । तथा परिमाणादिभिरपि लिक्केस्तदेव प्रधानमनुमिमते । तत्र वदामः । यदि दृष्टान्तबलेनेवैतिन्निद्धप्येत नाचेतनं लोके चेतनानधिष्ठि-

विष्यवि तथाऽपि कथं प्रधानसिद्धिस्तत्राऽऽह । यत्तदिति । सुखदुःसमोहात्मवैव सच्चरजस्तमोक्रपतेति मन्वानो विशिनिधि। तत्रशिणिमिति। कार्यमचेतनं इष्ट्रा तत्कार-णमपि ताइगेवानुमेयमित्याह । मृद्धदिति । किमधै तत्परिणमते तत्राऽऽह । चेतनस्येति । अर्थशब्दो भोगापदगर्थिः । अचेदनस्य प्रयोजनपरिज्ञानाभावादपवृत्तिः । प्रयोजनमनु-ाद्देश्य न मन्दोऽपि पवर्तत इति न्यायादित्याशङ्कचाऽऽह । स्वभावेनेति । विचित्रो वि.वि.वो महदहंकारादिविकारस्तद्वपेणेति यावतः । भेदाना परिमाणात्समन्वयाच्छाकितः मवृत्तेश्च । कारणकार्यविभागाद्विभागद्विश्वकृष्यस्थत्यव्यक्तिसिद्धिहेतुषु परोक्तेषु सम-न्वयास्यं हेतुमुपसंहर्तुमितिशब्दः । हेत्वन्तराण्यवतारयति । तथेति । भिद्यन्त इति भेदा विकारास्तेषां परिमाणिमयत्ता ववो लिङ्गात्तदेव प्रवानमनुमिमते । विमतमविभक्तै-कवस्तुपकृतिकं परिभितत्वाद्धटादिवत् । प्रवृत्तिशक्तिमस्वाद्पि तदेव प्रधानमनुभि-न्वनित विमतं जडपकृतिकं साहित्वे सति प्रवृत्तिशक्तिमस्वाद्रथादिवतः । साहित्वात्मकः-विमात्रसिद्धौ विद्विशेषसिद्धचर्ये विशेषणम् । कारणकार्थविभागाद्दिषे छिङ्गात्तदेव निश्चि-न्वन्ति । यत उत्पद्यते तत्कारणं यच्चीत्पद्यते तत्कार्यभित्येतयोळीकपसिद्धचोविंभागः स च समयोरेव दृष्टः । तथाच जगत्प्रकृती तुल्यस्वभावे प्रकृतिविकारसंबन्धसंबन्धित्वा-न्मृद्धटवत् । वैश्वरूप्यं विचित्रनानारूपत्वं तस्याविभागाद्विभक्तजडवस्तुमक्तिगमकत्वा-दर्पि तदेवाध्यवस्यन्ति । विमतभेकजडवस्तुपकृतिकं विचित्ररचनात्मकत्वादेकबीजपसूता-ड्डरपुष्पफलादिवदित्यर्थः । समन्वयस्य सास्ययुक्तिविरोधादसंभवे माप्ते सिद्धान्तयाते । तत्रेति । यत्वनुमानैरचेवनप्रकृतिकं जगदिति तत्राचेतनप्रकृतिकत्वमात्र जगतः साध्यं स्वतन्त्राचेतनप्रकृतिकत्वं वा। प्रथमे सिद्धसावनमीश्वराविष्टितित्रगुणात्मकमायाया जग-त्मकृतिकत्वावगमात् । द्वितीये विरुद्धता स्त्यितपक्षमाधनता चेति मत्वाऽऽह । यदीति । स्वतत्रमचेतनं जगदुपादानमेतदित्युक्तम् । दृष्टान्तस्य साध्यविकलतामभि-संधायोक्तम् । नाचेतन्मिति । खातत्रयमेव व्याचष्टे । चेतनेति । याद्दाच्छिकवा-युजलादिभृतान्वरसंपर्कावीनतया कार्थमात्रोत्पत्तावि जलाहरणादिसमर्थघटादि-

९ ड. रमकसा । २ ज. ौतुं प्रवृत्त स्व । ३ ज. भावभेदेने । ४ ड. ज. ैना प्रव । ५ क. स. दिविका । ६ ठ. ड. तेश्वाका । ७ क. स. ठ. ड. कियनयो । ८ ठ. ड. सप्रतिसा ।

तं स्वतन्नं किंचिद्विशिष्टपुरुपार्थनिर्वतंनसमर्थान्विकारान्विरचय-हृष्टम् । गेहमासादशयनासनिविहारमृम्यादयो हि लोके मज्ञावद्भिः शिल्पिभिर्यथाकालं सुखदुःखमाप्तिपरिहारयोग्या रिचता दृश्य-न्ते । तथेदं जगदिखलं प्रथिव्यादि नानाकर्मफलोपभोगयोग्यं बाह्यमाध्यात्मिकं च शरीरादि नानाजात्यन्वितं मितनियतावय-विवन्यासमनेककर्मफलानुभवाधिष्ठानं दृश्यमानं मज्ञावद्भिः संभा-विततमैः शिल्पिभर्मनसाऽप्यालोचियनुमशक्यं सत्कथमचेतनं मधानं रचयेत् । लोष्टपाषाणादिष्वदृष्टत्वात् । मृदादिष्विप कु-म्भकाराद्यिष्ठितेषु विशिष्टाकौरा रचना दृश्यते तद्वत्यधानस्या-

कार्यजनकत्वं चेवनानविष्ठितस्य मृदादेर्नास्तीति मन्वानो विशिनष्टि शिष्टेति । अधुना विरुद्धतां समितसायनतां च द्रीयन्व्याधिमाह । गेहेति । येद्धि विचित्रं कार्यं तन्न स्वतम्राचेतनप्रकृतिकं यथा ग्रहपामादादीत्यर्थः । विचित्रकार्यत्वस्य पक्षधमेतामादर्शयनि । तथेति । जगद्विविवं ध्यात्मिकं च बाह्यं पृथिव्यादि तद्विशिनष्टि । नानेति । नानाविधं कर्मे शुभाशुभं व्या-मिश्रक्रपमस्य फलं सुखं दुःखं च तदुपभोगयोग्यं साधनमित्यर्थः । आध्यात्मिकं दे-हादिजगद्विशिन्षि । नानेत्यादिना । देविवियेङमनुष्यत्वाद्या नानाविवा जातय-स्ताभिरन्तितं तासामिवष्टानमित्यथैः । तस्य चैतनकृतत्वसंभावनार्थमाह । प्रतिनियते-ति । प्रतिनियतावयवविन्यासा यत्र देहादी वत्तथोक्तम् । देहादाश्रयस्थैवाऽऽत्मनः सुखाद्यनुभवात्तद्विष्ठानत्व देहादेरीपचारिकमिति मत्वोक्तम् । अनेककर्मेति । विशि-ष्टरचनात्मकतां जगतो दर्शयति । प्रज्ञावद्विरिति । तेन क्षेत्रज्ञानविष्ठितप्रवानकार्य-त्वं जगवोऽथोदगास्तम् । विमतं न स्वतन्नाचेतनकार्यं विचित्रकार्यत्वाद्विशिष्टरचनात्म-कत्वाद्वा विशिष्टशिन्पिनिर्मितपासादादिवदित्यनुमानमाह । कथमिति । किंच न प-थानं जगत्कारणं केवलाचेतनत्वाह्योष्टवदित्याह । लोष्टेति । किंच विभवं विशिष्टचेत-नाधिष्ठितमेव सकार्यकरमचेतनत्वान्मृदादिवदित्याह । मृदादिञ्बपीति । ननु दृष्टा-न्तवभिण्यचेतनं तावदुपादानं दृष्टं तत्र चेतनप्रयुक्तत्वे दृष्टेऽपि तत्प्रकृक्तत्वं बहिर-ङ्गत्वाद्मयोजकमचेतनत्वमात्रमुपादानगतमन्तरङ्गत्वात्प्रयोजकम् । तथाच यथा निषि-द्धत्वपयुक्ता व्याप्तिरवर्मत्वस्य हिसात्वेऽध्यस्यते वथा विशिष्टरचनात्मकत्वादावेकत्र सावने प्रकृतिगताचेतनत्वचेतनाविष्ठितत्वसाध्यद्भयत्यन्तरङ्गाचेतनत्वप्रयुक्ता हेतुसा-ध्ययोर्च्याप्तिर्बहिरङ्गचेतनाविष्ठितत्वेऽध्यस्तेति कृतो जगतश्चेतनाविष्ठिताचेतनप्रकृति-

पि चेतनांन्तराधिष्ठितत्वप्रसङ्गः । नच मृदाग्रुपादानस्वरूपव्य-पाश्रयेणेव धर्मेण मूलकारणमवधारणीयं न बाद्यकुम्भकारादि-व्यपाश्रयेणेति किंचिन्नियामकमस्ति । न चैवं सित किंचिद्विरु-ध्यते प्रत्युत श्वितिरनुगृद्धते चेतनकारणसमर्पणात् । अतो रचना-तुपपत्तेश्च हेतोनांचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति । अन्वया-चनुपपत्तेश्चेति चशब्देन हेतोरिसिद्धिं समुच्चिनोति । नहि बा-बाध्यात्मिकानां भेदानां मुखदुःखमोहात्मकत्याऽन्वय उपपद्य-ते । सुखादेनां चाऽऽन्तरत्वप्रतीतेः । शब्दादीनां चातद्रूपत्वप्र-तीतेः । तिन्निमित्तत्वप्रतीतेश्च । शब्दाद्यविशेषेऽपि च भावनावि-शेपातसुखादिविशेषोपलब्धेः । तथा परिमितानां भेदानां मूला-

करवमत आह । न चेति । नान्तरङ्गबहिरङ्गत्वकृते व्यापकत्वाव्यापकत्वे किं त्वव्य-भिचारव्यभिचारकृते । महानसादिस्वरूपस्यान्तरङ्गस्यापि व्यभिचाराद्भूमवस्व प्रत्य-व्यापकत्वाद्वहिरद्भस्यापि विद्वसंयोगस्याव्याभेचाराद्व्यापकत्वादिवि भावः। किंच मृ-दादिगतचेतनप्रयुक्तत्वस्य जगत्पकृतावनुपगमो मानान्तरिवरोषाद्वा तद्नुग्रहाभावाद्वेति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति । न चैवमिति । मृदादिलैकिकप्रकृतिषु दृष्टचेतनप्रयुक्तत्व-स्य जगत्मकृतावभ्युपगमे सतीति यावत् । द्वितीयं पत्याह । प्रत्युतेति । संपतिसा-धनत्वादिफल्रमुपसंहरति । अत इति । पादस्याऽऽधे सूत्रे हेत्वन्तरानुक्तिपरे चश-ब्दानुपपत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । अन्वयादिति । नाचेतनं जगत्कारणमनुमावव्यीमिति पूर्वेण हेत्वन्तरं सबध्यते । ननु सर्वेस्यापि कार्यस्य यथायथं सुखादिव्यञ्जकत्वेन तद-न्वितत्वानुभवात्कथमन्वयानुपपत्तिस्तत्राऽऽह । न हीति । प्रत्यक्षविरुद्धैतया काला-त्ययापदिष्टत्वाचायुक्तः समन्वयहेतुरित्याह । सुस्वादीनामिति । किंच शब्दादयो न सुखाचात्मानस्वानिमित्तत्वाचचानिमित्तं न वत्तदात्मकं यथा कुळाळादि कुम्भादिनि-मित्तं न तदात्मकमिति पत्यनुमानमाह । तिन्निमित्तत्वेति । किंच शब्दाद्युपल्लभमा-नानां प्रत्येकमपर्यायेण सुखदुःखमोहपतीत्यमावाद्योग्यानुपल्लिवविरुद्धमनुमानमित्याह् । शब्दादीति । भावना वत्तज्जातियोग्या वासना तद्विशेषादुष्ट्रादीनां कण्टकादी सुखा-दिद्शेनात्स्वतः सुखादिरूपताभावाद्रूपादीनां सामान्यादीना च द्रव्येष्वनुगतानामतदु-पादानत्वादनैकान्तिकश्च समन्वयस्तस्मादनुपपात्तः सिद्धेत्यर्थः । आदिशब्दोपात्ता परि-मितत्वानुपपत्ति कथयति । तथेति । तस्याः स्फुटीकरणार्थं परोक्तमनुमानमनुवद्वि । परिभितानामिति । अविभक्तमेकमनुगतं वस्तु संसर्गशब्देन लक्ष्यते । देशतो वा

१ क ड. ज. 'नाधि'। २ क. ज 'दीनामान्त'। इ. ज. 'दीनामन्त'। ३ क. सत्प्रतिपक्षसा'। ४ ठ. ड. 'दत्तात्काला'। ५ क. 'योग्यवा'।

ङ्करादीनां संसर्गपृर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परि-मितत्वात्संपूर्वकत्वमनुमिमानस्य सत्त्वग्जस्तमसामि संसर्गपृर्व-कत्वमसङ्गः परिमितत्वाविशेषान् । कार्यकारणभावस्तु मेक्षापृर्व-किनिर्मितानां शयनासनादीनां दृष्ट इति न कार्यकारणभावाद्धा-ह्याध्यात्मिकानां भेदानामचेतनपूर्वकत्वं शक्यं कल्पयितुम् ॥ १

### प्रवृत्तेश्व ॥ २ ॥

आस्तां ताविदयं रचना तित्सद्धयर्था या प्रवृत्तिः साम्पावस्थान्नात्मच्युतिः सन्वरजस्तमसामङ्गाङ्गिभावद्धपापत्तिर्विशिष्टकार्यान्मिमुस्त्मवृत्तिता साऽपि नाचेतनस्य प्रधानस्य स्वतन्नस्योपप-चते मृदादिष्वदर्शनाद्वथादिषु च । निह मृदादयो रथादयो वा स्वयमचेतनाः सन्तश्चेतनैः कुलालादिभिरवादिभिर्वाऽनिधिष्ठता विशिष्टकार्याभिमुख्यम्बत्तयो दृश्यन्ते । दृष्टाचादृष्टसिद्धः ।

काळवो वा वस्तुवो वा परिभिवत्वम् । आधे भागासिद्धिराकाशादिष्वभावातः । द्विवीये स्वरूपासिद्धिः पञ्चविश्ववित्ववाविरिक्तकाळानभ्युपगमातः । नच कारणभेव केनिवृद्धा-विना काळशब्दवाच्यं वथा सिव परिभिवत्वस्य वद्धाप्यत्वस्य पुरुषेष्वनैकानितकत्वा-वित्यभिष्रेसः वृवीयं प्रत्याह । सच्वेति । संसर्भपूर्वकत्वप्रमङ्ग इति गुणाना संसृष्टानेक-वस्तुप्रकृविकत्वप्रसक्तिरित्यर्थः । प्रकृविविकारतुन्यस्वभावानुमानस्य प्रत्यनुमानविरोध-माह । कार्येति । विभवं न केवळाचेतनपूर्वकं कार्येत्वात्मप्रविपन्नविदित्यर्थः ॥ १ ॥

यत्तु शक्तिः प्रवृत्तेश्चेति तत्राऽऽह । प्रवृत्तेश्चेति । प्रवृत्तेश्चानुपपत्तेनीऽऽनुमानिक कारणिति योजना । यद्यपि स्वतन्नस्य कारणस्य प्रवृत्तिरत्र निरस्यते तथाऽपि तुल्यन्यायतया कार्यस्यापि सा निरस्तैव भवतीति शक्तितः प्रवृत्तेश्चेत्यस्य हेतोर्निरुद्धतोपन्दर्शनिम्दामित्याशयवानाह । आस्तामिति । का सा रचनार्था प्रवृत्तिर्थस्याः सप्रत्यनुपपत्तिरुपन्यस्यते तामाह । साम्योति । नन्वेषव रचना न पुना रचनार्थत्याशान्द्रश्चाऽऽह । सन्त्वेति । तस्या रचनार्थत्व स्पष्टयति । विशिष्ठेति । निहं साम्याव स्थायां प्रधानस्य विचित्र्वेविकाररचनामिमुख्येन प्रवृत्तिरवक्तरुपते तथाच गुणैनेषम्यापत्तेर्वति रचनार्थत्यास्ययमित्यर्थः । विमतं न प्रवृत्तिशक्तित्वर्वात्संमतवदिन्त्याह । साऽपीति । दष्टान्तस्य साध्यवैकल्यमुद्धर्ति । न हीति । तेषु स्वतन्नेषु प्रवृत्त्यमावेऽपि प्रधाने तथाविषे सा स्यादिति ज्यवस्थामाशङ्कचाऽऽह । दृष्टाचिति । अचेतनं मृदादि चेतनानिधिते प्रवृत्तिशक्तिः दृष्टं ततश्चादृष्टे प्रधानेऽपि स्वतन्ने

१ क. ड. ज. ञ. वैति । २ ज. वृत्तिः साऽ । ३ इ. पि नि । ४ इ. वित्र

अतः प्रवृत्त्यनुपपत्तेरि हेतोनांचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति।
ननु चेतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलस्य न दृष्टा । सत्यमेतत् ।
तथाऽपि चेतनसंयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा । न त्वचेतनसंयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा । किं पुनरत्र युक्तम् । यिस्मन्प्रवृत्तिर्दृष्टा तस्यं सोत यत्संप्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सेति । ननु
यिस्मन्द्र्यते प्रवृत्तिस्तस्येव सेति युक्तमुभयोः प्रत्यक्षत्वात् ।
ननु प्रवृत्त्याश्रयत्वेन केवलश्चेतनो रथादिवत्पत्यक्षः । प्रवृत्त्याः
श्रयदेहादिसंयुक्तस्येवं नु चेतनस्य सद्भावितिद्धः केवलाचेतनरथादिवैलक्षण्यं जीवदेहस्य दृष्टमिति । अत एव च प्रत्यक्षे देहे

पवृ।त्तिशक्तिराहित्यभिति कल्पनाया दृष्टानुसारित्वादित्यर्थः। अनुमानफलं निगमयति। अत इति । समन्वयाद्यनुपपति दृष्टान्तायतुमपिशब्दः । अचेतनस्य प्रवृत्ति पतिषेधत-केवलचेतनस्य वा तस्यैवाचेतनसंयुक्तस्य वा प्रवृत्तिर्विवक्षितेति विकल्प्याऽऽद्यं दूषय न्नाशङ्कते । नन्विति । केवलस्य चेवनस्य प्रवृत्तिरहृष्टेत्येतदङ्गीकरोति । सत्यमिति । वर्दि केवलस्याचेतनस्यैव पवृत्तिः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । तथाऽपीति । चेतनमात्र-स्यादृष्टाऽपि पृवृत्तिरुभयसंबन्बादुत्पद्यमाना किमित्यचेतनाथीना चेतनाथीनैव कि न-स्यादित्यर्थः । उभयसंबन्धात्पवृत्त्युत्पत्तावि चेतनस्य तदाश्रयत्वादर्शनादचेतनस्यैव वद्दर्भनात्तस्यैव पवृत्तिरिवि मन्वानो द्विवीयं निराकुर्वेन्नाशङ्कते । न त्विति । तुशब्द-श्चेतनस्य जगत्सर्गे प्रवृत्तिरितिमतन्यावृत्त्यर्थः । सर्वेपवृत्तिरचेतनाश्रयैव इष्टा नतु चेवनाश्रया वन्न सिद्धान्विसिद्धिरित्यर्थः । वत्र प्रश्नपूर्वकं सिद्धान्वी गूढामिसंविर्विम्-शति । किं पुनिरिति । केवलस्य चेतनस्याचेतनस्य वा प्रवृत्त्यदर्शनदशायाभिति सप्तम्यर्थः । यस्मिनित्यचेवनस्य रथादेरुक्तिः । तस्येवि संयोगिनश्चेवनस्यामिधानम् । तत्र सांख्यो बूते । निन्वति । युक्तत्वे हेतुमाह । उभयोरिति । पवृत्तितदाश्रययो-रिवि यावतः । आत्मनोऽपि पत्यक्षत्वात्मवृत्तिवदाश्रययोस्तुल्यं पत्यक्षत्वं पक्षान्तरेऽ-पीत्माराङ्गचाऽऽह । न त्विति । पत्यक्षत्वाभावे कथमात्मिसिद्धिरित्याराङ्गचानुमाना-दित्याह । प्रवृत्तीति । अनुमानसिद्धस्य चेतमस्य न प्रवृत्त्याश्रयतेति दर्शीयेतु-मेवकारः । कथमनुमानमित्यपेक्षायां तत्पकारं सूचयति । केवछेति । वैछक्षण्यं प्राणा-दिमस्तमः । इतिशब्दो यस्मादर्थे । जीवदेहः सात्मकः पाणादिमस्त्रान्न यः सात्मको न स माणादिमान्यथा रथ इत्यनुमानात्तत्सद्भावमात्रं सिध्यवीत्यर्थः । केवळचेवनो न प्रवृ-च्याश्रयतया प्रसक्षो भवतीत्यत्र लिङ्गमाह । अत एवेति । केवलश्चेतनो यतो न मत्यक्षीभवत्यत एव लोकायतानां विवादोऽन्यथा व्यतिरिक्तात्मीन विवादो न स्यादि-

१ क. ज. च. 'स्य सेत्युत । २ क. 'व चे । ३ झ. 'स्यैव चे ।

सितं चैतन्यंदर्शनादसित चादर्शनादेहस्येव चैतन्यमपीति लीन कायितकाः मितपन्नाः । तस्मादचेतनस्येव मवृत्तिरिति । तद-भिधीयते न त्रूमो यस्मिन्नचेतने मवृत्तिर्द्धयते न तस्य सेति भवंतु तस्येव सा सा तु चेतनाद्भवतीति त्र्मः । तद्भावे भावात्त-दभावे चाभावात् । यथा काष्ठादित्यपाश्रयाऽपि दाहमकौशल-क्षणा विक्रियाऽनुपलम्पमानाऽपि च केवले ज्वलने ज्वलनादेव भवति तत्संयोगे दर्शनात्तद्वियोगे चादर्शनात्तद्वत् । लोकायित-कानामपि चेतन एव देहोऽचेतनानां रथादीनां मवर्तको दृष्ट इत्यविमितिषिद्धं चेतनस्य मवर्तकत्वम् । ननु तव देहादिसंयुक्त-स्याप्यात्मनौ विज्ञानस्वद्धपमात्रव्यितरेकेण मवृत्त्यनुपपत्तेरनुपपन्नं मवर्तकत्विमिति चेत् । न। अयस्कान्तवद्भूपादिवच्च मवृत्तिरिहत-स्यापि मवर्तकत्वोपपत्तेः । यथाऽयस्कान्तो मणिः स्वयं मवृत्तिर

त्यर्थः । दर्शनात्पवृत्तेश्चैतन्यस्य चेत्यध्याहारः । चेतनाश्रयपवृत्तिरप्रत्यक्षा प्रत्यक्षा त्वचेवनाश्रयेति स्थिते फल्विवमाह । तस्मादिति । अचेवनस्य प्रवृत्तिमत्त्वमुपेत्य चे-तनस्य तत्र प्रयोजकत्वमेष्टव्यमिति परिहरति । तद्भिधीयत इति । किमचेतनस्य मवृत्त्याश्रयत्वमेव साध्यते कि वा मवृत्तेश्वेतनानपेक्षत्वमपीति विकल्प्याऽऽद्यमङ्गीक-रोवि । नेत्यादिना । द्विवीयं पत्याह । सा त्विति । पत्रतेश्चेतनकृतत्वेऽन्वयव्य-विरेकी प्रमाणयवि । तद्भाव इति । न च रथादी प्राणाद्यभावेऽपि प्रवृत्त्यभावासंभवा-द्यविरेकासिद्धिः । प्राणादेरपि रथादिवदचेवनत्वाचेवनावीनप्रवृत्तिकत्वानुमानात्प्राणा-दीनां च पार्णाद्यन्तराभावेऽपि प्रवृत्तिदर्शनादि।ति भावः । अन्यगताऽपि प्रवृत्तिरन्या-भीनेत्यत्र दृष्टान्तमाह । यथेति । तत्राप्यन्वयन्यतिरेकौ दृर्शयति । तत्संयोग इति । तथोक्ताभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यामचेतने दृष्टाऽपि प्रवृत्तिश्चेतने सभवजीति चेतनकृतैवेत्याह । तद्वदिति । छोकायतमते चेतनस्यैवानुपगमात्कथमन्वयादिना वस्य प्रवृत्ती प्रयोजकत्विमत्याशङ्कचाऽऽह । स्रोकायतिकानामिति । अचे-तनस्य प्रवृत्तिमत्त्वेऽपि प्रवृत्तेश्चेतनावीनत्वमावश्यकामिति सिद्धान्तिना साभिसंधि-रुक्तः । संप्रति प्रवृत्तिमतामेव राजप्रभृतीनां प्रवर्तकत्वोपलम्भादात्मनस्वद्भावान मवर्वकवेति शङ्कते । नन्विति । लोकसिद्धेन सांख्यसंमतेन च दृष्टान्वेन निराचष्टे । नेत्यादिना । लोकसिद्धदृष्टान्तं विवृणोति । यथेति । द्वितीय-

९ ड. ंति दै। २ ज. \*न्यस्य दै। ट. \*न्यप्रशृत्तिदै। ३ झ. \*तस्येति । ४ ज. \*विति तु। ५ इ. ज. साऽपि भे । ६ क. ज. \*काङ्मादिङ । ७ झ. \*नो झा । < ट. ड. \*णामा ।

रहितोऽप्ययसः पवर्तको भवति । यथा वा ह्रपादयो विषयाः स्वयं प्रवृत्तिरहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति । एवं प्रवृत्तिरहितोऽपीश्वरः सर्वेगतः सर्वोन्मा सर्वेजः सर्वेशक्तिश्च सन्सर्वे प्रवर्तयेदित्युपपन्नम् । एकत्वात्पवत्र्याभावे प्रवर्तकत्वान-पपत्तिरिति चेत्। न । अविद्याप्रत्युपस्थापितनामह्रपमायावेश-वशेनासकृत्यत्युक्तत्वात् । तस्मात्संभवति मद्दक्तिः सर्वज्ञकारणत्वे न त्वचेतनकारणत्वे ॥ २ ॥

# पयो म्ब्रवचेत्रत्रापि॥३॥

स्यादेतत् । यथा क्षीरमचेतनं स्वभावेनैव वत्सविवृद्धवर्थं मव-र्तते यथा च जलमचेतनं स्वभावेतैव लोकोपकाराय स्पन्दत एवं प्रधानमचेतनं स्वभावेनैव पुरुषार्थसिद्धये प्रवर्तिष्यत इति । नैतत्साध्च्यते । यतस्तत्रापि पयो म्बनोश्चेतनाधिष्टितयो-

मुदाहरणं मपञ्चयाति । यथा वेति । दृष्टान्तयोदि शिन्तिकमाइ । एविमिति । तस्य मवर्तकत्वार्थं मवर्त्यसंबन्धमाइ । सर्वगत इति । सर्वमूर्वसंयोगं व्यावर्तयावि । सर्वा-रमेति । बुद्धिपूर्वकारिणो हि पवर्तकत्वं दृष्टमित्युपेत्यात्रापि तदापादयाते । सर्वज्ञ इति । ईश्वरस्य सर्वप्रवर्धकत्वे युक्त्यन्वरमाह । सर्वेति । सर्वात्मेखुक्तमद्वितीयत्वं श्रुत्या चोदयित । एकत्वादिति । कल्पितस्य द्वैतस्य पवत्यत्वसंभवान्मायोपाधिकस्ये-श्वरस्य प्रवर्षकत्वमविरुद्धभिति परिहरति । नाविद्येति । अनादिरनिर्वाच्याऽविद्या तया पत्युपस्थापिते कल्पिते नामरूपे एव मायाकार्यत्वान्माया तत्राऽऽवेशोऽध्यस्त-चिदात्मसंबन्यस्तद्वशेन वस्येश्वरादिभावस्यासकृद्कत्वेनास्य चोद्यस्य प्रस्कत्वान्भैव-मित्यर्थः । स्वपक्षे रचनार्थपवृत्त्युपपत्तिमुपसंहरति । तस्मादिति । परमते तदनुपपत्तिं निगमयति । न त्विति ॥ २ ॥

केवलाचेतनस्य मृदादेरदृष्टाऽपि पवृत्तिस्तथामृतस्यान्यस्य इष्टेत्यचेतनकारणत्व-पक्षेऽपि प्रवृत्तिः संभवतीति शद्धित्वा परिहरति । पयोम्ब्वदिति । सूत्रे शङ्काभागं विभजते । स्यादेतदिति । क्षीरस्यापि चेतनाधिष्ठितस्यैव मवृत्तिरित्यामङ्कच विशि-नष्टि । स्वभावेनेति । तत्पवृत्तेरर्थवन्वमाह । वत्सेति । केवलाचेतनस्यापवृत्तिरित्यत्र कीरे व्यभिचारमुक्तवा जलेऽपि व्यभिचारमाह । यथा चेति । दार्षान्तिकमाह । एवमिति । पुरुषार्थी भोगश्वापवर्गश्च । तत्रापीति परिहारमवतार्थे व्याचष्टे ! नैतदिति । रेव प्रवृत्तिरित्यनुगिमीमहे । उभयवादिमसिद्धे रथादावचेतने केवले प्रवृत्त्यदर्शनात् । शास्त्रं च "योऽप्पु तिष्ठन्" "योऽपोऽन्तरो यमयिति" [ बृ० २ । ७ । ४ ] "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते" [ बृ० २ । ८ । ९ ] इत्येन्वंजातीयकं समस्तस्य लोकपरिस्पन्दितस्येश्वराधिष्ठिततां श्रावयित । तस्मात्साध्यपक्षनिक्षिप्तन्वात्ययोम्बुवदित्यनुपन्यासः । चेतनायाश्च धेन्वाः स्नेहंच्छया पयसः प्रवर्तकत्वोपपत्तेः । वत्स्ययोपणेन च पयस आकृष्यमाणत्वात् । न चाम्बुनोऽप्यन्यन्तम्यायपेक्षत्वात्स्यन्दनस्य । चेतनापेक्षत्वं तु स्वत्रेषेत्रा निम्नभूम्याद्यपेक्षत्वात्स्यन्दनस्य । चेतनापेक्षत्वं तु स्वत्रेषेत्रा । "उपसंहारदर्शनानेति चेन्न क्षीरवद्धि" [ ब० स० २ । २ । २४ ] इत्यत्र तु वाह्यनिमित्तितरपेक्षमिप स्वाश्चयं कार्यं भवतीत्येतस्नोकहृष्या निद्धित्तम् । शास्त्रदृष्ट्यां तु पुनः सर्वत्रैवेश्वरापेक्षत्वमापद्यमानं न पराणुद्यते ॥ ३ ॥

कथमनुमानिमेखुक्ते वत्मकारं मूचयित । उभयवादीति । विभवा प्रवृत्तिश्चेन् वनाधिष्ठानपूर्विकाऽचेवनप्रवृत्तित्वात्संप्रविषक्षप्रवृत्तिविद्त्यनुमानात्पयोम्बुनोरि पक्षान्वभीवान व्यभिचाराञ्चेत्वयेः । किच शास्त्रेण वनािष चेवनािविष्ठितत्वस्य मिद्धत्वेन सपक्षत्वान व्यभिचार इत्याह । शास्त्रं चेति । वस्यार्थं संक्षिपित । समस्तन्येति । शास्त्रानुमानाभ्यां सिद्धमर्थमुपसंहरित । सस्मादिति । साध्यपक्षनिक्षप्तत्वं साध्यवि पक्षे पविष्टत्वमेव । वच सपक्षनिक्षिप्तत्वस्याप्युपलक्षणम् । अनुपन्यामो न व्यभिचारभूमिरित्यर्थः । इवश्च क्षीरदृष्टान्वे व्यभिचारो नास्त्रीत्याह । चेतनाया-श्चेति । केवलाचेवनस्य पयसो न प्रवृत्तिरित्यत्र हेत्वन्वरमाह । वत्सचोषणेनेति । अम्बुदृष्टान्वेऽपि सर्वथानपेक्षत्वं चेवनानपेक्षत्वं वा प्रवृत्ताविति विकल्प्याऽऽ चं दूषयिति । न चेति । द्वितीय निरस्यति । चेतनेति । उपदर्शितं शास्त्रेणेति शेषः । सूत्रकारस्य पृवीपरितिरोधमाञद्ध्य परिहरिते । उपसंहारेति । लोकदृष्ट्या शास्त्रदृष्ट्या चेति सूत्रद्वयमिरुद्धामस्यर्थः ॥ ३ ॥

१ ड. वित्तेरद । २ ड. अ धेमो. । ३ अ. हेनेच्छ । ४ अ. ड. ज. अ. प्रिया पु ।

#### व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वाव् ॥ ४ ॥

सांख्यानां त्रयो गुणाः साम्येनावतिष्ठमानाः प्रधानं नेतु तद्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तके निवर्तकं वा किंचिद्धाह्यपपेक्ष्यमवस्थितमस्ति । पुरुषस्तूदासीनो न प्रवर्तको न निवर्तक इत्यतोऽनपेक्षं प्रधानमनपेक्षत्वाच कदाचित्प्रधानं महदाद्याकारेण
परिणमते कदाचित्र परिणमत इत्येतदयुक्तम् । ईश्वरस्य तु सर्वेइत्वात्सर्वशक्तित्वान्महामायत्वाच प्रवृत्त्यप्रवृत्ती न विरुध्येते ॥४॥

#### अन्यत्राभावाच न तृणादिवत् ॥ ५ ॥

स्यादेतत् । यथा नृणपछ्ठवोदकादि निमित्तान्तरिनरपेसं स्वभावादेव श्लीराद्याकारेण परिणमत एवं प्रधानमि महदा-द्याकारेण परिणंस्यत इति कथं च निमित्तान्तरिनरपेशं तृ-णादीति गम्यते । निमित्तान्तरानुपछम्भात् । यदि हि किंचि-न्निमित्तमुपछभेमहि ततो यथाकामं तेनं नृणाद्युपादाय श्लीरं सं-

प्रधानस्य स्वातक्रयेण प्रवृत्त्यसंभवेऽपि धर्माद्यपेक्षया प्रवृत्तिः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । व्यतिरेकेति । व्यतिरेकानविस्थिति दर्शयितं परपक्षमनुवद्गति । सांख्यानामिति ।
संप्रति व्यतिरेकानविस्थिति दर्शयित । नेत्यादिना । धर्मोदेः सन्वेऽपि प्रतिबन्धनिवृत्तिमाकोपयोगादकादाचित्कत्वाच न कादाचित्कप्रवृत्त्यादिप्रयोजकतेति भादः । किच प्रधानान्तर्भूतत्वाद्धमीदेने तत्प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजकत्वम् । निह किचिद्गपि प्रधानातिरिक्तं वन्मवे संगतमिति । नच तदेव तत्प्रवृत्त्यादे प्रयोजकीभवतीत्यभिष्रत्याऽऽह । वाद्यामिति ।
मा भूद्धमीदि प्रधानस्य प्रवर्तकं निवर्तकं वा पुरुषस्तु वधेत्याशङ्कचाऽऽह । पुरुषस्त्वति । अपेक्षणीयाभावादनपेक्षत्वे प्रधानस्याऽऽगन्तुकप्रवृत्तिनिवृत्त्योरनुपपत्तिरिति फछितमाह । इत्यत इति । परपक्षेऽनुपपतिमुक्त्वा स्वपक्षमुषपादयिति । ईश्वरस्यिति ॥ ४ ॥

चेतनमचेतनं वा निमित्तमनपेक्ष्य प्रधानस्य परिणामो न युक्त इत्युक्तभिदानीं तद्-भावेऽपि प्रवृत्तेर्देष्टत्वात्कथमनुपपत्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । अन्यत्रेति । सूत्रव्यावत्यीमा-शङ्कामाह । स्यादेतिदिति । दृष्टान्ते निरपेक्षत्विनश्चयहेतुं प्रच्छाति । कथिमिति । योग्यानुपळब्धेस्तथेत्याह । निमित्तान्तरेति । तदनुपळिब्वमेव व्यतिरेकद्वारा स्फोन् रयति । यदि हीति । योग्यानुपळब्ध्या निमित्तान्तराभावे सिद्धे फळितं दृष्टान्तमु-

१ क.ज.ठ.न तै। २ क. कैं वा निै। ३ ज. पेश्यप्रै। ४ ड.ज. किमत्त्वारम । ५ ड.ज. थ नि । ६ ड. ज. मित्तान्तरमु । ७ ड. ज. ने तेन निमित्तेन तृ । क. ज. न निमित्तेन तृ । ८ ठ. ड. निप ।

पाइयेमिह नतु संपाइयामहे। तस्मान्स्वाभाविकम्नृणादेः परिणामः। तथा प्रधानस्यापि स्यादिति। अत्रोच्यते। भवेचृणादिवत्स्वाभाविकः परिणामो पदि नृणादेरपि स्वाभाविकः परिणामोऽभ्युपगम्येत नं त्वभ्युपगम्यते निमित्तान्तरोपछ्दधः। कथं निमित्तान्तरोपछ्दिधरन्यत्राभावात्। धेन्वैव सुपंभुक्तं नृणादि सीरीभवति न पहीणमनडुहासुपंभुक्तं वा। यदि हि निर्निनित्तम्सेतत्स्याद्वेनुशरीरसंबन्धादन्यत्रापि नृणादि सीरीभवेत्। नच पथाकामं मानुषेनं शक्यं संपादियतुमित्येतावता निर्निमित्तं भवति। भवति हि किंचित्कापं मानुष्मं प्राप्तिवित्ते वित्तेनोपायेन नृणाद्यपादाय सीरं संपादियतुम् । ममुष्या अपि शक्रुवन्त्येवीचित्तेनोपायेन नृणाद्यपादाय सीरं संपादियतुम् । प्रभूतं हि सीरं कामयमानाः प्रभृतं घासं धेनुं चारय-वित । ततश्च प्रभूतं सीरं छभन्ते। तस्मात्र नृणादिवत्स्वाभाविकः प्रधानस्य परिणामः॥ ५॥

# अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात् ॥ ६ ॥

स्वामाविकी प्रधानँपवृत्तिनं भवतीति स्थापितम्। अथापि नाम

पमंहत्य दार्ष्टीन्तिकमुपसहरित । तस्मादिति । वेन्वाश्चेतनस्य क्षीरपिरणामे नास्ति कारणता कितु तृणाद्युपयोगनेपकारिनेति चोद्यमनूद्य सूत्रमवतारयति । अत्रेति । न तृणादिवदितिमागं विभजते । भवेदिति । आकाङक्षापूर्वकं सूत्रावयवमादत्ते । कथमिति । तृणादेः सर्वेत्र वा क्षीरीभावे निरपेक्षत्व चेतने वेति
विकल्प्याऽऽये दोषमाह । धेन्वैवेति । एवकारच्यावत्यं कीर्तयति । न महीणमिति ।
अनडुहाद्युपयुक्तमिति तु भौष्य उपयुक्तत्वं नाऽऽश्रद्धास्पद्म् । एतदेव व्यितरेकद्धारा
विवृणोति । यदि हीति । क्षीरीभवनं तृणादेरेतदित्युच्यते । यत्तु निमित्तान्तरोपलम्भे
तेनैव निमित्तेन तृणान्युपादाय यथाकामं क्षीर संपाद्यतामिति तत्राऽऽह । न चेति ।
चेतनानपेक्षत्वपक्षं प्रत्याह । भवति हीति । मनुष्याणा तृणादिना क्षीरसंपादनं दुष्करामिस्युपेत्योक्तभिदानीं तदेव नास्तीत्याह । मनुष्या इति । तेषामुचितोपायोपादानेन
तृणान्यादाय क्षीरसंपादनसामध्येमेवोदाहरित । प्रभूतिमिति । तृणादेः स्वावाविकपरिणामासंभवे स्थिते फल्वितमाह । तस्मादिति ॥ ५ ॥

प्रधानस्य स्वाभाविकीं प्रवृत्तिमुपेत्यापि दूषयति । अभ्युपगमेऽपीति । वृत्तमनू-चाभ्युपगमेऽपीति भागमपेक्षितं पूरयन्व्याकरोति । स्वाभाविकीति । पश्चपूर्वकं हेतु-

<sup>ी</sup>क न तिहाभ्युं। २ क. पैयुक्त । ३ क. पैयुक्त । ४ ज. ैचिंद्वें। ५ ड. ज. व. ट. पिच कौ। ६ व. ैन्स्येव स्त्रोविं। ७ क. इ. ज. व. नस्य प्राै 1३ स्त. ठ. ड. भाष्ये प्रयुः।

भवतः श्रद्धामनुरुध्यमानाः स्वाभाविकीमेव प्रधानस्य प्रवृत्तिमभ्य-पगच्छेम तथाऽपि दोषोऽनुषज्येतैव । कुतः । अर्थाभावात् । यदि तावत्स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिने किंचिदन्येदिहापेक्षत इत्युंच्येत ततो यथैव सहकारि किंचित्रापेक्षत एवं प्रयोजनमपि किंचित्राएँक्षेतेत्यतः प्रधानं पुरुषस्यार्थं साधियतं प्रवर्तत इतीयं मितज्ञा हीयेत । स पदि ब्र्यात्सहकार्येव केवलं नापेक्षते न प्रयोजनमपीति । तथाऽपि प्रधानमञ्जलेः प्रयोजनं विवेक्तव्यम् । भोगो वा स्वादपवर्गी वोभयं वेति । भोगश्चेन्कीह्योऽनाधेयाति-शयस्य पुरुषस्य भोगो भवेदनिर्मोक्षपसङ्ख्य । अपवर्गश्चेत्पागि भवृत्तेरपवर्गस्य सिद्धत्वात्मवृत्तिरनर्थिका स्याच्छव्दाद्यनुपल-व्धिपसङ्गश्च । उभवार्थताभ्युपगमेऽपि भोक्तव्यानां प्रधानमात्रा-णामानन्त्यादनिर्मोक्षप्रसङ एव । न चौत्सुक्यनिवृत्त्यर्था प्रवृ-

मादत्ते । कुत इति ! पराभिमायमन् च प्रयोजनापेक्षाभावपसङ्गादित्येवंपरतया हेतुं व्याचष्टे । यदीति । पसङ्गफलं पतिक्रीहानिं पदर्शयति । इत्यत इति । हेतोरथी-न्तरं वक्त शङ्कते । स पदीति । व्यवस्थापकाभावानिषा व्यवस्थेत्यभिषेत्यार्थासंभवा-दिति हेत्वर्थं वदन्विकल्पयाति । तथाऽपीति । आद्यमन्दाऽऽक्षिपति । भोगश्चेदिति । अनाधेयाविशयस्य मुखदुःखपाप्तिपरिहारकपाविशयशन्यस्येत्यर्थः। मोगायैवं प्रधान-पवृत्तिरित्यत्र दोषान्तरमाह । अनिर्मोक्षेति । नहि निरतिशयँस्य पुरुषस्य स्वार-सिकी भोगापवर्गावङ्गीकियेते तेन प्रवानपवृत्तेभीगैकप्रयोजनत्वे हेत्वभावान्नैव पुंसी मोक्षः सेद्धमहेंदित्यर्थः । द्वितीयमनूद्य दृषयति । अपवर्गश्चेदिति । स्वरूपावस्थानस्य सदातनत्वादित्यर्थः । नन् बन्धपध्वंसरूपापवर्गसिद्धचर्यं प्रधानप्रवृत्तिरर्थव-वीति चेन्न पयानाविवेक विना पुरुषे बन्धासिद्धेने च तद्विवेकनिवृत्त्यर्थी तत्पवृत्तिरिवि युक्तम् । तथा सवि हेत्वभावाद्भोगाभावपसङ्गादित्याह । शब्दा-दीति । तदुपळब्वेभीगत्वादित्यर्थः । तृतीयेऽपि कतिपयशब्दाद्यपळिववी समस्ततदु-पलाब्बिर्वा भोग इति विकल्प्याऽऽद्ये सर्वेषामेकदैव मुक्तिः स्यादिति मन्वानो द्वितीयं मत्याह । उभयार्थतेति । औत्सुक्यिनवृत्त्यर्था प्रधानचे हेवी ष्टरवाद्यावदौतसुक्यं तत्प-वृत्तेर्नोक्तो दोषोऽस्तीत्याशङ्कचाऽँऽह । न चेति । तिद्ध प्रधानस्य वा पुरुषस्य वा

<sup>9</sup> क. <sup>\*</sup>की प्रवृ<sup>\*</sup>। २ क. ज. ज. न्यद्षे°। ३ क ड. ज. <sup>°</sup>त्युच्यते त°। ४ क. ड. ज.°षे∘ क्षिच्यत इत्यें।५ ज. द्यार्थ।६ क. <sup>°</sup>ज्ञाया हाँ।७ ड. <sup>°</sup>यपुँ।

त्तिः । निह प्रधानस्याचेतनस्यौन्सुक्यं संभवति । नच पुरु-पस्य निर्मेलस्य निष्कलम्यौन्सुक्यम् । दक्शिक्तसर्गशक्तिवेय-थ्यभयाचेत्पवृत्तिस्नार्हे दक्शक्त्यनुच्छेदवत्मर्गशक्त्यनुच्छेदा-त्संसारानुच्छेदादनिर्मोक्षप्रसङ्ग एव । तस्मान्प्रधानस्य पुरुपार्था मवृत्तिरित्येतदयुक्तम् ॥ ६ ॥

### प्रस्पाश्मवदिति चेत्तथाऽपि ॥ ७ ॥

स्पादेतत् । यथा कश्चित्पुरुपो हक्शक्तिसंपन्नः प्रवृत्तिशक्ति-विहीनः पङ्कुरपरं पुरुषं प्रवृत्तिशक्तिसंपन्नं हक्शक्तिविहीनमन्ध-मिष्ठष्ठाय प्रवर्तयति । यथौ वाऽयस्कान्तोऽदमा स्वयमप्रवर्तमा-नोऽप्ययः प्रवर्तयति । एवं पुरुषः प्रधानं प्रवर्तयिष्यतीति ह-ष्टान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम् । अत्रोच्यते । तथाऽपि नेव दोषान्निर्मोक्षोऽस्ति । अभ्युपेतहानं तावहोष आपतति । प्रधा-नस्य स्वतन्त्रस्य प्रवृत्त्यभ्युपगमात्पुरुषस्य च प्रवर्तकत्वानभ्युप-

नाऽऽ इत्याह । न हीति । औत्सुक्यापरपर्यायकुत्ह् िवायाश्चेतनगामित्वावगमा-दित्यर्थः । न द्वितीय इत्याह । न चेति । त्वरसतो हि पृरुषो निर्भकोऽभिल्प्यते न तस्यौत्सुक्यक्रपमलसंबन्यः सिध्याति तेन पुरुषस्यापि न संभवत्यौत्सुक्यभित्यर्थः । अस्ति पुरुषस्य दक्शिक्ति च साद्दर्यमन्तरेणार्थवती प्रधानस्य च मर्गशक्तिः मौ सृष्टि विनाऽनिर्येका तथाचोभयविषशिक्तवैयर्थ्यपरिहारार्थं प्रवानपवृत्तिरिति शङ्कते । दक्शक्तीति । तर्हि शक्त्योर्नित्यत्वात्तदर्थवत्त्वाय सदा प्रयानपवृत्तिभित्ति हिरिति दूषयति । सर्गति । अर्थासभवान्निरपेक्षस्यैव प्रधानस्य प्रवृत्तिरित्येवद्युक्तमित्युपसंह-राति । तस्मादिति ॥ ६ ॥

पुरुषस्य प्रवर्षकत्वं निरस्तमिष दृष्टान्तेन पुनराशद्भ्यः निरस्यित । पुरुषाश्मव-दिति । चोधं निभजते । स्यादेतिदिति । पङ्गोरिष नागादिद्वारा प्रवर्षकत्वसंभवात्त-द्विरिहिणि पुरुषे न प्रवर्षकतेत्यपिरतुष्यन्तं प्रत्याह । यथां नेति । दार्धान्तिकमाह । एविमिति । पुरुषस्तूदासीनो न प्रवर्षको नापि निवर्षक इत्यन्नेन तत्प्रवर्षकत्वे प्रत्युक्ते कथं पुनराशद्वोनिभषेदित्याशङ्कचाऽऽह । इति दृष्टान्तेति । पूर्वपक्षमनूद्य भिद्धान्त-मवतायोपिक्षितं पूर्यन्व्याकरोति । अनेति । कथं दोषानिवृत्तिरित्याशङ्कचापिमद्धा-न्तापत्ति तावदाह । अभ्युपेतेति । पुरुषस्य प्रधानप्रवर्षकत्वमङ्गीकृर्वतस्त्वत्प्रवर्षकत्वा-

s क. 'था चाय'। २ ड. 'न्तो मणि: स्व'। ३ क. ख. साऽपि मृ'। ४ क. ठ. ड. 'था चेति । '

गमात् । कथं चोदासीनः पुरुषः मधानं मवर्तपेत् । पङ्कुरेषि

इन्धं वागादिभिः पुरुषं मवर्तपति । नैवं पुरुषस्य कश्चिदपि

प्रवर्तनव्यापारोऽस्ति निष्क्रियत्वान्निर्गुणत्वाच । नाष्ययस्कान्तवर्त्सौनिधमात्रेण मवर्तपेत् । संनिधिनित्यत्वेन मद्यत्तिनित्यत्व
प्रसङ्कात् । अयस्कान्तस्य त्वनित्यसंनिधेरस्ति स्वव्यापारः सं
निधिःपरिमार्जनाद्यपेक्षाचास्पास्तीत्यनुपन्यासः पुरुषाद्रमवदिति।

तथा प्रधानस्पाचैतन्यात्पुरुषस्य चौदासीन्यानृतीयस्य च त
योः संवन्द्धरभावात्संबन्धानुपपत्तिः । योग्यतानिमित्ते च संबन्धे

योग्यत्वानुच्छेदादिनमीक्ष्यसङ्कः । पूर्ववचेद्दाष्यर्थाभावो विक
लपयितव्यः । पर्मात्मनस्तु स्वस्वपव्यपाश्रयमौदासीन्यं माया
व्यपाश्रयं च मवर्तकत्वित्वित्वस्यत्वरायः ॥ ७ ॥

नभ्युपगमस्यासिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । कथं चेति । नहि पवर्तेकत्वमुदासीनस्य युक्तमुदासीनत्वन्याघावादित्यर्थः । पङ्क्षद्रष्टान्तं विघटयवि । पङ्करपीति । पुरुषस्य परपन्दपयत्नव्यापाररादित्यं वक्तं हेतुद्वयम् । अयस्कान्तदृष्टान्तेन स्वगतव्यापारम-न्बरेणापि पुरुषस्य प्रवर्तकत्वमुपदिष्टमित्याशङ्कचाऽऽह । नापीति । अयस्कान्तसं-निषावयोवत्कदाचिदेव सनिधौ सत्यपि पवृत्तिः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । अयस्का-न्तस्येति । परिमार्जनादीत्यादिशब्देन मुखाभिमुख्यसंपादनं संग्रहीवम् । इष्टान्तदा-ष्टीन्तिकयोवेषम्यमुक्तवा फल्तिमाह । इत्यनुपन्यास इति । किच पवर्त्यपवर्षकभा-वस्य संबन्धसापेक्षत्वात्प्रधाननिभित्तो वा पुरुषनिभित्तो वा वदुभयन्यतिरिक्तनिभित्तो वा संबन्धस्तयोरिति विकल्पयति । तथेति । सति विकल्पत्रये संबन्धानुपपत्तिरिति संबन्धः । नाडऽच इत्याह । प्रधानस्येति । न द्वितीय इत्याह । पुरुषस्येति । न तृवीय इत्याह । तृतीयस्येति । प्रधानस्याचेतनत्वाहृश्यत्वे पुरुषस्य चेतनत्वाह्रष्टृत्वे योग्यवाऽस्त्रीति तन्निमित्तो द्रष्टृदृश्यभाव एव संबन्धस्त योरित्याशङ्क चाऽऽह।योग्यतेति। किंच यथा स्नामाविकप्रवृत्तिपक्षे विकल्प्यार्थामावो दर्शितस्तथा पुरुषसंबन्धात्प्रधानप्रवृ-तिपक्षेऽपि भोगो वा फळमपवर्गो वा द्वयं वेत्येवं विकल्प्यार्थाभावो वक्तव्य इत्याह । पूर्ववस्रोति । नन्वयस्कान्तदृष्टान्तावष्टम्भेन भवताऽपि परमात्मा कुटस्थानित्य एव प्रव-र्वकोऽभ्युपगतस्तथाचोर्क्तनीत्या त्वत्पक्षोऽपि न सिध्यति तत्राऽऽह **। परमात्मन-**स्तिर्वात । अविशयः सारूयाभिमवात्पुरुषादिवि शेषः ॥ ७ ॥

९ क. °रण्यन्थ । २ क. ज. °भि प्रै। ३ क. इ. ज. ज. विश्लप्यव । ४ ड. झ. वन्धयितुर ध ५ इ. झ. °तें संै। ६ ठ. ड. °त्तरीला।

# अङ्गित्वानुपपत्तेश्व ॥ ८ ॥

इतश्च न प्रधानस्य प्रवृत्तिरवकल्पते । यद्धि सत्त्वरजस्तम-सामन्योन्यगुणप्रधानभावगुत्स्रज्य साम्येन स्वरूपमात्रेणावस्थानं सा प्रधानावस्था । तम्यामवस्थापामनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप-णाशभयान्परस्परं पत्यङ्गाङ्गिभावानुपपत्तेः । बाह्यस्य च कस्यचि-रक्षोभियतुरभावादुणवेषम्यनिमित्तो महदाद्युत्पादो न स्यात् ॥८॥

### अन्यथानुमितौ च ज्ञराकिवियोगाव् ॥ ९ ॥

अथाऽिष स्पादन्यथा वयमनुमिनीमहे यथा नायमनन्तरो दोषः मसज्येत । न ह्यनपेक्षस्वभावाः कूटस्थाश्चासमाभिर्मुणा अभ्युपगम्यन्ते ममाणाभावात् । कार्पवशेन तु गुणानां स्वभावोऽभ्युपगम्यते । यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथेषां स्वभावोऽभ्युपगम्यते । चलं गुणवृत्तमिति चास्त्य-भ्युपगमः । तस्मात्साम्यावस्थायामिष वैषम्योपगमयोग्या

मधानस्य स्वाभाविकी पुरुषमंनिवेवी न प्रवृत्तिरिसुक्तिमिदानी कस्यिवद्भुणस्य माधान्यं कस्यिचद्भुपमर्जनत्वाभित्यापि वैषम्यमभ्युपगतं स्वतः परतो वा न संभवती-त्याह । अङ्किरवेति । चकारसृचिता प्रतिज्ञां प्रकटीकरोति । इतश्चेति । पश्चम्यर्थ-मेव दश्चेयन्प्रयानावस्थामनुवद्वि । यद्धीति । सा च कृटस्था वा विकारिणी वेति विकल्प्याऽऽचे दोषमाह । तस्यामिति । अनपेक्षस्वक्रपाणा परस्परानपेक्षाणा गुण-प्रधानत्वहीनानामङ्गाङ्गित्वायोगात्कार्थानुत्पत्तिरिस्यर्थः । द्वितीयं दृषयित । वाक्ष-स्येति ॥ < ॥

गुणानामनपेक्षस्वभावत्वाच्च स्वतो वैषम्यभित्यत्रासिद्धिमाशङ्कच परिहरित । अन्यथेति । तत्रान्यथानुभितौ चेति भागं पूर्वपक्षत्वेन च्याकरोति । अथापीति । निरपेक्षेषु गुणेषु गुणपथानभावानुपपचावपीति यावत । गुणानामङ्गाङ्गित्वानुपपच्या महदादिकायीनुत्पचिद्धपो दोषो यथा न भवित तथा मिथोऽनपेक्षत्वछक्षणस्वभावादन्यथा
प्रकारान्तरेण गुणानन्योन्यसापेक्षानेव कल्पयामोऽतो न प्रागुक्तदोषप्रसिक्तिरिखुक्तम् ।
प्रकारान्तरेण कल्पनामेव प्रकटयित । न हीति । तेषां मिथः सापेक्षत्वे विकारित्वे च
तुल्यं प्रमाणासन्विमित्याशङ्कचाऽऽह । कार्येति । तथाऽपि कथं भिथः
सापेक्षत्वं विकारित्वं वा गुणानामिति तन्नाऽऽह । यथा यथेति । अपसिद्धान्वं
काङ्गित्वोक्तम् । चलमिति । उक्तोपगमफल्लमाह । तस्मादिति । पूर्वपक्षमनूष

एव गुणा अवितिष्ठन्त इति । एवमपि प्रधानस्य इशक्तिवियोगाद्रचनानुपपत्त्यावयः पूर्वीका दोषास्तदवस्था एव। इशक्तिमपि त्वनुमिमानः मितवादित्वानिवर्तेत । चेतनमेकमने-कमपश्चस्य जगत उपादानमिति ब्रह्मवादमसङ्गात् । वैषम्योप-गमयोग्या अपि गुणाः साम्यावस्थायां निमित्ताभावान्नैव वैषम्यं भजेरन् । भजमाना वा निमित्ताभावाविशेषात्सर्वदेव वैषम्यं भजे-रिन्नित मसज्यत एवायमनन्तरोऽपि दोषः ॥ ९ ॥

#### विप्रतिषेधाचासमञ्जसम् ॥ १० ॥ (१)

परस्परविरुद्धश्रायं सांख्यानामभ्युपगमः । कचित्सप्तेन्द्रिया-ण्यनुक्रामन्ति कचिदेकादश । तथा कचिन्महतस्तन्मात्रसर्गमुप-दिशन्ति कचिदहंकारात् । तथा कचित्रीण्यन्तःकरणानि वर्ण-यन्ति कचिदेकमिति । प्रसिद्ध एव तु श्रुत्येश्वरकारणवादिन्या विरोधस्तदनुवर्तिन्या च स्मृत्या । तस्मादप्यसमञ्जसं सांख्यानां दर्शनमिति । अत्राऽऽह। नन्वोपनिषदानामप्यसमञ्जसमेव दर्शनं तप्यतापकयोर्जात्यन्तरभावानभ्युपगमात्। एकं हि ब्रह्म सर्वात्मकं

ज्ञशक्तिवियोगादित्यादि व्याकुर्वन्पारहरित । एवमिति । येन येन विना कार्यं नोपपचते तत्तद्पि तद्वशादेवानुभेयभित्याशङ्कन्याऽऽह । ज्ञेति । अनन्तरोक्तदोष-निरासं स्वीकृत्य व्यवहितदोषापत्तिमुक्त्वा संगत्यङ्गीकारं त्यजाति । वैषम्येति । विपक्षे दण्डमाह । भजमाना वेति । अनन्तरो दोषो महदादिकार्योत्पादायोगः ॥ ९ ॥

इतश्चासंगतं सांख्यमतिनित्याह । विप्रतिषेधाचेति । सूत्रं विभजते । परस्परेति । विरोधमुदाहरित । किचिदिति । त्वङ्गात्रमेव धीन्द्रियमनेकक्षपादिवीसमर्थं कर्मेन्द्रियाणि पश्च मनश्चेति सप्तेन्द्रियाणीत्यर्थः । पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च कर्मेन्द्रियाण्येकादशं मन इत्येकादशेन्द्रियाणीत्याह । कचिदिति । प्रकारान्तरेण विप्रतिषेपमाह । तथिति । वन्मात्रा भूतस्भाणि बुद्धिरहंकारो मन इति त्रीण्येकिमिति बुद्धिरेवोच्यते । मिथोवि-रोधसमाप्तावितिश्ववदः । विप्रतिषेधशब्दस्यार्थान्तरमाह । प्रसिद्ध इति । साख्यवाद-स्योक्तनीत्या भान्तिमूळत्वात्तदीयन्यायविरोधो न समन्वयस्यत्रुपसंहरिते । तस्मा-दिति । साख्यसमयस्यासामञ्जस्यादुपेक्षणीयत्वे प्रतिबन्द्या सांख्यश्चोदयिते । अत्रेति । चोद्यं विवृणोति । निन्वति । सिद्धान्वस्यासामञ्जस्य हेतुमाह । तप्येति । हेतुं साय-यावि । एकं दीति । प्रश्चस्य ब्रह्माविरेकात्कृतस्वदैक्यं तत्राष्ट्र्ऽह । सर्वेति । तदिपि

सर्वस्य पपञ्चस्य कारणमभ्युपगच्छतामेकस्यैवाऽऽत्मनो वि-शेषो तप्यतापको न जात्यन्तरभृतावित्यभ्युपगन्तव्यं स्यात् । यदि चैतां तप्यतापकावेकम्याऽऽत्मनो विशेषा स्यातां स ताभ्यां तप्यतापकाभ्यां न निर्मुच्यत इति तापोपशान्तये सम्यग्दर्शनमुपदिशच्छास्त्रमनर्थकं स्यात् । न द्यौण्ण्यपकाशध-मैकस्य पदीपस्य तदवस्थस्येव ताभ्यां निर्मोक्ष उपपद्यते।योऽपि जलतरङ्गवीचीफेनाद्यपन्यासस्तत्रापि जलान्मन एकस्य वीच्यादयो विशेषा आविभावितरोभावक्षपेण नित्या एवेति समानो जलान्मनो वीच्यादिभिरनिर्मोक्षः।पसिद्धश्चायं तप्यतापकयोजान्यन्तरभावो लोके।तथा द्यश्ची चार्यश्चान्योन्यभिन्नौ लक्ष्येते।यद्यार्थनः स्वतोऽ-न्योऽथों न स्याद्यस्यार्थिना यद्विषयमिक्षेत्वं स तस्यार्थो नित्यिमद्व

कथं तजाऽऽह । सर्वस्पति । नच तावेकस्य युक्ती परममेवतांकयाफलकालि हि कमे ततस्तापकात्तप्यस्य मेदोऽन्यथा तङ्गावायोगात्तदयोगे च न्यवहारं विरोवादयुक्तं त्वन्मतिस्यथः । एकस्यैवाऽऽत्मनश्चेतनाचेतनात्मेत्वात्तप्यतापकव्यवहारिभिद्धां नामा-मञ्जस्यमिस्याशङ्कचाऽऽह । यदीति । कि तयोरात्मक्षपत्वं तद्धमत्वं वेति विकल्प्याऽऽधं प्रत्याह । स इति । द्वितीयेऽपि तयोः सक्ष्पान्तर्भावो विह्मित्वो वा । प्रथमे पागुक्तदेषा-नुषिक हृषान्वेन स्पष्टयित । न हीति । औष्ण्यपकाशयोः स्वक्षपत्वात्ताभ्यां दीप-स्यानिमोंक्षेऽपि तप्यतापकयोवित्रह्मादिवद्धम्यंनन्वर्भावाद्धमिणस्ताभ्या प्रथमत्वाना-निर्मुक्तिरिति पक्षान्तरमाशङ्कचाऽऽह । योऽपीति । विचित्रङ्गादीना जलवर्मस्वेऽपि वेभ्यो जलं प्रथमिष्टं तथा वप्यतापकयोरात्मधर्मत्वेऽपि ताभ्यामात्मा प्रथगिति योऽपि मोक्ष-संभावनार्थमुपन्यासस्तजापि जलात्मनो वीच्यादिभिरनिमोक्षस्तेषा तत्संबन्धित्वाऽपि मोक्ष-संभावनार्थमुपन्यासस्तजापि जलात्मनो वीच्यादिभिरनिमोक्षस्तेषा तत्संबन्धित्वार्गामन्तिमाक्षास्तान्यविष्यामत्त्वार्थित्वार्गानिक्षत्वाद्धान्ति । क्षात्वाद्धान्ति । क्षात्वाद्धान्ति । क्षात्वाद्धान्ति । क्षात्वाद्धान्ति । अधिक्रित्वाद्धान्ति । क्षात्वाद्धान्ति । अधि तप्यन्त्वापकश्चार्थस्त्वार्भिते । व्यक्ति । क्षात्वाद्धान्ति । अधि तप्यन्त्वापकश्चार्थस्त्वार्भिते तावदनुभवमाह । अधीति । तज्ञव युक्तिमाह । यदिति । तयोभिन्दानुपगमेऽर्थस्यार्थमान्त्वमित्वाद्दिमी वाऽर्थमान्तवं नाऽऽघ इत्याह । यस्येति । नित्यपा-

९ इ. अ. "र्मुच्येतेति । २ झ. ट. "र्भस्य । ३ ठ. इ. "त्मना तप्य"। ४ ठ. इ. "ये त'। ५ ठ. इ. "द्धर्मान"।

एवेति। न तस्य तिद्वषयमिंथत्वं स्याद्यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्योऽथीं नित्यसिद्ध एवेति न तस्य तिद्वषयमिंथत्वं भवति। अप्राप्ते ह्यथेंऽधिनोऽधित्वं स्यादिति । तथाऽथेंस्याप्यथित्वं न स्याद्यति । तथाऽथेंस्याप्यथित्वं न स्याद्यति । स्वान्धिः स्यात्स्वार्थत्वमेव स्यात् । न चैतदिस्त । संबन्धिः शब्दो ह्योत्यर्थो चार्थश्चेति । द्वयोश्च संबन्धिः संबन्धः स्यात्रे-कस्पैव । तस्माद्भिनावेषाय्येशिनो । तथाऽनर्थानिर्यनाविष । अधिनोऽनुकूलोऽर्थः प्रतिकूलोऽनर्थस्ताभ्यामेकः पर्यायेणोमा-भ्यां संबध्यते । तत्रार्थस्याच्पीयस्त्वाद्ययस्त्वाचानर्थस्योभावप्य-र्थानर्थावनर्थं एवेति तापकः स उच्यते । तप्पस्तु पुरुषो य एकः पर्यायेणोभाभ्यां संबध्यत इति तपोस्तप्यतापकयोरेकात्मतायां मोक्षानुपपत्तिः। जात्यन्तरभावे तु तत्संयोगहेतुपरिहारातस्यादिष

श्वेडचें नाचितेस्य ह्रष्टान्तमाह । यथेति । दाष्टीन्तिकं विवक्षन्नाह । अपाप्ते हीति । सक्रपत्वेन प्राप्तेऽर्थे नार्थिनोऽर्थित्विमिति शेषः । एवमर्थस्यार्थिमात्रत्वं नेस्पुपसंहर्तुभि-विश्वन्दः । अधिनोऽर्थमात्रत्वं प्रत्याह । तथेति । अर्थिनोऽर्थान्विरेके सवीवि यावत् । अधिवदि।तिदृष्टान्तार्थोऽपिशन्दः । इष्टापतिमाशङ्ख्याऽऽह । न चेति । अर्थस्य स्वार्थत्वे शेषत्ववीविरोवः स्वादित्यर्थः । इतश्चार्थार्थनोर्भिन्नतेत्याह । संब-न्धीति । वथाऽपि कथं भिन्नत्वं तत्राऽऽह । द्वयोश्चेति । अर्थापिभेदमनुभवयुक्तिसिद्धं निगमयति । तस्मादिति । अर्थार्थिनोरुक्तन्यायमनर्थानार्थनोरापि संचारयाते । तथेति । अर्थार्थिवत्ताविष भिन्नावेवेति संबन्धः । अर्थोनर्थयोर्भेद्मुदाहरति । आर्थेन इति । तर्हि कथमेकस्यैव विरुद्धधर्भद्वयं तत्राऽऽह । ताभ्यामिति । तप्यतापकयोर्भिन्नत्वप-सिद्धिमुपऋम्यान्यदेवोक्तम् । न चानर्यानार्थनोस्तप्यतापकत्वेऽपि तदर्यार्थनोरस्तीत्या-शङ्कचाऽऽह । तत्रेति । तप्यतापकयोभिन्नत्वमुपपाच विपक्षे मोक्षासिद्धि पूर्वोक्तामुप-संहराति । इति तयोरिति । त्वन्मतेऽपि भिन्नयोरेव वष्यवापकयोवीं चीवरङ्गादिवदु-द्भवाभिमवाभ्यां नित्यत्वात्कुतो मुक्तिरित्याशङ्कच पूर्वेपक्षी स्वपक्षे मोक्षसिद्धिमाह । जात्यन्तरेति । नन्वविवेकस्तप्यतापकयोः संयोगे हेतुस्तस्य विवेकाभिवृत्तिरिति मते नित्यादागन्तुकाद्वा वतस्तानेवृत्तिराचे सदा मुक्तेः संमाराभावः । द्वितीये त्वागन्तुकस्य विवेकस्यानाधेयातिशये पुंस्यसंभवः । नच सत्त्वस्यैवासौ तस्यैव सम्याविया मोक्षो बन्धश्च वदमावादिति पुंसो द्वयामावापातानमैवं बुद्धिस्तत्त्वस्थावि बन्धमोक्षी योद्धग-वाविव जयपराजयो स्वामिनि पुंस्युपचरितौ तस्य बुद्धिसच्वाविमागापच्या वत्फल्लमो-कृत्वादिति मत्वाऽऽह । स्यादपीति । अनिमेक्षिपसक्तेरयुक्तमै।पनिषदं मतमिति

#### [अ०२पा०२मू०१०] आनन्दगिरिकतटीकामंबलितशांकरभाष्यसमेतानि। ५०५

कदाचिन्मोक्षोपपत्तिरिति । अत्रोच्यते । नैकत्वादेव तप्यतापक-भावानपपत्तेः । भवेदेप दोषो पद्येकात्मतायां तप्पतापकावन्यो-न्यस्य विषयविषयिभावं प्रतिपद्येयातां न स्वेतदस्ये कत्वादेव । न हाग्निरेकः सैन्स्वमात्मानं दहति प्रकाशयति वा सत्यप्योपण्य-प्रकाशादिधमभेदे परिणामित्वे च । किं कटस्थे ब्रह्मण्येकस्भि-स्तप्यतापकभावः संभवेत् । क प्नर्यं तप्यतापकभावः स्यादिति । उच्यते। किं न प्रयमि कर्मभूनो जीवहेहस्तप्यस्तापकः स्वितेति। नतु तमिनीम दःखं सा चेतियत्नीचेतनस्य देहस्य । यदि हि देहस्यैव त्रिः स्यात्सा देहनाशे स्वयमेव न्ययतीति तनाशा-य साधनं निपत्वयं स्पादिति । उच्यते । देहाभावेऽपि केवल-स्य चेतनस्य तप्तिनं दृष्टा । नच त्वयाऽपि तप्तिनीम विक्रिया चेत्रियतः केवलस्येष्यते । नापि देहचेतनयोः संहतत्वमशुद्धचा-दिदोषमसङ्गत् । नच तप्तरेव तप्तिमम्युपगच्छिस कथं तवा-पि तप्यतापकभावः। सत्त्वं तप्यं तापकं रज इति विन्न ताभ्यां चेतनस्य संहतत्वानुषपत्तेः । सत्त्वानुरोधिंत्वाचेतनोऽपि तप्यत इवेति चेत्परमार्थतस्तर्हि नैव तप्यत इत्यापततीवशब्दमयोगा-

प्राप्तमन् य समाधिसन्तं सूचर्यात । अत्रेति । वस्तुत्व तप्यनापकयोरुपे स्नानिमोंक्षो विवक्ष्यते आन्तितं वेति विकल्प्याऽऽधं निगह । नेन्पादिना । तदेव पपश्च-पाति । भवेदिति । विप्यविषयिभावं तान्तिकिमानि शेषः । ऐक्ये तान्तिको विष्-पाविषयिभावो नेस्यत्र दृष्टान्तमाह । न हीति । कैमुनिकन्यायार्थं सत्यपी-स्कुक्तम् । किमु कूटस्थे ब्रह्मणीस्त्राऽऽक्षेपार्थे किशन्दः । द्विनीयमवलम्बियतुं शङ्क-पाति । बाह्यस्याऽऽन्तरस्य वाऽऽश्रयस्तप्यतापकत्वस्य पृच्ल्यते पथमं प्रन्त्याह । उच्यत इति । द्वितीयमादाय शङ्कते । निन्विति । माऽपि लिङ्गदेहस्थैव स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । यदीति । किल्पतात्मत्वलिङ्गगामित्वेनाऽऽन्तरस्य तस्य आनित्याशङ्कचाऽऽह । यदीति । किल्पतात्मत्वलिङ्गगामित्वेनाऽऽन्तरस्य तस्य आनित्याश्चर्यनेपिति तन्न । लिङ्गस्य यावदात्मभावित्वेना-पुक्तस्य स्वयमेव नाशाद्धेत्वनुष्ठानानर्थक्यमिति तन्न । लिङ्गस्य यावदात्मभावित्वेना-पुक्तस्यानादित्याशयेनाऽऽह । देहेति । किच साख्यस्यापि तप्यतापकत्वमाविद्यं पारिशेष्यसिद्धं तिष्ठिष्ट् तन्मते केवलस्य वा चेतनस्य संहतस्य वा तप्तेवी सन्तस्य वा नाऽऽध इत्याह । न चेति । न द्वितीय इत्याह । नापीति । न तृतीय इत्याह । न चेति । न वितीय इत्याह । नापीति । न तृतीय इत्याह । न चेति । न वितीय इत्याह । नापीति । न वितीय इत्याह । नयिति । कथन्यत्यानित्याक्षपति । कथन्यति । नयः केवलस्य देहस्थेव तिष्ठार्वेतनस्य देहस्थेत्वक्तत्वादित्याक्षिपति । कथन्यति । वितीय क्रित्यत्वित्याक्षपति । कथन्यति । विद्याव्यत्वादित्याक्षिपति । कथन्यति । नयः केवलस्य देहस्थेव तिष्ठार्वेतनस्य देहस्थेत्वक्तिवादित्याक्षिपति । कथन्यत्वादित्याक्षिपति । कथन्यति । नयः केवलस्य देहस्थेव तिष्ठार्वेति । विद्यति देहस्थेत्वेत्यादित्याक्षिपति । कथन्यति । विद्यति । व

त्। न चेत्तप्यते नेवशब्दो दोषाय । निह हुण्हुमः सर्प इवेत्येतावता सिवषो भवति । सर्पो वा हुण्हुम इवेत्येतावता निविषो भवति । अतश्चाविद्याकृतोऽयं तप्यतापकभावो न पारमाथिक इत्यभ्युपगन्तव्यमिति । नैवं सित ममापि किंचिहुष्पति ।
अथ पारमार्थिकमेव चेतनस्य तप्यत्वमैभ्युपगच्छित तवैव स्तरामनिर्मोक्षः प्रसद्येत नित्यत्वाभ्युपगमाच तापकस्य । तप्यतापकशक्त्योर्नित्यत्वेऽपि सिनिमित्तसंयोगापेक्षत्वात्तमेः संयोगनिमित्तादर्शनिवृत्तावात्यन्तिकः संयोगोपरमस्ततश्चाऽऽत्यन्तिको मोक्ष उपपत्र इति चेत्।न। अदर्शनस्य तमसो नित्यत्वाभ्युपगमात् । गुणानां चोद्रवाभिभवयोरनियतत्वादनियतः संयोगनिमित्तोपरम इति वियोगस्याप्यनियतत्वादसांख्यस्यैवानिर्मोक्षोऽ-

मिति । चतुर्थं शङ्कते । सत्त्वमिति । तयोस्तप्यतापकत्वे तनिवृत्तये हेत्वनुष्ठानं पुंगो न स्यादित्याह । नेति । सन्वरजोभ्यामविवेकात्तस्यापि तप्तिः स्यादित्याशङ्चाऽऽह । ताभ्यामिति । आत्मनस्तप्ते सत्त्वे प्रतिबिम्बितत्वाद्युका तप्तिरिति शङ्कते । सत्त्वेति । किमिवशब्दस्याऽऽभासोऽर्थः साहश्यं वा । प्रथमं प्रत्याह । पर्मार्थ इति । कचिदिव-शब्दस्य साहरयेऽपि प्रयोगादिहापि वथेति द्वितीयं शङ्कित्वाऽऽह । न चेदिति । चेतनस्य तप्यत्वं कल्पितमकल्पितं वोपेत्येवशब्दः सादृश्ये प्रयुक्तः । नाऽऽद्यो वस्तुतोऽतप्यत्वे माद्दरयस्याकिचित्करत्वादित्यर्थः । कथमिवशब्दस्योक्तसाद्दरयस्यार्कि-चित्करत्व तप्यमानसाद्दवये तप्यमानत्वयोगात्तत्राऽऽह । न हीति । पारिशेष्यं निगम-याँते । अतश्चेति । परमते तप्यतापकत्वस्याऽऽविद्यत्वे कि ते जात तदाह । नैव-मिति । अनिर्वाच्यत्वेनाऽऽविद्यत्वं तप्यत्वस्य मया नेष्टामिति कल्पान्तरमाह । अ-थेति । तिर्धिकियायास्तत्संबन्यस्य च वस्तुत्वाज्ज्ञानादिनवृत्तेर्ने मुक्तिरित्याह । तवै-वेति । सुतराभित्युक्तमतिशयमाह । नित्यत्वेति । प्रधानं तापकम् । सांख्यः स्वप-क्षे मोक्षसिद्धि शङ्कते । तप्येति । निमित्तेनाद्शेनेन सह वर्तत इति सनिमित्तः पक्तिपुरुषयोगस्तद्पेक्षत्वादात्माने तम्नेतिमत्तिन्वच्या नैमित्तिकनिवृत्तौ शक्तिनित्य-रवेऽपि सर्वात्मना तापक्षयळक्षणो मोक्षः सिच्यतीत्यर्थः । अद्रशनस्याभावस्य नित्य-त्वादिनवृत्तेस्तत्त्वान्तरेषु चानन्तर्भावात्तमस्यन्तर्भावमभ्यपेत्य प्रत्याह । नेति । उद्भूतेन तमसा तप्यतापकयोः संबन्वोपपत्तेस्तत्त्विया तमसोऽभिभवे संबन्धाभावाद्वन्वध्वस्ति।र त्याशङ्कचाऽऽह । गुणानां चेति । परपक्षे मोक्षासिद्धं प्रसाध्य स्वपक्षे तदुपपत्तिमाह ।

१ क. ज. ट. 'बोडन'। २ ट. 'मभिग'।

### [अ०२पा०२मू०११]आनन्दगिरिक्रतटीकासंविक्तशांकरभाष्यसमेतानि । ५०७

परिहार्यः स्यात् । औपनिषदस्य त्वात्भैकत्वाभ्युपगमादेकस्य च विषयविषयिभावानुपपत्तेर्विकारभेदस्य च वाचारम्भणमात्रत्व-श्रवणादिनमीक्षशङ्का स्वप्नेऽपि नोपजायते । व्यवहारे तु यत्र यथा दृष्टस्तप्यतापकभावस्तत्र तथैव स इति न चोदायिनव्यः परिहर्तव्यो वा भवति ॥ १०॥ (१)

प्रधानकारणवादो निराक्ततः परमाणुकारणवाद इदानीं निराक्ततं व्यः । तत्राऽऽदौ तावद्योऽणुवादिना ब्रह्मवादिनि दोष उन्देश्यते स प्रतिसमाधीयते । तत्रायं वेशेषिकाणामभ्युपगमः । कारणद्रव्यसमवायिनो गुणाः कार्यद्रव्ये समानजातीयं गुणान्त-रमारभन्ते शुक्केभ्यस्तन्तुभ्यः शुक्कस्य पटस्य प्रसवदर्शनार्त्ताद्वप-

भौपनिषदस्येति । अनिर्भोक्षाशङ्का नेति मंबन्धः । सा कि हेत्वभावाद्वा तप्यताप-कयोः स्वाभाविकेत्वाद्वा । नाऽऽद्य इत्याह । आत्मेति । न द्वितीय इत्याह । एक-स्येति । तप्यतापकयोरस्वाभाविकत्वेऽपि विकारोपाधिकयोरुद्धवादिना नित्यत्वादिन-मोक्षाशङ्केत्याशङ्कचाऽऽह । विकारेति । आत्मेक्योपगमे कयं दृश्यमानं तप्यता पकत्वं न खल्वेकस्मिन्नेवाथीयित्वादि युक्तमित्याशङ्कच काल्यनिके व्यावहारिके तिम-न्नानुपपत्तिरित्याह । व्यवहारे त्विति ॥ १० (१)

वृत्तं कीर्तयति । प्रधानेति । तस्य आन्तिमूळत्वात्तरीययुक्तिविरोवः समन्त्रयस्य ना-स्वीत्युक्तिमित्यर्थः । वैशेषिकाविकरणस्य वात्पर्यनाह । प्रभाण्वित । तस्य आन्तिमृळत्वी-कृत्या वदीययुक्तिविरोवो निर्रस्यः समन्त्रयस्येद्यर्थः । वित्तराकरणस्यास्मिन्नविकरणेऽभान्वात्किमनेनेत्याशङ्काचाऽऽह । तत्रेति । स्वपक्षदोषिनरामस्य स्मृतिपाद्मवन्वेऽपि प्रवानित्यान्त्रयान्न चेन्नात्तरम्कृतिकं विह ब्रक्षविशेषगुणानन्त्रयान वत्मकृतिकमपि स्यादित्यवान्त्वरसंगिवेळामादिहेदमाविकरणमिति भावः । स्वपक्षदोपममाविद्वारा समन्त्रयद्यादिसङ्गवयः। वन्न चेतनाद्वस्यां जगत्सर्गं हुवन्समन्वयो विषयस्वस्य वैशेषिकगुणारम्भानुमानेन विरोधोऽस्त्युत नेति वदनाभासत्वाभामत्वाभ्या सदेहे पृवेप-क्षमाह । तत्रेति । पूर्वपक्षे वैशेषिकानुमानविरोधाद्वस्याणि समन्त्वयासिद्धिः सिद्धान्ते वद्विरोधात्तिसिद्धिरिति फळभेदः । वदीयानुमानं ब्रह्मकारणनिराकरणपरं दशियतं वद्विरोधात्तिसिद्धिरिति फळभेदः । वदीयानुमानं ब्रह्मकारणनिराकरणपरं दशियतं वद्यप्यगममाभनयाते । कारणेति । समवायिकारणार्थं कारणपदिनिति वक्तं द्रव्यप्यप्तियात् । गुणश्च गुणान्तर-स्थत्वानियमात् । कार्थस्य द्रव्यविशेषणं कार्यान्वरे वदनारम्भात् । गुणाश्च गुणान्तर-भित्यत्वान्त्यव्यविरेकी दर्शयति । श्रक्तेभ्य इति । वद्यव्यविरेकतेन वदन्यसमिवायिकारण-स्थत्वानियमात् । कार्थस्य द्रव्यविशेषणं कार्यान्वरे वदनारम्भात् । गुणाश्च गुणान्तर-भित्यत्वान्त्यव्यविरेकी दर्शयति । श्रक्तेभय इति । वद्यचित्रस्य द्रव्यविरेकी वद्यविरेकी वद्यानियमात् । वद्यविरेकी वर्शयति । श्रक्तेभय इति । व्यव्यविरेकी न द्रव्यविरोधिकारण-

१ झ. विकाद्या । २ क. कारीपा । ३ क. ख. निरतनीय. । ४ ठ. ट. दिदे।

र्ययादर्शनाच । तस्माचेतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वेऽभ्युपग-म्यमाने कार्येऽपि जगति चैतन्यं समवेयात् । तददर्शनात्तु न चेतनं ब्रह्म जगत्कारणं भवितुमर्हेतीति । इममभ्युपगमं तदीययैव प्रक्रियपा व्यभिचारयति ।

# महद्दीर्घवद्या हस्वपरिमण्डलाभ्याम् ॥११॥(२)

एषा तेषां प्रक्रिया । परमाणवः किल कंचित्कालमनारब्ध-कार्षो यथायोगं रूपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्च तिष्ठ-न्ति । ते च पश्चाददृष्टादिपुरःसराः संयोगसचिवाश्च सन्तो द्य-

विशेष्गुणः समानजातीय।विशेष्गुणानारम्भकत्वात्भंयोगवदित्यभिषेत्य।ऽऽह । तस्मा-दिति । नच चैतन्यस्य खक्रपत्वेन गुणत्वासिद्धेः सिद्धसाध्यता ज्ञानीतिवदृहं ज्ञान-मित्यहथेस्तद्भुणैत्वस्पाष्टचादिति भावः । घटः स्फुरतीति सामानाधिकरण्याद्धटादेस्तद्भ-णत्वासिद्धेरसिद्धिरित्याशङ्कच जनयितुव्यापारिविषयतया घटो जायत इतिवत्मकाशय-वुव्यापारकभेतया सामानाधिकरण्यं न वहुणत्वादिखिसैद्धि समुद्धरावि । तदिति । ब्रह्म न द्रव्योपादानं तुल्यजातीयारम्मकविशेषगुणानावारत्वाहिगादिवदिति भावः । स्मृतिपादे निरस्तमनुमानं किमिति पुनैः शङ्कितमित्याशङ्कच लैकिकपदार्थेषु तत्रोक्तेऽ-पि व्यभिचारे परप्रक्रियासिद्धेष्वेव पारिमाण्डल्यादिषु तमिदानी दर्शयतीति विशेषमा-ह । इमिनित । तद्र्य सूत्रमुदाहरात । महदिति । यथा महदीर्घ च व्यणुकं हस्रे-भ्योऽणुभ्यश्च द्यणु नेभ्यो जायते । वाशब्दश्चार्थः । यथां चै परिमण्डलाभ्या परमा-णुभ्या द्वाणुकमपरिमण्डलमुत्पचते । तथा चेतनाह्रह्मणो जगद्चेतनं स्यादिति सूत्रा-र्थः । इममर्थं स्फुटीकर्तुं परकीयमिकयामनुबद्धि । एषेति । तत्र मळयावस्थामुपन्य-स्यति । परमाणव इति । चतुर्विवेषु तेषु मामाणिँकसमावि सूचयवि । किलेति । छयहेतुकर्मोद्रेकावस्या कचित्कालमित्युक्ता । तत्र सर्वकार्यलयेऽपि पाकजपरमाणुगुणा-नामवस्थानमास्थायोक्तम् । ह्वपादिमन्त इति । पार्थिवपरमाणूना चतुर्गुणत्वमाप्यप-रमाणूनां त्रिगुणत्वं तैजसपरमाणूना द्विगुणत्वं वायवीयपरमाणूनामेकगुणतेति विभाग-माह । यथेति । परमाणुमात्रवृत्तिपरिमाणं दशेयावि । पारिमाण्डल्पेति । तेषामार-म्मक्रममाह । ते च पश्चादात । सर्गहेतुकर्मोद्भवावस्था पश्चादिसुक्ता । समवायिका-र्रणं परमाणुनुकरवा निभित्तकारणमाइ । अदृष्टादीति । आदिशब्देनेश्वरमयत्नाद्य-च्यते । असमवाधिकारणमाह । संयोगेति । अदृष्टवत्क्षेत्रज्ञसंयोगातपरमाणौ कर्भ त-

१ क. ड. ज. 'णात्तिष्ठ'। २ क. ख. 'णवत्त्यादि'। ३ क. ख. ठ. ड. 'सिद्धिमु'। ४ ख. पुनराश'। ५ ठ. ड. 'था प'। ६ ख. च हरस्वप'। ७ क. ख. 'णिशी स'। ८ क. ख. 'रणप'।

णुकादिक्रमेण कृत्स्तं कार्यज्ञानमारभन्ते कारणगुणाश्च कार्यं गुणान्तरम् । यदा द्वौ परमाण् द्यणुकमारभेते नदा परमाणुगेता
ह्रपादिगुणिवशेषाः श्रुक्कादयो द्यणुके श्रुक्कादीनपरानारभन्ते । परमाणुगुणिवशेषस्तु पारिमाण्डल्यं न द्यणुके पारिमाण्डल्यमपरमारभते द्यणुकस्य परिमाणान्तरयोगाभ्युपगमान् । अणुत्वह्वस्वत्वे हि द्यणुकवर्तिनी परिमाणे वर्णयन्ति । यदाऽपि द्वे द्यणुके चतुरणुकमारभेते तदाऽपि समानं द्यणुकसमवायिनी अपि
नैवाऽऽरभेते चतुरणुकस्य महत्त्वदीर्घत्वपरिमाणयोगाभ्युपगमात् ।
यदाऽपि वहवः परमाणवो बहूनि वा द्यणुकानि द्यणुकर्साहतो वा
परमाणुः कार्यमारभेते तदाऽपि समानेषा योजना । तदेवं यथा

वोऽण्वन्वरसंयोगाद्यण्कभारम्यवे । नच परमाणवो बहवः संयुक्ताः सहमा कार्या-रम्भकाः परमाणुत्वे सति बहुत्वाद्धटोपग्रहीतपरमाणुवतः । नच वेपामाप घटारम्भक-वया साध्यवैकल्यं घटभङ्गे कपालादीनामनारब्धत्वाद्णना चावीन्द्रियत्वात्सर्वानुपल-ब्विमसङ्गात । नच द्वावि परमाणु कार्योनारम्भकौ परमाणुखे साति द्वित्वाद्धटे।पछ्छी-तपरमाणुद्धयविति युक्तं माध्यवैकल्यात । द्वाणुकानि च त्रीणि संभूय त्रयणुकमुत्पा-दयन्ति तदनन्तरमारम्भकमख्यानियमो नेति भावः । द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारमन्त इ-ति सूत्रार्थमुक्त्वा गुणाश्च गुणान्तरमिति सूत्रार्थमाह । कारणेति । कतिपयकारणगु-णानामारम्भकत्वं सर्वेषा वेति वीक्षायामाद्यं व्युत्पाद्यित । यदेति । कल्पान्तरं दृष-यति । परमाण्विति । अभ्युपगममेव सावयाति । अणुत्वेति । इतश्च कतिपयगुणा-नामेवाऽऽरम्भकत्विमित्याह । यदाऽपीति । द्वाणुकेऽविकरणे द्विशब्दस्य भावप्रधान-त्वाह्ने द्वित्वे ते स्वाश्रयाणां चतुर्णां द्वाणुकाना चतुरणुकारम्भकत्वात्तदारम्भके विव-क्ष्येते । नाहि द्वित्वद्वयं हित्वा तदायाराणा द्वाणुकानामारम्भकत्वम् । अथवाऽणुक-मिवि द्याणुकमुक्तं वे द्वित्वाविच्छिन्ने यदा द्वित्वसंरूथयाऽविच्छिचेवे तदा दी घटावितिवह्रे द्याणुके इत्युक्ते द्वाणुकचतुष्टयं संपद्यते । एवं चतुर्णां द्य-णुकाना चतुरणुकारम्भकत्वे स्थिवे तद्गवानां गुणानां तुल्यजावीयारम्भ-कवेत्यर्थः । सर्वेगुणानामनारम्भकत्वे हेत्वन्तरमाह । अणुत्वेति । व्यवस्थिता वै-शेषिकमिक्रयां पद्दर्याव्यवस्थितां द्शेयति । यदाऽपीति । कारणगुणाना केषांचिदा-रम्भकत्वं न सर्वेषामिति सर्वेषा तुल्यमित्याह । तदाऽपीति । व्यवस्थितामव्यवस्थिता च परप्रक्रियामुक्तवा सूत्रं व्याकुर्वन्व्यभिचारमाह । तदेविमिति । तत्तत्र तस्यां प्रकि-

परमाणोः परिमण्डलात्सतोऽणुह्नस्वं च द्यणुकं जायते महद्दीर्धं च न्यणुकादि न परिमण्डलम् । यथा वा द्यणुकादणोह्नस्वाच सतो महद्दीर्धं च न्यणुकं जायते नाणुं नी ह्रस्वम् । एवं चेत-नाह्मस्योऽचेतनं जगज्जनिष्यत इत्यम्युपगमे किं तव च्छित्रम् । अथ मन्यसे विरोधिना परिमाणान्तरेणाऽऽक्रान्नं कार्यद्वयं द्यणुकादीत्यतो नाऽऽरम्भकाणि कारणगतानि पारिमाण्डल्यादीनित्यम्युपगच्छामि । नतु चेतनाविरोधिना गुणान्तरेण जगत आक्रान्तत्वमस्ति येन कारणगता चेतना कार्ये चेतनान्तरं नाऽऽरमेत । न ह्यचेतना नाम चेतनाविरोधी कश्चिद्धणोऽस्ति चेतनामतिषेधमात्रत्वात् । तस्मात्पारिमाण्डल्यादिवेषम्यात्मामाति चेतनाया आरम्भकत्वमिति । मेवं मंस्थाः । यथा कारणे विद्यमानामापे पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वमेवं चेतन्यस्पापीत्यस्यांशस्य समानत्वात् । नच परिमाणान्तराक्रान्तत्वं पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वे कारणं माक्परिमाणान्तरारम्भात्पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वोपपत्तेः । आरच्धमपि कार्य-मात्पारिमाण्डल्यादीनामारम्भकत्वोपपत्तेः । आरच्धमपि कार्य-मात्पारिमाण्डल्यादीनामारम्भकत्वोपपत्तेः । आरच्धमपि कार्य-

यायामैवमुक्तमकारणेवि यावत । अन्यवस्थितप्रिक्तयामाश्रित्योक्तं महिद्दित्यादि । वाशन्दिऽनुक्ताणुद्धस्वकार्यसमुच्चयार्थ इति न्याच्छे । यथा वेति । नाणु जायते नापि हस्वं जायते त्र्यणुकादिति योजना । पारिमाण्डल्यादीनां तुल्यजावीयानारम्भकत्वे सिद्धे दार्थान्विकमाह । एविमिति । दृष्टान्विषम्यं चोदयति । अथेति । जगत्यपि तुल्यं विरोविगुणाकान्तत्विमित्याशङ्कचाऽऽह । नित्विति । अचेतनायाश्चेतनाविरोन्विन्या जगति भावाचेतनायाः सजावीयानारम्भकतेत्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । विशेषगुणत्वाचेतनायाः साधारण्यात्पारिमाङ्ग्यादेवेषम्यं मत्वा तत्फळमाह । तस्मान्दिति । ज्ञानवानस्मीति पत्ययस्य बुद्धिवृत्यपुपधानाधीनत्वाचैतन्यस्य सद्धपत्वेन गुणन्वासिद्धौ विशेषगुणत्वस्य दूरापेतत्वं मत्वा विवक्षिताशे दृष्टान्वसिद्धिरित्याह । मैवन्विति । न स्वभावादेव पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वं किंतु विरोधिगुणसंनिपावात । चितन्यस्य तु तद्भावादारम्भकतेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । उत्पन्नं परिमाणान्तरं विरोधि भवतिति किमिति प्रागेव तदुत्पत्तेः स्वकार्यं परिमाण्डल्यादि नाऽऽरभवे ततः स्वभावादेव तस्यानारम्भकतेति भावः । जायमानं द्रन्यं परिमाणवदेव जायते तेनानवन्काशादनारम्भकत्वं पारिमाण्डल्यादेतित्याशङ्कचाऽऽह । आर्ड्यमिति । परिमाणादिन्काशादनारम्भकत्वं पारिमाण्डल्यादेतित्याशङ्कचाऽऽह । आर्ड्यमिति । परिमाणादिन

१ क. ज. 'णुकादि जा'। २ ट. 'णुनोंत इर'। ३ क. ज. ज. नोत इर'। ४ कः काय ते । ५ ज. 'दीन्यभ्यु'। ६ क. समत्वा'। ७ क. ड. 'क्किंतंऽहो।

द्रव्यं मारगुणारम्भान्क्षणमात्रमगुणं तिष्ठतीत्यभ्युपगमात् । न-च परिमाणान्तरारम्भे व्यमाणि पारिमाण्डल्यादीनीत्यतः स्वसमानजातीयं परिमाणान्तरं नाऽऽरभन्ते परिमाणा-नतस्यान्यहेतुँन्वाभ्युपगमात् । ''कारणबहुन्वान्कारणमह-च्वात्मचयिवशेषाच महत्'' [वै० सू००। १। १०] ''एतेन दीर्घ-त्वह्रस्वत्वे व्याख्याते'' [वै० सू००। १। १०] इति हि काणभुजानि सूत्राणि । नच संनिधानविशेषात्कुतिश्चत्कारण-बहुत्वादीन्येवाऽऽरभन्ते न पारिमाण्डल्यादीनीन्युच्येत द्रव्या-नतरे गुणान्तरे वाऽऽरभ्यमाणे सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वा-श्रयसमवायाविशेषात् । तस्मात्स्वभावादेव पारिमाण्डल्यादीना-

गुणारम्भे कार्यद्रव्यस्य समन्।थित्वेन पृत्रभावित्वधीव्ये प्रागव तदारम्भात्पारिमाण्ड-ल्यादेरारम्भकत्वावकाञ्चोऽस्वीत्यर्थः । अणुत्वाद्यारम्भे व्यापृतत्वातपारिमाण्डल्यादेः सजातीयानारम्भकतेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । तत्र हेतः।परिमाणान्तरस्येति । कथमन्यहेत्रव तत्राऽऽप्तोक्तिमुदाहरति । कारणेति । बहुभिर्द्धाणुकैरारच्ये त्र्यणुकादौ यन्महत्त्वं तस्य द्वाणुकगत बहुत्वमसमवायिकारणं कौर्यद्रव्यं ममवायिकारणम्। यसपुनरयः-पिण्डेन पञ्चाझारपळेनाऽऽरब्वं कार्यं तावस्पळमुपस्रभ्यते तन्महस्वे पिण्डस्य प्रचयः संयोग-विशेषो हेतु:। महद्भिरवयवैरारब्वे पटे यन्महत्त्व तस्य कारणमहत्त्व हेतुरिति त्रिभ्यः कारणेभ्यो महत्त्वमित्यर्थः । यत्कारणबहुत्वादिभ्यो महत्त्व त्रयणकादौ जातं तता विप-रीवं द्वाणुकगतमणुत्वमीश्वरापेक्षाबृद्धिजन्यपरमाणुनिष्ठद्वित्वासमनायिकारणादुत्पचते त-दाह । तदिति । द्वित्वमहस्वबहुत्वमच्येभ्यो यथामंभवं हलत्वदिर्वत्योहत्पत्तिरि-त्याह । एतेनेति । समस्तेन प्रकारणेति यावतः । ननु पारिभाण्डल्यादीनि संयोगा-दिभिव्यवहितानि कार्यद्रव्ये समानजातीयानारम्भकाणि मचयादयस्तु कारणस्थास्तिने ष्ठकार्यद्रव्यस्य संनिद्धितत्वात्तत्र महत्त्वाद्यारम्भकास्ततो न स्वभावादनारम्भकत्वं पारि-माण्डल्यादीनामिति तत्राऽऽह । न चेति । गुँणो गुणिनि सेमेवतो व्याप्योऽव्याप्यो वा सर्वथा कारणस्थत्वं गुणाना कार्यारम्भे निमित्तम् । नच निरवयवाणुगुणानां संनि-विरसंनिधिवीऽऽरम्भोपयोगी संभवतीति भावः । परिशेषसिद्धमर्थमाह । तस्मादिति ।

९ त्र. ट. दीन्यतः। २ इ. ल. तुत्कोपः। ३ तः इ. कार्यदः। ४ इ. गुणस्य। ५ इ. समनायो।

मनारम्भकत्वं तथा चेतनाया अपीति द्रष्टव्यम् । संयोगाच्च द्रव्यादीनां विलक्षणानामुत्पत्तिदर्शनात्समानजातीयोत्पत्तिव्य-भिचारः । द्रव्ये प्रकृते गुणोदाहरणमयुक्तमिति चेत् । न । दृष्टा-न्तेन विलक्षणारम्भमात्रस्य विवक्षितत्वात् । नच द्रव्यस्य द्रव्यमेवोदाहर्तव्यं गुणस्य वा गुण एवेति कश्चित्रियमे हेतुरस्ति । स्त्रकारोऽपि भवतां द्रव्यस्य गुणमुदाजहार "पत्यक्षापत्य-क्षाणामप्रत्यक्षत्वात्संयोगस्य पञ्चात्मकं न विद्यते" [वै० स्०४ । २ । २ ] इति । यथा प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयोर्भूम्याकाशयोः सम-वयन्संयोगोऽप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षेषु पञ्चम्र भूतेषु समव-यच्छरीरमपत्यक्षं स्यात् । पत्यक्षं हि शरीरं तस्मान्न पाञ्च-भौतिकिमिति । एतदुक्तं भवति । गुणश्च संयोगो द्रव्यं शरीरम्। "दृश्यते तु" [ त्र० स्०० २ । १ । ६ ] इति चात्रापि विल्यक्षणोत्पत्तिः प्रपश्चिता । नन्वेवं सित तेनैवैतद्रतम् । नेति त्रूमः। तत्सांख्यं प्रत्युक्तमेतत्तु वैशेषिकं प्रति । नन्वितदेशोऽपि समा-नन्यायत्या कृतः "एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः"

हष्टान्तमुपसंहृत्य दार्ष्टीन्तिकमुपसंहरित । तथेति । किच कारणगुणाः सजावीयानामेन्वाऽऽरम्भेकाः किवा विजावीयानामपीति विकल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह । स्योगाचिति । चेतनं ब्रह्म द्रव्यं जगतोऽचेतनस्य न समवायिकारणामिति प्रकृते चेतनमप्यचेतनोपा-दानं हष्टमिति हष्टान्ते वक्तव्ये संयोगगुणोदाहरणमयुक्तमिति शङ्कते । द्रव्य इति । अद्रव्यादिष संयोगाद्यथा द्रव्यं जायते तथा चेतनादचेतनं स्यादित्येतावन्मात्रमिष्ट-मित्याह । नेति । हष्टान्तदार्ष्टीन्तिकयोः सर्वया साम्ये नास्ति मानमित्याह । नचे-ति । न केवल्यमयमस्माकमित्यमो भवतामपीत्याह । स्त्रेति । सूत्रं व्याचष्टे । यथे-ति । कथिमदं सूत्रं नियमभङ्गोपयोगीत्याशङ्कचाऽऽह । एतदिति । कारणस्थविशेष-गुणानां कार्ये तुल्यारम्भकत्वं न गुणमात्रस्यत्याशङ्कचाऽऽह । हश्यते तिवित । तन्तुगतनीलपीतादिकपणा विशेषगुणानामि तत्कार्ये पटे विजावीयचित्रकपारम्भकत्वाभ्युपगमान्नायमि नियम इति भावः । तिहे गतार्थत्वादिद्रमिवकरणमनारम्य-मिति शङ्कते । नन्विति । तथाऽपि शिष्टापरिसहाधिकरणेन पुनरुक्तिरिति शङ्कते । नन्विति । तत्र कारणं का-

१ क. ज अपि द्रै।२ क. ज. इ. अ. तु।३ इ. ज ैर दृश्ये तै।४ इ. ज. अ. ैनैव तै।५ क. ैमुणानासै।६ क. ैम्भकत्व कि ै।७ क. ख. इ. दादपौँ।८ क. ैरित्याजै।

#### [अ०२पा०२सू०१२]आनन्दगिरिकृतंटीकामंबिलनशांकरभाष्यसभेतानि । ५१३

[त्र०स्र०२।१।१२] इति। सत्यमेतत्। तस्येव त्वयं वैशेषिकंप-क्रियारम्भे तत्मिक्रयानुगतेन निदर्शनेन प्रपञ्चः कृतः॥११॥(२)

### उभयथाऽपि न कर्मातस्तद्भावः॥ १२॥

इदानीं परमाणुकारणवादं निराकरोति। सच वाद उन्धं समु-त्तिष्ठति। पटादीनि हि छोके सावयवानि द्रव्याणि म्वानुगतैनेव संयोगसचिवैस्तन्त्वादिभिर्द्रव्यैरारभ्यमाणानि दृष्टानि नन्मामा-न्येन यावतिकचित्सावयवं तत्सवै स्वानुगतिरेव संयोगसचिवैस्तै-

र्थोदूनपरिमाणिमिति नियमो निरम्तांऽत्र तु कारणित्रशेषगृणस्य कार्ये तुन्यारम्भिनयमो निरस्यत इति सत्यिष पुनरुक्तिपरिहार रोतिसाम्यकृत जामित्वमृषेत्याऽऽह । सत्यिमिति । वस्यैवेत्यितिदेशस्येति यावत् । वैशेषिकपरीक्षारम्भस्तद्वायगद्धान्तस्य भ्रान्तिम् अवस्मा-धनमक्रमः । तत्पिकिया वेशेषिकपिकया पूर्वोक्ता तम्यामनुगर्व निदर्शनं परकीयहेतु-व्यभिचारोदाहरणं वेनेत्यर्थः ॥ ११ ॥ (२)

वैशोषिकगुणारम्भानुमानेन समन्वयस्य प्रामाङ्गिकविरावं परिष्टत्य नन्मविवरावं परिहर्षुमारभते । उभयथेति । नास्य प्रामाङ्गिकानन्तराविकरणेन संगितिरिवि बेन्वानः
प्रधानं चेतनानिविधिवं न चेत्कारणं वाई परमाणवस्तद्विधिवा भवन्तु वयेति व्यवहितेन संगिति ग्रहीत्वा तात्पर्यमाह । इदानीमिति । वैशेषिकराद्धान्तस्य भान्तिमृछत्वोकत्या वदीययुक्तिविरोवं निराकृत्य समन्वयद्द्धीकरणात्पादादिमगितः । पूर्वपक्षे
प्रामाणिकपरकीयराद्धान्वविरोवं समन्वयस्यामिद्धिः मिद्धान्ते तत्पामाणिकत्वासिद्धचा
भान्तेन तेन विरोवाभावे वित्मिद्धिरिति फलम् । परमाणुभिद्धीणुकादिक्रमेण चेतनाविधितैरारव्यं जगदिति वैशेषिकराद्धान्तो मानमूछो भान्तिमूछो वेति विप्रतिपत्तः संशये
पूर्वपक्षमाह । स चेति । सामान्यतो दृष्टं वक्तुं व्याप्तिमाह । पटादीनीति । स्वानुगतैः स्वसमवायप्रतियोगितिरत्यथः । मिथोसंयुक्तवन्त्वादिनां न पटाद्यारम्भकत्वमसमवाव्यभावादिति वक्तुं संयोगसिचवैरित्युक्तम् । यत्कार्यद्वयं विद्वशिष्टद्वव्यारव्यं यथा पटाद्वित व्याप्तिमुक्तवाऽनुमानमाह । तिद्वित । तः पटादिभिः मामान्यं कार्यद्रव्यत्वं तेनिति
यावतः । किचित्सावयवद्वव्यमिति क्षित्यादिचतुष्टयमुक्तमः । स्वानुगतिरित्यादि पूर्ववतः । वैस्तैर्द्वयौरिति वस्तुतश्चतुर्वियपरमाणुक्तिः । विमवं स्वपरिमाणादर्णुवरपरिमाणमंयोगमिनिः
वसमानजातीयानेकद्वव्यारव्यं कार्यद्वव्यादिदादिदादित्यर्थः । कथमेवाववा परमाणुःसि-

१ क ड. ज. ज. ैकपरीक्षारै। २ क. ख. ८. ड. किक वि.। ३ ठ. ड, मेरे। ४ क ैणुपै। ५ क. ठ. ड ैद्धरवै।

स्तैर्द्रव्यैरारब्धमिति गम्यते । स चायमवयवावयविविभागो यतो निवर्तते सोऽपकर्षपर्यन्तगतः परमाणुः । सर्वं चेदं जगद्गिरिसमुद्रादिकं सावयवं सावयवत्वांचाऽऽद्यन्तवत् । न चाकारणेन कार्यण भवितव्यमित्यतः परमाणवो जगतः कारणमिति कणभुगभिमायः । तानीमानि चत्वारि भूतानि भूम्युदकतेजःपवनाख्यानि सावयवान्युपरुभ्य चतुर्विधाः परमाणवःपरिकल्प्यन्ते ।
तेषां चापकर्षपर्यन्तगतत्वेन परतो विभागासंभवाद्विनश्यतां
पृथिव्यादीनां परमाणुपर्यन्तो विभागो भवति स मरुपकारुः ।
ततः सर्गकां च वायवीयेष्वणुष्वदृष्टापेक्षं कर्मोत्पचते तत्कर्म
स्वाश्रयमणुमण्यन्तरेण संयुनिक्त ततो द्यणुकादिक्रमेण वायुरुत्यवते । एवमिप्ररेवमाप एवं पृथिवी । एवमेव शरीरं सेन्द्रिय-

द्धिस्तत्राऽऽह । स चेति । यरिकचित्सावयवं द्वाणुकपर्यन्तं तत्सर्वमेवमारब्धमित्यनुमा-नपवृत्तेरणुपरिमाणा निरवयवाः कार्यद्रव्येण पार्थिवत्वादिना तुल्या नित्या बहवश्र्याः णवः सावयवानामारम्भकाः सिध्यन्तीत्यर्थः । अनाद्यनन्तत्वाज्जगतो हेत्वाकाङ्काभा-वान परमाणवस्तत्कारणमिति हेत्वसिद्धिमाञ्जङ्कचाऽऽह । सर्वं चेति । विमतमाचन्त-वत्सावयवत्वात्पटवदित्यर्थः । कार्यत्वेऽपि स्वभावादेवोत्पत्तेने कारणाकाङ्क्षेत्याशङ्कच विमतं सकारणकं कार्यत्वात्समतवादित्याह । न चेति । तच किमित्याकाङ्क्षायां सा-वयवस्य स्वतोलपरिमाणारभ्यत्वदृष्टेरणयो मूळकारणामिति काणादोऽभिनेतवानित्याह इत्यत इति । ते कतिविधा इति तत्राऽऽह । तानीति । चत्वारीत्यवयविभूता-भिपायं पश्चमभूतस्यावयवाभावातः । तेऽपि मूर्तत्वाद्नित्याः पटवद्गित्याशङ्कचाऽऽहः । तेषां चेति । कारणविभागात्कारणविनाशाद्वा कार्यद्रव्यस्य नाशस्तदभावादणुनित्यत्वं तदभावश्राणुपरिमाणतारतभ्यं कचिद्धिश्रान्तं परिमाणतारतभ्यत्वान्महत्परिमाणतास्तम्य-विदित्यनुमानान्महत्वापकर्षविश्रान्तिभूमित्वेनाणूनां परतो विभागायोगादित्यर्थः। एकद्रव्या-वशेषे प्रलयः स कथमनेकद्रव्यशेषे स्यादित्याशङ्कच कार्यद्रव्यमात्रस्य युगपन्नाशो लय इत्याह । स इति । सृष्टिक्रममाचष्टे । तत इति । अदृष्टापेक्षमदृष्टवत्क्षेत्रज्ञसंयोगापेक्ष-मिति यावत । कर्भासम्वायिकारणं कार्यमाइ । तदिति । संयोगादसमवायिनो द्यणुको-त्पते। द्यणुकेभ्यस्यणुकादिजन्मेत्याह । तत इति । वायावुक्तं शिष्टे भूतत्रयेऽतिदिशति । एवमिति । भूतोत्पत्तिवद्भौतिकोत्पत्तिमाइ । एवमेवेति । द्रव्योत्पत्ति निगमयति ।

<sup>ो</sup> ड. ज ञ. ैतादार्खा। २ ड. ज. ट. भूम्यप्तेजः। ३ क. ज. ट. ैले वा। ४ ड. ज. एवं भा। ५ क. ख. ठ. ड. ैनिसा घटा।

मित्येवं सर्वभिदं जगदणुभ्यः संभवति । अणुगतेभ्यश्च रूपा-दिभ्यो द्यणुकादिगतानि रूपादीनि संभवन्ति तन्तुपटन्यायेनेति काणादा मन्यन्ते । तत्रेदमभिधीयते विभागावस्थानां तावद-णृनां संयोगः कर्मापेक्षोऽभ्युपगन्तन्यः कर्मवतां तन्त्वादीनां संयोगदर्शनात् । कर्मणश्च कार्यत्वाित्रभित्तं किमप्यभ्युपगन्त-न्यम् । अनभ्युपगमे निमित्ताभावात्राणुष्वाद्यं कर्म स्यात् । अभ्युपगमेऽपि यदि प्रयत्नोऽभिघातादिवां यथा दृष्टं किमपि कर्मणो निमित्तमभ्युपगम्येत तस्यासंभवात्रेवाणुष्वाद्यं कर्म स्यात् । निहं तस्यामवस्थायामात्मगुणः पयतः संभवति शरी-राभावात् । शरीरमितष्ठे हि मनस्यात्मनः संयोगे सत्यात्मगुणः

एवमिति । गुणोत्पत्तिक्रमं सूचयति । अण्विति । उक्तमर्गक्रमस्यालाँकिकत्वं वारय-वि । तन्तिनित । वन्तुभ्यः संयुक्तेभ्यो महानपटो जायवे वन्त्यताच ऋपादेस्तत्र रूपादि इष्टं वेन इष्टान्वेनोक्तमर्गक्रमधीरित्यर्थः । पूर्वपक्षमुपमंहरवि । इति काणादा इति । परमाणुमूळकारणत्वस्य पामाणिकत्वादर्भादास्ति विरोधः समन्वयस्येत्येवं पाप्त-मनूच सिद्धान्तमाह । तत्रेति । यत्तावदण्भ्यः मंयुक्तेभ्यो द्वाणुकादिक्रमेण जगज्जन्मे-वि वनाऽऽइ । विभागेति । अस्तु वर्हि तेषु कर्भकृतः संयोगस्तनाऽऽह । कर्भणश्चे-ति । तचाभ्युपगम्यते न वा । द्वितीयं प्रत्याह । अनभ्यपगम इति । यदाणनां संयुक्तानां जगदारम्भकत्वं पामाणिकं तदा समन्वयस्याथीद्विरोवो न तदस्ति । आधे सर्गे परमाणवी न संयुक्ताः कभेशून्यत्वादात्माकाशवत्ते च कभेशून्यास्तद्धेतु हीनत्वा-त्तद्रदित्यर्थः । आद्यकमें इतोरिष्टत्वौद्धेतत्वसिद्धिरिति कल्पान्तरमाशङ्कच निमित्तं दृष्टां मद्दष्टं वेति विकल्प्याऽऽद्यमनुवद्धि । अभ्युपगमेऽपीति । यथेदानी देहचेष्टाय-इष्टं यत्नास्य निमित्तं वरुचळने पवनाभिषातः शरादेनीदनादि वथाऽणुष्वायकमीत्प-त्ती यदि किंचिदृष्टं निभित्तमित्यर्थः। अभिघातादीत्यादिशब्देन नोदनगुरुत्ववेगस्थिति-स्यापका गृहानते । कियाविकाष्ट्रिव्यस्य द्रव्यानतरेण संयोगविशेषोऽभिषातो यथोच-मित्रनिपतितमुसळस्योळ्खळेन संयोगः । नोदनं तु संयुक्तस्य यत्नविशेषापेक्षः स एव संयोगी यथाक्षेपानुकूळयत्नापेक्षः संनद्धकरशरभयोगी नोदनेन तुल्ययोगक्षेमः संस्कार इति विवेकः । तत्रास्य सर्वस्य सृष्टचुत्तरकालत्वानाऽऽ चक्रभहेतुवेत्याह । तस्येति । आदिसर्गे यत्नायोगं साययति । न हीति । आत्ममनःसंयोगस्य तदा भावात्तिमिन त्तंप्रयत्नस्य कथमत्रायोगोक्तिस्तत्राऽऽइ । शरीरेति । प्रयत्नोक्तन्यायेनाभिघाताचि

१ ल. स. देन्या २ क. ख. ठ. ड. भिटा ३ क. ल. ठ. ड. त्त्या

प्रयक्षो जापते । एतेनाभिघाताचिप दृष्टं निमित्तं प्रत्याख्यातव्यम् । सर्गोत्तरकाळं हि तत्सवं नाऽऽद्यस्य कर्मणो निमित्तं संभवति । अथादृष्टमाद्यस्य कर्मणो निमित्तिमत्युच्येत । तत्पुन-रात्मसमवािय वा स्यादृणुसमवािय वा । उभयथाऽपि नादृष्ट्रिन-भित्तमणुषु कर्मावकल्पेतादृष्ट्रस्याचेतनत्वात् । न ह्यचेतनं चेतनेनानिधिष्ठतं स्वतन्त्र पवर्तते प्रवर्तयति वेति सांख्येपिकयायाम-भिहितम् । आत्मनश्चानुत्पन्नचैतन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतन-त्वात् । आत्मसमवाियत्वाभ्युपगमाच नादृष्ट्रमणुषु कर्मणो निमिन्तित्तं स्यात् । असंबन्धात् । अदृष्टवता पुरुषेणास्त्यणूनां संबन्ध इति चेत्संबन्धसातत्यात्मवृत्तिसातत्यपसङ्गो नियामकान्त-राभावात् । तदेवं नियतस्य कस्यचित्कर्मनिमित्तस्याभावान्नाणु-ष्वाचं कर्म स्यात् । कर्माभावात्तिवन्धनः संयोगो न स्यात् । संयोगाभावांच तिम्बन्धनं द्यणुकािद कार्यजातं न स्यात् । संयोगश्चाणोरुण्यन्तरेण सर्वात्मना वा स्यादेकदेशेन वा ।

निरस्यार्वे । एतेनेति। एतच्छब्दोक्तं स्फोरयाते । सर्गेति । कल्पान्तरं शङ्कते । अथेति । दूषियतुं विकल्पयति । तत्पुनरिति । जडस्याऽऽत्मनोऽदृष्टाश्रयत्विमिच्छतामणवस्तथा किं न स्युरित्यणुममवायि वेत्युक्तम् । कल्पद्वयमविशेषेण प्रत्याह । उभयथेति । अचेत-नत्वेऽपि कतो न कर्मनिमित्ततेत्याशद्भच स्वतंत्रं चेतनाधिष्ठित वा तत्तथेति विकल्प्याऽऽ-धं निराह । न हीति । द्विताये तज्जीवाविष्ठितमी स्वराधिष्ठितं वा नाऽऽच इत्याह । आ-स्मनश्चेति । नेतरलस्य नित्यसंनिहिततया कादाचित्कप्रवृत्तिहेतुत्वायोगात्तत्रापि निर्मि-चान्तरकल्पनेऽनवस्थानादिति चकारार्थः । अणुममवाथित्वपक्षं विशेषतो निरस्याति । आत्मेति । अदृष्टस्याणुभिरसंवन्वादसंबद्धस्य हेतुत्वेऽतिप्रसङ्गादित्याह । असंबन्धादि-ति । अणुसंयुक्तात्मसमवेतत्वादृष्ट्रष्टस्याणुभिः संयुक्तसमवायाद्संबन्यासिद्धिरिवि शङ्कते। **अदृष्टवतेति ।** आत्यनस्तार्हे सर्वगतत्वेन सदाऽणु संबन्बादणुद्पवृत्तेरविच्छि।त्तिरि।वे दूष-यति । संबन्धेति । अण्वात्मनोः संयोगस्याणुकर्मजत्वेऽपि तत्पवाहसातत्यात्मवृत्तिसावत्य-मिति भावः । यद्यागन्तुकः संबन्यस्तस्य तर्हि निभित्तमदृष्टमन्यद्वा तत्र संयोगहेतुकर्भ-निमित्तादृष्टापेक्षायामन्योन्याश्रयतेति मत्वा निमित्तान्तरं मत्याह । नियामकान्तरेति । कर्मनिभित्ताभावं सफलं निगमयावि । तदेविमिति । कर्भशून्यत्वं सफलमुपसंहरावि । कर्भेति । संयोगाभावफलमाइ । संयोगेति । हेत्वभावादणुषु संयोगानुपपिकका सं-मित तेषु संयोगस्वरूपभेवायुक्तभित्याह । संयोगश्चेति । सर्वोत्मना संयोगे परमाणा-

१ ज्ञ. ब्युच्यते । ता २ क. ज. ट. ति चेति । ३ क. ड. ज. ज. ब्यपरीक्षायामा ४ ट. वात्ति ।

सर्वात्मना चेद्वपचयानुपपत्तेर्णुमात्रत्वप्रमङ्गो दृष्टविपप्पप्रमङ्गध । प्रदेशवतो द्रव्यस्य पदेशवता द्रव्यान्तरेण संयोगस्य दृष्टत्वात्। एकदेशेन चेत्सावयवत्वप्रसङ्गः।परमाण्नां किन्यनाः पदेशाः म्युर्रिति चेन् । किल्पतानामवस्तृत्वादवस्त्वेद संयोग इति वस्तुनः कार्यस्यासमवायिकारणं न स्यात् । अर्मात चासमवायिकारणं द्याणुकादिकार्यद्वव्यं नोत्पचेत । यथा चाऽऽदिसमें निम्तामावान्त्संयोगोन्यन्यर्थं कर्म नेवाण्नां समवेत् । निहं तत्रापि किचित्रियतं निर्मामोन्यन्यर्थं कर्म नेवाण्नां समवेत् । निहं तत्रापि किचित्रियतं निर्मामत्तं दृष्टमस्ति । अदृष्टमपि भोगमसिद्धचर्यं न प्रत्यप्रसिद्धचर्यमित्यतं निम्तामावान्त स्यादण्नां संयोगोन्यन्ययं विभागोन्यन्यर्थं वर्माणक्षयोरमावः प्रसङ्घते । तस्मादनुपयन्नोऽयं परमाणुकारणवादः ॥ १२ ॥

वेकस्मिन्नण्वनतरान्तर्भावात्तत्सयोगिनस्तद्व्याप्तदेशाभावादेवभण्वन्तराण्यपि तस्मिन्नेवै सं-मान्तीति कार्ये प्रथिमायोगात्तम्याणमात्रतापत्तिरित्याह । सर्वात्मनेति । वर्त्रव दोषान्त-रमाह । हष्टेति । पसङ्गमेव पकटयति । प्रदेशेति । द्वितीयमन्माप्य दूपयति । एकेति । कल्पितदेशोपगमादिष्टापति शङ्कते । परमाणनामिति । अवयवाना कान्प-वत्वे संयोगवत्कार्ययोरि वथात्वादपिखान्वः स्यादित्याह । किल्पनानाामित । मा भदसम्वाधिकारणं कार्थमिद्धिरेवाभीष्टत्याशङ्कचाऽऽह । असतीति । भावरूपकार्थं नासमवायिनं विनेति वक्तुं द्रव्यपदम् । काणादाना सर्गप्रत्युक्तां सूत्रं योजयित्वा प्रल-यप्रकारप्रसुक्तावि सूत्रं योजयति । यथेति । कथमसंभवः प्रलयात्प्रागवस्थाया विभा-गोत्पाद्ककभीनिमित्तस्य सर्वस्यापि संभवातत्ति दृष्टमदृष्टं वा नाऽऽद्य इत्याह । न हीति । तत्रीत पळयपयोजकविभागहेतुकर्मोक्तिः । अपिः मर्गहेतुभयोगनिमित्तकर्म-किचित्पछये कदाचिदिभावातिदयागेऽपि नापयायेग सर्वरूये तद्स्ति नियामकाभावादित्याह । नियतमिति । द्विवीयं दूषयति । अदृष्टमिति । दे-हादिलयारम्भे दु:स्वभेदभोगेऽपि पृथिव्यादिलये तद्भावान तस्य कर्मनिमित्तत्वामिति भावः । अणूनामाद्यस्यान्त्यस्य च कभेणो निभित्तमस्ति वा न वा । अस्ति चेट्टुष्टमदः-ष्टं वा । दृष्टमपि यत्नोऽभिघातादि वा । अदृष्टमपि परमाणुष्वात्माने वा । सर्वेथाऽपि संयोगोत्पत्त्यर्थे विभागोत्पत्त्यर्थमुभयथाऽपि न कर्म कर्मभावात्तयोः सर्गप्रलययोरभावः स्यादिति सूत्रयोजनामुपसंहरति । अत इति । परमाणुवादे सर्गोद्ययोगात्तस्य सिद्धा भान्तिम्छते।व निगमयवि । तस्मादिति ॥ १२ ॥

# समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥

समवायाभ्युपगमाच तदभाव इति पकृतेनाणुंबादनिराकरणेन संबध्यते । द्वाभ्यां चाणुभ्यां द्वाणुकमुत्पश्चमानमत्यन्तभिन्नमणु-भ्यामण्योः समवैतीत्यभ्यूषगम्यते भवता । न चैवमभ्यूषगच्छ-ता शक्यतेऽणुकारणैता समर्थयितुम् । कतः । साम्यादनवस्थि-तेः। यथैव ज्ञणभ्यामत्यैन्तभिन्नं सद्द्यपुकं समवायलक्षणेन संबन्धेन ताभ्यां संबध्यत एवं समवायोऽपि समवायिभ्योऽत्यं-न्तभिन्नः सन्समवायलक्षणेनान्येनैव संबन्धेन समवायिभिः संब-ध्येतात्यन्तभेदसाम्यात । ततश्च तस्य तस्यान्योऽन्यः संबन्धः कल्पितव्य इत्यनवेस्थैव मसज्येत । नन्विह मत्ययग्राह्मः सम-वायो नित्यसंबद्ध एव समवायिभिष्टे बते नासंबद्धः संबन्धान्तरा-पेक्षी वा । ततश्च न तस्यान्यः संबन्धः कल्पियतव्यो येनानव-

समवायस्वीकोरादि परमाणुवादस्यायुक्तत्वमाह । समवायेति । सूत्रं व्याचि । समवायेति । तद्भावोऽत्र सर्गाभावो लयाभावो वा । नोभयत्रापि समवायाभ्यपगमो हेतुरित्याशङ्कचाऽऽह । अण्वादेति । तस्य निराकरणमसंभवस्तेन समवायाभ्युपगम-स्य संगतिरित्यर्थः । तद्भयपगमं विभजते । द्वाभ्यामिति । हेत्वर्थमुक्त्वा तद्भाव इ-ति पविज्ञार्यं स्फुटयति । न चेति । यथा पूर्वोक्तन्यायाद्गुकारणवा समर्थयितुं न शक्यते तथा द्वाणुकस्याप्वोः समवायस्वीकारादिखेत्र प्रश्नपूर्वकं हेतूमाह | कृत इति । समवायः सतन्त्रोऽस्वतन्त्रो वा । नाऽऽद्यः । स्वतन्त्रस्य घटकत्वेऽविपसङ्गातः । द्वि-वीये समवायस्य संबन्धान्तरेण समवायिसबन्धेऽनवस्थानान्नाणुकारणवेति हेतुं विभज-ते । यथेत्यादिना । किममामाणिकत्वेन समवायस्यायुक्तत्वमुतानवस्थयेति विकल्प्याऽऽ-घं दूषयनाशङ्कते । निन्वति । द्वितीयं मत्याह । नित्येति । एवकारार्थमाह । नेति । वथाऽपि संबन्यान्तरापेक्षायामनवस्येत्याशङ्कचाऽऽह । संबन्धान्तरेति । वा-शब्दो नञनुकर्षणार्थः । अनवस्थाभावं स्फोरयवि । नेत्यादिना । समवायः समवा-यिभ्यां संबन्धान्तरं नापेक्षते संबन्धिसंबन्धनस्वभावत्वादतः स्वभावादेव समवायित-**त्रः** समवायो न संबन्धान्तरेगीत नानवस्थेत्यर्थः । समवायस्य संबन्धिपारतत्रेथस्वभावं

१ ड. अ. "णुकारणवा"। २ ड. अ. "णवादः स"। ३ ज. "त्यन्त भि"। ४ ज. "त्यन्तं भि"। ५ ज. 'वस्था प्र'। ६ क. ट. 'बन्ध ए'। ७ ज. 'पेक्ष्यो न । ८ क. ख. ड. 'कारद्वाराऽिप। ९ क. ख. ट. ड. क्यस्वामाव्यं दू<sup>°</sup>। १० क. ट. वा न ।

स्था प्रसार्थनेति । नेन्युच्यते । संयोगोऽप्येवं सिन संयोगिभि-नित्यसंबद्ध एवेति समवायवन्नान्यं संबन्धमपेक्षेत् । अथार्थान्तर-त्वान्संयोगः संबन्धान्तरमपेक्षेत् समवायोऽपि तर्द्धार्थन्तरनात्सं-वन्धान्तरमपेक्षेत । नच गुणत्वात्संयोगः संबन्धान्तरमपेक्षते त समवायोऽगुणत्वादिति युज्यते वन्तुम् । अपेक्षाकार्णस्य नृल्य-त्वात् । गुणपरिभाषायात्रात्रत्वात् । तम्मादथन्तरं समवा-यमभ्युपगच्छतः प्रमाज्यतेवानवस्था । प्रसाज्यमानायां चानव-स्थायामेकासिद्धौ सर्वासिद्धद्वभ्यामणुभ्यां द्वाणुंकं नेवोत्पचेत । तस्मादप्यनुपपनः प्रमाणुकार्णवादः ॥ १३ ॥

#### नित्यमेव च भावाव ॥ १४ ॥

अपिचाणवः प्रवृत्तिस्वभावा वा निवृत्तिस्वभावा वोभयस्व-भावा वाऽनुभयस्वभावा वाऽभ्युपगम्यन्ते गत्यन्तराभावात् । चतुर्घाऽपि नोपपद्यते । प्रवृत्तिस्वभावत्वे नित्यमेव प्रवृत्तेर्भावाः त्यस्रयाभावपसङ्गः । निवृत्तिस्वभावत्वेऽपि नित्यमेवे निवृत्तेर्भावा-त्सर्गाभावपसङ्गः । उभयस्वभावत्वं च विरोधाइसमञ्जतम् । अनु-

दूषयति । नेतीति । तस्य स्वाभाविके सबन्विपारतद्वयं मयोगस्यापि न्वतः संयोगितन्नत्वयोगात्तस्य संयोगिभ्या समवायकल्पना न स्यादिति विपक्षे दोषमाह । संयोगोऽपीति । किच संयोगस्य संबन्धान्तरापेक्षायामर्थान्तरत्वं गुणत्व वा हेनुस्तन्नाऽऽयमाह । अथेति । समवायेऽपि तुन्यमेतदित्याह । समवायोऽपीति । द्वितीयमाशद्वचाऽऽह । न चेति । अपेक्षाकारणस्यात्यन्तिभन्नत्वस्येत्यर्थः । समवायस्य संबन्धिय्यां
नात्यन्तिभन्नत्वं तथा किंतु गुणत्वमेव नच नद्क्ति समवायस्यत्याशद्वचाऽऽह ।
गुणति। नहि गुणत्वं संबन्धान्तरापेक्षाहेतुः कर्मादीनामपि तद्येक्षत्वादित्यर्थः । संयोगसमवाययोक्तुल्यत्वे फल्तिमाह । तस्मादिति । अनवस्थायां मूलक्षयकारित्वमाह ।
प्रसन्यमानायां चेति । सृत्रार्थमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ १३ ॥

परमाणुवादायोगे हेत्वन्तरमाह । निस्यमिति । इतश्च तद्वादामिद्धिरिति चकारा-थेमाह । अपिचेति । अनुपर्गत्त दर्शयितुं विकल्पयति । अणव इतिं । न्यूनत्व वार-यति । गत्यन्तरेति । विकल्पचतुष्टयस्यापि दुष्टत्वं प्रतिजानीते । चनुर्धेति । तत्राऽऽद्यस्य दुष्टत्वं स्पष्टयति । प्रवृत्तीति । द्वितीयेऽनुपर्गत्तं स्फोरयति । निवृत्तीति । तृतीयस्य नोत्थानमेवेत्याह । उभयेति । चतुर्थे प्रत्याह । अनुभयेति । त्र क.इ.ज.ज. ज्येता नै । २ क.इ.ज. पेक्षेत । अं। ३ क ज. पेक्षेते सं। ४ ज. क नोत्य । ५ क.इ.

९ क.ड.ज.ज. ज्यंता ने । २ क.ड.ज. पक्षत । अ । ३ क ज. पक्षत स । ४ ज. क नात्प । ५ क.ज. ज. भस्येरनगत्म । ६ क. भेवापहा ग. ७ क.ज. रसभाव्यम् । ८ इ. ति । जून्यत्वे। ९ ठ.ड. ति । क

भयस्वभावत्वे तु निमित्तवशात्पवृत्तिनिवृत्त्योरम्युपगम्यमानयो-रदृष्टादेनिमित्तस्य नित्यसंनिधानान्नित्यप्रवृत्तिपसंङ्गात् । अत-त्र्रत्वेऽप्यदृष्टादेनित्यापवृत्तिपसंङ्गात् । तस्मादप्यनुपपन्नः परमा-णुकारणवादः ॥ १४ ॥

### रूपादिमत्त्वाच विपर्ययो दर्शनात् ॥ १५॥

सावयवानां द्रव्याणामवयवशो विभज्यमानानां यतः परो विभागो न संभवति ते चतुर्विधा छपादिमन्तः परमाणवश्चतुर्वि-धस्य छपादिमतो भूतभौतिकस्याऽरम्भका नित्याश्चेति यद्वैशे-षिका अभ्युपगच्छन्ति स तेषामभ्युपगमो निरालम्बन एवं । यतो छपादिमन्त्वात्परमाण्नामणुत्वनित्यत्वविपर्ययः भसज्येत । परमकारणापेक्षया स्थूलत्वमनित्यत्वं च तेषामभिमेतविपरीत-मापचेतेत्यर्थः । कुतः । एवं लोके दृष्टत्वात् । यद्धि लोके छपादिमद्वस्तु तत्स्वकारणापेक्षया स्थूलमनित्यं च दृष्टम ।

अहण्यदि संनिहितमपि न पवर्तकिमित्याशङ्कचाऽऽह । अतन्नत्वेऽपीति । पक्षचतु-ष्टयनिषेषफलमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ १४ ॥

१ क. ज. अ. सङ्गाअँ। २ क. ज ज. <sup>°</sup>सङ्गः। तँ। ३ क. ख. <sup>°</sup>र्शस्यासीस्प<sup>°</sup>। ४ क. हेतुमाह। च<sup>°</sup>।

#### [अ०२पा०२मू०१६]आनन्दगिरिकृतटीकासंबिकतशांकरभाष्यसमेतानि । ५२१

तद्यथा पटम्तन्तृनविश्य मथ्लोऽनित्यश्च भवित तन्तवश्चाम्नपेक्ष्य स्थला अनित्याञ्च भवित्त तथाचामी परमाणवे इपादिमन्तस्तैरभ्युपगम्यन्ते । तस्मानेऽपि काम्णवन्तम्तद्येक्षया
स्थला अनित्याश्च प्राप्नुवित्त । यच्च नित्यत्वे कारण तैरुक्तम्
''सदकारणवित्रत्यम्'' [वै० सृ० ४ | १ | १ ] इति । तदप्येवं सन्यणुषु न संभवित । उक्तेन मकारणाणृनामीप काम्णवच्वोपपत्तेः । यदिष नित्यत्वे द्वितीयं कारणमुक्तम् ''अनिन्यमिति च विशेषतः मित्येधाभावः'' [वै० सृ० । ४ | ४ | ४ |
इति । तद्दाप नावश्यं परमाणृनां नित्यत्वं साध्यति । असित
हि यस्मिन्कस्मिश्चित्रित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन ननः समामो
नोपपद्यते । न पुनः परमाणुनित्यत्वभेवापेक्ष्यते । तच्चास्त्येव
नित्यं परमकारणं ब्रह्म । नच शब्दार्थव्यवहारमात्रेण कस्यिनदर्थस्य मसिद्धिर्भवित ममाणान्तरैसिद्धयोः शब्दार्थयोर्ध्यवहारा-

मनित्यत्वं च रष्टाभित्यत्र रष्टान्तमाह । तदिति । रष्टान्तबाहुल्यं सूचयति । तन्तव-श्रीत । उपनयद्वारा पञ्चधर्भवामाह । तथाचेति । अनुमानद्वयं निगमर्थात । तस्मा-दिति । पूर्वोक्तोपाधेः माधनव्याप्तिमभिषेता प्रकटियतुं विभिन्धि । कारणवन्त इति । पृथिवीत्वमनित्यमात्रवृत्ति स्पर्भवन्मात्रवृत्तित्वाद्धदैत्ववदित्याद्यनुमानं चकारार्थः । पर-माणवो नित्याः सन्त्वे सत्यकारणवन्त्वादात्भवदिनि प्रत्यनमानमुत्थापयनि । पचेति । विशेष्यासिद्धिमाह । तदपीति । एवं मीत परमाणना कारणवन्वे सर्वात्यर्थः । तदेव कथं तदाह । उक्तेनेति । स्पर्शित्वेन परिच्छन्नत्वेन चेत्यर्थः । नित्यत्वनिषेवस्तत्प-वियोगिवस्तुपूर्वको निषेधत्वाद्धटनिष्ववदित्यनुमानादुण्नित्यत्वभिद्धौ तद्नित्यत्वानु-मानासिद्धिरित्यनुवद्वति । यदपीति । कार्यमनित्यमिति कार्ये विशेषतो नित्यत्वनि-षेयो न स्याद्यादि कारणेऽप्यनित्यत्वमतोऽणुनां कारणाना नित्यतेति सुत्रार्थः । उभ-यसिद्धात्मनित्यत्वेनैव विशेषनिषेधिसिद्धरुक्तानुमानस्य मिद्धसाध्यत्वान्नाणुनित्यतासा-धकवेत्याह । तदपीति । अनित्यमित्ययं कार्ये विशेषेण नित्यत्वनिषेव इत्यद्वीकः र्देंथोक्तं तद्पि नास्तीत्याह । न चेति । मूळप्रमाण विना शब्दादेव पौरुषेयाद्योऽर्पे व्यवहारस्तन्मात्रेणोति यावत् । अन्यथा वटे यक्षप्रसिद्धरपि पामाण्यं स्यादिति मत्वा हेतुमाह । प्रमाणान्तरेति । अनित्यशन्दाक्षित्यत्वनिषेवमात्रं भिद्धं न कार्ये तिम्निषेषो येन कार्यप्रतियोगिनि कारणे नित्यत्वस्थितिर्विशेषस्तु मानान्तरादेव लभ्यते ततस्तस्मा-देवाणुनित्यत्वसिद्धौ व्यर्थे पूर्वानुमानमित्यर्थः । परमाणवा नित्या अनुपल्लभ्यमानकार-

१ क ड, ज. ञ. ैरेण काँ। २ क. ज.ैरप्रांमैं। ३ इर ठ. ड. ैटवै।४ क. ठ. ड. ैस्रोक्स्वातै।

वतारात् । यदिष नित्यत्वे तृतीयं कारणमुक्तम् ''अविद्या च''
[ वै० सू० ४ । १ । ५ ] इति । तद्यद्येवं विद्रीयेत सतां परिहत्रयमानकार्याणां कारणानां मत्यक्षेणाग्रहणमिवद्येति । ततो
द्याणुकनित्यताऽप्यापद्येत । अथाद्रव्यंत्वे सतीति विशेष्येत
तथाऽप्यकारणवत्त्वमेव नित्यतोनिमित्तमापद्येत । तस्य च
मागेवोक्तत्वात् '' अविद्या च '' इति पुनरुक्तं स्पात् । अथापि कारणविभागात्कारणविनाशाच्चान्यस्य नृतीयस्य विनाशहेतोरसंभवोऽविद्या सा परमाणूनां नित्यत्वं ख्यापयतीति व्याख्यायेत । नावद्यं विनद्यद्वस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्यां विनष्टुमर्हतीति नियमोऽस्ति । संयोगसिचवे द्वानेकस्भिश्च द्रव्ये द्रव्यानत्रस्याऽऽरम्भकेऽभ्युपगम्यमान एतदेवं स्यात् । यदा त्वपासत्तविशेषं सामान्यात्मकं कारणं विशेषवदवस्थान्तरमापद्यमानमारम्भकमभ्युपगम्यते तदा घृतकाठिन्यविख्यनवन्मूर्स्वस्थावि-

णत्वादात्मवदित्यनुमानान्तरमनुभाषते । यदपीति । प्रत्यक्षेणानुमानेन वा तदनुपळविशिरिति विकल्प्याऽऽद्यमनुवद्गति । तदिति । सतामणूनां दृश्यमानस्थूळकार्याणां
प्रत्यक्षेण कारणाग्रहणमिवद्येति यदि सूत्रं व्याख्यायेतेति योजना । ताई द्वाणुके
व्यभिचारः स्यादित्याह । तत इति । आरम्भकद्रव्यज्ञून्यत्वे सिति प्रत्यक्षेणानुपळव्यकारणत्वस्य हेतुत्वान्मैविमिति शङ्कते । अथेति । अद्रव्यत्वमिवद्यमानकारणद्रव्यत्वं
तावतैव नित्यत्वसिद्धौ विशेष्यवैयथ्येमित्याह । तथाऽपीति । अस्तु तावदेव तिहि
नित्यतानिमित्तं तत्राऽऽह । तस्येति । न चानुमानेन कारणानुपळिष्यः परिच्छिन्नत्वानुमानस्योक्तत्वादिति चकारार्थः । अवयवनाशोऽवयवव्यतिपङ्गनाशश्च द्रव्यनाशकारणं तदुभयासन्त्वमिवद्यापदेनोच्यते । तथा च परमाणवो नित्या उभयनाशकारणसून्यत्वादात्मवदिति सूत्रार्थ इत्याह । अथापीति । हेत्वसिद्धिमाह । नेति । आरममवार्दानुपगमं नियमाभावे हेतुमाह । संयोगेति । परिणामवादे नाशहेत्वन्तरसंभवादसिद्धिरुद्धतेत्याह । यदेति । नच घृतकाठिन्यनाशेऽपि कारणमवयविभागादिति
युक्तमणुकाठिन्यस्य नाशकद्वयामावेऽपि विनाशाङ्गीकारातः । नच त्रकाठिन्यं न
नश्यति तत्कार्येऽपि तदनाशापातातः । कारणगुणनाशद्वारा कार्ये तन्नाशाश्चयणातः ।
तस्मादण्वस्थां हित्वा बद्धाणः स्वक्षपेणावस्थानमणुनाश इत्याशयेन घृतकाठिन्यमुदा-

१ ट. तीयका । २ क. ज. विविधे । ३ ड. ज. प्यापार्धे । ४ क. ड. ज. व्यवस्वे सि । ५ ज. ट. ताया नि । ६ क. ति । परमाणवो नित्या आ । ७ क ख, णवत्वस्य । ८ क. दानभ्यु ।

रुपनेनापि विनाश उपपद्यते । तस्माद्रपादिमत्त्वात्स्पादिभिमेतवि-पर्ययः परमाणूनाम् । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः॥१५॥

### उभयथा च दोषात् ॥ १६ ॥

गन्धरसद्भपसर्गगुणा स्थला पृथिवी । द्वपरसस्पर्शगुणाः स्कृमा आपः । द्वपस्पर्शगुणां स्कृमतरं तेजः । स्पर्शगुणः सूकृमतमा वायुरिति । एवभेतानि चत्वारि भृतान्युपचितापचितगुणानि स्थलस्भमस्भमतरस्कृभमतारतम्पोपेतानि च लोके लक्ष्यन्ते । तद्वत्परमाणवोऽप्युपचितापचितगुणाः केल्पेरत्र वा। उभयथाऽपि च दोषानुषङ्गोऽपरिहार्ष एव स्पात् । कल्प्यमाने तावदुपचितापचितगुणत्व उपचितगुणानां मृत्युपचयादपरमाणुत्वमसक्तः । न चान्तरेणापि मृत्युपचयं गुणोपचयो भवतीत्युच्यते कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मृत्युपचयदर्शनात् । अकल्प्यमाने तृपचितापचितगुणत्वे परमाणुत्वसाम्पेमसिद्धये यदि तावत्सर्व एकेकगुणा एव केल्प्येरंस्ततस्तेजित स्पर्शस्योपल्लियनं स्याद्वप्य द्वप्यान्यस्योपल्लियान्यस्योपल्लियनं स्याद्वप्य स्वर्मस्यानाम्। अथ सर्वे चतुर्गुणा एव केल्प्येरंस्ततोऽप्स्विप गन्धस्योपल्लियः स्यात्तेजित्ते गन्धस्योपल्लियः स्यात्तेजित्ते गन्धस्योपल्लियः स्यात्तेजित्ते गन्धस्योपल्लियः स्यात्तेजिति गन्धस्योपल्लियः स्यात्तेजिति गन्धस्योपल्लियः स्यात्तेजिति गन्धस्योपल्लियः स्यात्तेजिति गन्धस्योपल्लियः स्यात्तेजिति गन्धस्योपल्लियाः स्यात्तेजिति गन्धस्ययोवित्री गन्धस्यस्य

इतम् । प्रत्यनुमानायोगे फल्तिमाह् । तस्मादिति । स्पर्शवन्वानुमानफलं निगम-यवि । तस्मादपीति ॥ १५ ॥

परमाणुवादानुपपत्तौ हेत्वन्तरमाह । उभयथा चेति । अण्नामतुल्यगुणत्वे तुल्यगुणत्वे च दोषभीव्यातद्वादासिद्धिरिति वक्तुमनुभवागमिद्धमर्थमाह । गन्धेति । शब्दस्य प्रथिव्यादिगुणत्वेन परैरिनिष्टत्वाचत्वारि मृतानि चतुन्निद्धोकगुणान्युदाहृत्य विकल्पयाति । तद्वदिति । स्यूळप्रथिव्यादिवदित्यर्थः । पश्चद्वयस्यापि दोषवत्त्वमाह ।
उभयथेति । आद्यमनू च दोषानुषाक्तं विश्वद्यति । कल्प्यमान इति । मृत्युपचयः
स्थौल्यम्। द्रव्यातिरिक्तानां गुणानामुपचयेऽपि किमिति द्वव्यस्य स्थौल्यं तत्राऽऽह ।
न चेति । तत्र कार्यळिङ्गकमनुमानं हेतुमाह । कार्येष्यिति । कल्पान्तरमनुवदिति ।
अकल्प्येति । मर्वेषामणुत्वाकान्ताना साम्यार्थमकैकगुणत्वेऽपि किमिति कार्येषु नानागुगत्वं
न स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । कार्णेति । दित्रयिमनू च निराह । अथेत्यादिना। इष्टा-

१ ड. ज कल्टोरै। २ ज. मैससी। ३ इस. कल्टोरै। ४ क ज. व्यारे। ५ झ. कल्पोरी ६ क,ज. सिचगी। ७ क. इ. ज. ज. यीचगी ८ क. स. ठ. इ. व्यादिती।

सानाम् । न चैवं हरयते । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारण-वादः ॥ १६ ॥

#### अपरिग्रहाचायन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥ (३)

मधानकारणवादो वेदविद्धिरिप कैश्विन्मन्वादिभिः सत्कार्य-त्वाचंशोपजीवनाभिमायेणोपनिबद्धः । अयं तु परमाणुकारण-वादो न कैश्विदिप शिष्टैः केनिचिदप्यंशेन परिग्रहीत इत्यत्यन्त-मेवानादरणीयो वेदवादिभिः। अपि च वैशेषिकास्तन्त्रार्थभूतान्ष-द्पदार्थान्द्रव्यगुणकर्भसामान्यविशेषसमवायारुयानत्यन्तभिना-निभ न्नस्क्षणानभ्युपगच्छन्ति। यथा मनुष्योऽश्वः शश इति। तथौ-त्वं चाभ्युपगम्य तद्धिरुद्धं द्रव्याधीनत्वं शेषाणामभ्युपगच्छन्ति ।

पत्तिमाशङ्कचाऽऽह । न चेति । चतुर्गुगत्वे सर्वेषा स्थील्याद्वायोश्र्वाक्षुषत्वं प्रसज्येतै-कैकगुर्गत्वेऽपि तारतम्यासिद्धिरिति मत्वोपसंहरति । तस्मादिति ॥ १६ ॥

न केवलमणुवादस्यायुक्तत्वं कितु शिष्टापरिग्रहाद्ग्रन्थतोऽर्थतश्चोपेक्यत्वमित्याह् । अपिग्रहाचेति । अत्यन्तमितिविशेषणमूचितमर्थमाह । प्रधानेति । सत्कार्यत्वादीन् स्वादिशब्देनाऽऽत्मनोऽसङ्गॅत्वचिद्ग्पत्वादि गृह्यते । चकारमूचितमर्थमाह । अपिचेन्ति । परमतस्य न्यायशून्यत्वं वक्तु तद्मयुपगममाह । वैशेषिका इति । तेषा मिथन्त्वादात्म्य वारयति । अत्यन्तेति । तत्र हेतुः । भिन्नेति । तत्र गुणवद्ग्व्यम् । सामान्यवद्वे सित पत्येकं द्रव्यत्वकमेत्वयोरनाधारो गुणः । संयोगवियोगयोरसमवाधिकारणजातीयं कमे । नित्यमनेकसमवेतं सामान्यम् । नित्यद्वेव्यस्वरूपसन्त्वो विन्नेषाः । कित्यः संबन्यः समवाय इति भिन्नलक्षणेत्वम् । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालितात्ममनांसि नवेव द्रव्याणि । रूपरसगन्वस्पर्शसंख्यापरिमाणप्रथक्त्वपरत्वापरत्वसंयोगविभागबुद्धिसुखदुःखेच्लाद्वेषपयत्नचमोधमेसंस्कारगुरुत्वद्रवत्वलेहशब्दाश्चतुर्विश-तिगुँणाः । उत्क्षेपणापक्षेपणाकुश्चनप्रसारणगमनानि पश्चेव कमोणि । परमपरं च द्विविधं सामान्यम् । अन्त्या विशेषास्त्वनन्ताः । समवायः पुनरेकं एवेति मत्वाऽत्यन्तभेदे द्रव्यान्तमाह्यम् । समवायः पुनरेकं एवेति मत्वाऽत्यन्तभेदे द्रव्यान्तमाह । यथेति । अभ्यपगमान्तरमाह । तथात्विमिति । अत्यन्तभिन्नत्वभिति यावत् । मनुष्यादत्यन्तभिन्नानामञ्चादीनां मनुष्यपारत्वत्रयविरोधवद्भव्यादत्यन्तभिनानां गुणादीनामपि द्रव्यपारत्वत्रयमत्यन्तभिन्नत्वन विरुद्धभित्याह । तदिति । परमाणवः

र श्वात्वमम्युः। २ ज. ँन्ति धर्मम् । तः। क. ँन्ति धर्मान्तरम् । ताः। ३ क. ँत्वे ताः। ४ झ. कृचिः। ५ क स. झ. ठ. इ.ँद्रव्या. स्वः। ६ क. स्वः णम् । ७ झः ँतिर्गुगा । ८ क. स्व.ँ कथेति ।

तक्रोपपद्यते । कथम् । यथा हि लोके शशकुशपलाशप्रभृतीनामत्यन्तिभिन्नानां सतां नेतरेतराधीनत्वं भवति । एवं द्रव्यादीनामन्यन्तिभिन्नत्वान्नेव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां भवितुमहिति ।
अथ भवित द्रव्याधीनन्वं गुणादीनां ततो द्रव्यभावे भावाद्रव्याभावेऽभावाद्र्वयमेव संस्थानादिभेदादनेकशब्दमत्ययभाग्भवति । यथा देवदन एक एव सन्तवस्थान्तरयोगादनेकशब्दमत्ययभाग्भवित तद्वत् । तथा मित सांख्यांमद्धान्तममङ्काः स्विमद्धानतिवरोधश्चापद्येवाताम् । नन्वश्चेरन्यस्यापि मतो धृमस्याग्न्यधीनत्वं दृश्यते । सत्यं दृश्यते । भेदमतीतेम्नु तन्नाम्भ्रम्यारन्यन्वं निश्चीयते । इह तु शुक्कः कम्बन्धो रोहिणी धेनुनील्मृत्यलमिति दृष्यस्यैव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन मतीयमानन्वा-

समवायश्चेत्यभयमत्यन्तमप्रभिद्धमित्रत्यभिद्धभित्यभेत्यात्यन्तभिन्नत्व पत्याह । तन्नेति । पारतत्रयनिर्वाहकमत्यनत्भिन्नत्व न तिद्वरोवीत्याह । कथिमिति । अत्यन्तभिन्नत्वं नित्य-पारवज्यविरोवि दृष्टाभिवि व्याप्तिमाह । यथेति । विमव न द्रव्यावीनं वनोऽत्यन्त-भिनत्वाद्यचतोऽत्यन्तभिन्न न तत्तद्वीनं यथा कुशाद्यः मशादिभ्योऽत्यन्तभिन्नाम्तद-धीना नेत्यनुमानमाह । एवामित । व्यविरेकमुक्तव । उत्वयमाह । अथेति । विभव द्र-व्यादिभन्नं तद्रावाभावान् विवायिभावाभावत्वात्तद्वत्। न चामिभावाभावान् विधायिभावाभावे धुमे व्यभिचारस्वस्याभिभानं विनाडिप भानात् । गुणादेश्च द्रव्यभान विना भाने त-रपारतक्रयव्याहति रिति भावः । विमतं द्रव्याद्भिषते भिन्नशब्दमत्ययभाकत्वाद्भटवदित्या-शक्य संस्थानादिभेदोपगभेन सिद्धमाध्यत्वमभिनेत्याऽऽह । द्रव्यमित । आकारविशेषः संस्थानभेदोऽवस्थाभेदस्त्वादिशब्दार्थः। उक्तमर्थे दृष्टान्वेन मावयन्व्यभिचारमाह। पथे-ति । एकस्यानेकावस्थात्वं सारूयसिद्धान्तस्तव त्वनेकस्य कल्पिनत्वभेवातो न स्वमतसि-द्धिरित्याशङ्कच तथाऽपि तवापासिद्धान्तः स्यादित्याह । तथेति । निरस्तमेव विधा-न्वरेणापि निरसितुं शङ्कयति । नन्विति । न तद्यीनत्वं तद्दभेदसायकं तत्मामानावि-करण्येन भानं तु तथा न तद्भूमेऽस्तीति परिहराति । सत्यमिति । तत्रीति व्यवहार-भूमिरुक्ता । तुल्या गुणादेरपि द्रव्याद्भेदधीरित्याशङ्कचाऽऽह । इह त्विति । विवाद-स्थलं सप्तम्यर्थः । विमतं द्रव्यान भिद्यते तत्समानाधिकतनु द्विवाध्यत्वात्समतन्दि-

१ क. इ. ब. ैमप्यया २ क ज. म. वे वाभा। ३ झ. ट. भि ध्रा ४ झ. इ. ज. झ. ट. विशेषणा ५ स. दिवेधायो ।

नेव द्रव्यगुणयोरिप्रधूमयोरिव भेदमतीतिरिस्त । तस्माद्र्व्यात्म-कता गुणस्य । एतेन कर्मसामान्यविशेषसमवायानां द्रव्यात्मक-ता व्याख्याता । गुणांनां द्रव्याधीनत्वं द्रव्यगुणयोरिषुतिसद्ध-त्वादिति यद्युच्येत तत्पुनरपुतिसद्धत्वमपृथ्यदेशत्वं वा स्यादपृ-थक्कालत्वं वाऽपृथ्वस्वभावत्वं वा । सर्वथाऽपि नोपपद्यते । अपृथ्यदेशत्वे तावत्स्वाभ्युपगमो विरुध्येत । कथम् । तन्त्वा-रब्धो हि पटस्तन्तुदेशोऽभ्युपगम्यते नै पटदेशः । पटस्य तु गुणाः श्रैक्कत्वादयः पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते नै तन्तुदेशाः । त-थाचाऽऽहः "द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्त-रम्" [वै० स्०१।१।१०] इति । तन्तवो हि कारणद्र-व्याणि कार्यद्रव्यं पटमारभन्ते । तन्तुगताश्च गुणाः श्रेक्कादयः कार्यद्रव्ये पटे श्रक्कादिगुणान्तरमारभन्त इति हि तेऽभ्युपग-च्छन्ति । सोऽभ्युपगमो द्रव्यगुणयोरपृथ्यदेशत्वेऽभ्युपग-

साह । तस्मादिति । गुणे दर्शिवं न्यायं कर्मोदाविविद्शिवे । एतेनेति । विमवं द्रव्याभिनं तत्मचार्र्फू विव्यतिरिक्तसत्तार्र्फू विश्वयतिरिक्तसत्तार्र्फू विश्वयतिरिक्तसत्तार्र्फू विश्वयतिरिक्तसत्तार्र्क्ष विश्वयति । नच साध्या-विशिष्टवा वन्मात्रत्वे साध्ये वेन्मात्रसमानाविकवधीक्रवत्सत्ताव्यितिरक्तसत्तादिराहि-स्यस्य हेतुत्वादिति भावः । गुणादाना द्रव्यसामानाधिकरण्येन भानं वद्भिन्नत्वाभावेऽपि स्यादिस्वय्यासिद्धि शङ्कते । गुणानामिति । उभयत्र गुणप्रहणं कर्मोदेरुपळक्षणम् । वहूषियतुं विकल्पयिति । तदिति । पक्षत्रये दोषं मित्नानीवे । सर्वथेति । अप्रथयदेशत्वं द्वयोरेकवरस्य वा वत्राऽऽधे दोषमाह । अप्रथिति । कथं स्वाभ्युपगमस्तिद्वरोषो वा कथिमिता । प्रथमं स्वाभ्युपगमं दर्शयिति । तन्तिवि । वत्र काणादं सूत्रं प्रमाणयिति । तथाचेति । उक्तोऽर्थोऽत्र न भावीत्याशङ्कच व्याचष्टे । तन्तवो हिति । साभ्युपगमं दर्शयित्वा विद्वरोधं दर्शयिति । स इति । नच संबन्धिनोरन्यवरस्याप्रथप्देशत्वमयुविधिदेशवं यटाकाशसंयोगे व्यभिचाराव । नापि प्रथगाश्रयानाश्रितत्वं वथा परमाण्वाकाशसंबन्धे व्यभिचाराव । एतेन संबन्धिनोर्द्वयोरन्यवरस्य वा प्रथग-विमन्त्वराहित्यं वथेति व्यास्यावम् । अजसंयोगपक्षे दिक्काळसंयोगे व्यभिचाराव । कालो' दिशा संयुज्येते संयोगित्वाद्वयविति वित्सिद्धिः। न च मूर्वत्वादिरुपाधिः संयोन

१ ड. ञ. ट. <sup>°</sup>णादीना। २ ज. ञ. न तु प<sup>°</sup>। ३ क. ड. <sup>°</sup>शुक्काद<sup>°</sup>। ४ ज. न तु त<sup>°</sup>। ५ ड. इ. ट. <sup>°</sup>शाः। यथा। ६ क. ज. ञ. ट. शुक्कत्वाद<sup>°</sup>। ७ क. ज. ञ. ट. शुक्कत्वादि<sup>°</sup>। ८ ल. झ.ट.ड. <sup>°</sup>शिंतन्यां। ९ ल. <sup>°</sup>स्फूर्स्रोति<sup>°</sup>। १० ल. ट. तत्समा<sup>°</sup>। ११ झ.ट.ड., <sup>°</sup>सिद्धियां। १२ झ.ँठो हि दि<sup>°</sup>।

म्यमाने बाध्येत । अथाप्टथक्काल्यतमयुत्तसिद्धत्वमुच्येत सन्यदक्षिणयोरिष गोविषाणयोरयुत्तमिद्धत्वं प्रसन्येत । तथाऽप्टथक्स्वभावत्वे त्वयुत्तसिद्धन्वे न द्रव्यगुणयोरात्मभेदः संभवति तम्य तादात्म्येनैव प्रतीयमानत्वात् । युत्तसिद्धयोः संबन्धः संयोगोऽपुत्तमिद्धयोस्तु समवाय इत्ययमभ्युपगमो मृयेव तेयां प्राक्तिस्द्धस्य कार्यात्कारणस्यायुत्तसिद्धस्य कार्यस्य कार्यान संवन्धः समवाय
इति । एवमिष प्रागसिद्धस्याल्ब्धात्मकस्य कार्यस्य कार्यन्त
संवन्धो नोपपंद्यते द्वयायत्तत्वात्संबन्धम्य । सिद्धं भृत्वा सवध्यत इति चेत्पाक्कारणसंबन्धात्कार्यस्य सिद्धावभ्युपगम्यमानायामयुत्तसिद्धच्यावात्कार्यकारणयोः संयोगविभागौ न विद्येते इतीदं
द्वरुक्तं स्यात् । यथा चोत्पन्नमात्रस्याक्रियस्य कार्यद्वव्यस्य विभुभिराकाशादिंभिद्रंव्यान्तरैः संवन्धः संयोग एवाभ्युपगम्यते
न समवायः । नापि संयोगस्य समवायस्य वा संबन्धस्य संर्वान्धः

गित्वस्यैव वद्यांतरेकप्रयोजकत्वादिति भावः । द्वितीयमृत्थाप्य निरस्यित । अथेन्यादिना । वृतीयमन् प्य प्रत्याह । अप्रथाित । वयोरात्मभेदायोगे हेतुमाह ।
तस्येति । निह सामानािवकरण्ययीः समवायार्था पटे शुक्क इति धीपसङ्गादित्यथेः । गुणादीना द्रव्यस्य चायुतिभिद्धत्वं निरम्याभ्यृपगमान्तरं
निरस्याित । अयुतित । अयुतिभिद्धतोपगमः संबन्विद्धयापेक्षोऽन्यतरापेक्षो वा नाऽऽच इत्याह । पािति । द्वितीयमृत्थापयित । अथेति । अयुतिमद्धत्वमुपेत्य
समवायं दुदृषियुः संबन्वोऽसिद्धस्य भिद्धस्य वेति विकल्प्याऽऽचं निरस्यति ।
एविमिति । द्वितीयं शद्भयिते । सिद्धमिति । विह सनोरपाप्तयोः प्राप्तिः
संयोगः समवायस्तु नैविमत्युपगमात्कार्यकारणयोः सोऽस्तिति समवायसिद्धिरित्याशक्रियापूर्वेकः संबन्यः संयोगो नच कार्यकारणयोः सोऽस्तिति समवायसिद्धिरित्याशक्रियापूर्वेकः संबन्योऽतिरिक्तोऽस्ति तस्य सबन्विसंवन्वेऽनवस्थानादसंवन्वे नियामकत्वायोगात् । तथाच कार्यं न कारणे समवेतं कितु कल्पितमेवेत्याह । नापिति । संबन्धः संबन्धिस्यां वस्त्वन्तरं विद्विलक्षणाग्यद्धिगम्यत्वाद्धस्त्वन्तरविति शङ्कते ।

व्यतिरेकेणास्तित्वे किंचित्प्रमाणमस्ति । संबन्धिशब्दपत्ययव्य-तिरेकेण संयोगसमवायशब्दपत्ययदर्शनात्त्योरस्तित्विमिति चेत्र । एकत्वेऽपि स्वक्ष्पवाद्यक्षपापेक्षयाऽनेकशब्दपत्ययदर्शनात् । य-थेकोऽपि सन्देवदत्तो लोके स्वक्षपं संबन्धिक्षपं चापेक्ष्यानेकश-ब्दपत्ययभाग्भवित । मनुष्यो ब्राह्मणः श्रोत्रियो वदान्यो बालो युवा स्थिवरः पिता पुत्रः पौत्रो श्राता जामातेति । यथा चैकाऽ-पि सती रेखा स्थानान्यत्वेन निविशमानैकदशशतसहस्रादि-शब्दपत्ययभेदमनुभवित । तथा संबन्धिनोरेव संबन्धिशब्दप्रत्य-यव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दपत्ययाईत्वं न व्यतिरिक्तवस्त्व-स्तित्वेनेत्युपल्लब्धलक्षणपाप्तस्यानुपल्लब्धेरभावो वस्त्वन्तरस्य । नापि संबन्धिवषयत्वे संबन्धशब्दप्रत्ययंथेः संतत्नभावपसङ्गः । स्वक्षपबाद्यक्षपापेक्षयेत्युक्तोत्तरत्वात् । तथाऽण्वात्ममनसामप्रदे-

संबन्धीति । तत्तदनिर्वाच्यानेकविशेषापेक्षयैकस्मित्रपि नानाशब्दवियाविति सिद्धसा-ध्यत्वमाह । नेति । सन्यभिचारश्च हेतुरिति मन्वानी दर्शनं विशद्यति । यथेति । स्वगतविशेषापेक्षया नानाशब्दधीभाक्तवमुदाहरति । मनुष्येति । स्वगतावस्थापेक्षया वहशैयवि । बाल इति । स्वगविक्रयापेक्षया तदुपन्यस्यवि । पितेति । व्यभिचार-पाचुर्यार्थमुदाहरणान्तरमाह । यथा चेति । दृष्टान्तरंथधर्म दार्छान्तिके योजयित । तथेति । परोक्तानुमानिरासफलमुपभंहराति । इत्यपल्रब्धीति । उपलब्धिरैव गम-कवया लक्षणं यस्य वेन योग्यत्वेन पाप्तस्यानुपलब्विस्तस्मिन्प्रमाणपश्चकानुपपत्तिस्त-वो वस्त्वन्तरस्य संबन्ध्यतिरिक्तसंबन्धस्याभावो निश्चितो याग्यानपळ्बेरभावबोवि-त्वात्तरमात्कात्स्न्थेंकदेशाभ्यामन्तरालदेशश्रन्यावस्थार्थी समवायसंयोगशब्दधीगम्यावि-त्यर्थः । संबन्बशब्द्वियोः संबन्ध्यर्थन्वे तस्य सदा भावात्ते सदा स्यातामित्याश-द्भचाऽऽह । नापीति । सक्र्षेणाङ्गल्यो क्रपक्रिपेणोश्च तत्तच्छब्दवीविषयत्वं नैरन्त-र्यात्त संबन्धशब्द्वीगम्यतेत्येकत्वेडपीत्यश्रीकत्वात्र यावतस्बन्धिसत्वं शब्दधीप-सिक्तिरित्यर्थः । किच साशयोः संयोगेऽपि निरंशयोर्नासावित्याह । तथे-ति । द्यणुकादिकार्थहेतुरेव परमाण्वोः संयोगो निरस्तः । संप्रति ज्ञानाद्य-समवायिकारणमारममनःसंयोगमदृष्टवदारमसंयोगं चाणूनां निरस्यति । अण्वारमे-ति । आत्मनोऽपदेशत्वादणुमनसोस्वत्संयोगः सक्छात्मवृत्तिरिवि तयोरिप प-

१ ड. ज. निवेद्यमा । २ क. योः सत्त । ३ ख. न्तस्थ घ । ४ ख. य ग्यनु । ठ.ड योगानु । ५ झ. बन्बार्थ ।

#### [अ०२पा०२मू०१७] आनन्दगिरिकृतटीकामंबल्जितशांकरभाष्यसमेतानि ।५२६

शत्वात्र संयोगः संभर्वात । प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्याः न्तरेण संयोगदर्शनात् । किल्पिताः प्रदेशा अध्वात्ममनमां भिवष्यन्तीति चेत्र । अविद्यमानार्थकेल्यनायां सर्वार्थिमिद्धिप्रमङ्गात् ।
इयानेवाविद्यमानां विरुद्धोऽविरुद्धो वाऽर्थः कल्पनीयो नातोऽधिक इति निर्यमहेत्वभावात् । कल्पनायाश्च म्वायत्तत्वान्प्रभुतत्वसंभवाच । नच वेशोपकः किल्पतेभ्यः पेड्भ्यः पदार्थभ्योऽन्येऽधिकाः शतं सहस्रं वाऽर्था न केल्पियत्वया इति निवारको हेतुरिस्त । तस्माद्यस्मै यस्मै यद्यद्वोचते तत्त्रित्मध्येत् ।
कश्चिन्कृपानुः प्राणिनां दुःखबहुनः ससार एव मा भृदिति
कल्पयेत् । अन्यो वा व्यसनी मुक्तानामिष पुनरुत्पत्ति कल्पयेत् । कस्तयोर्निवारकः स्यात् । किचान्यद्द्योभ्यां परमाणुभ्यां
निरवयवाभ्यां सावयवस्य द्यणुकस्याऽऽकाश्चेत्र संस्थ्रेपानुपपत्तिः। न द्वाकाशस्य प्रथिव्यादीनां च जतुकाष्ठवत्संश्चेपोऽस्ति।
कार्यकारणद्रव्ययोराभिताश्रयभावोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यवद्यं
कल्प्यः समवाय इति चेत्र । इतरेतराश्रयत्वात् । कार्यकारणयोर्हि

रममहत्त्वं स्यादिति भावः । असंभवे हेत्वन्तरमाह । प्रदेशेति । निरम्तमि किन्पित्मयोद्रावयाति । किन्पिता इति । कल्पनया तद्वस्वम्य मस्वम्सत्त्वं वा । द्वितीये कल्पना वृथेति मत्वाऽऽद्यं प्रत्याह । नेत्यादिना । अविद्यमानम्य प्रदेशवत्त्वळक्षणस्यार्थस्य कल्पनया सत्त्वसिद्धाविति यावतः । तत्र हेतुः । इयानिति । कल्पकाधीनत्वात्कल्पनाया न तया मर्वार्थसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । कल्पनायाश्चेति । तथाऽपि परिमितत्वात्तस्या न सर्वार्थसार्थकत्वं तत्राऽऽह । प्रमूतत्वेति । पण्णामेव पदार्थानां सभवान्न सर्वार्थसिद्धिरित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । निवारकाभावे फल् सर्वार्थसिद्धिमुपसंहरति । तस्मादिति । किच कल्पनया वस्तुमिद्धौ संमारमोक्षयोर-नियतिरिति कुवाणः संसारस्यानियतिमाह । कश्चिदिति । मुक्तेरनियतिमाह । अन्यो वेति । अवस्थाद्वये हेतुमाह । कस्त्तयोरिति । कार्थकारणयोरत्यन्तमेदे वयेवोपल बिष्पाप्तौ समवायादेकत्वसिद्धिरित्याशङ्कच विशेषतः समवायं दृष्यिते । किचेति । द्यणुकपरमाणू न समवायाहौ मात्रयवात्त्वयवद्वव्यत्वाद्वस्याकाशवदित्यत्रा-कार्यकारणद्वयत्वात्त्वयात्त्वात्त्वाः समवायाः समव

१ ड. ज न ैथेस्य कै। २ ड. न. ैयभे हैं। ३ ज. ैपट्भ्योऽर्थे। ४ क. ड.न. ट.काल्यितै। ५ ज. ैश्रिद्यालु. । ६ ज. ैदुद्राभ्यामणुं। ७ क. स. ैत्वादस्या। ८ झ. ैधनत्व।

भेदसिद्धावाश्रिताश्रयभावसिद्धिराश्रिताश्रयभावसिद्धौ च तयोर्भे-दसिद्धिः कुण्डबदरवदितीतरेतराश्रयता स्यात आश्रिताश्रयभावो वा कार्यकारणयोर्भेट वेदान्तवादिभिर-भ्युपगम्यते कारणस्यैव संस्थानमात्रं कार्यमित्यभ्यपग-मात । किंचान्यत्परमाणुनां परिच्छित्रत्वाद्यावत्यो षड्षे दश वा तावद्भिरवयवैः सावयवास्ते स्यः यवस्वादिनत्याश्चेति नित्यत्वनिरवयवत्वाभ्युपगमो बाध्येत । याँस्त्वं दिग्भेदभेदिनोऽवयवान्कलपयसि त एवं परमाणव इति चेत् । न । स्थलसूक्ष्मतारतम्यक्रमेणाऽऽपरमकारणाद्विनाशोप-पत्तेः । यथा प्रथिवी द्यणुकाद्यपेक्षया स्थूलतमा वस्तुभूताऽपि विनव्यति । ततः सक्ष्मं सक्ष्मतरं च प्रथिव्येकजातीयकं विन-वयति ततो द्वाणुकम् । तथा परमाणवोऽपि पृथिव्येकजातीयै-कत्वाद्विनश्येयः । विनश्यन्तीऽप्यवयवविभागेनैव विनश्यन्तीति

अन्यतरव्यितिरेकेणान्यतरस्य मिद्धिसंभवे कथमेविमत्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । कार्थस्य कारणानाश्रितत्वे स्वातत्रयं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । कारणस्पेति । परमाण्यां निरवयवत्वमुपेत्योक्तं तदेव नास्तीत्याह । किंचेति । परमाणवः सावयवाः परि-विक्वनत्वाद्धय्वत्परिचिक्वनत्वं सावयवमात्रवृत्ति परिचिक्वनमात्रवृत्तित्वाद्धयंत्वाद्धयंत्वाद्धयं । तेषा सावयवत्वे दिग्मेद्वयवस्थापकत्वं हेतुरित्याह । यावत्य इति । सावयवत्वपक्षण्यकत्वं हेतुरित्याह । यावत्य इति । सावयवत्वपक्षण्यकारत्वया परमाण्ववयवाः स्वीकृतास्त एव मम परमाणवस्तेऽपि सावयवाश्चे-त्वयवा एवेत्येवं यतः परं न विभागः स परमाणुनिरवयवः स च नित्यः परिमाण्यवार्यवा एवेत्येवं यतः परं न विभागः स परमाणुनिरवयवः स च नित्यः परिमाण्यवस्तु परमाणुक्तास्मदादिमिर्विभज्यमानावयवम् । आद्ये न परमाणोर्दिग्मेदाविधत्वं मूळकारणस्य सन्मात्रस्येव सर्वयो विभागायोग्यत्वात्तस्य च निरवयवत्वं सिद्धमेव । द्वितीये सन्मात्रान्मूळकारणादितिरक्तं किंचन सूक्ष्मं वस्तु परमाणुरस्तु स च विनष्टु-महेति प्रथिव्यादिजावीयत्वात्परामीष्टद्वाणुकविद्वत्याह । नेति । दृष्टान्तं समर्थयते । यथेति । वस्तुभूताऽपीति परमतेनोक्तम् । दार्ष्टीनितकं निगमयति । तथेति । नित्याः परमाणवो निरवयवद्वव्यत्वादात्मवदिति शङ्कते । विनञ्चन्त इति । हेत्वसिद्धच्याः परमाणवो निरवयवद्वव्यत्वादात्मवदिति शङ्कते । विनञ्चन्त इति । हेत्वसिद्धच्याः

<sup>ी</sup> ड. न. ञ. ँव मम पै। २ ज. ैयत्वाै। ३ ज. ँ-तोऽत्रै। ४ ख. इ. ठ. ड.ँटवै। ५ क. °र्थोऽविै। ६ क. ँभागयोै।

चेत् । नायं दोषः । यतो घृतकाठिन्यविलयनवद्दिष विनाशोपपत्तिमवोचाम । यथा हि घृतसुवर्णादीनामिवभज्यमानावयवानामप्यिप्रसंयोगाद्रवभावापत्त्या काठिन्यविनाशो भवित । एवं परमाणृनामिष परमकारणभावापत्त्या मृन्योदिविनाशो भविष्यति ।
तथा कार्यारम्भोऽपि नावयवसंयोगेनैव केवलेन भवित क्षीरजलादीनामन्तरेणाप्यवयवसंयोगान्तरं दिघिहमादिकार्यारम्भदर्शनात् । तदेवममारतरतर्कसंहब्धत्वादीश्वरकारणश्चितिवरुद्धत्वाच्छ्रातिभवणेश्च शिष्टैर्मन्वादिभिरपरिग्रहीतन्वादत्यन्तमेवानपेक्षाऽस्मिन्परमाणुकारणवादे कार्यो श्रेयोधिभिरिति वाक्यशेषः ॥१०॥ (३)

# समुदाय उभयहेतुकेऽपि तद्प्राप्तिः ॥ १८ ॥ वैशेषिकराद्धान्तो दुर्युक्तियोगाद्वेदविरोधाच्छिष्टापरिप्रदाच

समाधि । नायमिति । उक्तमेव स्फुटयि । यथेत्यादिना । अवयवतत्मंयोगिवनाशी विनाऽिष सुवर्णिपिछी नवयि विनाऽिष संयोगान्तरं सुवर्णेद्रवो जायते परमाणुकािठन्यं च विभागं विना विनव्यति तद्वतद्रवश्च संयोगान्दते भवति । नच कािठन्यद्रवी वावद्वव्याितिक्ती शक्यी वक्तुम् । एव विनेवावयविभागिविनाशी परमाणवो
विनङ्क्ष्यन्त्यन्ये चोत्पत्स्यन्त इत्यर्थः । मृतिशब्देन कािठन्यम् । आदिशब्देनावस्थामेदादि एहते । द्रव्यनाशस्यावस्थानाशो नोदाहरणिमत्याशद्भचात्रापि परमाणवतस्थानाश एव सर्वकार्याणा तद्वस्थात्वादित्यभिमेत्य कार्यद्रव्यत्वहेतुं व्यभिचारयि । तथेत्यादिना । कार्यनाशस्यावयवनाशतिद्वभागाधीनत्विनयमाभावविद्वर्यथः । तस्य केवळत्वं प्राधान्यम् । सित तस्मिन्कार्योत्पादस्यं क्षेपाभावाित्रयमाभावे हेतुमाह । क्षीरित ।
आदिशब्देन ळवणादि एहत्वे । क्षीराचनुगुणादवयवसयोगादितिको दृध्याचनुगुणः
संयोगोऽवयवसंयोगान्तरम् । द्धिहिमादीत्यादिपदं जळाँचर्थम् । द्ध्यादिषु सत्यपि
कार्यद्रव्यत्वे विशिष्टानेकद्रव्यारव्यत्वािदित्यपास्तम् । यचाणुपरिमाणतारतम्यं कपिदिशान्तं परिमाणतारतम्यत्वादिति तत्राऽऽश्रयासिद्धिरित्यभिनेत्याधिकरणार्थमुपसंहरित । तदेविमिति । वाक्यशब्देनापरिमहसूनं एहते ॥ १७ ॥ (३)

वैशेषिकं निरस्य वैनाशिकं निरस्यावि । समुदाय इति । आईवादिमवं हित्वा कि-मित्यनन्वरं वैनाशिकमवं निरस्यवे तत्राऽऽह । वैशेषिकेति । परिमाणभेदेन देहादेरा-

१ ट. ज. ैर्याSsर्यैं: श्रे । २ क. ैण्डो विन । ३ क. स्त. ट. ट. नाच सं । ४ क. नर्य ति ६ ५ क. स्त. विनर्यन्त्य । ६ क. स्य प्रश्ले । ७ ठ. ट. ैर्टार्थ ।

नापेक्षितव्य इत्युक्तं सोऽधेवैनाशिक इति वैनाशिकत्वसाम्यात्स-वेवैनाशिकराद्धान्ते। नतरामेपेक्षितव्य इतीदिमदानीमुपपादयामः। स च बहुपकारः प्रतिपत्तिभेदाद्विनेयभेदाद्वा। तत्रैते त्रयो वा-दिनो भवन्ति। केचिन्सर्वाम्तित्ववादिनः। केचिद्विज्ञानास्तित्व-मात्रवादिनः। अन्ये पुनः सर्वश्चन्यत्ववादिन इति। तत्र ये सर्वा-रितत्ववादिनो बाद्धमान्तरं च वस्त्वभ्युपगच्छन्ति भूतं भौतिकं च चित्तं चैत्तं च तांम्नावत्पतिब्रूमः। तत्र भूतं पृथिवीधात्वा-दयः। भौतिकं द्धपादयश्वभुगदयश्च। चतुष्ट्रये च पृथिव्यादिपर-माणवः खरस्त्रेहोण्णेरणस्वभावास्ते पृथिव्यादिभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते। तथा द्धपविज्ञानवेदनासंज्ञासस्कारसंज्ञकाः पञ्च-

ज्ञानर विनाशित्वाई।कारादर्भवनाशिकत्वं वैज्ञोधिकस्योति तिज्ञरासानन्तरं वैनाशिकत्वावि शेषाद्धद्धिस्यं मर्ववैनाशिक निरमन मित्यर्थः । वैशोषका देहादेश्विक्षणस्यायित्वमास्थितास्त-थाऽपि तन्मते निरस्ते तन्मात्रमपि यैनेप्टं तन्मतमतिशयेन नापेक्षितव्यमित्याह । नतरा-मिति । तथाऽप्येकेनैवाधिकरणेन तन्निरामसंभवे किमविकरणद्वयेनेति तत्राऽऽह । स-चेति । राद्धानतस्थेक्याद्वहपकारत्वायोगमाञ्जङ्गाऽऽह।प्रतिपत्तीति । उपदेष्टः सर्व-ज्ञस्येक्यात्कथं शिष्याणा तदेवस्तजाऽऽह । विनयेति । मन्दमध्यमोत्तमिया शि-ष्याणा भेदासद्भेदभिद्धिरित्यर्थः । प्रतिपत्तिभेदावधारणार्थो वाझब्दो न विकल्पार्थः । तानेव बर्शेयति । तत्रेति । सात्रान्तिकवर्भेशिकयोरवान्तरभेदेऽपि सर्वास्तित्वसंप्रतिपत्तेरेकीकत्य त्रित्वमुपपादयति । केचिदिति । इदानीभाद्याविकरणस्य प्रवृत्तिपकारमाह । तत्रेति । बाह्यं विशिनारि । भविमिति । आभ्यन्तरं कथयाति । चित्तामिति । बाह्यार्थवादिबौद्ध-राद्धान्वो विषयः स कि प्रामाणिको भान्वो वेति विप्रतिपत्तेः संदेहे पूर्वपक्षं विवृणो-वि । तत्रेरपादिना । तम्य भानतत्वोपपादनेन समन्वयस्य विद्विरोवनिरासात्पादादि-संगतयः । तस्य प्रामाणिकत्वात्तिद्वरोवे समन्वयासिद्धिक्रीन्तत्वाद्विरोवस्याभौवात्तिः-द्धिरित्यभयत्र फलमिद्धिः । धात्राब्दः स्त्रभावतचनः । आदिशब्देनाप्तेजोवाय्त्राका-शर्ववा एसन्ते । विषयाणामिन्द्रियाणा च भौतिकशब्दैवाच्यत्वमाह । भौतिकमिति । पृथिव्यादयश्च परमाणुपञ्च। एव नावयव्यारम्भोऽम्बीति वक्त परमाणुस्वरूपमाह । च-तृष्ट्रये चेति। कठिनस्वभावाः पृथिवीपरमाणवः । स्नेहस्वभावा आप्यपरमाणवः । उष्णै-वास्वभावास्तेजः परमाणवः । ईरणं चलन तत्स्वभावा वायुपरमाणवः । तेषां चतुर्वियाना सर्गकाले भयोगापातिमाइ । त इति । भूतभौतिकानुक्त्वा चित्तचैत्तानाह । तथेति ।

१ का. इ. न ैन्तो निर्धारक ट. ज. "मनपे"। ३ का. इ. ज. झ. ट. "क चिँ। ४ की. इत. इ. वैम पिँ। ५ का इत. ठ. इ. भासत्वात्ता इ. ठ. ° इत्वा ७ का. ठ इ. ° ध्यस्वां।

#### [अ०२पा०२मु०१८] आनन्दगिरिकतटीकासंबन्तितशांकरभाष्यसमेतानि ।५३३

स्कन्धाः । तेऽ पाध्यात्मं सर्वव्यवहाराम्पदभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते [ सर्वदर्शनस्० पृ० २३ प० १७ ] । तत्रेदमभिधीयते । योऽयमुभयहेतुक उभयभकारः समुदायः परेपामभिभेतोऽणुहेतु-कश्च भृतभौतिकसंहतिद्धपः स्कन्धहेतुकश्च पश्चस्कन्धीद्धपः । तिम्मन्नुभयहेतुकेऽपि समुदायेऽभिभेयमाणे तदमाप्तिः स्यात्स-मुदायामाप्तिः समुदायभावानुपपत्तिरित्यर्थः । कुतः । समुदायि-नामचेतनत्वात् । चित्ताभिज्वलनस्य च समुदायांसद्धचधीनत्वा-त् । अन्यस्य च कस्यचिचेतनस्य भोकुः प्रशामितुर्वा स्थिरम्य

कर्मकरणव्युत्पत्तिभ्यां मिवपयाणी।न्द्रियाणि क्रपस्कन्यः । क्रप्यमाणद्ययेव्यादी-नां वाह्यत्वेऽपि देहस्यत्वादिन्द्रियमंबन्याचाऽऽध्यात्मिकत्वम् । अहमिति प्रत्यशे विज्ञानस्कन्धः । मुखादिपत्ययो वेदनाम्कन्धः । गौरश्व इत्यादिशब्दभंजल्पित-पत्ययः संज्ञास्कन्यः । सस्कारस्कन्यम्तु रागादियमीयभी च तत्र विज्ञानस्कन्यश्चि-त्तम् । इतरे चैताः । उक्ताना स्कन्याना समाहार स्वातं दर्शयति । तेऽपीति । उक्तस्य बाह्यात्मिकभावजातस्याभ्यक्षानुमानाभ्यां क्षणिकत्वे सिद्धे स्थायिनो ब्रह्मणो जगत्मभैवादिनः ममन्वयस्य विरोधोऽस्तीति प्राप्तमन् । भिद्धान्तयति । तत्रेति । सूत्रं व्याचष्टे । योऽयमिति । बाह्यत्वमाध्यात्मिकत्वं चोभयपकारत्वमुभयहेतुकभेवाऽऽह । अण्वित । बाह्ये भूतभाँविकममुदाये प्रथिव्यादिपरमाणु हेतुके ऋपविज्ञानादिहेतुके चाऽऽ-ध्यात्मिकं समुदायेऽभिषेते तस्यापाक्षिरयुक्तता स्यादित्याह।तस्मित्निति। सहन्यमाना-नामन्यवयाने संघातानुगपत्तौं च न हेतुरित्याक्षिपति । कृत इति । संघातः खतो वा परती वा नाऽऽद्य इत्याह । समुदायिनामिति । अण्यादीनामचैवन्यात्स्यातक्रयेण प्रवृत्यसि-द्धेने स्वतः संघावो घटते । तथाच क्षणिकपक्षे मर्गादौ संघातयोगान तिद्वरोषः सम-न्वयस्येत्यर्थः । परमि संघातकारणं चित्ताभिज्वलनमन्यद्वा । तत्राऽऽद्यं दृषयि । विचेति । सिद्धे संयाते चित्ताभिन्वलनं ततः सघात इत्यन्योन्याश्रयात्र चित्ताभि-ज्वलन तद्धेतृरित्यर्थः । अन्योऽपि संहन्ता चेतनोऽचेतनो वा । चेतनोऽपि भोका पशासिता वा द्विचार्राप स्थिरो वा क्षणिको वा । नारुरुः । अनभ्यपगमातः । न द्वितीयः । क्षणिकस्यान्वयर्वितरेककालानवस्थानातः । भोक्तश्च कारणविन्यामविशेष-ज्ञानायोगात्मर्वज्ञस्य स्वतस्तज्ज्ञानेऽपि क्षणिकत्वात्कर्तृत्वासिद्धरित्याह । अन्यस्ये-ति । अचेतनोऽपि संहन्ता धर्मादिवी स्यादालयविज्ञानसंतानो वा। नाऽऽधः। तस्य पूर्ववचेतनावीनप्रवृत्यनुपपत्तेः । स्वतश्चेत्पवृत्तिस्तदा धर्मोदिपवृत्त्यनुपरमान्भोक्षाासीद्ध-

<sup>🤋</sup> ज. तेऽयध्या । २ क. ँतुश्च । ३ ड. ञ. ँप्तिः समुदाय ।

संहन्तुरनम्युपगमात् । निर्पेक्षमदृत्यभ्युपगमे च मदृत्यनुपरम-मसङ्गात् । आशयस्याप्यन्यत्वानन्यत्वाभ्यामनिद्धप्यत्वात् । क्ष-णिकत्वाभ्युपगमाच निर्व्यापारत्वात्मदृत्यनुपपत्तेः । तस्मात्समु-दायामुपपत्तिः समुदायानुपपत्ती च तदाश्रया स्रोकयात्रा सुप्येत ॥१८॥

## इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वाव् ॥१९॥

यर्चाप भोका प्रशासिता वा कश्चिचेतनः संहन्ता स्थिरो नाम्पु-पगम्यते तथाऽ प्यविद्यादीनामितरेतरकारणत्वादुपपद्यते लोक-यात्रा । तस्यां चोषपद्यमानायां न किंचिदपरमपेक्षितव्यमस्ति । ते चाविद्यादयोऽविद्या संस्कारो विज्ञानं नाम हृपं षडायतनं स्पर्शो वेदना तृष्णोपादानं भवो जातिर्जरा मरणं शोकः परिदे-

रित्याह । निरंपेक्षेति । आल्यविज्ञानसंवानः संहन्वेवि पक्षं प्रत्याह । आश्रायस्येति । आश्रेरवेऽस्मिन्कभीमुभववासना इत्याशयः संवानस्वस्यापि संवानिभ्योऽन्यत्वमनन्यत्वं वा । द्विधाऽपि दुर्निक्रपत्वान वस्य संहन्वृवेत्यर्थः । स खल्वन्यः रिथरो
वा क्षणिको वा । प्रथमेऽस्मदुक्तो भोक्तंव नामान्वरेणोक्तः स्यादिवि मत्वा द्विवीये
क्षणिकस्य व्वापारात्पूर्वं वत्काले वाऽभावात्तत्कारणत्वाश्रयत्वयोरसिद्धिरित्याह । क्षणिकत्वेति । एवेनानन्यत्वमपि प्रत्युक्तम् । मंवानिनामपि क्षणिकत्वेनोक्तरीत्या व्यापारकारणत्वाद्ययोगाचदिभिन्नस्य संवानस्यापि वदिसद्धेरित्याह । निर्व्यापारत्वादिति ।
संहन्तुरभावे फल्विमाइ । तस्मादिति । यथाकयंचिछोकयात्रा सिध्यवि चेत्कि
समुदायेनेत्याशद्भचाइइड् । समुदायेति ॥ १८ ॥

संघावस्य निमित्तमाशङ्कच निरस्यि । इतरेतरेति । पूर्वपक्षमागं विभजते । यद्य-पीति । विह संघावाभावात्तदालम्बना लोकयात्रा न निर्वहेत्तत्राऽऽह । तथाऽपीति । कार्यं मत्ययके जनकत्वेन गच्छवीवि मत्ययक्षच्य हेतुवाचित्वमुपेत्येवरेवरकारणत्वा-वित्युक्तम् । वधाऽपि संघावस्य निमित्तं वाच्यं वत्राऽऽह । तस्यां चेति । अविद्या-दीनामेव विक्रिमित्तत्वाक्रापेक्षणीयान्वरमस्वीत्यर्थः । के पुनरविद्याद्यस्तत्राऽऽह । ते चेति । वक्ष्यमाणबुद्धिस्थपरामश्ची वच्छब्दः । क्षणिककार्यदुःखस्तमावेष्वर्थेषु स्थायि-नित्यसुखबुद्धिरविद्या । वस्यां सत्यां संस्कारा रागद्धेषमोहविषयेषु भवन्ति । वेष्यो गर्भस्थस्य ऽऽधं विज्ञानमृत्यद्यवे । वस्माचाऽऽलयविज्ञानात्प्रियन्यादिचवुष्टयमुपादा-नकारणं नामाश्रयत्वाक्राम निष्पद्यते । वच्च कारणत्वेन स्वीकृत्य सिवासिवादिक्यव-च्छिरिमभिनिवैवेवे । गर्भीमृतस्य शरीरस्य कललबुद्धदाद्यवस्था नामक्ष्यक्षच्यामत्रा-

भ क. 'पेक्-पप्र'। २ क. 'पेक्-पेति । ३ क. 'स्याऽऽदावि'।

वना दुःखं दुर्मनस्तेत्येवंजातीयका इतरेतरहेतुकाः सौगंते सम-ये कचिन्संक्षिप्ता निर्दिष्टाः कचित्मपश्चिताः । सर्वेषामप्ययमिव-चादिकलापोऽमत्याख्येयः । तदेवमविद्यादिकलापे परम्परनि-मित्तनैमित्तिकभावेन घटीपञ्चवद्दनिशमावर्तमानेऽधाक्षिप्त उपपनः संघात इति चेत्।तन्न।कस्मात्।उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् ।भ-वेद्वपपन्नः संघातो यदि संघातस्य किचिनिमित्तमवगम्येत न त्ववगम्यते । यत इतरेतरप्रत्ययत्वेऽप्यविद्यादीनां पूर्वेप्वंमुत्तरो-त्तरस्योत्पत्तिमात्रनिमित्तं भवद्भवेन तु संघातोन्पत्तेः किचिनिमिनं संभवति । नन्वविद्यादिभिर्थादाक्षिप्यते संघात इत्युक्तम् । अत्रो

भीष्टा जातेरुत्तरत्राभियानातः । नामक्रपमंनिश्रितानीन्द्रियाणि षडायतनं प्राधिव्धा-दिधातवः षडायतनानि यस्य करणजातस्य तत्तथा । नामक्रपेन्द्रियाणा मिथः सं-निपातः स्पर्शः । ततः मखादिका वेदना । तस्यां मत्या कर्वव्यं मुखं मयेत्यध्यवमानं तुष्णा । ततो वाकायचेष्टोपादानम् । ततो भवत्यस्माज्जन्मेति भवो वर्मादिः । तद्धेतुको देहोदयो जाति: । जातस्य देहस्य परिपाको जरा । देहनाझा मरणम् । श्रियमाण-स्य साभिषद्भस्य पुत्रादावन्वदीहः शोकः । वद्धत्यं हा पुत्रेत्यादिपछपनं परिदेवना । शब्दादिज्ञानपञ्चकसंयुक्तमसाध्वनुभवन दुःखम् । दुर्भनम्ता मानसं दुःखम् । इतिश-ब्दो यथोक्तपरामर्शार्थः। एवंजावीयकशब्दो मदमानाष्ट्रपक्केशमंग्रहार्थः । अविद्यादिहे-तुका जन्माद्यस्तद्धेतुकाश्वाविद्याद्य इति घटीयञ्चवद्नवरतमावर्वनमेपामिति मस्वा विशिनष्टि । इतरेति । अविद्यादीना सत्त्वमेव कथमित्याशद्भच मंझपविस्तराभ्यामूक-त्वात्तद्वपं सीगतानां प्रसिद्धभित्याह । सांगत इति । न केवलं वेषाभेव प्रसिद्धं किंतु सर्वेवादिनामपीत्याह । सर्वेपामिति । आनुभविकार्यपत्याख्याने सर्वेव्यवहारामिद्धि-रिति भावः । अविद्यादीनां मिथो निमित्तनैमित्तिकत्वेऽपि कुतः संघातमिद्धिरित्या-शहूचोपसंहरति । तदेवमिति । अविद्यादिरेव संघाताभावे न सिध्यवीत्यनुपर्यत्या तदा-क्षेपे तदाश्रयः सुर्वेव्यवहारो निर्वहतीत्यर्थः । क्षिद्धान्तभागमवतारयाति । तन्नेति। तत्र प्रश्नपूर्वकं हेतुमाह । कस्मादिति । हेतुं व्याचष्टे । भवेदिति । अविद्यादीनां मिथो निमित्तनैमित्तिकभावभाजां संघातनिमित्तत्वमाशङ्खचाऽऽह । यत इति । उत्तरसूत्रस्थ-मर्थमभिषेत्येहापिशब्दः । अविद्यादीना मिथो हेतुहेतुमच्वेऽपि चेतनाविष्ठानाहते संघा-तासिद्धिरिसुक्ते पूर्ववादी पूर्वोक्तं स्मारयित । निन्वति । किमविद्यादयः संघातस्य गमकाः कि बोत्पादका इति विकल्पयति । अत्रेति । तत्राऽऽद्यमन् इ द्रपयति ।

१ क. गैतसी २ इ. ज. पेंट्रिय पी ३ ज. चेंत्र । ४ ज. ट. यदिती ५ ५ इ. ज. पूर्व एँ। ६ क. स. पेरोस्तदाँ। ७ ठ. इ. सर्वे व्या।

च्यते । यदि तावद्यमभित्रायोऽविद्यादंयः संघातमन्तरेणाऽऽत्मान्मस्भमाना अपेक्षन्ते संघातंमिति । ततस्तस्य संघातस्य निमित्तं वक्तव्यम् । तच्च नित्येष्वप्यणुष्वभ्युपगम्यमानेष्वाश्र्याश्र्यिभूतेषुं च भोकृपु सत्सु न सभवतीत्युक्तं वैशेषिक्परीक्षायाम् । किमङ्ग पुनः क्षणिकेर्वप्यणुषु भोकृरिहतेष्वाश्र्याश्र्यिश्रन्येषुं वाऽभ्युपगम्यमानेषु संभवेत् । अथापमभित्रायोऽविद्यादय एव संघातस्य निमित्तमिति । कथं तमेवाऽऽश्रित्याऽऽत्मानं स्मानास्तस्यैव निमित्तं स्युः । अथ मन्यसे संघाता एवानादौ संसारे संतत्यानुवर्तन्ते तदाश्र्याश्राविच्यादय इति । तदाऽपि संघातात्संघातान्तरमुत्पद्यमानं नियमेन वा सहशमेवोत्पद्येत । अनियमेन वा सहशं विसहशं वोत्पद्येत । नियमोन्युपगमे मनुष्यपुद्गस्य देवतिर्यग्योनिनारकप्राप्त्यभावः प्राप्नुयात् । अनियमाभ्युपगमेऽपि मनुष्यपुद्गस्यः कदाचित्क्षणेन इस्ती भूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो वा भवदिति प्राप्न्यात्। उभयम

पदीति । गमकत्वपक्षे सक्ष्पमिद्धिरन्यतो वाच्या तच्चान्यन्नार्सात्यर्थः । अण्ना स्कन्धानां चोमयविध्यमंघातिनिमत्तत्वभाश्च चाऽऽह । तचेति । आश्रयाश्रयिमुतेष्विति भोकृविशेषणमहृष्टाश्रयेष्वित्यर्थः । अणुषु स्थिरेषु भोगहेत्वहृष्टाविशिष्टेषु भोकृषु चोक्तिशिषणेषु स्वीकृतेषु सत्मु चेननस्याविष्ठातुरनुक्षपस्याभावान संभवति संघातापत्तेनिमत्तं किष्वितिसुक्तिमित्यर्थः । कृषुतिकन्यायमपिना सूचितमाह । किमिति ।
अष्ट्रश्रयकर्षृराहित्यमाह । आश्रयोति । आश्रयाश्रयिशून्येष्विति पाठे तूपकार्योपकारकत्ववितिविद्यर्थः । विशिष्टेष्वणुषु स्वीक्रियमाणेषु कि पुनः संघातापत्तिनिमत्तं
न किचिदित्याक्षेषः । द्वितीयं शद्भयति । अथिति । परम्पराश्रयत्वेन प्रत्याह । कथिमिति । पूर्वपृर्वस्थातानामुत्तरोत्तरसंधातहतुत्वात्तदाश्रयत्वाचाविद्यादीना नान्योन्याश्रयत्वम् । नच संहन्तृचेतनापक्षा स्वभावतो भावाना संहतानामेवोदयव्ययोपगमादिस्याह । अथिति । तहूपितुं विकल्पयाति । तदाऽपीति । मंघातवितिनाऽदृष्टस्याविष्ठातृ चेतनाभावात्तद्वशात्मितिनयत्वनार्योत्पादायोगे स्वभावादेवोत्पत्तिरास्थया ।
तथाच पूर्यते गलिति चेति पुद्रलं शरीरं तच मनुष्यशिद्धतं तदुपेतः संघातो नियमपक्षे न जात्यन्तरमाग्मवेदित्याह । नियमेति । द्वितीयेऽपि व्यवस्थापकाभावेनाव्यवस्थामाह । अनियमेति । उभयविष्ठां त्राह्मिति । इभयमिति । न के-

१ ज <sup>\*</sup>दय एव सं। २ क. <sup>\*</sup>तम् । त<sup>\*</sup>। ३ ज. ट. <sup>\*</sup>पुभो<sup>\*</sup>। ४ कः ड ज, <sup>\*</sup>ध्वणुँ। ५ कः ज <sup>\*</sup>पुचास्युँ। ६ कः जः <sup>\*</sup>श चोत्प<sup>\*</sup>। ७ ठ ढ. <sup>\*</sup>यत्र चेधा<sup>\*</sup>।

# [अ०२गा०२मू० २०]आनन्दगिरिकृतटीकासैवलितशांकरभाष्यसमेनानि । ५३०

प्यभ्युपगमिवरुद्धम् । अपिच यद्गोगार्थः सघातः स्यात्स नाम्ति स्थिरो भोक्तेति तवाभ्युपगमः । ततश्च भोगां भोगार्थं एव स नान्येन पार्थनीयः। तथा मोक्षो मोक्षार्थं एवेति मुमुक्षुणा नान्येन भवित्वव्यम् । अन्येन चेत्पार्थ्येतोभयं भोगमोक्षकाञ्चवस्थायिना तेन भवित्वव्यम् । अवस्थायित्वे क्षणिकत्वाभ्युपगमिविरोधः । तस्मादितरेतरोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वर्मावद्यादीनां यदि भवेद्भवनु नाम ननु संघातः सिध्येत् । भोक्त्रभावादिन्यभिषायः ॥ १२ ॥

# उत्तरीत्पादे च पूर्वनिरोधात ॥ २० ॥

उक्तमेतदिवद्यादीनामुत्पत्तिमात्रानिमत्तन्वात्र संघातिनिद्धिर-स्तीति । तदिप तत्पत्तिमात्रानिमत्तत्वं न संभवतीतीर्दामदानी-मुपपाद्यते । क्षणभङ्गवादिनोऽयमभ्युपगम उत्तरिस्मन्क्षण उ-त्पद्यमाने पूर्वः क्षणो निरुध्यत इति । न चैवमभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरपोः क्षणपोर्हेतुफल्लभावः शक्यते संपादिषतुम् । निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वेक्षणस्याभावग्रस्तत्वादुत्तरक्षण-हेतुत्वानुपपत्तः । अथ भावभूतः परिनिष्यन्नावस्थः पूर्वेक्षण उत्त-

वलं मंघातानुपपत्त्या क्षणवादानुपपत्तिभोगापवर्गव्यवहारानुपपत्तिश्चेत्याह । अपिचेति । क्षणवादेऽपि चुभुक्षणा भोगो मुमुक्षणा मोक्षश्चार्थनीया तत्कृतो भोगापवर्गव्यवहारासि- द्विस्तत्राऽऽह । यदिति । अभ्युपगमफल्लमाह । ततश्चेति । भोगे दर्शितं न्याय मोक्षेऽतिदिशति । तथेति । विपक्षे दण्डमाह । अन्येनेति । बुभुक्षोमुमुक्षोवां कालद्व- यस्थायित्वमाशङ्कचाऽऽह । अवस्थायित्व इति । परिहारभागवात्पर्थमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ १९ ॥

उपेत्यवादिमदानी त्यजित । उत्तरेति । पूर्वसूत्रोक्तमनू चास्य सूत्रस्य वात्पर्यमा-ह । उक्तमिति । अविधादीना मिथो हेतु त्वमुपेत्य संघावासिद्धिरुक्ता संप्रत्यन्योन्य-हेतु त्वमिप नेति वक्तमिदं सूत्रमित्यर्थः । अविधादीनामन्योनयिनिमक्तवायोगं वक्तं परपक्षमनुवद्वि । क्षणेति । वत्रानुपपत्ति पितजानीते । न चेति । काऽत्रानुपपत्ति-रित्याशङ्कत्य पूर्वक्षणस्योत्पादनव्यापारः समनन्तरक्षणे वा स्वमत्ताक्षणे वेति विक-ल्प्याऽऽद्यं पत्याह । निरुष्ट्यमानस्येति । अचिरनिरुद्धत्वं निरुष्यमानत्वम् । निरो-धहेतु सानिध्यानुगमानिरुद्धत्वं चिरनिरुद्धत्वम् । कल्पान्वरमुत्थापयित । अथेति। स्थायि-त्व व्यवच्छिनित्ति । परिनिष्यन्नेति । कारणस्य कार्यात्पूर्वकाले सत्ताऽथेवती न कार्यकाले

९ ज. समदेत् । २ ज, भोक्तुग्मा । ३ ख. झ. ठ. ड. "शितन्या ।

रक्षणस्य हेतुरित्यभिषायस्तथाऽपि नोपपद्यते । भावभूतस्य पुन-व्यापारकल्पनायां क्षणान्तरसंबन्धमसङ्गात् । अथ भाव एवास्य व्यापार इत्यभिमायस्तथाऽपि नैवोपपचते । हेतुस्वभावानुपर-क्तस्य फलस्योत्पन्यसंभवात् । स्वभावोपरागाभ्युपगमे च हेतु-स्वभावस्य फलकालावस्थापित्वे सति क्षणभद्धाभ्युपगमत्याग-मसङ्गः । विनेवं वा स्वभावोपरागेण हेतुफलमावमभ्युपगच्छतः सर्वत्र तत्पाप्तेरतिपसद्धः । अपिचोन्पादिनरोधौ नाम वस्तुनः स्वरूपमेव वा स्यातामवस्थान्तरं वा वस्त्वन्तरमेव वा सर्वथाऽपि नोपपचते । यदि ताबद्धस्तुनः स्वद्धपमेवोत्पादनिरोधौ स्यातां ततो वस्तुशब्द उत्पादनिरोधशब्दी च पर्यायाः मामुयः । अथास्ति कश्चिद्विशेष इति मन्येतोत्पादनिरोधशब्दाभ्यां मध्यव-र्तिनो वस्तुन आद्यन्ताख्ये अवस्थे अभिरुप्येते इति । एवमप्या-चन्तमध्यक्षणत्रयसंबन्धित्वाद्वस्तुनः क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिः। अथात्यन्तव्यतिरिक्तावेवोत्पादिनरोधौ वस्तुनः स्यातामञ्बमहि-पवत् । ततो वस्तृत्पादनिरोधाभ्यामसंस्पृष्टमिति वस्तुनः शादव-तत्वमसङ्कः । यदि च दर्शनादर्शने वस्तुन उत्पादनिरोधौ

तदा कार्यस्य सिद्धत्वेन तद्र्थमत्तानुपयोगत्वादिति भावः। तत्रापि कार्यकारणत्वासिद्धिरित्याह । तथाऽपीति । कथं कारणस्योत्पादनं धर्मः सक्ष्यं वा। नाऽऽद्य इत्याह । भावेति । कल्पान्तरमाह । अथेति । तत्रापि हेतुफल्लत्वस्य न सभावनेत्याह । तथाऽपीति । कथं हेतुस्वरूपं कार्योनन्वीय तदन्वियवा। तत्र प्रथमं प्रत्याह । हेत्वित । तदनुपरागेऽपि तद्भावे हिमवद्धिन्ध्ययोरिप तद्भावः स्यादिति भावः । कल्पान्तर दृषयति । स्वभावेति । प्रथमपक्षोक्तदोषं पपश्चयति । विनेवेति । नच कार्यस्य कारणसाद्धश्यं तिनिवारकं किचिद्धपानुगमाभावे वस्यवासंभवादिति भावः । इतश्च क्षणवादासिद्धिरित्याह । अपिचेति । तदेव वक्तुमृत्पादिनरोषी त्रेवा विकल्पयति । उत्पादेति । पक्षत्रयेऽपि वस्तुनो नित्यत्वं प्रसञ्जयन्क्षणिकत्वासिद्धिमाह । यदीति । द्वितीयेऽपि क्षणिकत्वासिद्धिताद्वस्थ्य-माह । अथेत्यादिना । तमेव विशेषं दर्शयति । उत्पादेति । तृत्वियमनू क्षणिकत्वासिद्धि स्कुटयति । अथेति । पक्षारान्तरमाशद्भच प्रत्याह । यदीति । उत्पादिन । उत्पादिन । उत्पादिन । अथेति । अथेति । पक्षारान्तरमाशद्भच प्रत्याह । यदीति । उत्पादिन

#### [अ०२गा०रम्०२१]आनन्दगिरिक्रतटीकासंविज्ञतशांकरभाष्यसमैताति। ५३६

स्यातामेवमपि द्रष्टुधर्मी ती न वस्तुधर्माविति वस्तुनः शाव्यतत्व-प्रसङ्ग एव । तस्मादप्यसंगतं सौगतं मतम् ॥ २० ॥

#### असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २१ ॥

क्षणभङ्गवादे प्रवेक्षणो निरोधग्रस्तत्वान्नांत्तरस्यं क्षणस्य हेतु-भेवतीत्युक्तम् । अधायत्येव हेती फलोत्पात्तं वृपात्ततः प्रितज्ञो-परोधः स्पात् । चतुर्विधान्हेत्-प्रतीत्य चित्तचैत्ता उत्पद्यन्त इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । निर्हेतुकायां चोत्पत्तावप्रतिवन्धात्सर्वं सर्वत्रोत्पचेत । अधोत्तरक्षणोत्पत्तिपावैत्तावदवतिष्ठते प्रवेक्षण इति वृपात्ततो यौगपचं हेतुफल्ल्योः स्पात् । तथाऽपि प्रांतज्ञोप-रोध एव स्पात् । क्षणिकाः सर्वे सस्कारा इतीयं प्रांतज्ञो-प्रस्थेत ॥ २१ ॥

रोषयोर्दुर्निकपत्वे फलमाह । तस्मादिति । मंघातस्य हेतुफलत्वस्य चामिद्धिरापि-शब्दार्थः ॥ २० ॥

किंपामिति फलहेती फलमुत्पचते मत्येव वेति विकल्प्याऽऽधं दृषयित । असतीति । सूत्रं व्याकर्तुं वृत्तं किर्वियित । अणिति । तिर्हं पूर्वकणस्योचरक्षणकारणत्वं मा मृत्ति पूर्वकणमावाद्वोचरक्षणस्योत्पित्तिस्तद्यमांव मति वा । नाऽऽधः । नामविऽदृष्टस्वादिति वश्यमाणत्वात । द्वितीयमनुवदित । अयेति । निर्हेतुफलोत्पत्ति मत्याह । तत इति । पित्रोपरोधं स्फोरयित । चतुर्विधानिति । आलम्बनपत्ययः समनन्तरपत्ययोऽधिपित्रस्य आलोकश्चेति चतुर्विधानिति । आलम्बनपत्ययः समनन्तरपत्ययोऽधिपित्रस्य आलोकश्चेति चतुर्विधा हेतवस्तान्यतीत्य पाष्य चित्तं चैत्ताश्च तदिमन्नाः सुस्तद्यो जायन्ते । तत्र नीलाभासस्य चित्तस्य नीलादालम्बनपत्ययान्त्रश्वानाद्वोधकपता । चक्षुषोऽधिपित्रस्ययाद्रपत्रहणप्रविनियमः । भालोकादेतोः स्पष्टता । सुखादीनामिष चैतानां चित्ताभिन्नानमेतान्येव चत्वारि कारणानि । सेयं पतिज्ञा निर्हेतुफलोत्पत्ती बाध्येतत्यर्थः । तत्रैवातिपर्भेद्वं दोषान्तरमाह । निर्हेतुकायां चेति । अन्ययेति सृत्रावयवं शद्धात्वेन व्याकरोति । अथेति । तथाच न पतिज्ञोपरोवातिप्रमद्भाविति शेषः । उत्पत्तेहत्पद्यमानाभेदमभ्यप्रयन्तं पति सृत्रावयवेनोत्तरमाह । तत इति । यौगपद्योपनमे का हानिस्तत्राऽऽह । तथाऽपीति । पूर्ववदत्र पतिज्ञोपरोधो नास्तीत्याशङ्कचाऽऽह । क्षणिका इति । आद्यन्तवेनोत्तरमाः संस्कराः संस्करन्ते समुरपद्यन्त इति व्युत्पत्तः ॥ २१ ॥

<sup>ी</sup>ज. °स्य हे प्रां २ क. ज. इत. ट. वैद शाह क. ठ. ड. धित हे शाथ ठ. ड. धसक्त दो शा

# मतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्॥ २२॥

अपि च वैनाशिकाः कल्पपन्ति बुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृतं क्षणिकं चेति । तदिष च त्रयं मितसंख्यामितसंख्यानिरोधावाकाशं चेत्याचक्षते । त्रयमिष चैतदवस्त्वभावमात्रं निरुपाख्यमिति मन्यन्ते । बुद्धिपृर्वकः किल विनाशो भावानां मितसंख्यानिरोधो नाम भाष्यते । तद्धिपरीतोऽमितसंख्यानिरोधः ।
आवरणाभावमात्रमाकाशिमिति । तेपामाकाशं परस्तात्मत्याख्यास्यति [त्र० सू० २ । २ । २४ ] निरोधद्वपिमदानीं मत्याचष्टे । मितसंख्यामितसंख्यानिरोधयोरमाधिरसंभव इत्पर्थः ।
कस्मादिवच्छेदात् । एतौ हि मितसंख्या मितसंख्यानिरोधौ संतानगोचरौ वा स्यातां भावगोचरौ वा । न तावतसंतानगोचरौ संभवतः । सर्वेष्विप संतानेषु संतानिनाम-

समुद्रायस्य कार्यकारणभावस्य क्षणिकत्वस्य चासिद्धिरुक्ता संमत्यभ्यपगमान्तरं प्रसाह । प्रतिसंख्येति । सीगतमत्रौमांगत्ये मुत्रस्य हेत्वन्तरपरत्वमाह । अपिचेति । तदेव वक्तं तन्मतमनुभाषते । वैनाशिका इति । संस्कृतमुत्पाद्यं त्रयादन्यदिसुक्तम् । िकं तत्त्रयं तदाह । तदपीति । तस्यापि क्षणिकत्वाद्धत्पाचत्वाच नान्यत्वपितयोगिन त्वभित्याञ्जङ्कचाऽऽह । त्रयमपीति । वस्तुप्रतियोगिकान्यत्वं वस्त्वन्तरस्यापीत्याञ-द्वचोक्तम् । अभावेति । अभावस्यापि पतियोगिद्वारा सोपास्यव्विमत्याशङ्कचाऽऽह । निरुपारुयमिति । मवीपा संरूपा मित्रसंख्या सन्तिमिमसन्तं करोमीति धीस्तया नि-रोधस्तथेति व्युत्पादयति । बुद्धीति । स्तम्भादीना प्रतिक्षणं स्वारसिको विनाझ इत्य-पितसस्यानिरोधं व्याचष्टे । तद्विपरीत इति । आवरणाभावव्यङ्गर्यं शब्दवह्रव्यं व्यवच्छेत्तं मात्रपद्म् । पराभ्युपगममुक्तवा स्त्रविषयं परिशिन्धि । तेषामिति । तात्पर्य-मुक्तवा प्रतिज्ञा विभजवे। प्रतिसंख्येति। तत्र पश्चपूर्वेक हेतुमाह। कस्मादिति । हेतुं च्यास्यातुं निकल्पयाति । एतौ हीति । भावशब्दः मतानिवाची । तत्राऽऽ चं दूषयाति । तावदिति । योऽसावन्त्यः संतानी स किचिदारमते न वा । नाऽऽद्योऽन्त्यत्वा-भिद्धेः संतानानुच्छेदाच । द्वितीयेऽयैकियाभावात्तद्सत्त्वे तज्जनकमपि सर्वमसदित्यनेन क्रभेणासन्तः सर्वे मंतानिनः स्युः। नच विजातीयक्षणोत्पादकत्वेनार्थिकियाकारित्वं सजावीयानृत्पादकत्वेन च संवानोच्छित्तिरेकस्मिन्नेय संवानेऽनेकसंवानपमङ्गादवः सं-

१ ज. भे भे। २ क. तासंग्रतेः मैं।

विच्छिन्नेन हेनुफलभावेन संतानविच्छेदम्यासंभवात् । नापि भावगोचरौसंभवतः। निह भावानां निरन्वयो निरुपाच्यो विनाशः संभवति सर्वास्वप्यवस्थाम् अन्यभिज्ञानवलेनान्वय्यविच्छेददर्शन् नात् । अस्पष्टप्रन्यभिज्ञानास्वप्यवस्थाम् किच्हृष्टेनान्वय्यविच्छेन् देनान्यत्रापि तदनुमानात् । तस्मात्पर्यास्किन्यतस्य निरोधद्व-यस्यानुपर्यातः ॥ २२ ॥

#### उभयथा च दोपात ॥ २३ ॥

योऽयमविद्यादिनिगंघः प्रतिसंख्यानिगेघान्तःपानी परपिन् कल्पितः स सम्यग्ज्ञानाद्वाः सर्पारकगत्म्यान्म्वयमेवः वा । पूर्व-स्मिन्विकल्पे निर्हेतुकविनाशाभ्यपगमहानिश्मङ्कः। उत्तर्गम्मैस्तु मार्गोपदेशानर्थक्यप्रसङ्गः। एवमुभयथाऽपि दोषप्रसङ्गादममञ्जस-मिदं दर्शनम् ॥ २३ ॥

# आकाशे चाविशेषात् ॥ २४ ॥

यच तेषामेवाभिभेतं निरोधद्वयमाकाशं च निरुपारूपिमित ।

वानानुच्छेदान वद्रोचरी निरोबावित्यर्थः । न द्वितीय इत्याह । नापीति । निरन्वयं व्याचछे । निरुपारुप इति । घटकपालादिषु मर्वत्र सेवेयं मृदिवि प्रत्यभिज्ञानादन्व-ियनो नाज्ञाभावावगर्वारिव हेतुमाह । सर्वास्वित । बीजाड्कुरादीनामृत्तरोत्तरकार्ये प्रत्यभिज्ञानाभावादन्वथिविच्छितिरित्याज्ञङ्कचाऽऽह । अम्पष्टेति । वास्वपि नान्वयी विच्छियते घटकपालादौ दृष्टेनान्वय्यविच्छेदेन विवादस्थलेऽपि वदनुमानात । विमव न निरन्वयविनाक्षि कार्यत्वाद्धटादिवदित्यर्थः । अन्वय्यविच्छेदेऽपि विच्छेदोऽवस्थानामात्यन्विकः स्यादित्याज्ञङ्कच नावस्था निरन्वयनाशिन्यस्वासामनिर्वाच्यवयाऽन्व-यिमात्रत्वात्तस्य च मस्वेनाविष्ठानत्वादनाज्ञादित्यप्रमंहरित । तस्मादिति ॥ २२ ॥

प्रतिसंख्यानिरोधान्तर्भूतमित्रधादिनिरोवं निरस्यति । उभयथेति । सूत्रं वैयाकर्तुं विषयमुक्तवा विकल्पयति । योऽपर्मात् । यमनियमादिसामभा परिकरस्तत्सिह्तसम्यग्धीमाध्यश्चेदविद्यादिनिरोधस्तदा स्वमवहिनरित्याह । पूर्वसिमिन्निति । स्वयमेत्र चेदविद्यादिनिरोधस्तदा सर्वे क्षणिकिनित्यादिभावनोपदेशवैयर्थ्यमित्याह । उत्तर्रास्म-स्तिति । सृत्रव्याख्यामुपसंहरति । एविमिति ॥ २३ ॥

निरोषद्वयं निरस्याऽऽकाशं निरस्यावि । आकाशे चेति । सृत्रस्य संगतिमाह । यचेति । वृत्तमन् प्रवीत्तरसूत्रयोरपुनरुकं विषयमुक्तवा प्रविज्ञामाकाङ्का पृरय-

तत्र निरोधद्वयस्य निरुपाल्यत्वं पुरस्तात्रिराकृतम् । आकाश-स्पेदानीं निराक्रियते । आकाशे चायुक्तो निरुपाल्यत्वाभ्यप-गमः । प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधयोरिव वस्तुत्वप्रतिवत्तेरवि-शेषात । आगमपामाण्यात्तावत " आत्मन आकाशः संभूतः " इत्यादिश्वतिभ्य आकाशस्ये च वस्तुत्वप्रसिद्धिः । विप्रति-पन्नीन्मति त शब्दगुणानुमेयत्वं वक्तव्यं गन्धादीनां गुणा-नां प्रथिव्यादिवस्त्वाश्रयत्वदर्शनात् । अपिचाऽऽवर्णाभावमा-त्रमाकाशमिन्छतामेकस्मिनसपर्णे पतत्यावरणस्य विद्यमान-स्वात्सुपर्णोन्तरस्योत्पित्सतोऽनवकाशत्वपसङ्गः । णाभावस्तत्र पतिष्पतीति चेत । येनाऽऽवर्रेणाभावो विशे-ष्यते तत्तर्हि वस्तुभृतमेवाऽऽकाशं स्यानाऽऽवरणाभावमात्रम् । अपिचाऽऽवरणाभावमात्रमाकाशं मन्यमानस्य सौगतस्य स्वा-भ्युपगमविरोधः मसज्येत । सौगते हि समये पृथिवी भर्गवः

न्व्याकरोति । आकाशे चेति । तत्र हेतुः । प्रतिसंख्येति । कथमावरणाभावमात्रे वस्मिन्वस्तुत्वभीस्तत्राऽऽह । आगमेति । तत्प्रामाण्येऽपि कथमाकाशे वस्तुत्वभीरि-त्याशङ्कच वदुत्पत्तिवादिनीना श्रुवीना भूयस्त्वादित्याह । आत्मन इति । नाई निरुपारुयं नरविषाणवटुत्पत्तुमहेवीति भावः । आर्थमाप्रामाण्ये बौद्धा विवदन्ते वत्कथं वान्मत्यागभेन नमसो वस्तुत्वमुच्यते तत्राऽऽह । विमतिपन्नानिति । अनुमानभेव सचयित । गन्धादीनामिति । शब्दो हि कचिदाश्रितो धर्मत्वाद्रन्धवदिति सामान्यतो धर्मिसिः। शब्दश्च विशेषगुणोऽस्पर्भवस्वेमति बाह्यैकेन्द्रियमाह्यजातिमस्वाद्गन्यवत् । म च पत्यक्षत्वे सत्ययावहृष्यभावित्वेन स्पर्शवद्संबन्धाद्विशेषगुणतया दिकालमनोभिरमं-सर्गोद्वाहोन्द्रयमाह्यतया चानात्मगुणत्वात्पारिकोध्यादष्टद्रव्याविरिक्तद्रव्याश्रयस्तचाऽऽ-कार्मामत्यर्थः । भागमादनुमानादनुमवाद्वा सोपारूयमाकाश्रामत्यक्तवाऽऽवरणामावपक्षे दो-षमाह । अपिचेति । यथैकघटमस्वेऽपि घटान्तरासस्वपयुक्तया निर्धेटं मृतलभित्यश-क्यं वक्तुं वधैकस्मिन्नावरणे सत्यावरणान्तराभावप्रयुक्त्याऽपि न तद्धीनतेति पश्य-न्तरसंचारो न स्यादित्यर्थः । देशावच्छेदेनाऽऽवरणाभावविभागं ग्रहीत्वा शङ्कते । य-त्रेति । अभावस्य धर्मिपवियोग्यपेक्षत्वाद्ध(मिणो वस्तुत्वं स्यादित्याह । येनेति । इत-श्वाऽऽकाशस्य वस्तुत्विमत्याह । अपिचेति । मसङ्गं पकटीकर्षु साभ्युपगममुपन्यस्यति । सौगते हीति । कि सम्यङ्निश्चितं श्रयोऽविकरणनस्या इति किसंनिश्रया । कथ-

१ ज. <sup>\*</sup>स्य व<sup>°</sup>। २ ज. ज<sup>°</sup>कानपि प्रति श<sup>°</sup>। ३ क. ज. <sup>°</sup>च्छत एक<sup>°</sup>। ड ज <sup>°</sup>च्छतस्तवै क<sup>°</sup>। ४ स. 'रणमा'। ५ क. इ. त्र. विशिष्य'। ६ इ.ज. गुवन्कि सं । ७ ख.इ. गुमपा । ८ ठ.इ. बाह्येन्द्रिं।

#### [म०२पा०२म०२६] आनन्दगिरिकृतटीकासंबल्तितशांकरभाष्यसमेताति। ५४३

किसंनिश्रयेत्यस्मिन्मश्रमितवचनमवाहं प्रथिव्यादीनामन्ते वायुः किसंनिश्रय इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनं भवति वायुराकागसंनि-श्रय इति । तदाकाशस्यावस्तुन्वे न समञ्जमं स्यात् । तस्माद-प्ययुक्तमाकाशस्यावस्तुन्वम् । अपि च निर्गाधद्वयमाकाशं च त्रयमप्येतिकरुपाख्यमवस्तु नित्य चेति विर्पातिषद्वम् । न ह्यव-स्तुनो नित्यत्वमनित्यत्वं वा सभवति वस्त्वाश्रयत्वाद्वमंधार्मे-व्यवहारस्य । धर्मधर्मिभावे हि घटादिवद्वस्तुत्वमेव स्यात्र निरु-पाख्यत्वम् ॥ २४ ॥

### अनुस्मृतेश्व ॥ २५ ॥

अपिच वैनाशिकः सर्वस्य वस्तुनः क्षाणकतामभ्युपयञ्चपन्डेच्धुरिष क्षणिकतामभ्युपेयात् । न च सा संभवति । अनुस्मृतेः ।
अनुभवमुपर्ल्जाच्धमनृत्पद्यमानं स्मरणमेवानुस्मृतिः सा चापर्लव्ध्येककर्तृका सती संभवति । पुरुषान्तरोपर्ल्ञाच्यविषये पुरुषानतरस्य स्मृत्यदर्शनात् । कथं द्यहमदोऽद्राक्षमिदं पद्यामीति
च पूर्वोत्तरदर्शिन्येकस्मिन्नसति मत्ययः स्यात् । अपिच दर्शनस्मरणयोः कर्तर्थेकस्मिन्नस्यक्षः मत्यभिज्ञामत्ययः सर्वस्यं लोक-

म।काशस्य वस्तुत्वाभावे तिद्वरोधमसङ्गस्तजाऽऽह । तिदिति । आश्रयत्वं नावम्तुनो दृष्टिमित्यर्थः । स्वाभ्युपगमिविगेवममङ्गफलमाह । तस्मादिति । निरोधद्वयस्याऽऽकाश-स्य चावस्तुत्वे साधारणं दृष्णमाह । अपिचेति । विमितिपेवं स्फोरयित । न हीति । नाशाभावोपलक्षितमत्तायोगित्वं नित्यत्वम् । तिद्वपरीतमितित्यत्वम् । तदुभयं न तुच्छ-स्य युक्तभित्यर्थः । वस्तुत्वाभावे धभैविभिव्यवहाराविषयत्विमित्यक्तम् । इदानीं तिद्वप-यत्वे वस्तुत्वं स्यादित्याह । धभैति ॥ २४ ॥

संप्रत्यात्मनः स्थायित्वं विशेषतः साययति । अनुस्मृतेश्चेति । सृत्रस्य वैनाशिक-दर्शनानुषपत्ती हेत्वन्तरपरत्वमाह । अपिचेति । तदेव वक्तं परस्यावश्याश्ययणीयमर्थमा- ह । वैनाशिक इति । इष्टापत्तिमाशङ्कचाऽऽह । न चेति । उपलब्धुने क्षणिकता युक्तिस्य हेतुमुक्तवा व्याकरोति । अन्विति । अनुशब्दस्य व्यवच्छेद्याभावेऽपि स्मृत्यु- पलब्ब्योरेककर्षृकत्वार्थे विशेषणित्याह । सा चेति । न केवलमुपलब्धिससृत्योरेवै- ककर्षृकत्वमुपलब्ध्योरपीत्याह । कथमिति । यस्तु सत्यिप भेदे संवानेक्यं स्मृतिप्रयोज्जिकिमिच्छिति वं प्रत्याह । अपिचेति । पूर्वोत्तरप्रत्ययकर्षृभेदेऽपि संवानेक्यादेवंविधा

स्प प्रसिद्धोऽहमदोऽद्राक्षमिदं पश्यामीति । यदि हि तयोभिनः कर्ता स्पात्ततोऽहं स्मराम्यंद्राक्षीदन्य इति प्रतीयात् । न त्वेवं प्रत्येति कश्चित् । यत्रैवं प्रत्ययस्तत्र दर्शनस्मरणयोभिन्नमेव कर्तारं सर्वस्रोऽद्राक्षमिति । स्मराम्यहममावदोऽद्राक्षीदिति । इह त्वहमदोऽद्राक्षमिति दर्शनस्मरणयोर्वेनाञिकोऽप्यान्मानमेवेकं कर्तारमवगच्छति । न नार्हामत्यात्मनो दर्शनं निर्वृत्तं वि-हुते यथाऽप्रिरनुष्णोऽप्रकाश इति वा । तत्रेवं सत्येकस्य दर्शनस्मरणस्रक्षणद्वयसंबन्धे क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिरपरिहार्या वैनाशिकस्य स्यात् । तथाऽनन्तरामनन्तरामान्मन एव प्रतिपन्तिं प्रत्यभिजाननेकककृकामोत्तमादुच्छ्वामादतीताश्च प्रतिपत्तीरा जन्मन आत्मेककृकाः प्रतिसंद्धानः कथं क्षणभङ्गवादी वैनाशिको नापत्रयेत। स यदि बृयात्साद्ययादेतत्संपत्स्यत इति । तं

धीरित्याशङ्कचाऽऽह । यदि हीति । कर्तुभेदे स्मराम्यहमन्योऽद्राक्षीदिति लोकस्य धीः स्यादित्यर्थः । ईडव्येव धीरित्याशङ्कचाऽऽह। न त्विति । कचित्तादृश्या वि-योऽनुभवासिद्धत्वमाशङ्कचाऽऽह । यत्रेति । कर्तृभेदावगितमुदाहरति । स्मरामीति । कचित्तर्याविभिन्नकर्त्रेकत्वे दृष्टिस्मृतित्वाविशेषाद्हमद्राऽद्राक्षमित्यत्रापि तयोभिन्नकर्तृ-कत्वमनुमेयमित्याशङ्कचानुभवविरोवमाह । इहेति । अवगतिमनवगतिव्युदासेन रंफो-रयित । न नेति । यदात्मनो दर्शन पूर्व निर्वृत्तं तदहं नाद्राक्षभिति न निह्नते किं त्वनुमन्यते परोऽपीत्यर्थः । प्रत्यक्षविरोवादनुमानानुद्ये दृष्टान्तमाह । पर्थति । एत-द्धरसर्वेतद्धरानुभवितेतद्धरज्ञातृत्वात्मंप्रतिपन्नव्यक्तिवदिनि मत्वा फलिनमाह । तन्ने-ति । दर्शने स्मरणे चोक्तरीत्या कर्त्रेक्यं मनीति यावत् । दृष्टिस्मृतिक्षणद्वयवर्तित्वमे-कस्यास्माभिरिष्यते क्षणिकत्वं त्वाशुतरविनाशित्वादित्याशङ्कचाऽऽह । तथेति । स-रसमङ्गरत्ववदाञ्जवरविनाशित्वमपि मावाना पत्यमिज्ञाविरुद्धमित्यर्थः । विरोबमेव स्फो-रयति । अनन्तरामिति । वर्षमानदशामारभ्योत्तमादुच्छ्वासादा मरणादनन्तरामन-न्तरां स्वस्थैव प्रतिपत्तिमारमैककर्षेका पत्यभिजानना जन्मनश्च वर्तमानदशापर्यन्तम-तीताः प्रतिपत्तीः स्वकीयाः स्वमात्रकर्तृकाः प्रतिसंद्धानः सन्निति योजना । आत्म-नि पत्यभिज्ञानं ज्वालादाविव साहश्यकता आन्तिरिति शहुते । स इति । ए-कस्य पूर्वीत्तरक्षणद्भयतत्सादृश्यदृशोऽसत्त्वं सत्त्वं वेति विकल्पयति । तमिति । अस-

<sup>🤋</sup> क. "स्यन्योऽद्राक्षीदिति । ज. स्यसावद्राक्षीदिति । र क. ठ. 🕏 "योभिन्न"। ३ झ. हमारयति ।

#### [अ०२पा०२म्०२५] आनन्दगिरिकृतटीकामंबस्तिशांकरभाष्यसमेताति |५४५

मितव्यात् । तेनेदं महशिमित द्वयायन्तत्वात्माहश्यस्य । क्षणभङ्गवादिनः सहशपोद्वर्षयोविम्तुनोर्महीनुरेकस्याभावात्माहश्यनिमित्तं प्रतिसंधानिमिति मिथ्याप्रलाप एव स्यान् । स्याचित्प्रवीत्तरयोः क्षणयोः साहश्यस्य ग्रहीनेकस्तथा सत्येकस्य क्षणद्वयावस्थानात्क्षणिकत्वप्रतिज्ञा पीड्येत । तेनेदं सहशिमिति पत्ययान्तरभेवेदं
न पूर्वीत्तरक्षणद्वयग्रहणिनिम्त्तिमिति चेत्व। तेनेदिमिति भित्रपदार्थीपादानान् । पत्ययान्तरभेव चेत्साहश्यविषयं स्थान्तेनेदं सहशिमित्
वाक्यप्रयोगोऽनर्थकः स्यात्। साहश्यमित्येव प्रयोगः प्राप्नयान् ।
यदा हि लोके प्रसिद्धः पदार्थः परीक्षकेने परिष्ठज्ञते तदा स्वपक्षसिद्धः परपक्षदोयो वोभयमप्यच्यमानं परीक्षकाणामात्मनश्र

रव मत्याह । तेनेति । मखमन्द्य निगह । स्याचेदिनि । वेनेदं महश्रभित्यय विकल्पप्रत्ययः स च स्वाकारं व हातयाऽध्यस्यति तत्त्वतस्तु पूर्वापरे। क्षर्णा तयोः साइश्य वा न गृह्यान तत्कथमेकस्य द्रष्टः स्थायितेनि शङ्कते । तेनेनि । वस्तुद्भयमत्ययादन्यत्वविया मादृश्यप्रत्ययस्यान्तरशब्दम्तथाऽपि तत्र वस्तुद्भय-पत्ययस्य निमित्तत्वादेकेन क्षणत्रयस्थायिना भाव्यभित्याह । नेति । वेनेदं सहशामिति ज्ञाने तत्तेदंताविच्छन्नावधीं तयोः माहश्यं च कि न भामते । भाममाना वा विज्ञानस्याऽऽकाराभ्वस्माञ्ज्ञानाद्विचा न वा । ज्ञान्त्रकारत्वे ज्ञानभेकमनेक वा । तनाऽऽद्ये स्वसंवेदनविरोवः स्यादित्याह । तेनेति । भाममानाना त्रयाणा जानाकारने तस्य चैक्ये व्याघातः । एकस्यानेकाकारत्वायोगातः । आकारभेदे च तद्रेदात् । न च ज्ञानानेकत्वमेकज्ञानेन हि नानापदार्थोंहेखे नानेत्युहेखो न ज्ञानभेदः । परिशेषा-ज्ज्ञानाद्धिनोऽर्थस्तस्य च नानाकारस्य तत्तेदंतास्पदस्य तत्मादृश्यस्य च परामर्शः स्थायिन्यात्माने सिंत स्यादिति मत्वोक्तमेव व्यनिक । प्रत्ययानतर्मिति । ननु ना-र्थस्य ज्ञाने भानमवजानीमहे येन प्रवीति विरुध्येमहि किंतु सोऽर्थः प्रवीतावारोपितो न बहिरास्ति न च मतीतितावन्मात्रेऽथेस्य ज्ञानेऽध्यस्तत्वात्ततश्च न ज्ञानस्यैकस्य नानार्थीकारत्वकृतो व्याघातो नच बाह्यार्थीवगमस्तन्नाऽऽह । यदेति । कल्पितीऽपि विज्ञानेऽर्थाकारस्तस्माद्भिनोऽभिन्नो वेति वक्तव्यम् । अनिर्वाच्यत्वानङ्कीकारातः । भिन्नः स्वे ज्ञानान्तरवदकल्पितत्वं वथाच वेनेद्रिमित महश्मिति च भावानामथीनामकज्ञाना-भेदोपगमे मिथोऽप्यमेदः स्यात्ततश्चान्योन्यमेदेन पदार्था लोकसिद्धा निह्नयेरन् । ज्ञा-नाच ज्ञेयस्य भेदः प्रसिद्धः सोऽपि निद्वयेत तद्रपद्धते च खपक्षसावनपरपक्षाक्षेपा-

<sup>ी</sup>ड.ज. संदर्भा। र क.ख.ज. छोक्रप्रा। ३ क. विमुच्या। ४ क तो ति । ५ ठ. ड. पि क्रा। ६९

यथार्थत्वेन न बुद्धिसंतानमारोहित । एवमेवेषोऽर्थ इति निश्चितं यत्तदेव वक्तव्यं ततोऽन्यदुच्यमानं बहुमलापित्वमात्मनः कंवलं प्रल्यापयेत् । न चायं साहश्यात्संव्यवहारो युक्तः । तद्भावावम-मात्तत्सहशभावानवममाच । भवेदिप कदाचिद्धाह्मवस्तुनि विमल्लमसंभवात्तदेवेदं स्यात्तत्सहशं वेनि संदेहः । उपलब्धिर तु संदेहोऽपि न कदाचिद्भवित स एवाहं स्यां तत्सहशो वेति । य एवाह पूर्वेद्युरद्राक्षं स एवाहमच स्मराभीति निश्चितवद्भावोपलन्मात् । तस्माद्य्यनुपपन्नो वैनाशिकसमयः ॥ २५॥

#### नासतोऽदृष्टत्वात् ॥ २६ ॥

इतशानुपपन्नो वैनाशिकसमयो यतः स्थिरमनुपायिकारणम-

सिद्धिः । विकल्पप्रतिभासिना नित्यत्वादीनामेकार्थेनिष्टत्वाभावादेकाविकरणविप्रतिषिद्धध-र्मेद्वयोपगमक्रपविप्रतिपत्तरसंभवादिति भावः । तत्तेदंतादिरथौँ ज्ञानस्याऽऽन्तर आकार इति मतं बाह्यार्थवादवृष्णमध्येऽपि पसङ्गादाशद्भय निरस्तम् । इदानीमस्ति बाह्योऽ-थीः म तु क्षणिको निर्विकल्पके चकास्ति मविकल्पकप्रत्ययास्तु विकल्पास्तद्रतमादः-ञ्याद्याकारणे निर्भामन्ते तेन विप्रतिपत्त्यादिव्यवहारामिद्धिरिति बाह्यार्थवादमाशद्भन्य निरस्यति । एवमिति । न हि बाह्यस्यार्थस्य क्षणिकत्व प्रमाणाभावान्न तावत्पत्यक्षं वर्तमा-नम्थमवगाहमानं तस्यावर्तमानव्यावृत्तिं गमयति तद्धि वर्तमानताविशिष्टस्य वदैवान्य-व्यावृत्ति गमयेदन्यदा वा । प्रथमे नास्मत्पक्षक्षितिसस्यापयीयेणानेककालकलितत्वान-भ्युपगमात् । न द्वितीयो विरोवमन्तरेण काळान्तरीयसन्बब्यवच्छेदकत्वानुपपत्तेः । नापि यत्मत्तत्क्षणिकं यथा दीपः मन्तश्च भावा इत्यनुमानं क्षणिकत्वसावकं दृष्टान्तस्य साध्यवि-कलत्वात् । तस्य नाशित्वेऽपि विवक्षितक्षणिकत्वाभावात्तस्मादनिश्वितार्थवादिनो विप-लम्भकत्वान प्रतिवादिनेत्यर्थः । आत्मनि पत्यभिजौ सादृश्यादित्यत्र हेत्वन्तरमाह । न चेति । प्रत्यभिज्ञाया विषयीमारूयमपामाण्यं निरस्य संशयारूयमपि तं निरस्यति । भवेदिति । सञ्चयसामग्रीसन्त्रावस्था कदाचिदित्युक्ता । संभवो नानाकारत्वोपपात्तः । सदेहोऽपीत्यपिना विपयीसो हृशान्तितः । तत्र सदेहायोगे हेतुमाह । य इति । प-त्यभिज्ञयाऽऽत्मनः स्थायित्वे फिलितमाह । तस्मादिति ॥ २५ ॥ कारणाभावात्कार्योत्पात्तिशित पक्षमविशष्ट निराचष्टे । नासत इति । परमतायोगे हे-त्नन्तरपरत्व सूत्रस्य दर्शयति । इतश्चेति । तदेव स्फोरयाति । यत इति । अस्थि-रात्कारणात्कार्योत्पत्तिमिच्छतामभावाद्भावोत्पत्तिर्वछादापततीत्येव न किंतु स्वयमपि

१ क. ज. देहाह्ये व<sup>°</sup>। २ ड. ञ. 'श्वितात्तद्रा'। ३ क. ख. ठ. ड. 'ज्ञानसा'।

नभ्युपगच्छतामभावाद्वावोत्पात्तिरन्येतदापंधेत । दर्शयनित चांभावाद्वावोत्पात्तम् ''नानुपमृद्य प्रादुभावात्'' इति । विनष्टाद्धिः
किल बीजादङ्कुर उत्पद्यते तथा विनष्टात्कीराद्वाय मृत्यिण्डाच
घटः । कृटम्थाचेत्कारणात्कार्यमृत्य वेताविशेपात्मवे मर्वत उ
त्पचेत । तस्मादभावप्रस्तेभयो वीजादिभयोऽङ्कुरादीनामृत्यद्यमानत्वादभावाद्वावोत्पात्तिर्ति मन्यन्ते । तत्रेदमुच्यते ''नामतोऽदृष्टन्वात्'' इति । नाभावाद्वाव उत्पद्यते । यद्यभावाद्वाव उत्पद्येताभावत्वाविशेपात्कारणविशेषाभ्युपगमोऽनर्थकः स्यात् । त
हि बीजादीनामुपमृदितानां योऽभावस्तंस्याभावस्य शशविपाणादीनां च निःस्वभावत्वाविशेषादभावत्वे कश्चिद्विभेषोऽस्ति । येन बीजादेवाङ्कुरो जायते क्षीरादेव द्यीत्येवंजातीयकः कारणविशेषाभ्युपगमोऽर्थवान्स्यात् । निर्वशिषस्य त्वभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे शशविषाणादिभ्योऽप्यङ्कुरादयो जायरन्। न चैवं दृश्यते।यदि पुनरभावस्यापि विशेषोऽभ्युपगम्येतोत्वलादीनामिव नी-

वैनाशिकास्त्योपयन्तित्या ह । दर्शपन्तिति । वद्याच्छे । विनष्टादिति । हिशब्दस्नदिच्छायाम् । स्वानिच्छायां किळकारः । विनष्टाद्विजादेरद्वुरादिजन्मेत्यत्र युक्तिमाह ।
कूटस्थादिति । कारणं समर्थमसमर्थं वा । यद्यममर्थं न कदाचिद्दिष कार्यं कुर्यात् ।
आद्ये समर्थस्य क्षेपायोगादपर्यायोगाशेषं कार्यं जनयेत्तवश्चात्तरक्षणेऽ थेकियामावादमस्वम् । न च समर्थमिष महकारिमानिविमपेश्य जनक सहकारिणा वस्तुनोऽतिशयजनने तस्य समर्थत्वे सदा वज्जननादममर्थत्वे कदाचिद्दिष वज्जन्मायोगात्महकारिणोऽपि
सहकार्यन्तरापेक्षायामनवस्थानाद्वस्तुनश्चाविशयस्य भेदे तस्येव प्राप्तापाधिववेकेन जनकत्या वस्तुनस्तद्यिद्धिरभेदे तस्येव जन्यत्या क्षणिकस्य जनकत्वापत्तिरिवशयानाधाने सहकार्यपेक्षेव न स्यादित्यर्थः । कूटस्यस्य कारणत्वद्दीस्थि फळितमाह । तस्मादिति । परमविनराक्षित्वेन सूत्रमवतार्य व्याच्छे । तत्रेति । वदेव व्यनिरेकद्वारा साध्याति । यदीति । बीजाद्यमावेश्योऽद्वुराद्युरपत्तेस्तद्दमाविसद्धये कारणविशेषोपादानित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । किचामावकारणवादिना तस्य निर्विशेषत्वं मविशेषत्वं वेष्टमाधं दूषयित । निर्विशेषस्येति । एतेन नामवोऽद्दष्टत्वादिति व्याख्यातम्। द्वितीयमनूद्य निरस्यिति। यदीति। अभावस्य कारणत्वमुपेत्योक्तं वदेवायुक्तभित्याह।

१ इ. ज. "पद्यते । दै। २ इ. ज. ट. "चात्रामा"। ३ ट. "नष्टक्षीरा"। ४ क. इ. ज ज. "स्तस्य च क्षी ५ क. "जनन(यो"।

लत्वादिस्ततो विशेषवत्त्वादेवाभावस्य भावत्वमृत्पलादिवत्मसज्येत।
नाष्यभावः कस्यचिद्धत्पत्तिहेतुः स्यात्। अभावत्वादेव शशविषाणादिवत्। अभावाच भावोत्पत्तावभावान्वितमेव सर्वं कार्यं स्यात्र
चैवं हश्यते। सर्वस्यं च वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनैवोपल्लम्यमानत्वात्। नच मृदन्विताः शरावादयो भावास्तन्त्वादिविकाराः केनचिद्रभ्युपगम्यन्ते । मृद्धिकारानेव तु मृदन्वितांनभावाँ ल्लोकः पत्येति। यत्तृतं स्वरूपोपमद्दमन्तरेण कस्यचित्कूटस्थस्य वस्तुनः कारणत्वानुपपत्तेरभावाद्वावे स्पत्तिभवितुमहंतीति।
तद्वरुक्तम्। स्थिरस्वभावानामेव स्वर्णादीनां प्रत्यभिज्ञायमानानां
रुचकादिकारणभावदर्शनात्। येष्वपि बीजादिषु स्वरूपोपमदीं
लक्ष्यते तेष्वपि नासावुपमृद्यमानानां पूर्वावस्थोत्तरावस्थायाः कारणमभ्युपगम्यते। अनुपमृद्यमानानामेवानुयायिनां बीजाँद्यवयवा-

नापीति । कार्यस्वभावाळोचनयाऽपि नाभावस्य कारणवेत्याह । अभावादिति । यघेनानिवतं न तत्तस्य कार्यं यथा हेम्नाऽनिवतो घटो न हेम्नो विकारः । अनिवतान्ध्राभावेन भावान्तस्मान्नाभाविकारा इत्यर्थः । किच यघेनानिवतं तत्तस्य कार्यं यथा हेम्नाऽनिवतं रुचकादि तत्कार्थम् । अन्विताश्र भावेन भावास्तस्मान्तिद्विकारा इत्याह् । सर्वस्येति । भावान्वितत्वेऽपि कारणभन्वय्येवेत्यनियमाद्ग्भावोऽपि कारणं कि न स्यादित्याशद्भ्याऽऽह । न चेति । आघेऽनुमाने व्याधिमुक्तवा द्वितीयेऽपि तामाह । मृदिति । अभावकारणवादिनोक्तम नुभाषते । यन्तिवि । स्थिरस्य कारणत्वं न दृश्यते न युज्यवे वा । नाऽऽद्योऽनुभवविरोवात । न द्वितीयः स्थिरस्यापि क्रमवत्सहकारिव-शात्कमकारित्वाविरोधात । न च सहकारिजन्यातिशयस्यैव कारणत्वं न स्थायिनस्त-धात्वं भेदाभेदादिभिरनिर्वचनीयातिशयवतो वस्तुनो लोकसिद्धकारणत्वानिराकरणात । न च समर्थत्वादपर्यायमशेषजनकत्व तत्तत्कालीनकार्यजनमसामथ्योपगमात । नच सामर्थ्योसामर्थ्योभ्यां भावाभावभेदः कार्यभेदमितयोगिकशकत्यशक्तियुक्तक्षणिकभावस्ये-वाभेदसिद्धेरिति मत्वाऽऽह । तदिति । यत्तु विनष्टाद्धीति तत्राऽऽह । येष्विति । अद्भुरादिषु पार्यवादिस्वमावानामेव कारणत्वेऽपि बीजाद्यवयवानामिति परमतेनोक्तमु-

१ क. ज. त्र. स्याभैव । २ क. ज. ज. \*स्य वं। ३ ट. ँताल्लो । ४ ड. ज. ँदिकार्यका । ५ क. इ. इ. ज. ँना पूं। ६ क. ज. ट. \*स्थाका । ७ ट. ँजाव । ८ क. ठ. इ. हेमान्वि ।

नामद्भुरादिकारणभावाभ्युपगमात् । तस्मादसद्धयः शश्विषाणा-दिभ्यः सदुत्पत्त्यदर्शनात्सद्भ्यश्च सुवर्णादिभ्यः सदुत्पत्तिदर्शनाद-नुपपन्नोऽयमभावाद्वावोत्पत्त्यभ्युपगमः । आपच चतुर्भिश्चित्तचैत्ता उत्पचन्ते परमाणुभ्यश्च भृतभौतिकस्क्ष्मणः समुदाय उत्पचन इत्यभ्युपगम्य पुनरभावाद्वावोत्पत्तिं कल्यपद्मिरभ्युपगैतमपद्भवा-नैवैनाशिकौः सर्वो लोक आकुर्लीक्रयते ॥ २६ ॥

# उदामीनानामपि चैवं मिद्धिः ॥ २७ ॥ (४)

यदि चाभावाद्वावोत्पत्तिरभ्युपगम्येतैवं मत्युदासीनानामनीह-मानानामपि जनानामभिमतिसिद्धिः स्यात् । अभावस्य मुलभत्वान् । कृषीवलस्य क्षेत्रकर्मण्यभयतमानस्यापि सस्यिनिष्पत्तिः स्यात् । कुलालस्य च मृत्संस्क्रियायामभयतमानस्याप्यमत्रोत्पित्तः । तन्तु-वार्यस्यापि तन्तृनतन्वानस्यापि तन्वानस्येव बस्रलाभः । स्वर्गा-पवर्गयोश्च न कश्चित्कर्थाचत्मभीहेत । न चैतद्युज्यतेऽभ्युपगम्यते वा केर्नाचत् । तस्मादंनुपपन्नोऽयमभावाद्वावोत्पत्त्यभ्युपगमः ॥ २०॥ (४)

## नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥

एवं बाह्यार्थवादमाश्वित्य समुदायापाष्त्रयादिषु दूषणेषूद्रावि-

क्तेऽर्थे मूत्र योजयन्नुपमंहरति । तस्मादिति । स्वाभ्युरगमिवरोधादिष नाभावाद्धावी-रपत्तिरित्याह । अपिचेति ॥ २६ ॥

अभावकारणत्वे कारणिविशेषोपादाने प्रवृत्तिरयुक्तेत्युक्तम् । इदानी प्रवृत्तिमात्रमिप न युक्तिमत्याह । उदासीनानामिति । सूत्रं विभजवे । यदीति । अभाववादे सर्वेष्ठौ-क्तिकव्यवहारासिद्धिमुदाहरणैर्दर्शयित । कृषीित । पारकौक्तिकव्यवहारोऽपि परमते न स्यादित्याह । स्वर्गेति । उभयविवव्यवहारासन्वप्रसङ्गस्येष्टत्वं प्रत्याचष्टे । न चेति । सूत्रद्वयार्थमुपसंहरति । तस्मादिति ॥ २७॥ (४)

विज्ञानस्य क्षणिकेनार्थेन सालम्बनत्वं निराक्तस्य निरालम्बनत्वं निराकर्तुमारभवे । नाभाव इति । रूपादिहीनं ब्रह्म जगदुपादानमिति वदतः समन्वयस्य क्षणिकं ज्ञानं नीलाद्याकारमिति योगाचारमतिवरोधोऽस्ति नवेति तत्मामाणिकत्वभान्तत्वाभ्यां संदे- हे संगतिगर्भे पूर्वपक्षमवतारयति । एविमिति । विज्ञानवादस्य भान्तिमूलत्वा समन्व-

१ का. °द्रियः सं। २ ड. व. "गगम"। ३ क. सर्वलो । ४ क. ज. "ग्रस्य तन्तु"। ५ क्. ज. देप्यनु"।

तेषु विज्ञानवादी बौद्ध इदानीं मत्यवितष्ठते । केषांचित्किल विनेपानां बौद्धे वस्तुन्यभिनिवेशमालक्ष्य नदनुरोधेन बाह्यार्थ- वादमिक्रयेषं विरचिता । नासौ सुगताभिमायः । तस्य तु विज्ञान्तेक्कर्म्यवाद एवाभिभेतः । तस्यश्च विज्ञानवादे बुद्धचाढ्ढेन रूपेणान्तस्य एव ममाणममेयफलव्यवहारः सर्व उपपद्यते । सत्यपि बौद्धार्थे बुद्धचारोहमन्तरेण ममाणादिव्यवहारानवता- रात् । कथं पुनरवगम्यतेष्ठन्तस्य एवायं सैर्वव्यवहारो न विज्ञानव्यतिरिक्तो बौद्धोऽर्थोऽस्तीति । तदसंभवादित्याह । स हि बाद्धोऽर्थोऽस्युपगम्यमानः परमाणवो वा स्युस्तत्समूहा वा स्तम्भादयेः स्युः । तत्र न तावत्परमाणवः स्तम्भादिमत्ययपरिच्छे- द्या भवितुमईन्ति परमाण्वाभासद्भानानुष्पत्तेः । नापि तत्समूहाः

यस्य तद्विरोवोक्तेः संगतयः । पूर्वपक्षे विज्ञानवादस्य प्रामाणिकत्वात्तिद्विरोधे समन्वया-मिद्धिः मिद्धान्वेऽस्य भान्वलात्ति हिरोधस्याऽऽभामत्वात्ति सिद्धिरिवि फलभेदः। बाह्या-र्थवादिषु पत्यकेषु समानन्यायवया विज्ञानवादिनोऽपि पत्यक्तिसंभवात्कर्थं पृथगुत्था-निमत्याशङ्ख्य वेभ्यो विज्ञानमात्रवादिनः सुगताभिप्रायत्वेन विशेषमाह । केषांचि-दिति । हीनिधयामिति यावत । बाह्मेडर्थे मुगतस्यानिच्छायां किलकारः । देशना लोकनाथाना सत्त्वाशयवशानुगा इति न्यायेनाऽऽह । तदिति । कस्ति तस्याभि-मायस्तत्राऽऽह । तस्येति । ननु मानमेयादिभेदोपगमे कथं विज्ञानमात्रवादोऽन्यथा कथं व्यवहारसिद्धिस्वत्राऽऽह । तस्मिन्निति । ज्ञानमेव कल्पितनीलाद्याकारतया मेयमवभासात्भेवया फलं वच्छक्तात्मना मानं वदाश्रयतया मावेति विज्ञानवादेऽपि कॅल्पितमानादिभेदमुपेत्य सर्वव्यवहारिमिद्धिरित्यर्थः । किंचार्थसारूप्यात्मना मानमव-भामात्मना फलमिति सौत्रान्तिकाः । अनवभायव्यावृत्त्या फलं तच्छक्त्या मानामिति वैभाषिकाः । तेन तयोबीह्यमर्थमिचछतोरपि कल्पितो भेदः क्षणिकस्याऽऽत्मनो द्वय-काला नवस्थानासञ्चलं विज्ञानवारे कल्पितभेरेनैव सर्वेव्यवहारसावनमित्याह । सतीति । उक्तमर्थं युक्तया द्रढियतुं प्रच्छाति । कथिमिति । विमतं न ज्ञानाविरिक्तं वद्विरेकेणानिकस्यत्वान्नर्विषाणवदित्याह । तदिति । वत्रासिद्धिमुद्धर्वे विकल्पयार्व । स हीति । एकस्पूळनीळाभामज्ञानस्य विद्वपरीवपरमाणुगीचरवायोगान्न परमाणवस्वा-वचरालम्बनभित्याह । तत्रेति । द्वितीयं प्रत्याह । नापीति । स्तम्भाद्यवयविनां पर-

१ ड. ज. बाह्यवै। २ ड. ज. ज. बाह्येऽथें ३ क. ज. सवें व्यै। ४ झ. बाह्याथोंऽै। ५ क. ज ैयः। तैं। ६ झ. ट. ैनृत्पत्तेः। ७ ठ. ड. ैन्ते तस्य। ८ ख. ैथ तत्पृथै। ९ क. ख.ैथ वा यैं। १० फ. झ. ठ. ड. ैतमना फी। ११ क. झ. ठ. ड. ैल्पत माै। १२ ठ. ड. ैदेन सैं।

स्तम्भादयः । तेषां परमाणुभ्यो न्यत्वानन्यन्वाभ्यां निद्धपियतुमशक्यत्वात् । एवं जात्यादीनिष मन्याचर्क्षात । अपिचानुभवमात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानम्य जायमानस्य योऽयं मितविषयं
पक्षपातः मनम्भज्ञानं कुट्यज्ञांनं घटज्ञानं पटज्ञानमिति नासौ
ज्ञानगतविशेषमन्तरेणोपपद्यत इत्यवश्य विषयमादृष्यं ज्ञानस्याङ्गीकर्तव्यम् । अङ्गीकृते च तिम्मिन्विषयाकारस्य ज्ञानेनैवावरुद्धत्वादपार्थिका वाद्यार्थसद्भावकल्पना । अपिच महोपलम्भिनयमादभेदो विषयविज्ञानपोरापत्ति । न द्यन्तयोरेकस्यानुपलम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽम्ति । न चैतत्स्वभावविवेके
युक्तं मितवन्धकारणाभावात् । तस्मादृष्यर्थभावः । स्वप्रादिवचेदं द्रष्टव्यम् । यथा हि स्वप्रमापामरीच्युदकगन्धर्वनगरादिमत्यया विनेव बाह्यनार्थेन प्राह्यग्रहकाकारा
भवन्ति । एवं जागितगोचरा अपि स्तम्भादिमत्यया भवितुम-

माणुभ्यो भेद्दे गवाश्ववदृत्यन्तवेळक्षण्यमभेदे परमाणुमात्रतया म्यूळक्रपेणीवभासामिद्धिः परमाणुनामतथात्वादित्याह । तेषामिति । अवयवावयविक्रमो बाह्यार्थो नास्ति चेन्मा मु-ज्यातिन्यक्तादिक्रपस्त स्यादित्याशङ्क चाऽऽह। एविमिति । जात्यादीनां न्यक्तादीनां चात्यन्त्भिन्नत्वे स्वातत्र्यपसङ्घादत्यन्ताभिन्नत्वे बहुदेवातद्वावाद्विनाभिन्नत्वस्य वि-रुद्धत्वादवयवावयविभेदवज्ञातिव्यक्त्यादिभेदोऽि नास्तीत्यर्थः । दृष्टस्य सर्वस्य वि-चारामहत्वादृहृष्टसन्वे मानाभावाच्च बाह्यालम्बनाः पत्यया इत्युक्तम् । संप्रति तेषा बाह्यानालम्बनत्वे हेत्वन्वरमाह । अपिचेति । ज्ञानगविकोपदृष्टचनुपपरया नीला-द्याकारता तस्य सिद्धा तदा च ज्ञानाकारस्यैव विषयत्वाद्ध्यशे बाह्यार्थकन्यना गाँरवा-दित्यर्थः । इतश्च ज्ञेयं ज्ञानान्नान्यदित्याह । अपिचेति । यथेन नियतमहोपलम्भनं वत्तेनाभिन्नं यंथेकेन चन्द्रममा द्वितीयश्चन्द्रमा नियंतसहोपलम्भनं च ज्ञेयं ज्ञानेनेत्यर्थः । सहोपलम्मिनियममेव स्कोरयानि । न हीति । ज्ञानज्ञेययोः स्वभावभेदेऽपि प्राह्मग्राहकत्वान्नियमः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । क्षणिकस्य ज्ञानस्य ज्ञेयसंबन्धे हेत्वभावाद्वाह्यमाहकत्वेनीक्तनियमाभिद्धिरिन्यर्थः । सहोप-लम्भनियमादभेदो नीलविद्धियोभेदश्च भान्तिविज्ञानिष्टेश्यत इन्द्राविवाद्धय इत्युक्तमुप-संहराति । तस्मादिति । यो यः मत्ययः स सर्वो बाह्यानालम्बनो यथा स्वप्नादिम-त्ययस्तथा चेष विभवः प्रत्यय इत्याह । स्वप्नेति । दृष्टान्वस्य साध्यवैकल्यं परिह-रति । यथेति । निर्दोषममुमानं निगमयति । एविमिति । प्रत्ययैनेचित्रयानुपपत्तिकः-

हैन्तीत्यवगम्यते । प्रत्ययत्वाविशेषातः । कथं पुनरसति बाह्या-र्थे प्रत्ययवैचित्र्यमुपपंचते वासनावैचित्र्यादित्याह । अनादौ हि संसारे बीजाङ्करवद्विज्ञानानां वासनानां चान्योन्यनिमित्तनै-मित्तिकभावेन वैचिन्यं न विपतिषिध्यते । अपिचान्वयव्यतिरे-काभ्यां वासनानिमित्तमेव ज्ञानवैचित्र्यमित्यवगम्यते । स्वप्नादि-ष्वन्तरेणाष्यर्थं वासनानिमित्तस्य ज्ञानवैचित्र्यस्योभाभ्यामप्यावा-भ्यामभ्युपगम्यमानत्वात्। अन्तरेण तु वासनामर्थनिमित्तस्य ज्ञान-वैचित्र्यस्य मयाऽनभ्युपगम्यमानत्वात् । तस्मादप्यभावो बाह्या-र्थस्पेत्पेवं पाप्ते ब्रमः । नाभाव उपलब्धेरित । न खल्बभावो बाह्यस्यार्थस्याध्यवसातुं शक्यते । कस्माद्वपछच्धेः । उपछभ्यते हि प्रतिप्रत्ययं बाह्योऽर्थः स्तम्भः कुड्यं घटः पट इति । न चो-पलभ्यमानस्येवाभावो भवितुमहीत । यथा हि कश्चिद्रञ्जानो भुजिसाध्यायां तृप्तौ स्वयमनुभयमानायामेवं ब्रूयात्राहं भुक्षे न वा तृष्यामीति तद्वदिन्द्रियसंनिकर्षेण स्वय मुप्लैभमान एव बाह्य-मर्थं नाहमुपल्लभे न च सोऽस्तीति ब्रुवन्कथमुपादेयवचनः स्या-त । ननु नाहमेवं ववीमि न कंचिदर्थमुपलभ इति किं तुपलब्धिः

पार्थापत्तिवावितमनुमानमिति शङ्कते । कथमिति । अनादिसंतितपतितमसंविदितक्षं ज्ञानमेव वासना तद्वशादनेकव्यववानेनापि नीलादिवासितमेव ज्ञानमुत्रदाते कार्पासर-कतावदित्यन्यथोपपात्तिमाह । वासनिति । वासनावैचिञ्यान्ज्ञानवैचिञ्यं ततश्च तद्वेचिञ्यान्यान्यान्याश्चयत्वमाशङ्कचाऽऽह । अनादी हीति । अन्वयव्यतिरेका-भ्यामपि वासनावैचिञ्यमेव ज्ञानविच्चयहेनुनार्थवाचिञ्यामित्याह । अपिचेति । पूर्वानुमववासनामावेऽप्यपूर्वार्थसनिवाने ज्ञानविच्चयद्वश्चेनाद्ववयव्यतिरेकासिद्धिरित्या-शङ्कचाऽऽह । स्वप्नेति । अन्वयमृत्रत्वा व्यतिरेकमाह । अन्तरेणति । ज्ञानाविरिक्तज्ञेयस्योक्तरीत्या विचारासहत्वात्क्षणिकज्ञानमात्रवादस्य प्रामाणिकत्वाद्यान्नित्यज्ञानाद्वस्यणो जगत्सर्भवादिनः समन्वयस्य विरोवोऽस्तित्युपसंहरति । तस्मा-दिति । पूर्वपक्षमनूच सिद्धान्तयति । एवमिति । सूत्राक्षराणि व्याचष्टे । नेति । उपल्लभ्यमानमि श्किरजतादिवन्भिथ्येत्याञ्चच्यावावानमैविमत्याह । न चेति । उपल्लभ्यमानमि श्किरजतादिवन्भिथ्येत्याञ्चच्यावावानमैविमत्याह । न चेति । उपल्लभ्यमानमि शिक्तरजतादिवन्भवलम्बते । निवित । प्रकाश्यपकाशकयोर्द्वकिठिनव-

१ क. ज. अ. ट. पेयोत वाै। २ ड. ज. अ. ट. व'हास्यार्थ'। ३ झ. ज. ट ैल भ्यमाै।

#### [अ०२पा०२म्०२८] आनन्दगिरिकतरीकासंबन्तितशांकरभाष्यसमैतानि।५५३

व्यतिरिक्तं नोपलभ इति त्रवीभि । वाडमंत्रं त्रवीपि निरक्कुशन्तान्ते तुण्डम्य । नतु युक्त्यपुर्वतं त्रवीपि । यत उपलिब्धव्यतिरेकोऽपि बलादर्थस्याम्युपगन्तव्य उपलब्धेरेव । निह् कश्रिद्धपलिब्धमेव स्तम्भः कुड्यं चेन्युपलभते । उपलब्धिवययत्वेनैव तु स्तम्भकुड्यादीन्संवं लीकिका उपलभन्ते । अतश्रेवमेव
सर्वे लीकिका उपलभन्ते पत्मत्याचक्षाणा अपि बोद्यार्थमेवं
व्याचक्षते यदन्तक्षेयद्वयं तद्धहिवदवभासत इति । तेऽपि सर्वलोकप्रसिद्धां वहिरवभासमानां संविदं प्रतिलभमानाः प्रन्याख्यातुकामाश्च बाह्यम्य वहिर्वदित् वेन्कारं कुर्वन्ति । इतर्था हि
कस्माद्धहिवदिति वृयुः। नहि विष्णुमित्रो वन्ध्यापुत्रवदवभासत
इति कश्चिदाचक्षीत । तस्माद्यथानुभवं तत्त्वमुपगच्छद्विविहरेवावभासत इति युक्तमभ्युपगन्तुं नतु वहिवदवभासत इति । ननु बाह्य
स्यार्थस्यासंभवाद्धहिवदवभासत इत्यध्यवसितम्। नायं सायुर्ध्यवसायो पतः प्रमाणपत्रहत्त्यप्रवृत्तिपूर्वको संभवासंभवाववधार्यते न

९ क. ड. ज. ज. वाह्यमर्थं। २ क ड. ज. ज. वमार्चं। ३ क. पतु वहिं। ४ क. क. ज. ज. पि हिसै। ५ क. वस्करणं।

पुनः संभवासंभवपूर्वके प्रमाणप्रवृत्त्यप्रवृत्ती । यद्धि प्रत्यक्षादीनामन्यतमेनापि प्रमाणेनापुरुम्पते तत्संभवति । यत्तु न केनचिद्रिष प्रमाणेनोपुरुम्पते तन्न संभवति । इह तु यथास्वं सुर्वेरेव
प्रमाणेवाह्योऽर्थ उपरुम्पमानः कथ व्यतिरेकाव्यतिरेकादि विकल्पैर्न संभवतीत्युच्येतोपुरुव्धेरेव । नच ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्विषयनाशो भवति । असित विपये विषयसारूप्यानुपपत्तेः ।
बहिरुपुरुव्धे विषयस्य । अत एव सहोपुरुम्भनियमोऽपि प्रत्यपविषययोरुपायोपयभावहेतुको नाभेदहेतुक इत्यंभ्युपगन्तव्यम् । अपिच घटज्ञानं पटज्ञानमिति विशेषणयोरेव घटपटयोभेंदो
न विशेष्यस्य ज्ञानस्य । यथा शुक्को मौः कृष्णो गौरिति शौकल्पकाष्ण्ययोरेव भेदो न गोत्वस्य । द्वाभ्यां च भेद एकस्य
सिद्धो भवत्येकस्माच द्वयोः । तस्मादर्थज्ञानयोभेदः । तथा घट-

संभावनायाः संदेहत्वान्नानुपपत्तिरित्याह । यद्धीति । बाह्यार्थस्याध्यक्षादिसिद्ध-त्वेऽपि तस्यावयव, दिभये। व्यिनिम्कादिविकल्पामहत्वान सभावने सामङ्खा **ऽह ।** इहंति । बाह्यार्थेन्यायक्तत्वमहष्टत्वं वा । नाडडघोडङ्गीकाराव । नेतरो दृष्टिवि-रोधाव । तम्मादिदंनाम्पद ज्ञानादिनं बाह्यं वस्तु सिद्धभित्यर्थः । यनु पत्यर्थं ज्ञानस्य व्यवस्थाये विषयमारूपेये तेनेव विषयाकारस्यावरुद्धत्वाच पृथगर्थकल्पनेति तत्राऽऽ-ह । न चेति । यत्त कल्पनागौँ न्विभिति तत्राऽऽह । बहिरिति । प्रामाणिकी कल्पना न दुष्यवीन्यर्थः । यत्तु महोपलम्भानियमादमेही नीलविद्धियोरिति । तत्र सहोपलम्भः साहित्येनोपलम्भो वा स्यादेकोपलम्भो वा । प्रथमे माध्यमायनयोव्यीघातः साहित्यः स्य भेदव्याप्तत्वातः । द्वित्।ये त्वेकत्वेनोपल्लिवर्वो स्यादेकैवोपल्लिवर्वो । नाऽऽद्यः । अभिद्धेः । नहि बहिरुपलभ्यमानस्यार्थस्य पलब्ब्या महैकत्वेनोपलब्धिः । न द्विती-यः । माक्षिवेचत्वाद्धयः वालब्वेर्धयः दश्च तद्धिपयत्वाद्भिद्धिताद्वस्थ्यादित्याशयेना-न्यथाभिद्धिमाह । अत इति । भेदस्य प्रत्यक्षत्वादिनि यावतः । परकीयानुमानाना प्र-त्यनुमानविरोवमाह । अपिचेति । न विशेष्यस्येति पत्यभिज्ञानादैक्यसिद्धेरित्यर्थः । विशेषणभेदेऽपि विशेष्यभेदो नेत्यत्र दृष्टान्तमाह । यथेति । तथाऽपि कयं ज्ञानार्थभेर दस्तत्राऽऽह । द्वाभ्यामिति । विमतमनेकस्माद्भिन्नमेकत्वाद्वोत्ववदित्यर्थः । विमतमेक-स्मादन्यद्नेकत्वात्संमतवदित्याह् । एकस्माचेति । अनुमानद्वयफळं परानुमाने सा-ध्यामिद्धिमाह । तस्मादिति । अर्थभेदेऽि ज्ञानाभेदात्तयोर्भेद्मुक्त्वा ज्ञेयाभेदेऽिप विज्ञानभेदद्दछेश्च तयोभिन्नतेत्याह । नथेति । यथा घटज्ञानं पटज्ञानभित्यत्र ज्ञेयभेदेऽ-

१ क. ज. 'त्यवर्गं। २, ज. °+्या मे °। ३ क. ख. प्येणैव ।

दर्शनं घटस्मरणिमत्यत्रापि प्रांतपत्तव्यम् । अत्राप्तिं विशेष्यपो-रेव दर्शनस्मरणयोभेदो न विशेषणम्य घटम्य । यथा क्षीरगन्धः क्षीरस्म इति विशेष्ययोगेत् गन्धरमयोभेदो न विशेषणस्य क्षीरस्य तद्वत् । अपिच द्वयोभिज्ञानयोः पूर्वोत्तग्काल-योः स्वसंवेदनेनैवोपक्षीणयोगितरेतग्ब्राद्यशाहकत्वानुपर्यातः । तत्वश्च विज्ञानभेदप्रतिज्ञा क्षाणकत्वादियभैयातज्ञा स्वलक्ष-णसामान्यलक्षणवास्यवासकत्वाविद्योषप्रश्चनदसद्वभैवन्यमोक्षादि-

पि ज्ञानाभेदात्तयोभिन्नत्व तथाऽत्रापि ज्ञानभेदे जेयेक्यदृष्टच्या तदिन्नत्वर्याग्न्यर्थः । वदेव मकटयति । अत्रापीति । अननानद्वयं पूर्वतत् । खरूपानेक्षया ज्ञानस्यामेदेन नित्यत्व वृत्यप्यानापेक्षया चानित्यत्वभित्यविरोवः । इतश्च ज्ञानाविरिक्तोऽपींऽम्वी-त्याह । आंपचेति । हेत्वन्तरमेव वक्तं खन्द्रपमात्रनिधे ज्ञानं न्वनमने ज्ञानान्तरवाती-नभिज्ञमित्याह । द्वयोरिति । ज्ञानयोरन्यान्यत्राद्यत्र त्वत्वाभावेऽपि कथनतिरिक्तार्थन धीरित्याशङ्खाऽऽह । तत्रश्चेति । इदमस्मादिन्निर्मान वर्भनितयोग्यवाच्छिन्ना भेदो भावि ज्ञानस्यैव वर्भित्वे प्रतियोगित्वे च तेन द्वयं ग्यहाद्वेद्वित्ता ते न युक्ता वेन वदुपपत्तये ज्ञानार्थयोभिन्नतेत्यर्थः । किच क्षणिकत्य शन्यन्वमनात्मत्वाभित्यादिवर्भपाव-ज्ञाऽपि वे हीयेवानेकपविज्ञारेतुदृशान्तज्ञानभेदमाध्यत्वात्तस्य च नियोवार्वानाभज्ञत्वा-चतो भिन्नं ज्ञेयमित्याह । क्षाणकरवादीति । स्वभमावारण मर्वतो च्यावृत्तं लक्षणं स्वलक्षणं तद्रिष येभ्यो व्यावृत्त यच व्यावत्तं तद्नेकज्ञानारेशं ज्ञानं च ज्ञानान्तरवा-वीनभिज्ञमुक्तमवः स्वलक्षणप्रिजार्यमिष ज्ञानाद्भिन ज्ञेयनित्याह । स्वलक्षणीत । सामान्यलक्षणमपि विविद्धपनन्यापोहरूपं वा भवत्यनेकवीसाध्यं नहि गोरवं वर्निगीना प्रतियोगिनीना वा व्यक्तिनामग्रहे एहा तेन तत्प्रतिज्ञार्यमारे ज्ञानज्ञेययोगन्यत्विम-त्याह । सामान्येति । पूर्वज्ञानमुत्तरज्ञानस्य नीलाद्याकारेण वासकं तच वास्यवासक-त्वं त्वन्मवेडनेकवीसाध्यमवस्तत्वविज्ञार्वमपि ज्ञानज्ञेययोरन्यत्वभित्याह । वास्येति । अविद्योषष्ठवोऽविद्यासंसर्भस्तेन नीलभिति सद्धर्भी नरविषाणभित्यसद्धर्मोऽमुर्वभित्यः-यथर्मस्वत्मविज्ञाञ्जि बङ्जानसाध्यत्वादक्तभेदावेदिकेत्याह । अविद्योति । बन्वप्रिज्ञा च यो बध्यते यतश्च बध्यते तद्नेकवीमाध्यत्वादुक्तभेदहेतुरित्याह । बन्धेति । मोक्षपितज्ञा च यो मुच्यते यतश्च मुच्यते तदनेकज्ञानसाध्यत्वाद्वेदसायनभित्याह । मोक्षेति । यच किचित्पविपादिथितुं मत्याख्यातुं वा पविज्ञायवे तत्पविज्ञाऽपि पविपा-द्थिवृप्रविपाद्याद्यनेकवीसाध्यत्वादिष्टभेद्देतुरित्वादिपदम् । एता हि प्रविज्ञाः भौग-तमते दृष्टा ज्ञानज्ञेयभेदानुषगमे विहिताः स्यन्तस्मात्तदेर्थं ज्ञानजेयान्यत्वमावश्यकभि-

<sup>🤋</sup> क.ड.ज.ज. પૈય हि वि°। २ ज.ट. ક્ષીરે ग°। ३ ज.ट. ક્ષીરે ર°। ४क ° यो સ્તિન " ૧૫૪. લ. ઠ. ड. દેવંજ્ઞા ।

मितज्ञाश्च स्वशास्त्रगतास्ता हीयेरन् । किंचान्यद्विज्ञानं विज्ञानमित्यभ्युपगच्छता बाह्यार्थः स्तभः कुड्यमित्येवंजातीयकः कस्मान्नाभ्युपगम्यत इति वक्तव्यम् । विज्ञानमनुभूयत इति चेत् । बाह्योऽप्यथें।ऽनुभूयत एवेति युक्तमभ्युपगन्तुम् । अथ विज्ञानं मकाशात्मकत्वात्मदीपवत्स्वयमेवानुभूयते न तथा बाह्योऽप्यर्थ इति चेत् । अत्यन्तविरुद्धां
स्वात्मिनि क्रियामभ्युपगच्छस्यभिरात्मानं दहतीतिवत् । अविरुद्धं तु लोकप्रसिद्धं स्वात्मव्यतिरिक्तेन विज्ञानेन बाह्यार्थोऽनुभूयत इति नेच्छस्यहो पाण्डित्यं महद्दार्शितम् । न चार्थव्यतिरिक्तमिप विज्ञानं स्वयमेवानुभूयते स्वात्मिनि क्रियाविरोधादेव । ननु
विज्ञानस्य स्वद्भपव्यतिरिक्तग्राह्यत्वे तद्यन्यन्येन ग्राह्यं तद्य्यन्येनेत्यनवस्था प्राप्नोति। अपिच पदीपवदवभासात्मकत्वाज्ज्ञानस्य ज्ञानानतरं कल्पयतः समत्वादवभास्यावभासकभावानुपपत्तेः कल्पना-

त्याह । प्रतिज्ञाश्चेति । ज्ञानाविरिक्तं ज्ञेयमावश्यकिमित्यत्रान्यच कारणमस्वीत्याह । किचेति । वदेव वदन्विज्ञानेन तुल्यत्वं विज्ञेयस्य कथयति । विज्ञानिमिति । व्यवहारदशायामवाधिवासंदिग्धैमानत्वाज्ज्ञानं शक्यमुपगन्तुमिवि शङ्कवे । विज्ञानिमिति । वधा मानस्यार्थेऽपि तुल्यत्वात्तदुपगमो बलादापतवीत्याह । बाद्योऽपीति । खसंवेद्यत्वाद्विज्ञानिष्यये बाह्यार्थस्तु नैविमित्याह । अधेति । अविरुद्धं लोकसिद्धं च हित्वा विरुद्धमलौकिकं चाभ्युपयता मौद्ध्यमेवाऽऽत्मनो दिश्वं स्यादित्याह । अत्यन्तेति । ज्ञानं खसंवेद्यमर्थो नैविमिति भेदमुपेत्योक्तम् । इदानीं ज्ञानस्य न खसंवेद्यतेत्याह । न चेति । खात्मिन कर्वरि कमीत्वं गृलत्वं क्रियास्वीकारे कर्वृत्वेन गुणत्वं कमीत्वेन पाधान्यभित्यपर्योयमेकस्यां क्रियायामेकस्येव गुणत्वं प्राधान्यं चेति विरुद्धमापद्येत तन्नार्थव ज्ञानमपि स्वसंवेद्यमित्यर्थः । कथं ते ज्ञानसिद्धिः कर्मत्वातिरेकेण कर्भवया वा । नाऽऽ द्यो धीकर्मतया सिद्धस्येव सिद्धत्वाभिषानात् । न द्वितीयो ज्ञानान्तरकर्मत्वेऽनवस्थानात्तरिहारार्थं सकर्मत्वयेव तत्सिद्धिप्रौत्यादिति शङ्कते । निन्वति । इतश्च ज्ञानस्य न ज्ञानान्तरकर्मत्वभित्याह । अपिचेति । विमतं न स्वावान्तराजातीयप्रकाश्यं प्रकाशत्वादीपवित्याह । पदीपविदिति । ज्ञानान्तरं कल्पयतः कल्पनानर्थक्यभिति संबन्यः । तत्र हेतुः । समत्वादिति । अनवस्थाप्रसक्तिरनुमानं चेत्यभयमिति न साधकभिति दूष-

<sup>5</sup> क ड. ज. ज. ट. बाह्योऽर्थः । २ क. 'ર્धः कु'। ३ क. ज. 'ह्योऽर्थ। ४ क. ड. ज. ज. ट. बाह्योऽर्थोऽर्श ५ क. ख. 'स्थज्ञान'।

#### [भ०२पा०२मू०२८]आनन्दगिरिकृतटीकासंवित्रत्यांकरभाष्यसमेतानि । ५५७

नर्थक्यमिति । तदुभयमप्यसत् । विज्ञानग्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिणो ग्रहणाकाङ्क्षानुत्पादादनवस्थाशङ्कानुपपत्तः । साक्षिप्रत्यययोश्च स्वभाववैषम्यादुपछंब्ध्रुपछभ्यभावोपपत्तेः । स्वयं
सिद्धस्यं च साक्षिणोऽमत्याख्येयत्वात् । किंचान्यत्मदीपवद्विज्ञानमवभासकान्तर्रानरपेक्षं स्वयमेव प्रथत इति बुवर्तोऽममाणगम्यं विज्ञानमनवगन्तृकमित्युक्तं स्यात् । शिलाघनमध्यस्थमदीपसहस्त्रमथनवत् । बाढमेवमनुभवद्धपत्वात्तु विज्ञानस्येष्टो नः
पक्षस्त्वयाऽनुज्ञाँयत इति चेत् । न । अन्यस्यावगन्तुर्श्वक्षःसाधनस्य पदीपादिमथनदर्शनात् । अतो विज्ञानस्याप्यवभास्यत्वाविशेषात्सत्येवान्यस्मित्रवगन्तरि प्रथनं पदीपवैदित्यवगम्यते ।
साक्षिणोऽवर्गेननुः स्वयंसिद्धतामुपक्षिपता स्वयं प्रथते विज्ञान-

यति । तदिति । तत्रानवस्थापसक्तरसन्वं साधयति । विज्ञानेति । यदि बुद्धवृत्ति-अहावस्थायामेव तत्साक्षिणो अहाकाङ्का तदाऽनवस्था नत् साऽस्ति साक्षिणः स्वयं-सिद्धत्वादित्यर्थः । अनुमानं सिद्धसाध्यत्वेन निरस्यति । साक्षीति । यत्मकाशते तद-न्थेन प्रकाशित यथा ज्ञानाथीं प्रकाशते च साक्षीति न धीसाक्षिणीवें लक्षण्यभित्याश-द्वचाऽऽह । स्वयमिति । सदैवासंदिग्धाविपैथेयैस्तस्य साक्षिणो नित्यसाक्षात्कारत्व-मनागन्तुकप्रकाशत्वे सिध्यति तेन तत्प्रत्याख्यानायोगादनुमानस्य सिद्धा सिद्धसाध्य-वेत्यर्थः । इतश्च साक्षिणो न पत्यारूयानमित्याह । किचेति । यथा दीपो दीपा-न्वरं नापेक्षते तथा ज्ञानमपि ज्ञानान्तरानपेक्षामिति वद्ता मानागम्यं तदुक्तं स्यात्स-संवेचात्वे कर्भकर्वृत्वविरोधादन्यवेचत्वस्यानिष्टत्वात्स्वयमेवै प्रथते तदिति ब्रुवता निः-साक्षिकं तदुक्तं स्यात् । तथाचोत्पन्नस्यापि तस्यानुत्पन्नस्मत्वात्तत्पकाशैकसाक्षी न शक्योऽपह्नोतुमित्याह । प्रदीपविदिति । प्रकाशमानस्यापामाणिकत्वमनवगन्तृकत्वं वा दृषणित्याशङ्कच दृष्टान्तमाह । शिलेति । ज्ञानस्यैवावगन्तुकत्वान्नान्यापेक्षेति श्रुते । बाढिमिति । ज्ञानं स्वाविरिक्तवेधं वेद्यत्वाद्दीपविद्यनुमानान्न तस्यै प्रमातृ-कतेत्याह । नेति । दर्शनादित्यन्तं व्याप्तिवचनम् । अतो विज्ञानस्येत्याचनुमानो-किरिति मेदः । साक्षिस्थाने मिद्धं ज्ञानमेवास्तु तत्ता नास्ति विमितिरिति सङ्कते । साक्षिण इति। ज्ञानस्योत्पत्त्यादिमन्वात्तत्सायकेन मान्यं क्रियात्वाच च्छिदिवत्कर्वा-

१ क. इ. ज. ज. ैक्षिप्री २ क. इ. ज. इ. ज. हेळच्युपै। ३ इ. ज ैस्य साँ। ४ इ. ज. ैता प्रै। ५ इ. ज. ैमाणागै। ६ ज.ै त्वाद्विज्ञां। ७ इ. ज. ैज्ञात। ८ इ. ज ैसक्षुसाई साँ। ९ इ. ज. वदवै। १० इ. ज. गैगतुश्च स्वँ। ११ ट. इ. क्षाइयते। १२ ठ. विषयस्तै। १३ क. येस्तै। १४ इ. व स्वपे। १४ इ. व स्वपे।

मित्येष एव मम पक्षस्त्वया वाचोयुत्तयन्तरेणाऽऽश्रित इति चेत् । न । विज्ञानस्योत्पत्तिप्रध्वंसानेकत्वादिविशेषवत्त्वाभ्युप-गमात् । अतः प्रदीपवद्विज्ञानस्यापि व्यतिरिक्तावगम्यत्वमस्मा-भिः मसाधितम् ॥ २८ ॥

## वैधर्म्याच न स्वप्नाद्वित् ॥ २९॥

यदुक्तं बाह्यार्थापलापिना स्वप्नादिमत्ययवैज्ञागरितगोचरा
अपि स्तम्भादिमत्यया विनैव बाह्येनार्थेन भवेगुः मत्ययत्वाविशेषादिति । तत्मितवक्तव्यम् । अत्रोच्यते । न स्वप्नादिमत्ययवज्जौम्रत्मत्यया भवितुमईन्ति । कस्मात् । वैधर्म्यात् । वैधर्म्यं हि भवित स्वप्नजागरितयोः । किं पुनर्वेधर्म्यम् । बाधाबाधाविति ब्रूमः । बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु
भैतिनुद्धस्य । मिथ्या मयोपलब्धो महाजनसमागम इति न
ह्यस्तिं मम महाजनसमागमो निद्राग्लानं तु मे मनो बभूव तेनैषा भ्रान्तिरुद्धभूवेति । एवं मायाद्विष्वि भवित यथाययं
बाधैः । नैवं जागरितोपल्डब्यं वस्तु स्तरमादिकं कस्यांचिद्ध्य-

श्रयत्विमत्यितिरिक्तज्ञार्षृत्विभिद्धिरित्याह । नेति । साक्षिज्ञानथेविळकण्ये फिळितमाह । अत इति ॥ २८ ॥

ज्ञानस्यापि ज्ञेयवद्दन्यवेद्यत्वाण्ज्ञानसत्ता चेण्ज्ञेयसत्ताऽपि हुर्वेरिख्युक्तम् । इदानीं निरालम्बनत्वानुमानं प्रत्याह । वैधम्यांचेति । वद्याख्यातुं व्यावत्येमनुवद्गि । यदिति । वस्य निरासयोग्यत्वमाह । तदिति । कथं तिहं विज्ञराकरणं तत्र सूत्रमादाय व्याकरोति । अत्रेति । भिथ्यात्वाविशेषाद्गिस्तं वैधम्येमित्याह । किमिति । तत्र साध्यं निरालम्बनत्वं सर्वयेवाऽऽल्लम्बनशून्यत्वं वा वास्तवसदालम्बनवेषुर्यं वा व्यावहारिकसदालम्बनहीनत्वं वा । आधे दृष्टान्तस्य साध्यविकलता तत्रापि काल्पनिकालम्बन्वंवपिगमात् । द्वि-वीये सिद्धसाध्यता । वृत्तिये बाध्यत्वस्य प्रयोजकत्वात्प्रत्ययत्वमप्रयोजकिमित्याह । वाधिति । स्वप्नादिवियां व्यावहारिकसदालम्बनहीनत्वे बाध्यत्वं प्रयोजकिमित्युक्तं पक्रव्याति । वाध्यते हीति । वाधमेवाभिनयति । मिथ्येति । तस्य मिथ्यात्वे कथं प्रयोत्याञ्ज्ञचाऽऽह । न हीति । निद्राग्लानमिति करणदोषोक्तिः । मायादिषु बाध्यत्वाभावेऽपि व्यावहारिकसदालम्बनशून्यत्वादुपाधेः साध्याव्याप्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । एविमिति । साधनव्याप्ति निराह । नैविमिति । परमतेन स्वप्तस्य स्पृतित्वमुपेत्य सूत्रं

१ क. "वद्यावजा"। २ ज. "जागरितप्रत्य"। ३ क. ज ज ट. प्रत्रुं। ४ क. ज. "स्ति महा"। ५ ड. ज. ज. "ध:। न भैवं। ६ क. "दवं। ७ क. ठ. इ. "तृसि"। ८ क. ख. ड. "नत्वे,प"।

वस्थायां वाध्यते । अपिच स्मृतिरेपा यत्स्वप्रदर्शनम् । उपलिच्यस्तु जागरितदर्शनम् । स्मृत्युपलब्ध्योश्च प्रत्यक्षमन्तरं स्वयम् मनुभूयतेऽथंविप्रयोगसंप्रयोगात्मकम् । इष्टं पुत्रं स्मरामि नोपलभ उपलब्धुमिच्छामीति । तत्रैवं सित न शक्यते वक्तुं मिध्या जागरितोपलब्धिरपलब्धिरवात्स्वप्रोपलब्धिवदित्युभयोरन्तरं स्वयमनुभवता । न च स्वानुभवापलापः प्राज्ञमानिभिर्युक्तः कर्तुन् । अपिचानुभवविरोधपसङ्गात् । जागरितप्रत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां वक्तमशक्षुवता स्वप्रप्रयसाधम्याद्वकुमिष्यते । न चं यो यस्य स्वतो धर्मो न संभवति सोऽन्यस्य साधम्योचन्यते । न चं यो यस्य स्वतो धर्मो न संभवति सोऽन्यस्य साधम्योच्छीतो भविष्यति । दर्शितं नु वैधम्यं स्वप्रजागरितयोः ॥ २९ ॥

# न आवोऽनुपलब्धेः ॥ ३० ॥

यदप्युक्तं विनाऽप्यर्थेन ज्ञानवैचित्रयं वासनावैचित्रयादेवा-वकल्पत इति । तत्प्रतिवक्तव्यम् । अत्रोच्यते । न भावो वा-सनानामुपपचते त्वत्पक्षेऽनुपरुष्धेर्बाह्यानामर्थानाम् । अर्थोपरु-

विवान्तरेण योजयित । अपिचेति । तथाऽपि कथं वैवर्म्यं तदाह । स्मृतीति । कि तद्वैलक्षण्यं तदाह । अथेति । स्मृतेरैं विवायोगमुदाहरित । इष्ट्रीमित । त्वप्रजागरयोन् रेवं वैधम्येऽपि किमनुमानस्येत्याशङ्कचाऽऽह । तन्नेति । उक्तनीत्या तिस्मन्वैवम्ये रिथते सतीति यावत । अपमाकरणजत्वोपाधेने निरालम्बनत्वानुमानिप्त्यर्थः । उप्पर्योरंन्तरंमसिद्धमित्याशङ्कचानुभविरोवौन्भैविमित्याह । न चेति । इतश्च न निरालम्बनत्वानुमानिप्त्याह । अपिचेति । स्वतो जागरितिवयां निरालम्बनत्वोक्तौ दृष्टिवरोधे तिन्नरासार्थमनुमानमुन्यते तिस्मृत्वकेऽपि तिद्वरोधताद्वस्थ्यभिति कालात्ययाप्रदिष्टत्वमाह । अनुभवेति । तिद्वरोवेन स्वतो निरालम्बनत्वाभावेऽभि स्वप्रसाधम्योत्तन् द्विष्टत्वमाह । अनुभवेति । तिद्वरोवेन स्वतो निरालम्बनत्वाभावेऽभि स्वप्रसाधम्योत्तन् द्विष्टत्वमाह । न हीति । वैधम्यमुक्तवा साधम्ये वदतो विरोधमाशङ्कचाऽऽह । दिशैतं तिविति ॥ २९॥

चोद्यान्तरं निरिसतुं सूत्रम् । न भाव इति । तद्याकर्तुं चोद्यमनूद्य तस्य निरा-सयोग्यत्वमाह । यदपीति । तिनरासमेव सूत्रमवतार्थं तदक्षरयोजनया दर्शयिति । अत्रेति । तेषामनुपळच्याविष वासनाना भावे काऽनुपपत्तिस्तत्राऽऽह । अर्थेति ।

१ ड. हि। २ क. °न्यसाँ। ३ क.°र्थप्रवियों। ४ ड.°(नन्तै। ५ ड. रिमिं। ६ क. ख. ड. धान्नैवै।

विधिनिमित्ता हि मत्यर्थं नानाह्णपा वासना भवन्ति । अनुपरुभ्यमानेषु त्वर्थेषु किंनिमित्ता विचित्रा वासना भवेषुः । अनादित्वेऽप्यन्थपरंपरान्यायेनाप्रतिष्ठेवानवस्था व्यवहारेखोपिनी स्यान्नाभिप्रायसिद्धिः । यावप्यन्वयव्यतिरेकावर्थापछापिनोपन्यस्तौ
वासनानिमित्तमेवेदं ज्ञानजातं नार्थनिमित्तमिति । तावप्येवं सित्त
पत्युक्तौ द्रष्टव्यौ । विनाऽर्थोपछब्ध्या वासनानुंपपत्तेः । अपिच
विनाऽपि वासनामिरर्थोपछब्ध्यपगमाद्विना त्वर्थोपछब्ध्या वासनान्तर्पप्यम्मदर्थसद्भावमेवान्वयव्यत्तरेकावपि प्रतिष्ठापयतः । अपिच वासना नाम संस्कारविशेषाः संस्काराश्च नाऽऽश्रयमन्तरेणावकल्पन्त एवं छोके दृष्टत्वात् । नच तव वासनाश्रयः कश्चिदस्त प्रमाणतोऽनुपछब्धेः ॥ ३०॥

#### क्षणिकत्वाच ॥ ३१ ॥

यदप्यालयविज्ञानं नाम बासनाश्चयत्वेन परिकल्पितं तदपि

निमित्तान्तराद्दिप तासा योगादलमधीपलब्ध्येत्याशङ्कचाऽऽह । अनुपलम्पेति । पूर्वपूर्वज्ञानं तत्संतानो वा वासना तेनानादित्वान निमित्तापेक्षेत्याशङ्कचाऽऽह । अना-दित्वेऽपीति । पूर्वस्माद्धीजादिदानीभुँत्पद्यमानमङ्कुरं दृष्टमित्यदृष्टेऽपि तज्ञातीययोरेव कार्यकारणत्वं युक्तम् । मक्तते त्वथीपलब्धिनिरपेक्षवासनोद्द्यादृष्टेवेव तस्य कल्प्यत्वादनवस्थानान्नाभीष्टधीवैचित्र्यधीरित्यर्थः । स्वप्नादावर्थिययं विनाऽपि वासनाकृतं विवेचित्र्यं दृष्टमित्युक्तमाशङ्कचानुवद्ति । याविति । तत्रापि बाह्यार्थधीनिमित्तत्वमस्ति वासनानामित्युक्तन्यायेन स्थितेनान्वयादिसिद्धिरित्याह । ताविति । मत्युक्तिमकार सूच्याति । विनेति । इत्रश्चान्वयाद्यसिद्धिरित्याह । अपिचेति । अपूर्वीच्याव्यति । विनेति । इत्रश्चान्वयाद्यसिद्धिरित्याह । अपिचेति । अपूर्वीच्याव्यति । विनेति । इत्रश्चान्वयाद्यसिद्धिरित्याह । अपिचेति । अपूर्वीच्याव्यति । विनेति । वत्यत्व हिमास्त्रमुणेत्व तद्धिचित्र्यमतोऽन्व-यव्यविरेकावस्मदनुगुणावित्याह । विनाऽपीति । वासनासच्वमुणेत्व तद्धिचित्र्यमतोऽन्व-यव्यविरेकावस्मदनुगुणावित्याह । विनाऽपीति । वासनासच्वमुणेत्व तद्धिचित्र्यमत्वा विचित्र्यमित्रक्षमित्र । तत्यत्व दर्शियतु वासनासक्ष्यभित्यक्ति। त्वन्यते न तत्सच्वमेवेत्याह । अपिचेति । तदेव दर्शियतु वासनासक्ष्यभाह । वासनिति । उक्तलक्षणानामपि वासनानामस्मत्यक्षे काऽनुपपत्तिस्तजाऽऽ-ह । संस्काराश्चिति । तेषा कश्चिदाश्चयोऽपि स्यादित्याशङ्कच विवान्तरेण सूत्रं योज्वयाति । न चेति ॥ ३०॥

आलयैज्ञानं वासनाधारः स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । क्षणिकत्वाचेति । सूत्रं व्या-चष्टे । यदपीति । विमवं न वासनाधारत्वयोग्यं क्षणिकत्वाद्रूपादिधीवदित्यर्थः । क्ष-

१ क. इ. ज. ज. रैविलो । २ क. घ. इ. ज. °नुत्पत्तेः । ३ क. ज. °टब्ध्यभ्युप । ४ क. ख. "मुत्पार्यः । ५ ठ. इ. यैविज्ञाः ।

#### [अ०२पा०२मू०३१]आनन्दगिरिकृतटीकासंवित्तवशांकरभाष्यसमेतानि । ५६१

क्षणिकत्वाभ्युपगमादनवस्थितस्वर्द्धपं सत्प्रवृत्तिविज्ञानवन्न वा-सनानामधिकरणं भवितुमर्हति । निह कालत्रयसंबिन्धन्येक-स्मित्रनविपन्यसति कूटस्थे वा सर्वार्थदार्शिन देशकालिनिमत्तापे-क्षेवासनाधीनस्मृतिप्रतिसंधानादिव्यवहारः संभवित । स्थिरस्व-रूपत्वे त्वालयविज्ञानस्य सिद्धान्तहानिः । अपिच विज्ञानवादेऽ-पि क्षणिकत्वाभ्युपगमस्य समानत्वाद्यानि बाह्यार्थवादे क्षणिक-त्विनबन्धनानि दूषणान्युद्धावितान्युत्तरोत्पादे च पूर्विनरोधादि-त्येवमादीनि तानीहाप्यनुसंधातव्यानि । एवमेतौ द्वाविप वैनाशि-कपक्षौ निराकृतौ बाह्यार्थवादिपक्षो विज्ञानवादिपक्षश्च । जून्यवादिपक्षस्तु सर्वप्रमाणविपतिषद्ध इति तिकराकरणाय नाऽऽदरः क्रियते। न ह्ययं सर्वप्रमाणंसिद्धो लोकव्यवहारोऽन्यत्त-त्वमनिधगम्य शक्यतेऽपद्वीतुमपवादाभाव उत्सर्गप्रसिद्धेः ॥३१॥

णिकत्वेऽपि संतत्या स्थिरमालयँज्ञानं सर्वेन्यवहारास्पदं स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । न हीति । यद्येकः स्थायी कूटस्थो वा सर्वार्थदर्शी नेष्यते तदा देशाद्यपेक्षया वासना-धानं तद्धीने स्मृतिप्रत्यभिज्ञे प्रत्यक्षादिन्यवहारश्च न संभवति संतानस्यावस्तुनो वा-सनाद्याश्रयत्वायोगादित्यर्थः । व्यवहारिनिर्शहार्थमालयज्ञानस्य स्थायित्वं चेत्तत्राऽऽ-ह । स्थिरेति । क्षणिकत्वसूत्रस्य व्याख्यांनान्तरमाह । अपिचेति । मवद्वयानिरास-मुपसंहरति । एवमिति । ज्ञानज्ञेययोः सच्वेनानिक्रपणात्प्रतीतस्यासच्वायोगाद्विरोवा-देव सदसन्त्रयोरेकत्रासिद्धेरनिर्वाच्यत्वस्य चैकानिषेवेऽन्यतरविधिष्ठीव्यादसंभवाद्विचा-रासहत्वमेवास्तु वस्तूनां वन्वमित्याशङ्कचाऽऽह । जून्येति । नाऽऽदरः क्रियते सूत्रा-न्तराणि न रच्यन्त एतान्येवाऽऽवृत्त्या योज्यन्ते तन्निरासायेति यावत । तत्र ज्ञाना-र्थयोरँभावः शून्यत्वं न युक्तं प्रमाणैस्तयोरुपळव्येरित्याद्यसूत्रार्थे उक्तः । इदानीमता-चिकत्वं द्वैतस्य स्थापायतुमधिष्ठाने वस्तुनि वाच्ये तस्य त्वन्मते न भावो मानतोऽनु-पलब्धेस्तन शून्यतेति च वदन भावोऽनुपलब्बेरिति सूत्रं योजयित । न हीति । न च स्त्रप्रादाविव जागरेऽपि ज्ञानार्थयोरसन्वं वस्तुतस्तदसन्त्वेऽपि व्यवहारबस्तद्योगाद्वा-धाबाधाम्यां वैधम्योत्मतीवितस्तद्सत्त्वस्य दृष्टान्तेऽप्यसंमतेरिति वैधम्येसूत्रं नेयम् क्षणिकत्वाचेति सूत्रमुपदेशाचेत्यपस्कत्य क्षणिकत्वशून्यत्वोपदेशाद्धाहर्वेव्यवहारता सुन गतस्योति योज्यम् ॥ ३१ ॥

<sup>9</sup> ज. પૈક્ષો લાં રિक. क्षया वાં ३ क. णानादी ४ ज. णप्रसिं। ५ ड. यविज्ञां। ६ झ. હૈंદયાન્તં! ७ क. ख. रैनुभवर्गा ८ क. ख. ठ. ड. તે વં! ९ झ. તૈવ્यાहरં! દ. ૈતવ્યાદાં!

# सर्वथाऽनुपपत्तेश्च ॥ ३२ ॥ ( ५ )

किं बहुना सर्वप्रकारेण यथा यथाऽयं वैनाशिकसमय उपपत्तिम-त्वाय परीक्ष्यते तथा तथा सिकताकूपविद्विर्धात एव। न कांचि-दप्यत्रोपपत्ति पश्यामः । अतश्चानुपपत्रो वैनाशिकतन्त्रव्यवहारः। अपिच वाह्यार्थविज्ञानशून्यवादत्रयमितरेतरविरुद्धमुपदिशता सु-गतेन स्पष्टीकृतमारमनोऽसंबद्धमलापित्वं मद्वेषो वा मजासु विरु-द्वार्थमितपत्त्या विमुद्धेयुरिमाः मजा इति । सर्वथाऽप्यनादरणी-योऽयं सुगतसमयः श्रेयस्कामैरित्यभिमायः॥ ३२॥ ( ५ )

### नैकस्मिन्नसंभवाद ॥ ३३ ॥

निरस्तः स्रगतसमयो विवसनसमय इदानीं निरस्यते । सप्त चैषां पदार्थाः संगताः । जीवाजीवास्रवसंवरनिर्जरबन्धमोक्षा

वर्णकद्वयार्थमुपसंहरति । सर्वथिति । उपसंहारसूत्रं विभजते । किमिति । यथा यथेति ग्रन्थतोऽर्थतश्चेत्यर्थः । दर्शनिभिति वा स्थानिभिति वा वाच्ये पश्यन्नातिष्ठवेत्य- लक्षणपदमयोगाद्धन्थतस्तावन्नोपपितः । अर्थतश्च नैरात्म्यमुपेत्याऽऽलयज्ञानं सर्वेव्यव- हारास्पद्दिमत्युपगमात्मिसद्वैवानुपपत्तिरित्युपेत्य फलितमाह । अत्रश्चेति । सौगतमतस्यानुपपन्नत्वे हेत्वन्तरं चकारसूचितमाह । अपिचेति । वस्तुनि विकल्पानुपपत्तेविरी- धाच समुच्चयासिद्धिरिति वक्तुभितरेतरित्यस्य मणवतो वासुदेव-स्येविहासपुराणयोर्बुद्धत्वपसिद्धेस्तस्यासंबद्धप्रलापित्वमयुक्तमित्याशङ्कचाऽऽह । प्रद्वे- थो वेति । वैदिकपथविरुद्धजन्तूपलक्षणार्थं मजाग्रहणम् । चतुर्थोऽपि सुगतमतस्य वैदिकेरनादरणीयत्वान्न तिद्धरोवो नित्यसिच्चतत्मनो ब्रह्मणो जगत्सर्भवादिनः समन्व- यस्येति निगमयति । सर्वथाऽपीति ॥ ३२ ॥ ( ५ )

एव मुक्तकच्छमते निरस्ते मुक्ताम्बराणां बुद्धिस्थत्वासन्मतं निरस्यति । नैकिस्मिनिति । एकरूपाद्धवाणो जगत्सर्गं वदन्समन्वयो विषयः स किं सर्वमनैकान्तिकिमिति मतेन विरुध्यते न वेति तत्मामाणिकत्वभान्तत्वाभ्यां संदेहे संगतिमाह । निरस्त इति । समयमात्रसिद्धपश्चस्कन्धादिपदार्थोश्चितन्यायामासे निरस्ते पश्चास्तिकायादिसा-मियकपदार्थोश्चितन्यायामाससंहब्वे मते बुद्धिस्ये तिक्तरसनं युक्तमित्यर्थः । एकरूप-क्रम्भसन्वयविरोध्येनैकान्तवादमङ्गेन समन्वयद्यद्धीकरणात्पादादिसंगितिः । पूर्वपक्षे तन्म-तमामाण्यासद्धिरोधे समन्वयासिद्धिः सिद्धान्ते तदमामाण्याद्भान्तेन तेन विरोधस्याऽऽभा-सत्तया तिसिद्धिरिद्धमिसंधाय पूर्वपक्षयति। सप्त चेति। जीवाजीवी भोक्तभोग्यौ । मिथ्या-

#### [अ०२ग०२सू०३३]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्तिशांकरभाष्यसमेतानि । ५६३

नाम । संक्षेपतस्तु द्वावेव पदार्थौ जीवाजीवारुयौ । यथायोगं त-योरेवेतरान्तर्भावादिति मन्यन्ते । तयोरिममपरं प्रपञ्चमाचक्षते पञ्चास्तिकाया नाम जीवास्तिकायः पुद्गल्लास्तिकायो धर्मा-स्तिकायोऽधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायश्चेति । सर्वेपाम-प्येषामवान्तरमभेदान्बहुविधान्स्वसमयपरिकल्पितान्वर्णयन्ति ।

पवृत्तिरास्रवः । संवरनिर्जरी सम्यक्पवृत्ती । संबन्वस्तद्धेतुत्वात्कर्मे । मोक्षस्त-दुच्छितिरिति पदार्थाः सम्रेत्यर्थः । ननु मोक्तमोग्ययोरितरेषामन्तर्भावात्कथं सम्रेत्युक्तं लक्षणभेदादवान्तरलक्ष्यभेदे सप्तेति न व्यवस्था तत्राऽऽह । संक्षेपतस्त्वित । निय-महेतुमाह । यथेति । आस्नावादीनामजीवे मोक्षस्य पक्षभेदाद्रभयत्रान्तर्भाव इति वि-भागः । संक्षेपविस्तराभ्यामुक्तपदार्थेषु विस्तरान्तरमाह । तयोरिति । अस्तीति कायते शब्दात इत्यस्तिकायशब्दः पारिभाषिकः पदार्थवाची । जीवश्रासावस्तिकायश्रेति क-मैधारय: । पूर्यन्ते गळन्तीति पुद्रलाः परमाणवस्तत्समृहोऽत्र पृथिन्यादिरुक्तः । कभैन धारयः सर्वत्र । धर्मास्तिकायः सम्यक्पवृत्त्यनुमेयः शास्त्रीयबाह्यपवृत्त्याऽऽन्तरोऽपूर्वी-स्यो धर्मोऽनुमीयते । अधर्मस्तिकायः स्थित्यनुभेयः । ऊर्ध्वगमनशीलो जीवस्तस्य दे-हेऽवस्थानेनाधर्मोऽनुमीयते । आकाशास्त्रिकायस्त्वावरणाभावः । उक्तपदार्थानामवान्त-रभेदमाइ । सर्वेषामिति । वेषां मानयुक्तिहीनत्वं सूचयित । स्वसमयेति । जीवा-स्तिकायस्त्रेषा । बद्धो मुक्तो नित्यसिद्धश्च । तत्राईनमुनिर्नित्यसिद्धः । इतरे केचित्सा-धनैर्मुक्ताः । अन्ये बद्धा इति भेदः । पुद्रलास्तिकायः पोढा । प्रथिन्यादिचत्वारि भू-वानि स्थावरं जङ्गमं चेति । पवृत्तिस्थितिभ्यामनुभेयौ धर्माधर्मोस्तिकायावुक्तौ । आ-काशास्तिकायो द्वेवा लैकिकाकाशोऽलौकिकाकाशश्च । लोकानामन्तर्वर्ती लोकाकाशः । तदुपरि मोक्षस्थानमळोकाकाञ्चाः । आस्रवो भिध्यापवृत्तिरुक्ता । आस्रावयति पुरुषं ज्ञानजननेन विषयेष्विवि नानाविधेन्द्रियमृवृत्तिरास्रव इत्येके । अपरे तु कर्वारम्भि-व्याप्य स्रवन्त्यागच्छन्तीति कर्माण्यास्रवमाचक्षते । सम्यक्पवृत्ती संवरनिर्जरी । त-त्राऽऽस्रवः स्रोतोद्वारं संवृणोतीति संवरः शमादिपवृत्तिः । निःशेषं पुण्यापुण्यं सुखदुः-खोपभोगेन जरयवीवि निर्जरस्वप्रशिलारोहणावरोहणादिः। बन्धो बन्नावीति कर्म त-चाष्टविधम् । तत्र धाविकर्मे चतुर्विषं ज्ञानावरणीयं दश्नेनावरणीयं मोहनीयमान्तरीय-मिति । सम्यन्ज्ञानं न मोक्षहेतुरिति ज्ञानं विज्ञानावरणीयम् । आईतमवाभ्यासाज मुक्तिरिवि ज्ञानं द्शेनावरणीयम् । बहुषु वीर्थेकरदारीविषु भोक्षमार्थेषु विशेषानवबार-णं मोइनीयम् । सन्मोक्षमार्गपवृत्तानां तत्पत्यूहकरं ज्ञानमान्तरीयम् । तान्येतानि श्रे-योइन्तृत्वाद्वाविकर्माणि । वेद्नीयं नामिकं गोत्रिकमायुष्कमित्यघाविकमीपि चतुर्विव-

सर्वत्र चेमं सप्तमङ्गीनयं नाम न्यायमवतारयन्ति । स्यादस्ति स्याशास्तिस्यादस्ति च नास्ति च स्यादवक्तव्यः स्यादस्ति चावक्तव्यश्च स्याशास्ति चावक्तव्यश्च स्यादस्ति च नास्ति चाव-क्तव्यश्चेत्येवमेवैकत्वनित्यत्वादिष्वपीमं सप्तमङ्गीनयं योजयन्ति ।

म्। ममेदं ज्ञावच्यमस्तित्यभिमानो वेदनीयम्। एवज्ञामास्तित्यभिमानो नामिकम्। अस्य शिष्यवंशे पतितोऽस्भीत्यभिमानो गोतिकम्। शरीरयाज्ञानिमित्तं कमीऽऽयुष्क-म्। अथवा सिक्रयस्य बीजस्य पावकप्वनवशादीषद्धनीमावः शरीराकारपरिणामहेतु-वेदनीयम्। तच्छक्तिमति तस्मिन्बीजे कळळास्यद्रवावस्थायां बुहुदावस्थायां चाऽऽ-रम्भेकिक्रयाविशेषो नामिकम्। बीजस्य शरीराकारपरिणामशक्तिगोतिकम्। शुक्रशानिकम्। बीजस्य शरीराकारपरिणामशक्तिगोतिकम्। शुक्रशानिकम्। बातिस्य शरीराकारपरिणामशक्तिगोतिकम्। शुक्रशानिकम्। बातिन्वतिकरे जाबे मिळितं तदुभयक्षपमायुष्कम्। वान्येवानि शुक्रपुद्रळाश्रयत्वाद्वधानि कमीणि। वदेवत्कमीष्टकं बधावीति बन्धः। यद्यपि पूर्वोक्तास्रवोऽपि बन्ध-स्तथाऽपि बन्ध-स्तथाऽपि बन्ध-स्तथाऽपि बन्ध-स्तथाऽपि बन्ध-स्तथाऽपि बन्ध-स्तथाऽपि बन्ध-स्तथाऽपि बन्ध-स्त्रवादिक्ति। वधाऽपि कथं वस्तु समस्तमनेकान्तमित्याशङ्कच्चाऽऽह्। सर्वत्रे-ति। अस्तितवासितत्वादाविति याववः। सप्तमानोकान्तमङ्गानां समाहारः सप्तमङ्गिति। वस्त्य-नायां काळस्यापि सन्नसन्तिति पत्ययात्तत्रापि तत्कल्पनायामनवस्थानात्मत्यक्षमेव वस्त्व-नामनेकान्त्यंभिति मावः। वस्तूनामेकान्तत्वभङ्गाः सप्त कथं कदा च प्रसरन्तीत्यपेक्षा-यामाह। स्यादिति। स्याच्छळ्द्रसित्छन्त्वपत्तिक्पको निपातोऽनेकान्तद्योती तेन स्यादिति कथंन्वस्तित्वर्थः। तथोत्तर्ज्ञापि योजना। उक्तं हि।

"तिद्विधानविवक्षायां स्याद्स्तीति गितिभैवेतः । स्यान्नास्तीति प्रयोगः स्यान्नानेषे विविक्षिते ॥ क्रभेणो भयवैक्षित्यां प्रयोगः समुदायवान् । युगपत्तिद्विक्षायां स्याद्वाच्यमक्षाक्तितः ॥ आचावाच्यविवक्षाया पश्चमो भङ्ग इप्यते । अन्त्यावाच्यविवक्षायां षष्ठभङ्गसमुद्भवः ॥ सम्बयेन युक्तस्य सप्तमो भङ्ग इष्यते" ।

इति । सत्त्वादावुक्तमनैकान्तिकभेकत्वादावातिदेशाति । एवमेवेति । यदि वस्तु सत्त्वादीनाभेकतभेन व्यवस्थितं तदा तस्य सर्वथा सर्वदा सर्वत्र सर्वत्र सर्वादानाभेकतभेन व्यवस्थितं तदा तस्य सर्वथा सर्वदा सर्वत्र सर्वत्र सर्वादाना नियमे तदी- प्साजिहासाभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्त्ययोगादप्रवृत्तिनिवृत्ति विश्वं स्यात । अनैकान्तिकत्वे तु कस्य चित्कथंचित्केनचिदवस्थाने हानोपादाने प्रकावतां प्रकल्प्येते तस्मादनैकान्तिकं सर्विभिति

१ ज. "नित्यानित्य"। २ क. ख. पाचक"। ३ क. ख. "पचन"। ४ ठ. इ. "म्मिकि"। ५ ठ. इ. "यबाञ्छायां। ६ ठ. इ. कुंकिस सं।

अत्राऽऽचक्ष्महे।नायमभ्युपगमो युक्त इति। कुतः। एकस्मिन्नसं-भवात्। न क्षेकस्मिन्धार्मिण युगपत्सदसत्त्वादिविरुद्धधर्मसमा-वेशः संभवति शीतोष्णवत्। प एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवंद्धपश्चिति ते तथैव वा स्युर्नेव वा तथा स्युः। इत-स्था हि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिर्धारितद्धपं ज्ञानं संशयज्ञानव-दममाणमेव स्यात्। नन्वनेकात्मकं वस्त्विति निर्धारित-द्धपमेव ज्ञानमुत्पद्यमानं संशयज्ञानवन्नापमाणं भवितुमईति। नेति बूमः। निरङ्कुशं क्षनेकान्तत्वं सर्ववस्तुषु प्रतिज्ञाना-नस्य निर्धारणस्यापि वस्तुन्वाविशेषात्स्यादस्ति स्यान्नास्ती-त्यादिविकल्पोपनिपातादनिर्धारणात्मकतैव स्यात्। एवं निर्धा-रियतुर्निर्धारणस्त्रस्य च स्यात्पक्षेऽस्तिता स्याच्च पक्षे नास्तिते-

मतविरोविसमन्वयो नेति भावः। पदार्थीनां सत्त्वादिव्यवस्था वास्तवी व्यावहारिकी वा न संभववीति विकल्प्याऽऽ द्यमङ्गीकृत्य द्वितीये व्यवहारविरोवगभिषेत्य सिद्धान्तैयवि । अ-त्रेति। व्यवहारतो वस्तुतो वा नानैकान्तिकत्वमुपगन्तुं शक्यमिति प्रतिज्ञापरत्वेन नञ्पद् ब्याचष्टे । नायमिति । तत्र प्रश्नपूर्वकं हेतुमाह । कृत इति । हेतुं विभजते । न हीति । एकत्र विरुद्धधर्मसमावेशासभवादनैकान्तिकत्वस्य द्विधाऽप्ययोगादैकान्तिकत्व-स्य च घटादिषु तत्त्वतोऽयोगेऽपि व्यवस्थयैव दृष्टव्यवहारदृष्टेव्यीवहारिकत्वसिद्धर-युक्तत्वाद्दिगम्बरराद्धान्तस्य न तेन विरोधः समन्वयस्येत्यर्थः । विर्मेतमनैकान्तिकं वस्तुत्वामरिसहादिवदित्याशङ्च हेतोरनैकान्तिकत्वमाह । य इति । संक्षेपविस्तरा-भ्यामुक्तसंख्यावत्त्वमेवावत्वम् । एवं रूपत्वमुक्तावान्तरभेद्भाक्तवम् । नर्नुकं पदार्थेषु वस्तु-त्वे सत्यिष त्यैवान्यथैव वेति नियमाभावात्तेष्विष तथैवान्यथा वेत्यनिर्धारिवज्ञानोषग-मेनानैकान्तिकत्वाविशोषात्कृतो वस्तुत्वमनैकान्तिकं तत्राऽऽह । इतरथेति । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ज्ञानवत्पदार्थेषु सप्तत्वादिज्ञानस्यापामाण्यपसङ्गादसाधकत्वमुक्तं परिहर-न्नाशङ्के । निन्ति । अनेकात्मकं विस्तिति ज्ञानस्य निर्धारितत्वे तत्रैव वस्तुत्वस्या-नैकान्त्यानेविमिति दूषयाति । नेतीति । निर्धारणे दक्षितन्यायं निर्धारयितृ-वैत्करणवत्मभेयेष्वविदिश्ववि । एविमिति । निर्धारणं फलं यस्य स्तत्तथा तस्येति यावत् । चकारेण तन्मेयं सप्तत्वादि गृहीतम् । इतिशब्दोऽ-निर्वारणात्मकतेव स्यादित्यनेन संबध्यते । अस्मदीये सिद्धान्ते परैरप्यापाद्यमाने का

९ क. स्व. ैथोऽनेने । २ क. ैन्तमाह। अर्ध ३ स. ैमत नै । ४ क. ड. ैन्त्तपै। ५ क. स. ैशितंन्या । ६ ड. ैतत्कारै।

ति । एवंसित कथं प्रमाणभूतः संस्तीर्थकरः प्रमाणप्रमेपप्रमानुममितिष्विनिर्धारितास्प्रदेष्टुं शक्नुपात् । कथं वा तदिभपायानुसारिणस्तद्वपिष्टेडथेंडनिर्धारितस्पे पवर्तेरन् । ऐकान्तिकफरुत्विनधारणे हि सित तत्साधनानुष्ठानाय सर्वो लोकोऽनाकुलः प्रवतंते नान्यथा । अतश्चानिर्धारितार्थं शाख्नं पेणयन्मचोन्मचवदनुपादेयवचनः स्यात् । तथा पञ्चानामस्तिकायानां पञ्चत्वसंल्याऽस्ति वा नास्ति वेति विकल्प्यमाना स्पाचावदेकस्मिन्पक्षे
पक्षान्तरं तु न स्यादित्यतो न्यूनसंख्यात्वमधिकसंख्यात्वं वा
पाप्रयात् । न वैषां पदार्थानामवक्तव्यत्वं संभवति । अवक्तव्याश्वेकोच्यरेकुच्यन्ते चावक्तव्याश्चेति विप्रतिषद्धम् । उच्यमानाश्च
तथैवावधार्यन्ते नावधार्यन्त इति च । तथा तदवधारणफलं
सम्पग्दर्शनमस्ति वा नास्ति वेवं तद्विपरीतमसम्यग्दर्शनमप्यस्ति वा नास्ति वेति प्रलपन्मचोन्मचपक्षस्यैव स्यात्व पँत्यापिवैव्यपक्षस्य । स्वर्गापवर्गयोश्च पक्षे भावः पक्षे चाभावस्तथा पक्षे

वस्य हानिरित्याशङ्कचाऽऽह । एविमिति । उपदेशानुपपित्तमुक्तवा प्रवृत्तिरिप मुमुक्षूणामयुक्तेत्याह । कथं चेति । अनिश्चयेऽपि कृष्यादाविव प्रवृत्तिमाशङ्कचाऽऽमुष्मिकहेते। निश्चयाहते न प्रवृत्तिरित्याह । ऐकान्तिकेति । निश्चयं विनाऽपि सर्वज्ञोकत्या प्रवृत्तिः स्यादित्याशङ्कचानिर्वारितार्थशास्त्रकर्तुः सर्वज्ञत्वासंमतेमैवाभित्याह ।
अतश्चेति । सप्तपदार्थनियमवत्पश्चास्तिकायानियमोऽपि नास्तीत्याह । तथेति । पश्चत्वसंस्यानियमामावे फिलवमाह । इत्यत इति । किच संक्षिष्ठाना प्रपश्चितनां च पदाश्वानं सर्वेदी शब्देरवाच्यत्वं केनिविदेति विकल्प्य घटादेस्तच्छव्दवाच्यत्वेऽपि स्तम्मादिशव्दावाच्यत्वादाद्यमुपेत्य द्वितीयं पत्याह । न चेति । काऽत्रानुपपित्तितत्राऽऽह । उच्यन्ते चेति । ननु सत्वादिक्षपेण निर्धारणामावादुच्यमानानामपि स्यादवक्तव्यवेति न व्याहतिरुक्तेनिर्धारणपूर्वकत्वेऽपि तथेवेत्यनिर्धारणादवक्तव्यत्वसिद्धिस्तत्राऽऽह । उच्यमानाश्चेति । चकारो विपितिभिद्धभित्येवदनुकर्षणार्थः । सत्त्वादनेकान्तिकत्वावधारणं निराकृत्य तत्कर्छं सम्यग्दर्शनं तद्विपरीतमसम्यग्दर्शनं चास्ति
नारित वेति विकल्प्यमाने स्यादित्व स्यानास्तिति प्रष्ठपन्नाक्षो न स्यादित्याह । तथेति ।
इतश्चासंगतमार्हतं मत्यमित्याह । स्वगैति । किंचाईनित्युक्तो नित्यमुक्तोऽना।दीसिद्वो जितः किंवदेत्वनुष्ठानान्मुच्यतेऽन्यस्तदभावाद्वस्य एवमार्हते मते निश्चितस्तमा-

१ न. प्ररूपनमे। २ क. "स्ति ना"। ३ ड. न. "क्षस्पेव । ४ क. प्रत्ययितपः"। न. प्रत्ययितन्य-पः। ५ ड. "तस्य पः। ६ स. स. में वाइस्ति ।

#### [अ०२गा०२मू० ३४]आनन्दगिरिक्तडीकासंवित्तत्तांकरभाष्यसमैतानि । ५६७

नित्यता पक्षे चानित्यतेत्यनवधारणायां प्रवृत्त्यनुपपितः । अन्नादिसिद्धजीवपश्चतीनां च स्वशास्त्रावधृतस्वभावानामयथावधृत-स्वभावत्वमसङ्गः । एवं जीवादिषु पदार्थेष्वेकस्मिन्धर्मेणि सत्त्वास्त्वयोविरुद्धयोधर्मयोरसंभवात्सत्त्वे चैकस्मिन्धर्मेऽसत्त्वस्य धर्मान्तरस्यासंभवादसत्त्वे चैवं सत्त्वस्यासंभवादसंगतिषदमाईतं मतम् । एतेनैकानेकनित्यानित्यव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ताचनेकान्ताभ्यप्रमा निराकृता मन्तव्याः। यत्तु युद्गलसंब्रकेम्योऽणुभ्यः संघाताः संभवन्तीति कल्पयन्ति तत्पूर्वेणवाणुवादनिराकरणेन निराकृतं भवतीत्यतो न पृथक्तिवराकरणाय प्रयत्यते॥ ३३॥

# एवं चाऽऽत्माकात्स्न्यम् ॥ ३४ ॥

यथैकस्मिन्धर्मिणि विरुद्धधर्मासंभवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्त एवमात्मनोऽपि जीवस्याकात्स्न्यंमपरो दोषः प्रसज्येत । कथम् । शरीरपरिमाणो हि जीव इत्याईता मन्यन्ते । शरीरपरिमाण-तायों च सत्यामकृतस्त्रोऽसर्वगतः परिच्छित्र आत्मेत्यतो घटा-दिवदनित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । शरीराणां चानवस्थितपरिमाणात्वान्मनुष्यजीवो मनुष्यशरीरपरिमाणो भूत्वा पुनः केनचित्कर्म-विपाकेन हस्तिजन्म पाप्नुवन्न कृतस्तं हस्तिशरीरं व्याप्नुवात् ।

वानामेषा तथात्वमस्ति न वेति विकल्प्यमाने स्यादास्ति स्यानास्तीत्यव्यवस्थायां शास्त्रा-वधृतस्वमावत्वासंभवात्तदमामाण्यप्रसिक्तिरित्याह । अनादीति । सत्त्वासत्त्वयोरनैका-न्तिकत्वायोगं सोपस्करमुपसंहराति । एविमिति । एवमेवैकत्वनित्यत्वादिष्वप्युक्तं प्रत्याह । एतेनेति । सत्त्वासत्त्वयोरनैकान्वोपगितिनिरासेनेति यावतः । परमाणुभ्यः स्थावरजङ्गमात्मानः संघाता भवन्वीति दिगम्बरास्तिकिमिति न निरस्यते तत्राऽऽह । पत्त्विति ॥ ३३ ॥

पूर्वोक्त दृष्टान्तेन स्याद्वादे दोषान्तरं समुचिनोति । एवं चेति । सूत्राक्षराणि व्याच्छे । यथेति । परमतवदस्मन्मतेऽपि न दोषपसिक्तिरित्याह । कथिमिति । तत्मसङ्गार्थं परपक्षमाह । शरीरेति । तत्र दोषं प्रसञ्जयित । शरीरेति । आत्मत्वमनित्यवृत्ति परि व्यिक्तवृत्ति परि व्याद्वनित्वाद्वर्टविति पसङ्गार्थः । अकृतस्तत्वेन सूचितं दोषान्तरमाह । शरीराणां चेति । कर्मणो विपाकः स्वफलं जनयितुमङ्करीभावः कृत्स्ने इस्तिशरीरं न व्याप्तु-यात्त्वेकदेशो जीवशून्यः स्यादित्यर्थः । पुत्तिकाशरीरे कृत्स्नो न संमीयेत तस्मिन्ननन्त-

९ क. था सं। २ क. व्यपं। ३ क. स. टतवं। ४ स. रेल् हास्तिनं श्रुं।

पुत्तिकाजन्म च मामुवन कृत्स्नः पुत्तिकाशरीरे संमीयेत । समान एष एकस्मिन्नपि जन्मिन कौमारपौवनस्थाविरेषु दोषः । स्यादेतत् । अनन्तावयवो जीवस्तस्य त एवावयवा अल्पे शरीरे संकुचेयुर्महति च विकत्तेयुरिति । तेषां पुनरनन्तानां जीवावयवानां समानदेशत्वं भितिविहन्यते वा न वेति वक्तव्यम् । भित्याते तावन्नानन्तावयवाः परिच्छिन्ने देशे संमीयेरन् । अभित्यातेऽप्येकावयवदेशत्वोपपत्तेः सर्वेषामवयवानां मथिमानुपपत्ते- जीवस्याणुमान्नत्त्वमसङ्गः स्यात् । अपिच शरीरमान्नपरिच्छिन्नानां जीवावयवानामानन्त्यं नोत्मेक्षितुमपि शक्यम् ॥ ३४ ॥

अथ पर्यायेण बृहच्छरीरप्रतिपत्तौ केर्चिज्जीवावयवा उपग-च्छन्ति तनुशरीरप्रतिपत्तौ च केचिदपगच्छन्तीत्युंच्येत । तत्राप्युच्यते ।

# न च पयार्योद्प्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥

नच पर्यायेणाप्यवयवोपगमापगमाभ्यामतदेहपरिमाणत्वं जी-

भूतस्ततो बहिरिप जीवः स्यादित्यर्थः । किच कौमारे खलपपरिमाणो जीवस्तारुण्ये स्थाविरे च न क्रस्नं झरीरं व्याप्रयादित्याह् । समान इति । यथा पदीपो घटमा-सादोदेरे वर्तमानः संकोचिवकासवानेषं जीवोऽपि पुत्तिकाहास्तिदेहयोरित्याह् । स्यादिति । दीपावयवानां विशरणशीळत्वादवयिनश्च दीपस्य प्रतिक्षणमृत्पत्तिनिरोधवतेऽनित्यत्वािन्तत्यात्मदृष्टान्तत्वािसिद्धिरिति मत्वा विकलपयति । तेषािर्मात् । आद्ये देहाद्बहिरिप जीवोपगतिरित्याह् । प्रतिघात इति । एकावयवदेशत्वेऽि तथवावयवानामवस्थाननियमाभेवि परिमाणनियमो नात्मिन स्यादिति द्वितीयं पत्याह् । अपितिघातेऽपीति । जीवावयवानामानन्त्यमङ्गीकृत्योकैत्वा तदिप नास्तित्याह् । अपिनचिति । परिमितत्वादित्यर्थः ॥ ३४ ॥

बृहत्तनुदेहाम्राववयवोपगमापगमाभ्या जीवस्य देहपरिमाणताऽविरुद्धेत्याह । अथे-ति । चोद्योत्तरत्वेन सूत्रमादत्ते । तत्रापीति । मितज्ञां विभजते । न चेति । पश्च-

१ ड. ज. कुत्लपु । २ ड. विकासे । ज. विकारोयु । ३ क. धातु पु । ४ क तिह । ५ ज. हिन्येत वा। ६ ड. ज. जिप्प । ७ ज. ज. ट. ती च के । ८ क. ज. चित्तु जीवा । ९ क. त्युच्यते। ता १ ० क. ख. ठ. ड. देरवर्ता सं । ११ ठ. ड. वेऽपि प । १२ ख. सोकंत ता ।

#### [अ०२पा०२मू०३५]आनन्दगिरिकृतटीकासंवछितशांकरभाष्यसमेतानि । ५६९

वस्याविरोधेनोपपादियतुं शक्यते । कुतः । विकारादिदोपपसक्रात् । अवयवोपगमापगमाभ्यां ह्यनिशमापूर्यमाणस्यापक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रियावक्तं तावदपिरहार्यम् । विक्रियावक्ते
च चर्मादिवदनित्यत्वं प्रसच्येत । ततश्च वन्धमोक्षाभ्युपगमो
बाध्येत कर्माष्टकपिरवेष्टितस्य जीवस्यालाबूबत्संसारसागरे निममस्य वन्धनोच्छेदादूर्ध्वगामित्वं भवतीति । किंचान्यदागच्छतामपगच्छतां चावयवानामागमापायधर्मवक्तादेवानात्मत्वं शरीरादिवत् । ततश्चावस्थितः कश्चिदवयव आत्मेति स्यात्र च स निक्षपयितुं शक्यतेऽयमसाविति । किंचान्यदागच्छन्तश्चैते जीवावयवाः
कुतः मादुर्भवन्त्यपगच्छन्तश्चै क वाँ लीयन्त इति वक्तव्यम् । न
हि भूतेभ्यः मादुर्भवेयुर्भूतेषु च निलीयेरक्रमौतिकत्वाज्ञीवस्य ।
नापि कश्चिदन्यः साधारणोऽसाधारणो वा जीवानामवयवाधारो
निक्षप्यते प्रमाणाभावात् । किंचान्यदनवधृतस्वक्षपश्चैवं सत्यात्मा स्यात् । आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामनियतपरिमा-

पूर्वेकं हेतुमाह । कुत इति । विकारमसङ्गं मकटयित । अवपवेति । आत्मनः समुद्रादिविद्विकियावस्विमिष्टिमित्याशद्भ्याऽऽह । विक्रियेति । अतित्यत्वमसङ्गस्येष्टत्वं
निराह । ततश्चेति । वद्यं वदम्युपगमं दर्शयित । कर्मेति । न चाऽऽत्मनोऽनित्यत्वे
युक्तोऽयमुपगमो बन्थमोक्षान्वियनोऽभावात । निहं तौ स्ववन्नो वद्यावे बन्यस्यानादित्वानमुक्तस्य चानाशित्वान्नानित्यवेत्यर्थः । आदिशब्दमूचितमर्थमाह । किंचेति । यस्याऽऽत्मा सावयवस्त्वस्यावयवानामात्मत्वमवयविनो वाऽऽधेऽपि किमागमापायिना वेषामात्मत्वं वद्धीनस्य वा कस्यचिद्वयवस्येति विकल्प्याऽऽधं प्रत्याह । आगच्छतामिति । कल्पान्तरं परिशिष्टमादत्ते । ततश्चेति । वस्य विशेषतोऽपरिज्ञानादात्मज्ञानामावादपवर्गोसिद्धिरित्याह । न चेति । आधे कल्पे दोषान्वरमाह । किंचेति । अवयवपादुर्भावापादानत्वं विद्विख्याधारत्वं च महाभूताना वा व्यविरिक्तस्य वा कस्यचिदिवि विमृश्याऽऽद्य मत्याह । न हीति । द्वितीयेऽपि प्रविजीवमसाधारणः सर्वमाधारणो वेति विकल्प्य दूषयित । नापीति । वथा चाऽऽत्मज्ञानामावादमुक्तिरेवेत्यर्थः ।
अवयवाना नाऽऽत्मत्वमवयविनस्तु तथात्विमिति मत्तं प्रत्याह । किंचेति । एवं सत्यात्मनोऽवयवित्वे सर्वाित यावत् । वत्र हेतुमाह । आगच्छतािमिति । किच प्रत्येकमवयवा न चेतयेरक्रेकािभपायत्वािनयमात् । विरुद्धािभपायतया विरुद्धविकियत्वेन

<sup>ी</sup> ड. ज. त्र. ट. ैपायिष । २ का. ज. ैर्मत्यादे । ३ का. ैश्र काल्मिस्ते निली । ४ ज च । ५ ठ. ट. ैरुद्धादिकि ।

णत्वात् । अत एवमादिदोषप्रसङ्गात्र पर्यायेणाप्यवयवोषगमापगमावात्मन आश्रियतुं शक्येते । अथवा पूर्वेण स्त्रेण शरीरपरिमाणस्याऽऽरमन उपचितापचितशरीरान्तरमितपत्तावकात्स्न्यंप्रसञ्जनद्वारेणानित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण परिमाणानवस्थानेऽपि स्रोतःसंतानित्यतान्यायेनाऽऽत्मनो नित्यता
स्यात् । यथा रक्तपर्यानां विज्ञानानवस्थानेऽपि तत्संतानित्यता तद्वद्विसिचामपीत्याशङ्कचानेन स्त्रेणोत्तरमुच्यते । संतानस्य
तावदवस्तुत्वे नैरात्म्यवादमसङ्गो वस्तुत्वेऽप्यात्मनो विकारादिदोषप्रसङ्गादस्य पक्षस्यानुपपत्तिरिति ॥ ३५॥

शरीरोन्मथनपर्संद्भः । न चावयवसम्हस्य चैतन्यं तस्य भेदाभेदाभ्यां दुर्भणत्वादिति मत्वाऽऽह । अत इति । प्रकारप्रकारिणौ पश्चमीभ्यामुक्तौ । प्रकारान्तरेण सूत्रमवतार-यति । अथवेति । तदेव दर्शयति । पूर्वेणेति । आत्माकात्स्न्येसुत्रेण प्रसञ्जितां तद्-नित्यतां संताननित्यतया सुगतवत्परिहर्तव्यामाशङ्कचेदं सुत्रमित्यर्थः । पर्यायेण शरी-रव्यक्तिभेदेन परिमाणस्याऽऽत्मिनष्ठस्यैकक्षंपस्यानवस्थानादनवस्थितपरिमाणस्याऽऽत्म-नोऽनित्यत्वे शड्कितेऽपि स्रोतोरूपेण तत्परिमाणस्य च यः संतानस्तस्य नित्यतेव न्यायस्तेनेति यावतः । व्यक्तीनामिनत्यत्वेऽपि संतानित्यत्वे दृष्टान्तः । यथेति । सिग्बस्तं विगतं येभ्यस्ते विसिचो विवसनास्तेषामपि पुत्तिकाँदेहहस्तिदेहादावातमपार-माणस्यानवस्थितत्वेऽपि तत्संताननित्यत्वेनाऽऽत्मनित्यत्वमाशङ्कच सूत्रमित्याह । **तद्व-**दिति । वदेव विवृणोति । संतानस्येति । पर्यायशब्देन क्रमभाविपरिमाणगतः सता-नो गृह्मते तिन्नत्यत्वादिषि नाऽत्मिनित्यत्वम् । तस्य हि वस्तुत्वमवस्तुत्वं वा । द्वितीये राद्धान्वविरोवमुक्त्वा प्रथमं प्रत्याह । वस्तुत्वेऽपीति । स हि संवानिभ्योऽभिन्नो भिन्नो वाडभेदे पविदेहं परिमाणभेदानां संतानिनामन्यथात्वात्कार्थत्वेनानित्यत्वात्तद्भि-न्नसंतानस्यापि तथात्वम् । भेदे तत्संतानत्वायोगाद्भिन्नत्वेन घटादिवद्विकारादिमसङ्गा-दात्मनित्यत्वं संताननित्यतया यदुच्यते तस्यानुपपत्तिरित्यर्थः । इतिशब्दः सूत्रव्या-स्यासमाप्त्यर्थः ॥ ३५ ॥

१ ड. ज. <sup>°</sup>टादीना। २ क. ख<sup>°</sup>सजार्। न । ३ क. ख. ँरोरेण च्य<sup>°</sup>। ४ क. **ख.** <sup>°</sup>रूप्यस्या<sup>°</sup>। ५. ड<sup>°</sup>काह<sup>1</sup>र्त्त<sup>°</sup>। ६ क. ख. झ. <sup>°</sup>देहप<sup>°</sup>।

#### अन्यावस्थितेश्वोभयनियत्वाद्वविशेषः ॥ ३६ ॥ (६)

अपिचान्त्यस्य मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्व-मिष्यते जैनैस्तद्वत्पूर्वयोरप्याद्यमध्यमयोर्जीवपरिमाणयोर्नित्यत्व-प्रसङ्काद्दिशेषप्रसङ्कः स्यात्। एकशरीरपरिमाणतैव स्यात्रोपचिता-पचितशरीरान्तरप्राप्तिः। अथवाऽन्त्यस्य जीवपरिमाणस्यावस्थि-तत्वात्पूर्वयोरप्यवस्थयोरवस्थितपरिमाण एव जीवः स्यात्ततश्चा-विशेषेण सर्वदैवाणुर्महान्वा जीवोऽभ्युपगन्तव्यो न शरीरपरिमा-णः। अतश्च सौगतवदार्हतमपि मतमसंगतिमत्युपेक्षितव्यम् ॥३६॥(६)

#### पत्युरसामञ्जस्यात् ॥ ३७ ॥

इदानीं केवलाधिष्ठात्रीश्वरकारणवादः प्रतिपिध्यते । तत्कथम-वगम्यते । प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधादभिध्योपदेशाचित्यत्र प्रकृतिभावेनाधिष्ठानुभावेन चोभयस्वभावस्येश्वरस्य स्वयमेवाऽऽ-चार्येण प्रतिष्ठापितत्वात् । यदि पुनर्रविशेषेणेश्वरकारणवादमात्र-

इवोऽपि न जीवस्य क्रमेणोपिचतापिचतपरिमाणत्विमिखाह । अन्त्येति । सूत्रं व्याकरोति । अपिचेति । यज्ञीवपरिमाणं वित्रत्यमिति व्याप्तिमूमिमाह । अन्त्य-स्येति । सफल्लमनुमानमाह । तद्विति । विमवं निस्यं जीवपरिमाणत्वात्संमववित्रयन्नुमानादिवेशेषमाङ्गः सदा जीवस्येत्युक्तं मकटयवि । एकेति । उपचयापचययोरनेकक्र-पता व्याप्तेरक्तानुमानविरोधादित्यर्थः । पूर्वमवास्थितशब्दो नित्यपरत्वेनोक्तोऽविशेषश्चे-क्शरीरपरिमाणवोभयोः परिमाणयोनित्यत्वमसङ्गादिवि च हेतुः । इदानीं शरीरमन्व-रेणैव मोक्षकालीनस्य परिमाणस्यावास्थितत्वादुमयारेपि पूर्वयोरवस्थयोर्देहापेक्षां विना जीवस्यावस्थितपरिमाणत्वसंभवान्न शरीरपरिमाणत्वं कि त्विवेशेषेण वस्याप्यणुत्वं मह्न्वं वा स्यादिवि व्याख्यान्वरमाह । अथवेति । विमवो न देहपरिमाण आत्मत्वान्मक्तन्वित्यर्थः । आत्मनो देहपरिमाणत्वायोगे फल्लिवमाह । अतश्चेति ॥ ३६॥ (६)

छुत्रिवकेशमवं निराकृत्य जटाधारिमाहेश्वरमवं निराचि । पत्युरिति । सन्तास-न्वयोरेकत्रायोगवद्धिष्ठातृत्वोपादानत्वयोरिप नैकत्र योगोऽस्तीत्याशङ्कच वात्पर्यमाह । इदानीमिति । अविशेषेणेश्वरकारणवादिनिषेषभ्रमनिवृत्त्यथेमाह । केवछेति । अवि-शेषोक्तरीश्वरकारणत्वभेवात्र निष्च्यते न वस्य निमित्तत्वमात्रभिति शङ्कते । तदिति । स्रोक्तिविरोवान्भेवभित्याह । प्रकृतिश्चेति । न केवछमीश्वरस्य कारणत्वमात्रनिषेवे मक्तिसूत्रं विरुध्यते कि त्वभिष्यासूत्रमपीति मत्वाऽऽह । अभिष्येति । प्रविष्ठापि-वत्वादुक्तवात्पर्यधीरिति शेषः । उक्तमर्थे व्यविरेकद्वारा स्कोरयति । पदीति । सूत्र- मिह प्रतिषिध्येत पूर्वोत्तरिवरोघाद्याहताभिन्याहारः स्त्रकार इत्येतदापचेत । तस्मादपकृतिरिघष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीव्वर
इत्येष पक्षो वेदान्तविहितब्रह्मैकत्वपतिपक्षत्वाचलेनात्र प्रतिषिध्यते।सा चेयं वेदबाह्मेश्वरकल्पनाऽनेकप्रकारा। केचित्तावत्सांख्ययोगन्यपाश्रयाः कल्पयन्ति प्रधानपुरुषयोरिधष्ठाता केवलं
निमित्तकारणमीश्वर इतरेतरिवलक्षणाः प्रधानपुरुषेश्वरा इति ।
माहेश्वरास्तु मन्यन्ते कार्यकारणयोगिविधद्वःसान्ताः पश्च
पदार्थाः पश्चपतिनेश्वरेण पश्चपाञ्चिमोक्षणायोपदिष्ठाः पश्चपतिरीश्वरो निमित्तकारणमित्तिं वर्णयन्ति । तथा वैशेषिकादयोऽपि केचित्कथंचित्स्वपिक्रयानुसारेण निमित्तकारण-

कतो विरुद्धार्थवादित्वं परिहर्तुं फलिवमाइ । तस्मादिति । तन्निराकरणं किमर्थमि-त्याशङ्कच ब्रह्मात्मैकत्वं दृढीकर्तुमित्याह । वेदान्तेति । एतेनाधिकरणस्य फलमुक्तम्। अद्वितीयाद्वसणी जगत्सर्भे ब्रुवतः समन्वयस्य केवलमधिष्ठातेश्वरी जगती नोपादान-मिति माहेश्वरराद्धान्तेन विरोवोऽस्ति न वेति तत्प्रामाणिकत्वभानतत्वाभ्यां संदेहे पूर्वपक्षयति । सा चेति । माहेश्वरमतिनराकरणेन समन्वयविषयब्रह्मात्मैक्यस्यात्र हडीकरणात्पाद।दिसंगतयः । पूर्वपक्षे तन्भतस्य प्रामाणिकत्वात्तद्विरीवे समन्वयासिद्धे-र्बेह्मात्मैक्यासिद्धिः । सिद्धान्ते वस्य भानतत्वात्तद्विरोयस्याऽऽभासत्वे समन्वयसिद्धेरैकय-सिद्धिः । ईश्वरकल्पनाया बहुपकारत्वे हेतुं सूचयित । वेदेति । ज्ञानशक्त्यैश्वयों-रक्षेतारतम्यं कचिद्धिश्रान्तं तरतमभावत्वात्परिणामतारतम्यविद्याह । केचिदिति । पर्धायत इति प्रधानस्यानिद्यात्वात्प्रधानपुरुषाधिष्ठातेश्वरोऽस्माभिरापे गृह्यते तत्राऽऽ-ह । इतरेति । चत्वारो माहेश्वराः । शैवाः पाशुपताः कारुकासिद्धान्तिनः कापाछि-काश्च । ते सर्वे महेश्वरमणीतागमपामाण्यात्केवलं निमित्तमीश्वरमिच्छन्तीत्याह । मा-हेश्वरास्त्वित । कार्यं पाधानिकं महदादि । कारणं महेश्वरः । योगः समाविः । वि-धिश्चिषवणस्नानादिः । दुःखान्तो मोक्ष इति पश्च पदार्थाः । ते किमर्थभीश्वरेणोक्तास्त-त्राऽऽह । पश्विति । पश्वो जीवास्तेषां पाशो बन्धनं तिक्षमोक्षो दुःखान्तस्तदर्थीम-वि यावत । कुम्भकारादेरविष्ठातुश्चेतनस्य कुम्मादिकार्ये निभित्तत्वमात्रहृष्टेरीश्वरोऽपि जगद्दविष्ठाता निभित्तमेव नोपादानभेकस्योभयविरोधादिति मत्वाऽऽह । पशुपतिरि-ति । वैशेषिकनैयायिकविवसनसुगतमतानि सूचयाति । तथेति । विमतमुपादानाद्यप-रोक्षज्ञानवज्जन्यं कार्यत्वाद्धटवदिति वैशेषिकाः । कर्मफळं संप्रदानाचभिज्ञपदातृकं क-भेफळत्वात्सेवाफळवादिवि नैयायिकदिगम्बरौ । सौगतास्तु साख्यानुमानेनैव तटस्थमी-

#### [अ०२पा०२मू०३७] आनन्दगिरिकृतटीकासंबिकतशांकरभाष्यसमेतानि। ५७३

मिश्वरमिति वर्णयन्ति । अत उत्तरमुच्यते पत्युरसामञ्ज-स्यादिति । पत्युरीश्वरस्य प्रधानपुरुषयोरिधष्ठानृत्वेनै जगत्कार-णत्वं नोपपद्यते । कस्मात् । असामञ्जस्यात् । किं पुनरसामञ्जस्यम् । हीनमध्यमोत्तमभावेन हि माणिभेदान्विद्यत ईश्वरस्य राग्द्वेषादिदोषप्रसक्तेरस्मदादिवदनीश्वरत्वं प्रसज्येत । माणिक-मापिक्षतत्वाददोष इति चेन्न । कर्मेश्वरयोः प्रवर्त्यपवर्तिपनृत्व इतरेतराश्रयदोषपसङ्गात् । नानादित्वादिति चेन्न । वर्तमान-कालवदतीतेष्विप कालेष्वितरेतराश्रयदोपाविशेषादन्धपरंपरा-र्योपापत्तेः । अपिच ''प्रवर्तनालर्भणा दोषाः'' [न्यायस् ० १ ।

श्वरमास्थिताः । एवं माहेश्वरमतस्य प्रामाणिकत्वात्तिद्विरोवः समन्वयस्येति प्राप्ते सि-द्धान्तमाह । अत इति । पुर्वाविकरणामञ्जपदमध्याहृत्य सांरूययोगाश्रयेश्वरकलपना-दूषणत्वेन सूत्रं योजयति । पत्यरिति । ईश्वरस्य निभित्तत्वमात्रे मानसिद्धे हेत्वसि-द्धिरित्याह । किमिति । तस्य तन्मात्रत्वमागमान्मानान्तराद्वा । नाऽऽद्यस्तस्यो-भयकारणत्ववादिताया दशिवत्वात् । मानान्वरमप्यनुमानमधीपत्तिवी । आद्ये चेवन-स्य द्रव्यं प्रति निभित्तत्वमात्रं लोके इष्टमिति तद्रलात्तन्मात्रभीश्वरं वदतो वैषम्यका-रिणो रागादिमस्बह्धेस्तदपि तस्मिन्कल्प्यभिस्यसामञ्जस्यं स्यादिस्याह । हीनेति । आ-गमादीश्वरसिद्धौ न दृष्टमनुसर्वव्यं तस्य दृष्टसायम्यीद्यवृत्तेः । अनुमानं तु दृष्टसा-धर्म्येण पवर्तमानं दृष्टविषयेयतुषाँदापि विभेतीति भावः । ईश्वरो ि न स्वेच्छ्या वि-षमान्माणिनो विद्याति कितु तत्कमिपेक्षया तेन न तस्य रागादिमन्त्रिभिति शङ्कते । भाणीति । कभीपेक्षया फलदातुत्वेऽपि काहणिकत्वादिश्वरः शभस्यैव फलं ददाति नाशुभस्योति कि न स्यादित्याह | नेति । येन येनेश्वरः शमेनाशमेन वा पेर्यते तस्य फलं ददावीत्याशङ्ख कर्मणा स प्रवर्त्यते तेन च कर्मेत्यन्योन्याश्रयान्मैव-भित्याह । कर्मेति । अतीवेन कर्भणा प्रवृतितस्येश्वरस्य वर्षमाने कर्भण फ-खदानाय मन्तिरित्यनादित्वात्मवत्थमवर्षेकत्वस्य कभैश्वरयोनिन्योन्याश्रयतेत्याह । नानादित्वादिति । स्यादेष परिहारो यद्यतीतं कर्म स्वातक्रयेणेश्वरं चतु नास्त्यचेतनत्वाद्तस्तद्पि पूर्वकर्भपवर्तितेश्वर्पेरितभेव वर्तमाने कर्भाणे तत्भेरक-मिति कर्मेश्वरयोर्मिथोऽपेक्षायाः सार्वात्रिकत्वादनादित्वस्यापामाणिकत्वान्मैवमित्याह । नेति । कर्मापेक्षया वैषम्यहेतुत्वस्य निर्वक्तुमशक्यत्वान्नोकदृष्टचा स्यादेव रागादिमस्व-मीश्वरस्थे सुक्तम् । इदानी परमतेनापि तस्य रागादिमस्वं स्यादित्याह । अपि चेति।

<sup>9</sup> ड. ञ. ँति। अशेरक. ैन सकळजी ३ क. ज. પૈक्षत्वा । ४ क. ैन्यायोपपै। ५ क. ँक्षणों दो । ६ क. दोष:" इ. ા ७ ख. ેशारादी ८ ख. ड. तत्तत्कै !

१ । १८ ] इति न्यायित्समयः । निह् कश्चिददोषप्रयुक्तः
स्वार्थे परार्थे वा प्रवर्तमानो हदयते । स्वीर्थप्रयुक्त एव च सर्वो जनः परार्थेऽपि प्रवर्तत इत्येवमप्यसामञ्जस्यं स्वार्थवन्वादीदव-रस्यानीश्वरत्वप्रसङ्कात् । पुरुषविद्योषत्वाभ्युषगमाचेद्वरस्य पुरु-षस्य चौदासीन्याभ्युषगमादसामञ्जस्यम् ॥ ३० ॥

# संबन्धानुपपत्तेश्व ॥ ३८ ॥

पुनर्ष्यसामञ्जस्यमेव । निह् प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त ईरवरोऽ-न्तरेण संबन्धं प्रधानपुरुषयोरीशिता । न तावत्संयोगलक्षणः सं-बन्धः संभवति प्रधानपुरुषेरवराणां सर्वेगतत्वानिरवयवत्वाच । नापि समवायल्क्संणः संबन्ध आश्रयोश्रयिभावानिरूपणात् । नाष्यन्यः कश्चित्कार्यगम्यः संबन्धः शक्यते कल्पयितुं कार्यकार-

पवर्तकत्वलिङ्गका रागादिदोषा इति नैयायिकसमयः । ततश्च पवर्तकत्वदिवेश्वरस्य तद्वस्विमस्यर्थः । पवर्तकत्वदोषवस्वयोर्व्याप्ति व्यनिक्त । न हीति । कारुण्यादिष पवृक्तेनैंवं व्याप्तिरित्याशङ्कचाऽऽह । स्वार्थेति । कारुण्ये सित स्वस्य दुःखं भवित वेन कारुणिकोऽपि स्वदुःखनिवृत्तये परार्थेऽपि पवर्तत इत्यर्थः । तथाऽपि कि जातभीश्वर-स्येत्याशङ्कचाऽऽह । इत्येविर्मात् । न केवलं दृष्टानुसारादसामञ्जस्यं कि तूक्तेन प्रकार-णोपगमादपीत्यर्थः । स्वीकारमाञ्रस्यादोषत्वात्तस्य दोषपर्यवसार्थित्वमाह । स्वार्थेति । अर्थित्वादित्यर्थः । ईश्वरस्य पवर्तकत्वमुपत्योक्तं तदिष पातञ्जलमते नास्तीत्याह । पुरुषेति ॥ २७ ॥

मधाननादे दोषान्तरमाह । संबन्धेति । प्रकृतासामञ्जस्ये हेत्वन्तरेषरं सूत्रभिति सूच्याति । पुनिरिति । कथमीश्वरस्य प्रवानपुरुषाभ्या संबन्वोऽस्त्युत न । नास्ति चेद्गिष्ठात्रविष्ठेयवासिद्धिरित्याह । न हीति । अस्ति चेत्ति संयोगो वा समवायो वा योग्यता वेति विकल्प्याऽऽधं दूषयति । न तावदिति । अपाप्तपाप्तिर्व्याप्य-वृत्तिश्च संयोगस्य स्वरूपम् । तत्र प्रवानादिष्वपाप्तपाप्तरमाने हेतुमाह । प्रधानिति । अव्याप्यवृत्तित्वाभावेऽपि हेतुमाह । निरवयवत्वादिति । द्वितीयं निरस्यति । नापी-ति । वृतीयं प्रत्याह । नाप्यन्य इति । प्रधानकार्यत्वस्य जगतोऽसिद्धत्वात्मर्यनेश्वर्यः संबन्धस्य कार्यकल्पस्यायोगादित्यर्थः । ववापि मायाव्रद्वाणोविभृत्वानिरवयवन्त्वाच संयोगासिद्धः समवायस्यानिष्टत्वात्कार्थकारणत्वस्य चासिद्धत्वात्कार्थगम्य-

९ ड. ज. ञ. °स्वार्थे प्र' २ क. ड. °रुवाबीशीत । न । ३ झ 'रीशीत । न । ४ क. ज. ञ. ट.°क्षण आ° । ५ क.°याश्रितमा° । ६ स. ठ. ड.°न्तरं सूબ ७ ઠ. ड.° ફિંસ' । ૮ क. °घानपुरुवयोः ।

णभावस्यैवाद्याप्यसिद्धत्वात् । ब्रह्मवादिनः कथमिति चेत् । न । तस्य तादात्म्यलक्षणसंबन्धोपपत्तेः । अपिचाऽऽगमबल्ने ब्रह्मव वादी कारणादिस्वरूपं निरूपयंतीति नावश्यं तस्य यथादृष्टमेव सर्वमम्युपगन्तव्यमिति नियमोऽस्ति।परस्य तु दृष्टान्तबल्ने कारणादिस्वरूपं निरूपयतो यथादृष्टमेव सर्वमम्युपगन्तव्यमित्यय-मस्त्यतिशयः । परस्यापि सर्वज्ञमणीतागमसद्भावात्समानमागम-बल्गिति चेत् । न । इतरेतराश्चर्यत्वमसङ्गादागममत्ययात्सर्वज्ञ-त्वसिद्धः सर्वज्ञमत्ययाचाऽऽगमसिद्धिरिति । तस्मादनुपपत्ना सांख्ययोगवादिनाभीश्वरकल्पना । एवमन्यास्वपि वेदबाह्यास्वी-श्वरकल्पनासु यथासंभवमसामञ्जस्यं योजियत्वयम् ॥ ३८॥

### अधिष्ठानानुपपत्तेश्व ॥ ३९ ॥

इतश्चानुपपत्तिस्तार्किकपरिकल्पितस्येश्वरस्य । स हि परि-कल्प्यमानः कुम्भकार इव मृदादीनि प्रधानीन्यधिष्ठाय प्रवर्त-

योग्यतासंबन्धायोगान्नाधिष्ठात्रिवेष्ठेयतेति राङ्कते । ब्रह्मोति । मायाब्रह्मणोरिनर्वाच्यतादात्म्यसंबन्धान्न साम्यमित्याह । नेति । इतोऽपि ब्रह्मवादिनो न दोषसाम्यमित्याह ।
अपिचेति । तथाऽपि इष्टमनुसर्वेष्यं नेत्याह । नावस्यमिति । इष्टिबेरूद्धेऽत्यन्ताइष्टे चाऽऽगमस्य प्रवृत्तेरित्यर्थः । अनुमानवादिनि विशेषमाह । परस्येति । ईश्वरवादिनोऽपि तुल्यत्वादागमबल्रस्यानुमानबल्रमधिकमिति शङ्कते । परस्यापीति । किमीधरस्य सर्वज्ञत्वं वत्कतागमाद्रम्यते किवाऽनुमानादिति विकल्प्याऽऽधे दोषमाह ।
नेत्यादिना । सर्वज्ञत्वत्वेनाऽऽगमप्रामाण्ये ततः सर्वज्ञकत्वं ज्ञेयं ततश्च तस्य
प्रामाण्यमिति नैकमिप सिष्यति । अस्माकं त्वनादिसिद्धाद्वेदादनपेक्षादल्लोकिकमिप
यूपादिवदृष्टं स्यादिति भावः । न चानुमानादिश्वरः सर्वज्ञो ज्ञायते इष्टबल्यवृत्तेरनुमानादिश्वरं साथयतः स्वाभ्युपगमवैपरीत्यधीव्यस्योक्तत्वादिसुपसंहरति । तस्मादिति । सांस्थयोगोक्तन्यायं चतुर्विषमाहेश्वरेषु वैशेषिकादिषु चातिदिशति । एवमिति ॥ ३८॥

हिवियादागमादनुमानाच तटस्थेश्वरसिद्धिनिरस्ता । संप्रेत्युद्भृतक्रपादिहीनप्रधाना-देरस्मदादिभिरविष्ठेयत्वानुपपत्तिरथीपत्तिरीश्वरे मानमित्याशङ्कचास्मदादिवदीश्वरेणापि प्रधानादेरिषिष्ठेयत्वानुपपत्तेभैवभित्याह । अधिष्ठानेति । सूत्रं व्याकरोति । इतश्चेति । अनुपपत्ति वक्तं परस्येश्वरकल्पनामनुवद्वि । स हीति । अस्मदादिवदीश्वरेणापि प-

<sup>ौ</sup> क. ज. ज. ट. ँयित ना । २ क ज. ँ दृष्ट माँ। ३ क ज. ज. ँ व्यम्। प । ४ ड. ज. ज. ट. ँयप । ५ क. इ. ज. ैनादीन्य । ६ इ. ँप्येन त । ७ झ. ँप्रसद्धत ।

येत् । न चैवमुपपद्यते । न ह्यपत्यक्षं रूपादिहीनं च प्रधानमी-भरस्याधिष्ठेयं संभवति मृदादिवैलक्षण्यात् ॥ ३९ ॥

# करणवचेत्र भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥

स्यादेतत् । यथा करणग्रामं चक्षुरादिकमप्रत्यक्षं ह्यादिहीनं च पुरुषोऽधितष्ठत्येवं प्रधानमीश्वरोऽधिष्ठास्यतीति । तथाऽपि नोपपचते । भोगादिदर्शनाद्धि करणग्रामस्याधिष्ठितत्वं गम्यते न चात्रभोगादयो दृश्यन्ते । करणग्रामसाम्ये वाऽभ्युपगम्यमाने सं-सारिणामिवेश्वरस्यापि भोगादयः प्रसज्येरन् । अन्यथावा स्त्रद्भयं व्याख्यायते । " अधिष्ठानानुपपत्तेश्व " इतश्चानुपप-त्तिस्तार्किकपरिकल्पितस्येश्वरस्य । साधिष्ठानो हि स्रोके सशरीरो राजा राष्ट्रस्येश्वरस्य । तिरिधिष्ठानः । अतश्च तृष्ट्यान्तवशेनादृष्टमीश्वरं कल्पितृमिच्छत ईश्वरस्यापि किंचि-

भानादीनामिषिष्ठेयत्वं न युक्तं तेनार्थोपत्तरनुत्थानादित्याह । न चेति । विमतं न चेतनाविष्ठेयमपत्यक्षत्वान्मृदादिवदिति व्यतिरेकिणाऽनुपपत्तिमेव स्फुटयति । नही-ति । अमत्यक्षत्वमुद्भुतक्कपादिराहित्येन स्फोरयति । क्रपादीति ॥ ३९ ॥

चक्षुरादावनैकान्त्यमाशङ्कच परिहरित । करणविदिति । शङ्कां विभजते । स्या-देतिदिति । अनैकान्तिके शङ्कितेऽपि नार्थापत्तेरुत्थानिमसुत्तरं व्याचष्टे । तथाऽपी-ति । अस्मत्पक्षे चक्षुरादिखानुभविसद्धमेवाविष्ठीयैतेऽतो न व्यभिचारशङ्केत्यर्थः । किंच करणमामवचेतनाधिष्ठितत्वं मधानादेरशक्यं वक्त वैषम्यादित्याह । भोगादीति । आदिशब्दात्तत्वारणक्षपदर्शनादि एहीतम् । करणमामप्रयुक्तं हि क्षपदर्शनादि तत्फळं च भोगश्चेतने दृश्यते तेन तस्य तेनाधिष्ठितत्वं प्रधानादिकताश्च भोगादयो नेश्वरस्य केनापिष्यन्ते । तथाच करणमामवैळक्षण्यात्मधानादेनं चेतनाधिष्ठितत्विमस्यनुत्थानम्धीपत्तेरित्यर्थः । विपक्षे दोषमाह । करणेति । यदि प्रधानादिश्चं करणमामसाम्यं वर्हि संसारिणां वत्कतभोगादिवदीशस्यापि प्रधानादिकता भोगादयः स्युस्ततश्चानिश्वर-त्वापत्तेर्नार्थापत्त्यर्थः । सूत्रद्वयस्य व्याख्यान्तरमाह । अन्यथा वेति । ईश्वरस्याधिष्ठानं शरीरं तदयोगात्प्रवर्तकत्वासिद्धेनं कार्यानुपपत्त्या तद्धीरित्याह । अधिष्ठानेति । वद्याकरोति । इतश्चेति । चेतनस्य प्रवर्तकत्वं सशरीरत्वव्या-समन्वयव्यतिरेकाभ्यां वद्भितःशब्दार्थं स्फुटयिते । साधिष्ठानो हीति । विमतं शरीरादिमैत्पूर्वकं कार्यत्वाद्धवदिति व्याप्तिफळमाह । अतश्चेति । छोछामयं शरीरमी-रिति कार्यत्वाद्धवदिति व्याप्तिफळमाह । अतश्चेति । छोछामयं शरीरमी-

<sup>🤋</sup> क. ड ज. ञ. °स्ये चास्यु°। २ झ. ठ ड. °ते तत्र व्य°। २ झ. °दिसत्पू°।

च्छरीरं करणायतनं वर्णीयतव्यं स्यात् । नच तद्वर्णीयतुं शक्यते । छष्टश्चत्तरकालभावित्वाच्छरीरस्य पाक्छष्टेस्तदनुप-पत्तेः । निरधिष्ठानत्वे चेश्वरस्य प्रवर्तकत्वानुपपत्तिः । एवं लोके दृष्टत्वात् । "करणवच्चेत्र भोगादिभ्यः" । अथ लोकदर्शनानु-सारेणेश्वरस्यापि किंचित्करणानामायतनं शरीरं कामेन कल्प्ये-त । एवमपि नोपपद्यते । सशरीरत्वे हि सति संसारिवद्रोगादि-प्रसङ्गादीश्वरस्याप्यनीश्वरत्वं प्रसज्येत ॥ ४० ॥

### अन्तवत्त्वमसर्वज्ञता वा ॥ ४१ ॥ (७)

इतश्चानुपपत्तिस्ताकिंकपरिकल्पितस्येश्वरस्य।स हि सर्वज्ञस्तैरम्युपगम्यतेऽनन्तश्च । अनन्तं च प्रधानमनन्ताश्च पुरुषा मिथो
भिन्ना अम्युपगम्यन्ते । तत्र सर्वज्ञेनेश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्चेयत्ता परिच्छिचेत वा न वा परिच्छिचेत । उभयथाऽपि दोषोऽनुषक्त एव । कथम् । पूर्वेस्मिस्तावद्विकल्प इयतापरिच्छिन्नत्वात्प्रधानपुरुषेश्वराणामन्तवन्त्वमवश्यं भाव्येवं लोके
दृष्टत्वात् । यद्धि लोक इयत्तापरिच्छिनं वस्तु पैटादि तदन्तवदृष्टं तथा प्रधानपुरुषेश्वरत्रयमपीयत्तापरिच्छिन्नत्वादन्तव-

श्वरस्यापि सिद्धमिति सिद्धसाध्यतेत्याशङ्कचाऽऽह । न चेति । तर्हि कार्यमपि शरीरादिमस्पूर्वकं मा मूदित्याशङ्कचाऽऽह । निर्धिष्ठानैत्वे चेति । अनीश्वरस्यैव सृष्टच्युत्तरमावि शरीरमीश्वरस्य प्रागपीच्छानिर्मितं भविष्यतीत्याशङ्कचाऽऽह । करण-विदिति । चोद्यं व्याकरोति । अथेति । न तावदीश्वरस्येच्छानिर्मितं प्राचीने देहे किंचिन्मानं तथाऽपि वदङ्कीकारे देहित्वादीश्वरत्वासिद्धिरित्युत्तरमाह । एवमपीति । देहित्वेऽपि किमित्यनीश्वरत्वं तत्राऽऽह । सशरीरत्वे हीति ॥ ४० ॥

श्रुत्यनुमानार्थापत्तिभिर्शिश्वरो न परेष्टः सिध्यवीत्युक्तम् । इदानीं तस्यानन्वत्वाद्यु-पगमोऽपि न संभववीत्याह । अन्तवन्त्विमिति । सूत्रं व्याकरोति । इतश्चेति । वदेव चकुं परमवमनुवदावि । स हीति । न वावदीश्वरस्य सर्वज्ञत्वं नित्ये ज्ञाने स्वावश्र्या-योगातः । ज्ञानस्य साक्षाद्विषयसंबन्धासिद्धेश्च । वथाऽप्युपेत्य विकल्प्य दोषमसाक्ति पविजानीवे । तत्रेति । कल्पद्वयेऽपि दोषानुषिक्तं मकटायेतुं प्रच्छाति । कथीमिति । विमवमन्वविद्यत्तापरिच्छिन्नत्वाद्वय्वदित्याह । पूर्विस्मिन्निति । छै।किकी दृष्टिभेव स्प-ष्टयवि । यद्वीति । व्याधिफछमनुमानं निगमयवि । तथेति । हेवोरसिद्धिमाइाङ्कच्य

१ क. "नवत्त्वे चे"। २ इ. अ. घटादि । ३ झ. "दिस्तप् । ४ क. ख. ठ. इ. 'नवस्त्वे चे"। ६. ९ इ. 'मिते प्रा'। ६ ठ. "तप्रा'।

त्स्यात् । संख्यापरिमाणं तावत्मधानपुरुषेश्वरत्रयद्वपेण परि-च्छित्रम् । स्वद्धपपरिमाणमपि तद्गतमीश्वरेण परिच्छिचेतित । पुरुषमता च महासंख्या । ततश्चेयत्तापरिच्छित्नानां मध्ये ये संसारान्मच्यन्ते तेषां संसारोऽन्तवान्संसारित्वं च तेषामन्त-वत् । एवमितरेष्वपि क्रमेण मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां चान्तवत्त्वं स्यात्मधानं च सविकारं पुरुषार्थमीश्वरस्याधिष्ठेयं संसारित्वेनाभिमतं तच्छून्यतायामीश्वरः किमधितिष्ठेत्किविषये वा सर्वज्ञतेश्वरते स्याताम् । प्रधानपुरुषेश्वराणां चैवमन्तवत्त्वे सत्यादिमत्त्वप्रसङ्कः । आद्यन्तवत्त्वे च जून्यवादप्रसङ्कः । अथ मा भूदेष दोष इत्युत्तरो विकल्पोऽभ्युपगम्येत न प्रधानस्य पुरु-षाणामात्मनश्चेयत्तेश्वरेण परिच्छिद्यत इति । तत ईश्वरस्य सर्व-

संख्यातः सक्तपतो वा परिमितिराहित्यमिति विकल्प्याऽऽ चं प्रत्याह । संख्येति । न द्विवीयः प्रधानादयः खक्रपपरिभिता वस्तुवः परिच्छिन्नत्वाद्भुटवदित्याह । स्वक-पेति । यस्य याद्दशं परिमाणमणु महद्दीर्घं द्वस्वं वा तदीश्वरेण सर्वज्ञत्वात्परिच्छिचेत वथाच ज्ञातपरिमाणत्वात्प्रधानाद्यन्तविद्रत्यर्थः । प्रधानपुरुषेश्वरस्तरूपेण त्रित्वे ज्ञा-वेऽपि जीवानामानन्त्यात्तद्वतसंख्याज्ञानाभावात्तेषु सख्यापरिमितिरसिद्धेत्याशङ्कत्याऽऽ-ह । पुरुषेति । पुरुषेस्तावत्प्रत्येकमेकत्वसंख्या ज्ञाता या च तेषामन्योनयापेक्षया. बहुत्वसंख्या साऽपीश्वरेण ज्ञायते । नच सहस्रं छँत वेति विशेषाज्ञानादानन्त्यं माषराशौ व्यभिचारात । अस्मदादिभिः संख्यातुमशक्यस्यापि गणितज्ञेन संख्यातत्व-दर्शनातः । संदिग्व विशेषाज्ञानं सर्वेपुरुषपरिचयाद्दते तदज्ञाननिश्चयस्याशक्यस्वात्त-स्मान जीवास्तत्वतोऽनन्ता वस्तुतः परिच्छिन्नत्वादेकदेशस्थमाषादिवदिति हत्वास-द्धिमुद्धस्य फलितमाह । ततश्चेति । कतिपयसंसारिष्कन्यायमविशिष्टेष्वतिदिशाति । एवमिति । यथा बहुनामि माषाणामिकैकापचये निखिलापचयो दृश्यते तथा क्रमेण सर्वेमुक्तेरिदानी सर्वेसंसारशून्यं जगद्भवेदित्यर्थः । किचेश्वरस्यास्मिन्पक्षे सर्वदा सर्वेज्ञ-त्वं सर्वेश्वरत्वं च न सिध्यतीत्याह । प्रधानं चेति । दोषान्तरमाह । प्रधानेति । मिद्धे सर्वेषामाद्यन्तवस्वे फलितमाह । आद्यन्तेति । कल्पान्तरमनुवद्।ति । अथेति । वाशब्दस्चितं विकलपद्वयमुक्तवाऽऽ चन्तवस्वं प्रतिपाच द्वितीयमवलम्ब्यासवैज्ञतेति दूषर्यात । तत इति । आगमानपेक्षस्यानुमानसिद्धमन्तवस्वं दुर्वारमस्माकं त्वागमगम्य-रवादानन्त्यस्य नान्तवन्वानुमानम् । एतेन पूर्वपक्षानुमानान्यपि प्रत्युक्तानीति मत्वोपसं-

९ क. ज. ° द्येत । पुँ। २ क. ज. झ. ट. ° ना ये ँ। ३ ड. ञ. ° सारक्त्वेना ँ। ट. ° सारत्वे °। ४ ठ. ड. ° क्षं चेति । ५ क. ख. ° स्य चि व व व व ैं। ६ ख. झ. भ ैं शेषकी ँ।

#### [अ०२पा०२मू०४२] आनन्दगिरिकृतटीकासंविकृतशांकरभाष्यसमेतानि । ५७९

क्रैत्वाभ्युपगमहानिरपरो दोषः प्रसज्येत । तस्मादप्यसंगतस्ता-र्किकपरिग्रहीत ईश्वरकारणवादः॥ ४१॥ (७)

#### उत्पत्त्यसंभवाद् ॥ ४२ ॥

येषामपकृतिरधिष्ठाता केवं लिनिमत्तकारणमीश्वरोऽभिमतस्तेषां पक्षः मत्याख्यातः । येषां पुनः मकृतिश्चाधिष्ठाता चोभयात्मकं कारणमीश्वरोऽभिमतस्तेषां पक्षः मत्याख्यायते । ननु
श्रुतिसमाश्रयणेनाप्येवंद्धप एवेश्वरः माङ्निर्धारितः मकृतिश्चाधिष्ठाता चेति । श्रुत्यनुसारिणी च स्मृतिः ममाणमिति स्थितिः ।
तत्कस्य हेतोरेष पक्षः मत्याचिख्यासित इति । उच्यते । यद्यप्येवंजातीयकोऽशः समानत्वात्र विसंवादगोचरो भवत्यस्ति
त्वंशान्तरं विसंवादस्थानमित्यतस्तत्मत्याख्यानायाऽऽरम्भः ।
तत्र भागवता मन्यन्ते । भगवानेवेको वासुदेवो निरञ्जनज्ञानस्वद्धपः परमार्थतत्त्वं स चतुर्घाऽऽत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेवव्यहद्वप्रेण संकर्षणव्यहद्वप्रेण प्रद्यम्नव्यहद्वपेणानिरुद्धव्यूह-

हरित । तस्मादिति । अरीरादिराहित्यानुपपत्तिवदानन्त्याद्यभ्युपगमायोगादपीत्यपे-रथेः । अपीरुषेयश्रुतिसिद्धेश्वरस्य न निरासोऽस्तीति तार्किकविशेषणम् ॥ ४१ ॥(७)

माहेश्वरमविनरासानन्तरं वैष्णवमवं निरस्यति । उत्पत्तीति । यद्वा पश्चपदार्थ-वादिनि निरस्ते चतुन्यूं हवादिन निरस्यति । उत्पत्तीति । वृत्तमनू द्याधिकरणातपर्य-माह । येषामिति । अधिकरणारम्भमाक्षिपति । निन्वति । तथाऽपि भागवती स्मृति-रममाणत्वादनादर्वव्यति वक्तुमधिकरणिनत्याङ्काद्याऽऽह । श्वतीति । तत्मामाण्ये फिळवमाह । तदिति । वेदाविरुद्धाशमुपत्य विरुद्धाशनिरासायाविकरणिमत्याह । उच्यत इति । समानत्वादित्यत्र श्रुतिस्वृत्योरिति शेषः । जीव।भिन्नाद्धशणो जगत्स-गैवादी समन्वयो जीवोत्पत्त्यादिविषयपश्चरात्रराद्धान्तेन विरुध्यते न वेति तत्मामाण्यामाणयाभ्यां संदेहे पूर्वपक्षमाह । तत्रेति । भागवतमतिरासद्वारा समन्वयद्धिकर-णात्पाद्दादिसंगतयः । पूर्वपक्षे भागवतमतस्य मानत्वाचिद्वरोधे समन्वयासिद्धरभेदवादा-सिद्धः । सिद्धान्ते तस्य अमत्वाचिद्वरोधस्याऽऽभासतया समन्वयसिद्धचा वित्सिद्धः । तत्र मूर्त्यन्तरं निराकर्तुं वासुदेव इत्युक्तम् । तस्य सावयवत्वं निरस्यति । निरञ्जनिति । कथं तर्हि शास्त्रे मूर्तिभेदस्तत्राऽऽह । स इति । व्यूहेषु भगवतोऽवस्थाविशे-

१ क. ज. 'इताभ्यु'। २ क. ज. 'वलं नि'। ३ क. ख. 'रासेन स'।

ह्रपेण च । वासदेवी नाम परमात्मोच्यते । संकर्षणी नाम जी-वः । पद्मभो नाम मनः । अनिरुद्धो नामाहंकारः । तेषां वास-देवः परा प्रकृतिरित्तरे संकर्षणादयः कार्यम् । तमित्थंभूतं पर-मेश्वरं भगवन्तमभिगमनोपादानेज्यास्वाध्याययोगैर्वर्षशतमिष्टा क्षीणक्केशो भगवन्तमेव पतिपद्यत इति । तत्र यत्तावदुच्यते योऽसौ नारायणः परोऽव्यक्तात्मसिद्धः परमात्मा सर्वात्मा स आत्मनाऽऽत्मानमनेकधा व्यक्तावस्थित इति । तन्न निराक्रियते "स एकधा भवति त्रिधा भवति" छि। ०। २६। २] इत्यादि-श्रुतिभ्यः परमात्मनोऽनेकधाभावस्याधिगतत्वात । यदपि तस्य भगवतोऽभिगमनादिलक्षणमाराधनमजस्त्रमनन्यचित्ततयाऽभिमे-यते तदपि न मितिषिष्यते । श्रुतिस्मृत्योरीश्वरमणिधान-स्य प्रसिद्धत्वात । यरपुनरिद्मच्यते वाम्रदेवात्संकर्षण उत्पचते संकर्षणाच मसुम्नः मसुम्नाचानिरुद्ध इति । अत्र ब्रमः । न वा सुदेवसंक्रकात्परमात्मनः संकर्षणसंज्ञैकस्य जीवस्योत्पत्तिः संभव-ति । अनित्यत्वादिदोषमसङ्घात् । उत्पत्तिमन्त्वे हि जीवस्यानि-त्यत्वादयो दोषाः मसज्येरन् । ततश्च नैवास्य भगवत्माप्तिर्मोक्षः स्पात् । कारंणमाप्तौ कार्यस्य पविलयमसङ्गत् । प्रतिषेधिष्यति

बेष्ववान्वरभेदमाह ! वासुदेव इति । वेष्वेव प्रकृतिविक्वित्वमाह । तेषामिति । सिवकोषं क्रास्तार्थमुक्तवा सहेतुं पुरुषार्थमाह । तिमिति । यथोक्तव्यूह्वन्तं सर्वेपकृतिभूतं
निरञ्जनज्ञानक्षपं परमात्मानमिति यावतः । वाकायचेवसामवधानपूर्वकं देववायह्गमनमिगमनम् । पूजाद्रव्याणामजेनमुपादानम् । इज्या पूजा । स्वाध्यायो जपः ।
योगो ध्यानम् । परपक्षमनुभाष्य विसम्नविरुद्धमंशमाह । तन्नेति । तदिनरासे हेतुमाह । स इति । अविरुद्धमंशान्तरमाह । यदपीति । वदिनषेषे हेतुमाह । श्रुतीति । समाहितः श्रद्धाविचो भूत्वेत्याचा श्रुविः । मत्कर्मकृत्मत्परमो मद्गक्त इत्याचा स्मृतिः । निरस्याशमाह । यदिति । वत्र सूत्रमववार्य व्याकरोति । अत्रेति ।
हेतुं विवृणोति । उत्पत्तिति । आदिशब्देनाकृताभ्यागमकृतमणाशस्वर्गनरकापवर्गाभावा एसन्वे । जीवस्योत्पाचमस्व दोषान्वरमाह । ततश्रेति । कार्यस्यापि जीवस्य
कारणभगवदाप्तिमोक्षे काऽनुपपित्तस्वत्राऽऽह । कार्पोति । इतश्र न जीवोत्पत्तिरित्याह । मतिषेधिष्यतीति । जीवोत्पत्ययोगे वद्र्थपश्ररात्रहाद्धान्वस्य आन्तत्वान

१ क. ज. न्यूबा व्यव । २ इ. ज. इस्य । ३ इ. ज. रणाप्रा । ४ क. ल. 'दर्थ प'।

#### [अ.२ग्.२म्.४३।४४]आनन्दगिरिकृतटीकासंविक्रतशांकरभाष्यसमेतानि।५८१

चाऽऽचार्यो जीवस्योत्पत्तिम् "नाऽऽत्मा श्वतेनित्यत्वाच ता-भ्यः" [त्र० सू० २ | ३ | १७] इति । तस्मादसंगतैषा कल्प-ना ॥ ४२ ॥

# न च कर्तुः करणम् ॥ ४३ ॥

इतश्चासंगतेषा कल्पना । यस्मान्न हि लोके कर्तुर्देवदत्तादेः करणं परव्वाचुत्पद्यमानं दृश्यते । वर्णयन्ति च भागवताः कर्तु-र्जीवात्संकर्षणसंज्ञकात्करणं मनः प्रद्युम्नसंज्ञकमुत्पद्यते । कर्नू-जाच तस्मादनिरुद्धसंज्ञकोऽहंकार उत्पद्यत इति । न चैतदृष्टा-न्तमन्तरेणाध्यवसातुं शक्कुमः।न चैवंभूतां श्रुतिमुपलभामहे॥४३॥

# विज्ञानादिआवे वा तद्प्रतिषेधः ॥ ४४ ॥

अथापि स्यात्र चैते संकर्षणादयो जीवादिभावेनाभिभेयन्ते किं तहींचरा एवेते सर्वे ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिरैश्वर्यधर्भे-

विद्विरोधः समन्वयस्थेत्युपसंहरति । तस्मादिति ॥ ४२ ॥

जीवजन्म निरस्य मनसस्तवो जन्म निरस्यित । न चेति । चकारार्थमाह । इतश्चेति । संकर्षणाज्ञीवान्मनसो जन्मकल्पना नेत्यत्रेतःशब्दग्रहीतं हेतुं स्फुटयित । यस्मादिति । सिद्धकरणमयोक्ता कर्वेति प्रसिद्धियोतको हिशब्दः । कारणस्य कर्तुरुत्पस्यभावेऽपि भाग-वतकल्पना कथमसंगतिति वद्धकुं तत्कल्पनामनुबद्धि । वर्णयन्तीति । छोके करणस्य कर्जुरुत्पस्यभावेऽपि कथं परेषां कल्पना न कल्पते स्मृतिमूळत्वादित्याशङ्कच्य तन्मूळं प्रत्यक्षमनुमानं श्रुतिवेति विकल्प्याऽऽयो प्रत्याह । न चेति । न वावदस्याः स्मृतेरध्यक्षं मूळं जीवान्मनोजनौ परस्येन्द्रियसंनिकषे नियामकाभावात । न द्वितीयः । दृष्टान्तं विनाऽनुमानायोगात । यद्यपि बहुविधविद्यापर्यवदाते।ऽपि विषाय करे कठोरधारं कु-ठारं तेन निष्ठुरुमपि काष्ठं छिनत्ति तथाऽपि न तस्याः सोपादानम् । तथा संकर्षणोऽ-पि पद्ममस्य नोपादानं स्यान्न च संकर्षणस्याकरणस्य पद्ममिणिमितरथा करणम-वरेणेव सर्वेनिर्मोणात्तत्कल्पनावैयथ्योदिति भावः । तृतीयं दृष्यिति। न चेति ॥४३॥

वासुदेवान संकर्षणस्य जन्म नापि संकर्षणात्म द्युम्नस्यत्यत्रेष्टापत्तिमाशङ्कत्याऽऽह । विज्ञानादीति । सूत्रव्यावर्त्यमुत्थापयावि । अथापीति । जीवादित्वेनेष्टानां संकर्षः णादीनां पूर्वस्मात्पूर्वस्माज्जन्माभावेऽपीति यावतः । तदेव दर्शयावि । न चेति । तर्हि केन मकारेणाभिमेयमाणत्वं तदाह । किमिति । सर्वेषाभीश्वरत्वे हेतुमाह । ज्ञानेति ।

रिन्वता अभ्युपगम्यन्ते वासुदेवा एवेते सर्वे निर्देशि निरिधष्ठाना निरवचाश्चेति । तस्मानायं यथावर्णित उत्पन्त्यसंभवो दोषः
माप्नोतिति । अत्रोच्यते । एवमिष तदमितिषेध उत्पन्त्यसंभवस्पामितिषेधः माप्नोत्येवायमुन्पन्त्यसंभवो दोषः मकारान्तरेणेत्यभिमायः । कथम् । यदि तावदयमभिमायः परस्परिमन्ना
एवेते वासुदेवादपश्चत्वार ईश्वरास्तुल्यधर्माणो नैषामेकात्मकत्वमस्तीति ततोऽनेकेश्वरकल्पनानर्थक्यमेकेनैवेश्वरेणेश्वरकार्यसिद्धेः सिद्धान्तहानिश्च । भगवानेवैको वासुदेवः परमार्थतत्त्वमित्यभ्युपगमात् । अथायमभिमाय एकस्यैव भगवत एते
चत्वारो व्यूहास्तुल्यधर्माण इति तथाऽपि तदवस्थ एवोत्पत्यसंभवः । निह वासुदेवात्संकर्षणस्योत्पित्तः संभवति संकर्षणाच मद्यस्रस्य मद्यस्नाचानिरुद्धस्यातिश्चाभावात् । भवितव्यं

ज्ञानं चैश्वये च तयोः शक्तिरान्तरं सामर्थ्यम् । बलं शारीरं सामर्थ्यम् । वीर्ये शी-र्यम् । तेजः पागलभ्यम् । ते खल्वैश्वरा धर्मास्तैरान्वता यतः संकर्षणादयस्तस्माद्युक्तं तेषां सर्वेषामीश्वरत्विभित्यर्थः । तत्र भागवतोक्तिमाह । वास्रदेवा इति । निर्दोषत्वम-विद्यादिराहित्यम् । निर्विष्ठानत्वं निरुपादानत्वम् । निरवद्यत्वमनित्यत्वादिद्रोषश्चन्य-रवम् । सर्वेषामीश्वरत्वे तदुत्पच्ययेगेगे गुणत्वाद्दोषो नेति फलितमाह । तस्मादिति । सिद्धान्तत्वेन सत्रमवतारयावि । अत्रेति । वद्याकरोवि । एवमिति । विज्ञानैश्वर्यश-क्लादीनां सर्वत्र वुल्यत्वेऽपीत्यर्थः । जीवादिभावोपगमकृता पूर्वत्रोत्पत्त्यनुपपत्तिरुक्ता सा कथं सर्वेषाभीश्वरत्वे न स्यादित्याशङ्कचाऽऽह । प्राप्नोतीति । प्रकारान्तरं नुभु-रसवे । कथमिति । वासुदेवादयस्तुल्यधर्माण ईश्वराः कि मिथो भिन्ना एव न त्वैक्य-मेषामस्ति कि वैकस्यैव भगवतोऽवस्थाभेदा एत इति विकल्प्याऽऽद्यमनुवद्ति । यदी-ति । ते व्याहतकामाः स्युर्ने वा । आधे कार्यासिद्धिश्वरमे त्वेकेनैवेशतायाः कतत्वा-दिवरानर्थक्यम् । संभूयकारित्वे परिषद्धन्न कश्चिदीश्वरः स्यादित्याह । तत इति । अनेकेश्वरपक्षे दोषान्वरमाइ । सिद्धान्तेति । कल्पान्वरमृत्थापयाति । अथेति । तु-ल्यधर्भाणो वासुदेवाद्यश्वत्वारोऽपीश्वरा भगवतो व्यहाः स्वीकृतास्तथाचैकात्मान इति नोक्तदोष इत्यर्थः । वासुदेवादीनामेकव्यूहत्वेनैक्यमुपेत्य प्रामुक्तं प्रसञ्जयातः । तथाऽ-पीति । उत्पर्यसंभवतादवस्थ्यं समर्थयते । न श्वीति । अतिशयमृतेऽपि कार्यकारण-ता स्यादित्याशङ्कत्य इष्टवैषम्यान्मैवभित्याह । भवितव्यं हीति । अन्वयमुक्तवा व्यादि-

हि कार्यकारणयोरितशयेन यथा मृद्धटयोः । न ह्यसत्यितशये कार्यं कारणित्यवकल्पते । न चं पश्चरात्रसिद्धान्तिभिर्वाम्रदेवा-दिष्वेकंस्मिन्सर्वेषु वा ज्ञानैश्वर्यादितारतम्यकृतः कश्चिद्धेदोऽ-भ्युपगम्यते । वासुदेवा एव हि सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते । न चैते भगवद्यूहाश्चतुःसंख्यायामेवावितष्ठेरन्त्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त-स्य समस्तस्येव जगतो भगवद्यूहत्वावगमात् ॥ ४४ ॥

### विप्रतिषेधाच ॥ ४५ ॥ (८)

विमतिषेधश्वास्मित्र्शास्त्रे बहुविध उपसम्पते गुणगुणित्वक-लपनादिस्क्षणः । ज्ञानैश्वर्पशक्तिबस्त्रीर्यतेजांसि गुणा आत्मान एवैते भगवन्तो वासुदेवा इत्यादिदर्शनात् । वेदविमतिषेधश्व भवति । चतुर्षु वेदेषु परं श्रेयोऽसम्बद्धा शाण्डिस्य इदं शास्त्रम-

रेकमाह । न हीति । ननु ज्ञानादीनामुत्कर्षो यत्र पर्यवस्यित तस्य कारणत्वं सार्ति-शयज्ञानादिमतां कार्यतेत्यितिशयोऽस्ति नेत्याह । न चेति । कथं वर्हि पश्चरात्रिणा-मुपगमस्तत्राऽऽह । वासुदेवा इति । व्यूहादीना चतुष्टयमङ्गीकृत्योक्तवा विज्ञयमं निराचष्टे । न चेति ॥ ४४ ॥

इतश्रानादरणीयिनदं मतिनत्याह । विप्रतिषेधाचेति । सूत्रं व्याचष्टे । विप्रति-षेधश्रेति । विरोधमेव स्फुटयति । गुणेति । आदिप्रहणात्पद्यम्नानिरुद्धयोभेनोहंका-

्रात्मनोर्भेदमुक्त्वाऽऽत्मान एवैत इति तिद्वरुद्धोक्तिर्यहीता । गुणगुणित्वकल्पना क्र्पं विमातिषेषमाह । ज्ञानेति । आत्मभ्यो गुणिभ्यो ज्ञानादीनगुणानभेदेनोक्त्वा पुन-रात्मान एवैत इत्यबुवंस्ततो विमितिषेवः । अञाऽऽिद्शब्देन संकर्षणो नाम जीवः मसुम्नो मनोऽिनरुद्धोऽहंकार इति मेदमुक्त्वा पुनरात्मान एवेत्यभेदवादाद्विमितिषेवो एसते । प्रकारान्तरेण सूत्रं व्याचष्टे । वेदेति । अञाऽऽिद्शब्देन मागवते शास्त्रे पादमाञाध्ययनादशेषवेदाध्ययनफळं सिद्धचिति । साध्यायमाञ्राध्येतुर्विशिष्यते भागवतशास्त्राक्षरमाञाध्येतेत्यादिनिन्दा रहीता । मागवतशास्त्रमणेतुः सर्वज्ञतया आन्त्यमावेद्गि वेदाविरुद्धतात्रिकानुष्ठानवासुदेवार्चनाद्यकदेशमामाण्येऽपि जीवजनमादिवाक्य
▶ प्रणयनान्यथानुपपत्त्येव माणिनां विरुद्धधोद्वारा दुरिवफळदानाय व्यामोहकत्वम् ।
जीवजनमश्रुतिनामिव तज्जनमस्मृतीनामि चान्यपरत्वमनुत्पित्तश्रुतिविरोधादित्यिविकरणा-

अ ज. च प.खं । २ ड. जा, ध्वेकेका । ३ ठ. ड. नो भेदं । ४ का, नुपपत्ति।

धिगतवानित्यादिवेदनिन्दादर्शनात् । तस्मादसंगतैषा कल्पनेति सिद्धम् ॥ ४५ ॥ ( ८ )

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्य-पादकृतौ शारीरकभीमांसाभाष्ये द्वितीयाघ्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः॥ २ ॥

र्थमुपसंहरति । तस्मादिति । तदेवं परपक्षाणां आन्तिमूळत्वान तैर्विरोधः समन्वय स्थेति पादार्थं निगमयति । सिद्धमिति ॥ ४५ ॥ ( < )

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीशुद्धानंदपूज्यपादशिष्यभगवदा-नन्दज्ञानविरचिते श्रीमच्छारीरकभाष्यन्यायनिर्णये द्वितीया-ध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥